#### GOVERNMENT QF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

|         | NO. 48110    |
|---------|--------------|
| CALL No | 891. ng/ Upa |

D.G.A. 79.





# संस्कृत-शास्त्रों का इतिहास

[ संस्कृत के षट्शास्त्रों—आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य-शास्त्र, छन्दोविर्चित, कोशविषा तथा व्याकरण शास्त्र—का प्रामाणिक इतिहास ]



## <sub>लेखक</sub> **म्राचार्य** *चलदेव उपाध्याय*

सञ्चालक

अनुसन्धान संस्थान वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

6-11.2 12 Uka 48110

शारदा-मन्दिर

प्रकाशक
शारदा-मन्दिर
नई कालोनी, दुर्गाकुण्ड,
वाराणसी–५



#### आचार्य तथा एम. ए. परीक्षाओं का पाठ्य-ग्रन्थ

मूल्य : १६-००

मुद्रक नया संसार प्रेस वाराणसी





पण्डित रामउदित उपाध्याय ( १९३९ सं०—२००६ सं० ) प्रिन्सिपल जुविली संस्कृत कालेज ( विलया )

# समर्पण

जुबिली संस्कृत कालेज (बिलया) के प्राचार्य, अशेष-शास्त्र-निष्णात तथा लोकद्वय-चातुरी-सम्पन्न, संस्कृत शास्त्रों के मेरे गुरु, पितृन्य-चरण

# आचार्य श्री रामउदित उपाध्यायजी

क। पावन स्मृति में सादर सप्रेम समर्षित

~चलदेव उपाध्याय

# 🎇 लेखक द्वारा रचित अन्य यन्थ 🎇

| • | भारतीय दर्शन                    | • |
|---|---------------------------------|---|
| • | भारतीय दर्शन सार                | • |
| • | वैदिक साहित्य और संस्कृति       | • |
| • | संस्कृत साहित्य का इतिहास       | • |
| • | संस्कृत वाङ्मय                  | • |
| • | धर्म और दर्शन                   | • |
| • | भारतीय साहित्य-शास्त्र (दो भाग) | • |
| • | आर्य संस्कृति के आधारग्रन्थ     | • |
| • | संस्कृत-सुकवि-समीक्षा           | • |
| • | पुराण-विमर्श                    | • |
| • | बौद्धदर्शन-मीमांसा              | • |
| • | भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा      | • |
| • | भागवत सम्प्रदाय                 | • |
| • | आचार्य सायण और माधव             | • |
| • | आचार्य शङ्कर                    | • |
| • | संस्कृत आलोचना                  | • |
| • | सूक्ति-मञ्जरी                   | • |
| • | ज्ञान की गरिमा                  | • |
|   | ( शारदा मन्दिर, वाराणसी )       |   |

#### वक्तव्य

संस्कृतशास्त्रों के ऐतिहासिक विवेचन से सम्पन्न इस ग्रन्थ को जिज्ञास्जनों के सामने उपस्थित करते समय लेखक को परम हर्ष हो रहा है। बहुत दिनों की इच्छा आज पूर्ण हो रही है। शास्त्रों की महिमा तथा विस्तृति विशेष परिलक्षित होती है। शास्त्रों की उद्गम-स्थली श्रुति ही है। श्रुति के भीतर अन्तर्निहित बीजों के पह्लवन से शास्त्रों का उदय भारतवर्ष में हुआ है। इस प्रकार शास्त्रों के उदय तथा अभ्यूदय की शिक्षा धर्म के व्यापक परिधि से बहिभूत नहीं है। इस तथ्य को लक्ष्य कर छः विभिन्न शास्त्र वेद के सहायक रूप में परिगृहीत होकर 'वेदाङ्क' के नाम से अभिहित किये जाते हैं। वैदिक मन्त्रों के उचित यथार्थ उचारण के ज्ञान के लिए 'शिक्षा' का उदय हुआ, जो आजकल 'फानिटिक्स' के नाम से भाषाशास्त्र का एक अविभाज्य आवश्यक अङ्ग है। शब्दों के रूपज्ञान के निमित्त, पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिचय कराने के लिए 'व्याकरण-शास्त्र' का उदय सम्पन्न हुआ । शब्दों के अर्थज्ञान के लिए उनके निर्वचन के निमित्त 'निरुक्त' (भाषाविज्ञान) का जन्म हुआ। छन्दों की जानकारी के लिए 'छन्दो-विचिति' (छन्द:शास्त्र ) का तथा अनुष्ठानों के निमित्त उचित काल-निर्ण्य के लिए ज्योतिष का उपयोग है। कर्मकाण्ड तथा यज्ञीय अनुष्ठान से लिए 'कल्प' का उदय हुआ। कतिपय शास्त्रों को वेदों से किञ्चन्त्यून मानकर 'उपवेद' के भीतर परिगणित किया गया है। अर्थशास्त्र ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, संगीतशास्त्र सामवेद तथा आयुर्वेद अथर्ववेद का 'उपवेद' माना जाता है। फलत: इन शास्त्रों का सम्बन्ध वेद के साथ साक्षात रूपेण माना गया है। अत एव वेद ही शास्त्रों का मार्ग-दर्शन कराता है। इसी लिए शास्त्रों के ऊपर धर्म की छाप है।

शास्त्रों के निर्माण की एक विशिष्ट पद्धित होती है जिसका निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। इस पद्धित के आवश्यक उपकरणों को 'तन्त्रयुक्ति' ने नाम से पुकारते हैं। 'तन्त्रयुक्ति' का शाब्दिक अर्थ है— तन्त्रशास्त्र की युक्ति योजना, अर्थात् जिन उपकरणों से शास्त्र की योजना की जाती है, वे 'तन्त्रयुक्ति' के अभिधान से पुकारे जाते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अन्तिम पन्द्रहवें अधिकरण में स्वशास्त्रोपयोगी

तन्त्रयुक्तियों का नाम तथा स्वरूप दिखलाया है। वे संख्या में ३२ हैं तथा उनके नाम हैं—अधिकरण, विधान, योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश, अपदेश, निर्देश, अपदेश, अतिदेश, प्रदेश, उपमान, अर्थापत्ति, संशय, प्रसङ्ग, विपर्यय, वाक्यशेष, अनुमत, व्याख्यान, निर्वचन, निर्दर्शन, अपवर्ग, स्वसंज्ञा, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, एकान्त, अनागतावेक्षण, अतिक्रान्तावेक्षण, नियोग, विकल्प, समुच्चय तथा ऊद्य। कौटिल्य ने इनकी व्याख्या दृष्टान्त के साथ दो है। सुश्रुत ने भी इन्हें स्वीकार किया है तथा आयुर्वेद शास्त्र से उचित उदाहरण दिये हैं। विष्णुधर्मोत्तर के तृतीय खण्ड (१ भाग ६ अध्याय) में ये ही नाम हैं, परन्तु स्वरूपतः सिंहता के अन्तिम अध्याय में केवल ३६ तन्त्रयुक्तियाँ नाम्ना निर्दिष्ट हैं, परन्तु स्वरूपतः निर्णीत नहीं हैं। अरुणदत्त ने अपने चरकभाष्य में इनका विवरण दिया है। फलतः प्राचीनकाल में शास्त्र के निर्माण को वैज्ञानिक पद्धित थी जिसमें तत्तत् विषयोपयोगी उपकरण निर्णीत थे और जिनका अपने शास्त्रीय शास्त्रों का निर्माण विश्रुद्ध वैज्ञानिक पद्धित पर आश्रित है, स्वक्पोलकित्यत प्रकार पर नहीं।

इस प्रकार धर्म के प्रभाव पुक्ष के अन्तर्निविष्ट तथा शुद्ध वैज्ञानिक सुनियोजित पद्धति पर निर्मित शास्त्रों में से केवल षट् शास्त्रों का यहाँ ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य है। शास्त्र के सिद्धान्तों के विकास दिखलाने की ओर लेखक का प्रयास है, केवल ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों की एक लम्बी सूची देना वह निरर्थक समझता है। अपने उदयकाल से शास्त्रों का अभ्युदय कैसे सम्पन्न हुआ-इस तथ्य पर उसका आग्रह रहा है। विद्वानों तथा छात्रों के लिए नितान्त आवश्यक शास्त्र ही इस खण्ड में चुने गये हैं। ग्रन्थ चार परिच्छेदों में विभक्त हैं। प्रथम परिच्छेद में आयुर्वेद का इतिहास प्रदर्शित है। इस परिच्छेद को कमी की पूर्ति के लिए प्रथम परिशिष्ट में आवश्यक सामग्री जुटा दी गई है। द्वितीय परिच्छेद ज्योतिष शास्त्र का विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें सिद्धान्त तथा फलित के साथ अङ्कागित, बीजगिगत तथा रेखागिगत का भी संक्षिप्त परन्तु प्रामाणिक परिचय दिया गया है। अरबी ज्योतिष की व्याख्या करने वाले संस्कृत ग्रन्थों का यथार्थ प्रतिपादन यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत है जिससे इतः पूर्व की अनेक भ्रान्त धारणाओं का निराकरण किया गया है। तृतीय पिरच्छेद मुख्यतया अलंकार-शास्त्र का विवेचन करता है। तत्सम्बद्ध होने से छन्दःशास्त्र तथा कोशविद्या का भी यहाँ विवरण दिया गया है। चतुर्थ परिच्छेद में व्याकरण का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है। पाणि-नीय व्याकरण की विकास दिशा पूर्णतया दिखलाई गई है। पाणिनि से भिन्न व्याकरण-सम्प्रदायों का भी संक्षिप्त परिचय विषय को विशद बनाता है। संस्कृत के साथ में पालि तथा प्राकृत के व्याकरणग्रन्थों का समुचित उल्लेख इस विवरण के वैशद्य तथा विस्तार का नितान्त द्योतक है।

लेखक मिल्लिनाथी प्रतिज्ञा के यथासाध्य पूर्ण निर्वाह करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, जो घोषित करती है—नामूलं लिख्यते किञ्चित्, नानपेक्षितमुच्यते । मूल शास्त्रीय प्रन्थों के दीर्घकालव्यापी अन्तरङ्ग अध्ययन का परिणत फल है इस प्रन्थ की रचना । इसमें लेखक ने अपने अनुसन्धान द्वारा अनेक तथ्यों को परिष्कृत किया है, धारणाओं की भ्रान्ति को दूर किया है तथा पुरानी भूलों को शुद्ध किया है । विशेष कर व्याकरण-शास्त्र के इतिहास में उसकी नई उद्भावनायें विद्वानों के हिष्टपथ से विचलित न होंगी—ऐसी वह आशा करता है ।

इस ग्रन्थ की रचना में अनेक सहयोगियों की सहायता सुलभ रही है। ग्रन्थ के आयुर्वेद तथा ज्योतिष के विवरण लिखने में उसके कनिष्ठ पुत्र डा० गोपालशङ्कर उपा-ध्याय, एम. एस सी. (बर्रीमधम) तथा डी. एस सी. (मास्को) ने विशेष सहायता दी है। इसी प्रकार उसके शिष्य डा० जानकी प्रसाद त्रिपाठी व्याकरणाचार्य विद्यावारिधि ने व्याकरण वाले अंश में यथासाध्य सहायता दी है। अनुक्रमणी श्री रवीन्द्र कुमार दूवे बी० एस सी० (मेटलर्जी) के परिश्रम का फल है। इन तीनों व्यक्तियों को मैं आशि-विद देना उचित समझता हूँ।

अन्त में उमापित विश्वनाथ से तथा लक्ष्मोपित नारायण से निवेदन है कि उनकी दया से यह ग्रन्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतया सफल हो। जगद्धर भट्ट के शब्द में दोनों से समकालीन प्रार्थना है—

प्रियां मुखे यो धृत-पञ्चम-स्वरां
गिरं वहन्तीममृतस्य सोदराम्।
विशेषविश्रान्तरुचिबिभित मां
वपुष्यसौ पुष्यतु नः शिवोऽच्युतः॥
तथास्तु

वाराणसी **रामनवमी, सं**० २∙२६ २७ मार्च १**६**६६

बलदेव उपाध्याय

# विषय-सूची

#### प्रथम-परिच्छेद

## आयुर्वेद का इतिहास

8-83

आयुर्वेद का प्रयोजन १; वेद में वैद्यक—ऋग्वेद २, अथर्ववेद २-३; वैद्यक को परम्परायें ३; आयुर्वेद के आठ अंग ४; शत्यतन्त्र ४, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूत-विद्या ४; कौमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायन, वाजीकरण ६; अष्टाङ्ग आयुर्वेद का प्राचीन साहित्य ७; काल विभाजन ६।

संहिता काल—चरक संहिता द; भेल संहिता ६; वैद्यों के दो प्रकार ६; आत्रेय १०; अग्निवेश १०; चरक १०; हढबल ११; चरक के टीकाकार ११; भट्टार हरिश्चन्द्र, जेज्जट, स्वामीकुमार, चक्रपाणि १२; शिवदास सेन १३; चरक का वर्ण्य विषय १३।

सुश्रुतसंहिता—कालनिर्णय १५; सुश्रुत के खण्ड विभाग १६ वर्ण्य विषय १६; चीकाकार १७ माधवकर १७; जेज्जट, गयदास, चक्रपाणि तथा डल्लण १६; सुश्रुत का महस्त्व १६। बावर हस्तलेख २०; नावनीतक २०।

वाग्भट—रचनायें २१ मध्यसंहिता की सत्ता २१; वाग्भट की अद्वयता के प्रमाण २२-२४; वाग्भट का देशकाल २४-२४।

संहिता ग्रन्थ-भेलसंहिता २६; काश्यप संहिता, शार्ङ्गधर संहिता २६

मध्ययुगी ग्रंथ-ग्रन्थकार—माघवनिदान २७; वृन्दमाघव २७; चक्रदत्त २८; वोपदेव, हेमाद्रि २८; कायस्य चामुण्ड २६; वीरसिहावलोक २६, तीसटाचार्य २६; भाविमश्र, टोडरानन्द २६; लोलम्बराज २९; आयुर्वेद का प्रभाव—तिब्बत तथा फारसपर ३०; भारतीय तथा यूनानी वैद्यक की तुलना ३०-३२।

#### रसायन शास्त्र का इतिहास

32-83

दार्शनिक रूप ३२; नागार्जुन ३३; रसरत्नाकर का विषय ३४; गोविन्द भगवत्पाद ३७; रसेन्द्रचूडामणि ३८; रसप्रकाश सुधाकर ३८, रसार्णव ३८; रसराजलक्ष्मी ३६; रसेन्द्रसारसंग्रह ३६; रसरत्नसमुच्यय ३६; रसायनशाला का विवरण ४०; रसरत्नाकर ४०; रसेन्द्रचिन्तामणि ४२; रससार ४२; रसेन्द्रकल्पद्रुम४२ । वैद्यक-निघण्टु ४२—४३ ।

#### द्वितीय परिच्छेद

#### ज्योतिष तथा गणित का इतिहास

प्र ४७-७३

(१) वेदों में ज्योतिष ४८; वेदांग ज्योतिष ४५; पञ्चिसद्धान्तिका ५७; पितामह, रोमक, पुलिश तथा विसष्ट सिद्धान्त ५८; सूर्य सिद्धान्त ५६; आर्यभट ६०; वराहिमिहिर ६२; लाटदेव, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त ६३; कल्याण वर्मा, लक्ष ६५; आर्यभट द्वितीय ६६; मुंजाल, पृथूदक स्वामी, श्रीपित ६७; श्रातानन्द, भास्कराचार्य ६८; सिद्धान्त-शिरोमणि ६६; विद्धाल सेन, केशवार्क, महेन्द्रसूरि, मकरन्द, गणेश दैवज्ञ, नीलकण्ठ ७०; कमलाकर भट्ट ७१; ज्योतिषको वेषशालायें ७१; आधुनिक काल ७२-७४।

#### (२) गणित शास्त्र का इतिहास

619-86

गणित का विषय ७४; सिद्धान्तज्योतिष ७५; अङ्कर्गणित ७५-६६; अङ्कलेखन-प्रणाली ७६; विदेशों में भारतीय अङ्कप्रणाली ७६; पाटीगणित के विषय ६१; गणित साहित्य ६५; आर्यभट ६५; ब्रह्मगुप्त ६६; श्रीघर ६७; श्रीपति ६६; महावीर ६१; जैन गणित ६१-६४; भास्कराचार्य ६४; लीलावती ६५; बीजगणित ६६; नारायण पण्डित ६७; मुनीश्वर ६६।

बीजगणित—'अलजना' का उदय १००; यूनानी बीजगणित १०१; सिद्धान्त; समीकरण १०३; कुट्टक १०४; चक्रवाल विधि १०४; करणी १०५—१०६।

रेखागणित—शुल्बसूत्र १०७; बौधायन शुल्ब १०८; आपस्तम्ब शुल्ब १०६; कातीय शुल्ब ११०; मानव, मैत्रायणीय शुल्ब १११; वाराह शूल्ब १११। चिति विद्या ११२; चिति विद्या का उदय ११४; रेखागणितीय तथ्य ११६; त्रिकोणमिति ११८।

#### (३) फलित ज्योतिष

११५-१२६

त्रिस्तन्ध ज्योतिष ११८; सिद्धान्त, संहिता, होरा ११६-१२०; वराहमिहिर १२०; बृहत्त्संहिता १२१; बृहज्जातक १२३; पाराशरी १२३; जैमिनिसूत्र १२४; मुहूर्त-विषयक ग्रन्थ १२४-१२६।

#### (४) संस्कृतमें अरबी ज्योतिष

१२६-१३७

रेखागणित १२७; जगन्नाथ सम्राट् १२८; अल मिजास्ती का परिचय १२६-१३१; सिद्धान्तकौस्तुभ १३१; सिद्धान्त सम्राट् १३२ हयत १३३; उकरा १३६।

### (५) प्राचीन फारसी-अरबी में संस्कृत ज्योतिष

१६७-१४२

जीज-अल-बाह १३८; सिन्दहिन्द की रचना १४०; फलित ज्योतिष का प्रमाव

#### तृतीय परिच्छेद

#### (क) साहित्यशास्त्र का इतिहास

१४५-२वर

नामकरण १४५; साहित्यशास्त्र का आरम्भ १५०; वेदों में अलंकार १५१; निरुक्त में उपमा १५२; पाणिनि और उपमा १५४; व्याकरण का प्रभाव १५४; वाल्मीकि १५६।

आचार्य—(१) भरत १६०; नाट्यशास्त्रका विषय तथा विकास १६२; भरतके टीकाकार १६५—१६६; (२) मेधाविष्द १६६; (३) भामह १७१; भामह का काल-निर्णय—भामह और धर्मकीति १७६—१६१, भामह तथा दिङ्नाग १६२—१६४। (४) दण्डी १८४; (५) उद्भट भट्ट १८७; भामहसे तुलना १६३—१६४; उद्भट के टीकाकार १६५। (६) वामन १६६; विशिष्ट मत १६६; (७) ष्ट्रट २००; ष्ट्रमट २०२।

(६) आनन्दवर्धन—२०४; (६) अभिनवगुप्त २०६; (१०) राजशेखर २०६; (११) मुकुल भट्ट २११; (१२) घनञ्जय २१२; (१३) भट्टनायक २१३; (१४) कुन्तक २१४; (१५) महिमभट २१६; (१६) क्षेमेन्द्र २१८; (१७) भोजराज २१६।

(१८) मम्मट २२४; टीकाकार २२४। (१६) सागरनन्दी २२६; (२०) अग्नि-पुराण २२८; (२१) क्यक २२६; ग्रन्थ २३१; टीकाकार २३२। (२२) हेमचन्द्र २३४; (२३) रामचन्द्र २३४; (२४) शोभाकर मित्र २३६; (२४) वाग्भट २३७; (२६) वाग्भट द्वितीय २३८; (२७) अमरचन्द्र २३६; (२८) देवेश्वर २४०; (२६) जयदेव २४१; (३०) विद्याधर २४४; (३१) विद्यानाथ २४४; (३२) विश्वनाथ कितराज २४७; साहित्यदर्पण २४६; (३३) केशव मिश्र २४०; (३४) शारदातनय २५१; (३५) शिगभूपाल २४२; रसार्णवसुधाकर २४५; (३६) भानुदत्त २४४; (३७) रूप गोस्वामी २४७; भित्तरसामृतसिन्धु २४८; उज्ज्वलनीलमणि २४८; (३८) किव कर्णपूर २४६; (३१) अप्पय दीक्षित २६०; (४०) पण्डितराज जगन्नाथ २६२; रसगंगाधर २६४; (४१) विश्वेश्वर पाण्डेय २६६; (४२) नर्रासह किव २६७; अलंकार शास्त्र का विकास २६८-२७२।,

#### साहित्य शास्त्र के सम्प्रदाय

२७२-२5२

रससम्प्रदाय २७३; अलंकार सम्प्रदाय २७४; रीतिसम्प्रदाय २७४; वक्रीक्ति-सिद्धान्त २७६; व्वनिसम्प्रदाय २७७; औवित्यसिद्धान्त २८०-२८२।

#### (ख) छन्दो।विचिति का इतिहास

२८३-३१६

छन्दः शास्त्र की परम्परा २६४; वैदिक तथा लौकिक छन्द २८४; आचार्य पिङ्गल ३८७; भट्ट हलायुध २६०; यादव-प्रकाश २६०; भास्करराय २६२; भरत २६३

भट्टोत्पल २६४; जानश्रयी छन्दोविचिति २६४; जयदेव २६६; जयकीति २६७; रतन-मञ्जूषा २६८; केदारभट्ट २६६ वृत्तरत्नाकर के टीकाकार ३०१; सुवृत्ततिलक ३०३; श्रुतबोध ३०४; हेमचन्द्र ३०४; वाणीभूषण ३०५; छन्दोमञ्जरी ३०६; वृत्तमौक्तिक ३०७; वृत्तमुक्तावली ३०७; छन्दःशास्त्र का समीक्षण ३०८-३१२।

प्राकृत छन्दः शास्त्र—गाथालक्षण ३१२; वृत्तजाति-समुच्यय ३१३; स्वयंभू छन्द, छन्दःशेखर ३१४; छन्दोऽनुशासन ३१४; कविदपैण ३१६; प्राकृतपैङ्गल ३१६-३१८; छन्दः कोश ३१८।

## (ग) कोषविद्या का इतिहास

370-350

निघण्टु ३२१; निघण्टु के व्याख्याकार ३२२; निष्क्त का काल ३२३; यास्क का निष्क ३२४; दुर्गाचार्य ३२६; भास्कर राय ३२७; मान्य कोषकार ३२८;

अमरपूर्व कोशकार —व्याडि ३३०; कात्य ३३०; भागुरि ३३०; रत्नकोष, अमर-माला, शब्दार्णव ३३१; धन्वन्तरि ३३२, महाक्षपणक ३३२।

अमर सिंह ३३३; अमरका काल ३३४ क्षीरस्वामी ३३६; अमरकोशोद्धाटन ३३७; अमर की त्रुटियाँ ३३८; टीकासर्वस्व ३३६; कामधेनु ३४१; पदचन्द्रिका ३४२; रामा-श्रमी ३३४; भरतमल्लिक ३४४; अमरकी अन्य टीकायेँ ३४४।

अमरपश्चात् काल—३७४; शाश्वत ३७६; धनक्षय ३७७; पुरुषोत्तमदेव ३७६; हलायुध ३७६; यादवप्रकाश ३४१; महेश्वर ३४१ अजयपाल ३५२; मेदिनी कोष ३५३; मंख ३४७; हेमचन्द्र ३४७; केशवस्वामी ३५४; कलपदुकीष ३४६; शब्दरतन-समुच्चय ३४७; शब्दरत्नाकर ३५८; नानार्थ रत्नमाला ३४६; हर्षकोति ३४६; विशिष्ट कोष ३६१; वैद्यक निघण्ड ३६२; शिवकोश ३६३; क्रियाकोश ३६४; रामवतार शर्मा-वाङ्मयार्णव ३६६—३७०; नवीनकोश ३७१—३७२; पालिकोश ३७२; प्राकृत कोश ३७३; फारसी कोश ३७४; कोश का महत्त्व ३७७—३८०।

### चतुर्थपरिच्छेद व्याकरण का इतिहास

# (१) पाणिनि-पूर्व वैयाकरण--

₹5**₹**-88%

आपिशिलि ३८६; नाश्यप ३८८; गार्थ ३८८; गालव, चाक्रवर्मण,भारद्वाज, शाक-टायन ३८६; शाकल्य, सेनक, स्फोटायन ३६०; इन्द्र ३६०; नाशकृत्स्न ३६२; पौष्कर-सादि ३६३; भागुरि, माध्यन्दिनि ३६४; वैयान्नपद्य ३६४; पाणिनि तथा पूर्वाचार्य ३६४–४००; पूर्वाचार्यों की पारिभाषिक संज्ञायें ४००–४१४।

#### (२) उत्कर्षकाल

४१६-४६०

पाणिनि ४१६-उनका देशकाल ४१६; विद्वता ४१६; अध्टाध्यायी का विषयक्रम ४२१-५२६;पाणिनिकालीन लोकभाषा ४२६; पाणिनि की पारिभाषिक संज्ञायें ४३१। दाक्षायण व्याडि-५३५; संग्रह ४३६; व्याडि के मत ५३६। कात्यायन-वार्तिक का लक्षण ४४०; वैशिष्ट्य ५४२; कात्यायन की भाषा ५४४; कात्यायनका देशकाल ४४७। पत्रक्षलि-देशकाल ४४६; महाभाष्यका स्वरूप ५४१; संवादशैली ४४१; पत्रक्षलिकी भाषा ५४३; जीवन चरित ५४७; कात्यायन से विशिष्टता ५४५-५४७; यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् ५५६-५६०।

### (३) व्याख्यायुग

849-868

पाणितिकी सूत्रव्याख्या ४६२; महाभाष्य की टोकायें ४६३; भर्नृहरि-महाभाष्य व्याख्या ४६४; वाक्यपदीय का स्वरूप ४६४;भर्नृहरि का देश ४६६; कालिर्णय ४६६; कारिकाओं की संख्या ४७१; टोका सम्पति ४७३; स्वोपज्ञवृत्ति ४७३; वृषमदेवकी पद्धति ४७४; पुण्यराज, हेलाराज ४७५; विषयप्रतिपादन ४७७। कैयट ४८०। काशिका ४८२; भागवृत्ति ४८४-४८७ भाषावृत्ति ४८७; शब्दकौस्तुभ ४८८। न्यास ४८६; पदमञ्जरी ४६०।

### 🧃 (४) प्रक्रियायुग

887-**433** 

धर्मकीर्ति ४६२; प्रक्रिया-कौमुदी के कर्ता ४६३; रचनाकाल ४६४; प्रक्रियाकौमुदी टीकार्य ४६६; वैशिष्ट्रय ४६६; शेष श्रीकृष्ण ५००; महोजि दीक्षित ५०१, इनके प्रन्थ ५०३; सिद्धान्तकौमुदी ५०५; टीकाकार ५०६; महोजि का परिवार ५०७, कौण्डभट्ट ५०६, ग्रन्थ ५१२। भट्टोजि के शिष्य-वनमाली मिश्र ५१३, नीलकण्ठ शुक्ल ५१५, वरदराज ५१७। नारायणभट्ट ५१६, प्रक्रिया सर्वस्व ५१६, नागेशभट्ट ५२३, ग्रन्थों का पौर्वापर्य ५२४, वैशिष्ट्य ५२७ वैद्यनाथ पायुगुण्डे ५२८, बालंभट्ट ५२६, नागेशके अनन्तर ध्याकरण ५२६, पाणिनीय व्याकरण की विकाश-दिशा ५३१-५३३।

#### ( १ ) पाणिनीय खिल ग्रन्थ

४३४–५६२

धातुपाठ ४३४, वृत्तियाँ-क्षीरतरङ्गणी ४३६, धातुप्रदीप ५४०, दैव और पुरुषकार ५४०; माधवीया धातुवृत्ति ५४२; भीमसेन का परिचय ५४३। गणपाठ ५४४; गणरत्नमहोदधि ६४६। उणादि सूत्र ५४६; रचियता की मीमांसा ५४६; पंचपादी के ब्याख्याता ५५०; दशपादि उणादिसूत्र ५५१। लिङ्गानुशासन-व्याडि ४५३; भट्टोजि ५५४; वरहचि ५५३; हर्षवर्धन ५५६। परिभाषापाठ ५५७; फिटसूत्र ५५९; रचियता ५६०; प्राचीनता का निर्धारण ५६०

#### (६) पाणिनिभिन्न व्याकरणसम्प्रदाय

154-40 m

(१) कातन्त्र ५६५; विषय प्रतिपादन ५६६; वैशिष्टय ५७१; व्याख्याकार ५७१। (२) चान्द्र व्याकरण ५७३, ग्रन्थपरिचय, ५७४। (३) जैनेन्द्र व्याकरण—वैशिष्ट्य ५७६ देशकाल ५७७; व्याख्या ग्रन्थ ५७६; बृहत् पाठ ५८१। (४) शाकटायन—सूत्र परिचय ५८२; अमोघवृत्ति ५८३; टीकाग्रन्थ ५८५(५)भोज व्याकरण ५८५;वर्ण्य विषय ५८६। (६) सिद्धहैम—सूत्रपाठ ५८८ वृत्तियों ५८६; धातुपाठ ५६०; गण, उणादि, लिङ्गानु शासन ५९१ वैशिष्ट्य ५६२। (७) सारस्वत व्याकरण ५९३; रचियता ५९४; समय ५६५; वर्णित विषय ५६६; व्याख्या—चन्द्रकीति ५६६; पुञ्जराज; अमरभारती ५६६; वासुदेव भट्ट, भट्ट धनेश्वर ६००; पीताम्बर ६०१; सिद्धान्त चन्द्रिका ६०१; लोकेशकर ६०२; सदानन्द ६०३; चन्द्रकीति ६०४। (६) मुखबोध कारण ६०५; (६) जौमर व्याकरण ६०६; (१०) सुपद्म व्याकरण ६०६; भोज व्याकरण ६०६।

#### (७) पालि-प्राकृत व्याकरण

६०६-६२६.

- (क) पालिक्याकरण—कच्यायन ६०६; कच्यायन व्याकरण ६१०; कच्यायन सम्प्रदाय के ग्रन्थ ६१२-६१४; मोग्गलान व्याकरण ६१४; ग्रन्थसम्पत्ति ६१५; सह्नीति व्याकरण ६१६-६१७।
- (ख) प्राक्चत व्याकरण ६१७; प्राक्चत के भेद—उपभेद ६१८; प्राक्चतलक्षण ६१८; वररुचि ६१६; प्राक्चत कामधेनु ६१६; प्राक्चतानुशासन, प्राक्चत कल्पतर, प्राक्चतसर्वस्व ६२०; क्रमदीख्वर ६२१; हेमचन्द्र ६२१; त्रिविक्रम,लक्ष्मीधर,सिंहराज ६२१; वाल्मीकि-प्राक्चतसूत्र ६२३ प्राक्चत की नवीन समीक्षाय ६२६।

#### (१) परिशिष्ट-आयुर्वेदीय टिप्नणी

६२७–६४०

भेलसंहिता ६२७, खरनाद संहिता ६२७, खरनाद का समय ६२६; वाग्भट के टीकाकारइन्दु ६२६; अरुणदत्त ६३१, हेमाद्रि ६३१, शिवदाससेन ६३२। माधविनदान के टीकाकार ६३२; वृन्दका सिद्धियोग ६३३; व्याख्या-कुसुमावली ६३३, ब्रह्मदेव ६३४, चक्रपाणिदत्त ६३४; वंगसेन ६३४; गदिनग्रह ६३७; तीसटके ग्रन्थ ६३८; लोलम्बिराज ६३६, वैद्यजीवन ६४०। हरिविलास ६४० टि०।

(२) परिशिष्ट-ग्रन्थकार सूची

१-१६

(३) परिशिष्ट-प्रन्थसूची

१७-३५

( ४ ) परिशिष्ट-सहायक ग्रन्थ

**३**५–४०

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   | 4 |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | : |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# प्रथम परिच्छेद

आयुर्वेद का इतिहास

(क) आयुर्वेद का उदय-अभ्युदय (ख) रसायनशास्त्र का विवरण

काय वाग्-बुद्धिविषया ये मलाः समुपस्थिताः। चिकित्सा-लक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः॥ —वाक्यपदीय

ર

सनातनत्वाद् वेदानामक्षरत्वात्त्रथैव च। चिकित्सितात् पुण्यतमं न किञ्चिदपि शुश्रुम।। —सुश्रुत

Ę

तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते। स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्॥ —चरक

8

सम्यक् प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम्।
सिद्धिराख्याति सर्वेश्च गुणैर्युक्तं भिषक्तमम्॥
—चरक

4

धर्मार्थकामोक्षाणामारोग्यं साधनं यतः। तस्मादारोग्यदानेन तदत्तं स्याच्चतुष्टयम्॥ —स्कन्दपुराण

### प्रथम परिच्छेद

# आयुर्वेद शास्त्र का इतिहास

आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आयु को प्राप्त करता है। सुश्रुत में इसीलिए इस शब्द की व्याख्या में लिखा हुआ है—

आयुरस्मिन् विद्यते, अनेन वा आयुर्विन्दतीति आयुर्वेदः।

मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए, स्वस्थ शरीर की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए तथा व्याधिग्रस्त शरीर के रोगों के निवारण के लिए महिष्यों ने अपनी प्रतिमा, अनुभव तथा प्रयोगों के बल पर जिस शास्त्र को उत्पन्न किया उसी का नाम है आयुर्वेद । किसी भी शास्त्र के दो अंग होते हैं—पहिला होता है उसका सिद्धान्तभाग (ध्योरी), जिसमें उसके मूल तथ्य निर्दिष्ट किये जाते हैं। दूसरा होता है उसका कर्मभाग, जिसमें उसका व्यवहार (प्रैक्टिस) प्रतिपादित होता है। सुश्रुत का कथन है कि शास्त्रज्ञ तथा कर्मज्ञ दोनों एकांगी होते हैं। अतः न तो केवल शास्त्रज्ञ ही प्रश्चा का पात्र होता है और न केवल कर्मज्ञ ही; प्रत्युत उभयज्ञ—शास्त्र तथा कर्म दोनों का ज्ञाता ही प्रशंसा के योग्य होता है। आयुर्वेद में उभयज्ञ हो यथार्थतः समाज के लिए मंगल-साधक होता है। आयुर्वेद के प्रयोजन दो होते हैं—(१) व्याधि से युक्त व्यक्तियों का व्याधिपरिमोक्ष (व्याच्युपस्तृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः)। (२) स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा (स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्)। प्रथम है रोग का प्रशमन, तो द्वितोय है रोग के प्रादुर्भाव का निरोध। अग्रेजी में पहिले को कहते हैं—क्यूरेटिभ और दूसरे को प्रिवेन्टिभ। आयुर्वेद के ये दोनों ही प्रयोजन हैं—(सुश्रुत संहिता १।१२)।

मनुष्य के उदय के साथ-साथ रोग भी उत्पन्न हुआ और उसी के साथ उसकी औषध द्वारा चिकित्सा भी आरम्भ हुई। भारतवर्ष में आयुर्वेद की परम्परा वैदिक युग से आरम्भ होती है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में आयुर्वेद के रोगों का तथा औषधों का संकेतमात्र ही मिलता है, परन्तु अथर्ववेद में शरीर-विज्ञान के साथ-साथ नाना प्रकार के रोगों को दूर करने की चिकित्सा का वर्णन बड़े ही विस्तार तथा वैशद्य के

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।
 मानं च तच यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥

साथ किया गया है। इसोलिए आयुर्वेद अथर्ववेद का उनवेद माना जाता है। इन विस्तृत संकेतों के द्वारा अथर्वेदीय युग के औषधों के रूप तथा उपचार के प्रकार का परिचय विद्वानों को भली-भाँति लग सकता है। वेद में वैद्यक

वैदिक संहिताओं में प्रसंगवश वैद्यक सम्बन्धी जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे इतने महत्त्व के हैं कि उनकी सहायता से वैदिक कालीन आयुर्वेद का स्पष्ट परिचय मिल सकता है। ऋग्वेद के मन्त्रों में अश्विन् नामक देववैद्यों के चरित्र तथा चिकित्सा कार्य का बड़ा ही विस्तृत विवरण मिलता है। अश्विन् के विचित्र शल्यक्रियाओं के हष्टान्त भी बड़े ही विलक्षण तथा रोचक हैं। अश्विन् ने वृद्ध च्यवन ऋषि को पुन: यौवन प्राप्त कराया। युद्ध में राजा खेल की पत्नी विश्वपला की शत्रुओं द्वारा टाँगें काट दी जाने पर इन्होंने लोहे की जंघा जोड़ दिया (ऋ० १।११६।१५)। इन्होंने दधीचि ऋषि के असली सिर को हटाकर घोड़े का सिर लगा दिया तथा मधुविद्या को ग्रहण कर पुनः असली सिर लगा दिया (ऋ० १।११६।१२)। ये चमत्कारिक कार्य आयुर्वेद की विशिष्ट उन्नति के द्योतक हैं। शुक्लयजु:संहिता में श्लेष्म, अर्श श्वयथु, पाण्डु, श्लीपद, यक्ष्म, मुखपाक, क्षत आदि रोगां के नाश करने के उपायों का वर्णन है।

श्रथवंदेद का तो उपांग ही आयुर्वेद है। फलतः इस वेद में नाना प्रकार के रोगों का निदान तथा उनके लिए उपयोगी औषओं का वर्णन बड़ी ही विश्वदता के साथ किया गया है। नवें काण्ड का १४वां सूक्त रोगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें शीर्षामय (सिरदर्द), कर्णशूल, विलोहित (वह रोग जिसमें चेहरा लाल हो जाता है), यक्ष्मा (क्षय रोग), अंगभेद (शरीर में ऍठन) तथा अंगज्वर का निर्देश यहाँ एक साथ किया गया है। तक्म (ज्वर) रोग तथा उसके भेदों—सतत, शारद, ग्रंडम, शीत, वार्षिक, तृतीयक आदि का—निर्देश (अ०१।२४।४-५) बड़े महत्त्व का है। शारीरक शास्त्र के विषय में भी शरीर को नाड़ी तथा धमनियों का निर्देश, अस्थियों की ३६० संख्या आदि महत्त्व के हैं। रोग के प्रतीकार के विषय में अनेक औषधों का प्रयोग अथवंवेद के उपयोग का द्योतक है। सूत्राघात में शर या शलाका आदि के द्वारा मूत्र का निकालना (१।३।१-९), सुखप्रसव तथा उसकी विकृति में शल्यकर्म अर्थात् योनि का भेदन (१।११।१-६), व्रण की जल द्वारा चिकित्सा, पकी हुई पिरकी का शलाका द्वारा भेदन तथा उसे पकाने के लिए

१. चरणम्यूह एवं महाभारत (सभा० ११।३३ पर नीलकण्ठ) के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, परन्तु चरक, सुश्रुत तथा उत्तरकालीन आयुर्वेद के प्रन्थकारों (यथा श्रष्टांगहृदय माम). में आयुर्वेद आथवंवेद का उपवेद स्वीकृत है। 'इह खलु आयुर्वेदं नानोपाङ्गमथवंवेदस्य'—सुश्रुत सू० १।६०।

लवण का उपचार आदि प्रक्रियायें विणित हैं। पुरुषों में क्लीबत्व बढ़ाने के लिए भी वनस्पित का प्रयोग बतलाया गया है, (६।१३८।१) गण्डमाला के दूर करने के लिए दो सूक्त हैं, तथा सफेद कुष्ट (किलास रोग) के दूर करने की ओर भी संकेत है। अनेक वनस्पित के गुण का वर्णन अनेक विशिष्ट सूक्तों में है। अपामार्ग नामक ओषि भूख-प्यास को दूर करने वाली तथा बच्चों को लाभदायक बतलायी गई है (४।१७।६), पिप्पली तथा पृश्निपणीं नामक ओषियों का उल्लेख अथवंवेद में मिलता है। कृमियों को दूर करने के लिए सूर्य की रिश्मयों का उपयोग बतलाया गया हैं। अथवंवेद के एक मन्त्र में रक्त-संचार का भी विशेष वर्णन है। ध्यान देने की बात यह है कि पाश्चात्त्य जगत् में शरीर के रक्त-संचरण की जानकारी बहुत ही पीछे सत्तरहवीं शती में हुई। अथवं के इस प्राचीनतम उल्लेख को इम इसीलिए बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं:—"तीव्रा अरुणा लोहिनोस्ताम्न-धूम्ना ऊर्ध्व अवाचीर पुरुषे तिरश्ची:।"

#### वैद्यक की परम्परायें

चरक तथा सुश्रुत संहिता के आरम्भ में वैद्यक शास्त्र के उदय की कथा बड़े रोचक ढ़ंग से लिखी गई है। आयुर्वेदशास्त्र के सर्वप्रथम प्रवर्तक ब्रह्मा थे। उनसे यह ज्ञान सीखा प्रजापित ने, प्रजापित से अश्विनो कुमारों ने, अश्विनो कुमारों से सीखा इन्द्र ने और इन्द्र के पास दीर्घजीवी होने का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से महिष् भरद्वाज गये। उन्होंने इस शास्त्र को मीसकर भारतवर्ष में इसका प्रचार किया। चरक, सुश्रुत, तथा काश्यप संहिता में आयुर्वेद के प्रचार की कथा कुछ भिन्नता लिए हुए इस प्रकार है—

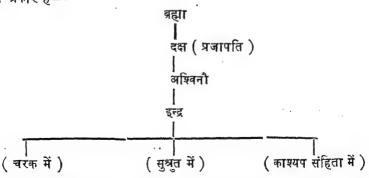

उद्यन्नादित्य क्रिमीन् इन्तु निम्रोचन् इन्तु रश्मिभिः। ये अन्तः क्रिमयो गवि।
 ( अथर्वं ० २ । ३२ । १ )

भरद्वाज धन्वन्तरि काश्यप, वसिष्ठ,
| अति और भृगु ।
आत्रेय पुनर्वसु दिवोदास
| | | |
आग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, सुश्रुत, औपष्टोनव, इनके पुत्र और शिष्य
पराशर, हारीत, क्षारपाणि वैतरण, औरस्र, पौष्कलावत,
करवीर्य, गोपुररक्षित, भोज ।

इस तालिका पर हिष्पात करने से स्पष्ट है कि इन्द्र तक आयुर्वेद के आचार्य स्वयं देवता थे। इन्द्र से ही यह ज्ञान महर्षियों के माध्यम से इस भूतल पर आया। परम्पराकी भिन्नता होने का क।रण यह है कि प्रत्येक परम्परा का आचार्य अपने आप को इन्द्र का साक्षात् शिष्य मानता है। ये तीनों आचार्य आयुर्वेद के तीन अंगों के प्रवर्तक आचार्य हैं। भरद्वाज कायचिकित्सा के प्रवर्तक हैं और उनकी परम्परा का सबसे श्रेष्ठ और आदिम ग्रन्थ है चरकसंहिता। धन्वन्तरि शल्य-चिकित्सा के महनीय प्रवर्तक हैं और इसीलिए शल्यचिकित्सक धान्वन्तरीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी परम्परा का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है सूश्रुतसंहिता, जिसमें शल्यतन्त्र को प्रधानता दी गई है। काश्यप ऋषि कौमारभृत्य (बालचिकित्सा) के प्रवर्तक आचार्य थे, जिनके सिद्धान्तों का प्रतिपादक क्लाघनीय ग्रन्थ है काइयपसंहिता। आयुर्वेद के आचार्यों की संख्या बहुत ही लम्बी है जिनके नाम तथा मत का उद्धरण चरकसंहिता तथा अन्य संहिताओं में उपलब्ध होता है। चरकसंहिता में निर्दिष्ट आचार्यों के कितपय नाम ये हैं--काप्य, कुश, सांकृत्यायन, पूर्णाक्ष मौद्गल्य, शरलोमा, भार्गव च्यवन, भद्रशौनक आदि। परन्तु दु:ख की बात यह हैं कि इन प्राचीन आचार्यों के वे प्रन्थ उपलब्ध नहीं होते जिनमें इन्होंने अपनी औषधों तथा उपचारों का वर्णन विशेष रूप से किया हो। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इनके नामों के साथ अनेक औषधों का भी उल्लेख मिलता है<sup>१</sup>।

आयुर्वेद के आठ अंग

आयुर्वेद के आठ अंग हैं—शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतिवद्या, कौमारभृत्य, अगद तंत्र, रसायन तंत्र तथा वाजीकरण। इन अंगों के संक्षिप्त परिचय से भी आयुर्वेद के विशाल रूप का परिचय हमें भली-भाँति लग सकता है।

- (१) शाख्य तंत्र—शाल्य तंत्र का अर्थ है आजकल की भाषा में सर्जरी। जिससे शरीर में पीडा या तन्तुओं की हिंसा हो उसे कहते हैं शाख्य (शल् हिंसायाम्)।
  - १ उन्हों के संकेत पर इन प्राचीन श्रायुर्वेद के श्राचार्यों के मत तथा सिद्धान्तों का संकलन बड़ी योग्यता तथा छानबीन के साथ गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने किया है—'हिस्ट्री श्राफ इविडयन मेडिसिन' (कलकत्ता विश्वविद्यालय से कई जिंद्दों में प्रकाशित)।

शाल्य नाना प्रकार के हैं। शरीर में जिससे भी पीड़ा हो, चाहे वह शरीर के अन्दर स्वतः उत्पन्न हो या कहीं बाहर से आया हुआ हो, वह शल्य कहलाता है। इस पीडा या शल्य को हटाने के उपायों का वर्णन इस तंत्र में है। इस अंग के प्रधान आचार्य धन्वन्तरि थे। इसलिए उनके सम्प्रदाय वाले इसी अंग की प्रधानता देते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे रोग की चिकित्सा जल्दी होती है। यन्त्र, शल्य, और क्षार का उपयोग होने से रोग शोध्र शान्त हो जाता है।

- (२) शालाक्य—शालाक्य शब्द का सम्बन्ध शलाका से हैं। नेत्र, नाक, कान, शिरोरोग और मुख के रोग में मुख्यतः शलाका का उपयोग होता है। इसलिए यह तंत्र शालाक्य कहलाता है, अर्थात् गले के ऊपर के रोग की गणना तथा उसकी चिकित्सा शालाक्य तंत्र से सम्बन्धित है।
- (३) काय चिकित्सा—काय शब्द का अर्थ है सम्पूर्ण शरीर । इस शब्द का प्रयोग जाठराग्ति के लिए भी होता है । मनुष्य के शरीर में जाठराग्ति की महत्ता सबसे अधिक है । अग्ति के विकृत होने पर ही मनुष्य विकृत होता है तथा अग्ति के ठीक होने पर ही मनुष्य स्वस्थ रहता है । इसलिए अग्ति की चिकित्सा ही शरीर की विकित्सा है । भगवान् ने गीता में अपने को मनुष्यों के शरीर में रहने वाला वैश्वानर बतलाया है । चार प्रकार के अन्तों का पाचन इसी वैश्वानर की कृपा का फल है । इसलिए शरीर की इस अग्ति की चिकित्सा ही इस अंग का मूख्य कर्त्तव्य है ।
- (४) भूतिवद्या—इस अंग के अन्तर्गत देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, ग्रह आदि के आवेश से दूषित मन वाले व्यक्तियों के निमित्त शान्तिकर्म तथा बिलदान आदि का विधान किया जाता है। इसका दूसरा नाम है अमानुष उपसर्ग। चरक ने इसे उन्माद रोग के अन्तर्गत स्वीकार किया है। भूतिवद्या की परम्परा प्राचीन है। छान्दोग्य उपनिषद् में नारद मुनि ने स्वाधीत विद्याओं के भीतर भूतिवद्या की भी गणना की है। यह विद्या आजकल भी है। झाड़ना, फूकना आदि इसके नाना प्रकार हैं। अशिक्षतों में इसका विशेष प्रचार आजकल है, परन्तु वस्तुत: यह वैज्ञानिक चिकित्सा में भी कम महत्त्व नहीं रखता।

श्रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।
 प्राणापानसमायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥
 (गीता)

२. जाठरः प्राणिनामग्नि काय इत्यभिधीयते । यस्तं चिकित्सेद् विकृतं स वै कायचिकित्सकः॥

- (५) कौमारभुत्य—इस शब्द का अर्थ है शिशु का भरण-पोषण, चिकित्सा तथा उनका परिवर्धन । आजकल के युग में प्रसूति-तंत्र का जो महत्त्व है उससे कहीं अधिक महत्त्व प्राचीन काल में इस तंत्र को प्राप्त था । किसी भी जाति या देश का उत्थान शुद्ध तथा पुष्ट संन्तान के ऊपर है और योग्य तथा उत्तम सन्तान का विचार इस अंग का मुख्य विषय है । आत्रेय तथा काश्यप ऋषि ने अपनी संहिताओं में जातिसूत्रीय नामक अध्याय में इस विषय की ओर संकेत किया है । सूतिकागृह, प्रसव, शिशुपालन—आदि समस्त शिशु-सम्बन्धी विषयों का साक्षात् सम्बन्ध इसी अंग से हैं । संस्कृत साहित्य के कियों ने अपने ग्रन्थों में कौमारभृत्य में कुशल बैंडों का स्पष्ट उल्लेख किया है ।
- (६) अगद तंत्र—इसका दूसरा नाम है विषतंत्र । विष नाना प्रकार के होते हैं तथा नाना स्थानों से उनकी उत्पत्ति होती हैं। साधारण जन की तो बात ही अलग है, परन्तु बड़े-बड़े राजाओं तथा ऐश्वर्यशाली पुरुषों को मारने के लिए शत्रु लोग स्थूल या सूक्ष्म रूप से विषों का प्रयोग करते थे। इसीलिए कौटिल्य का आदेश है कि जांगालीविद् वैद्य राजा के पास सदा रहना चाहिये, जिससे वह उसके खानपान की परीक्षा सदा किया करे। घरों में पशु-पक्षी इसीलिए रक्खे जाते थे कि वे विष से मिश्रित अन्न की परीक्षा बड़ी सुगमता से कर लेते थे। विषकत्या का प्रयोग चाणक्य के द्वारा नितान्त प्रसिद्ध है। इन विषयों की जानकारी के लिए अगद तंत्र का स्वतंत्र अस्तित्व है। आजकल भी इस शास्त्र का विशेष महत्त्व है।
- (७) रसायन तंत्र आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में सात धातुओं का निवास रहता है, जिनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र । इन्हों की पारिभाषिक संज्ञा है रस । जिस विज्ञान के द्वारा शरीर के ये रस अर्थात् सातों धातु स्थिर बने रहें तथा नवीन रूप में विद्यमान रहें उसको रसायन कहते हैं । रसायन के सेवन से शरीर के ये रस, रक्त आदि धातु पुनः नवीन हो जाते हैं जिससे दीर्घायु प्राप्त होती है । मनुष्य के शरीर में दिन-प्रतिदिन के उपयोग से ये घातु क्षीण तथा हास को प्राप्त होते रहते हैं । रसायन के सेवन से इनमें स्थिति तथा वृद्धि प्राप्त की जाती है । चरकसंहिता से पता लगता है कि आयुर्वेद का आरम्भ ही दीर्घ जीवन पाने की इच्छा से हुआ ।
  - (म) वाजीकरण-वाजी शब्द का अर्थ<sup>९</sup> है घोड़ा, शुक्र एवं शक्ति । जिस विज्ञान
- दीर्घं जीवितमन्विच्छन् भरद्वाज उपागमत्।
   इन्द्रमुप्रतपा बुद्ध्वा शर्ययममरेश्वरम्।
   (चरक सुत्र १।३)
- २. येन नारीषु सामर्थ्यं वाजीवल्लभते नरः। व्यजते चाधिकं येन वाजीकरणमेव तत्।। (चरक सूत्र)

के बल पर मनुष्य में शक्ति उत्पन्न होती है, मनुष्यों में शुक्र तथा वेग की वृद्धि होती है उसका नाम वाजीकरण है। आज भी घोड़ा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वाजीकर औषधियों के द्वारा क्लीब और शक्तिहीन पुरुषों को शक्तिशाली एवं बलवान बनाया जाता है। इसका सम्बन्ध मुख्यतः पुरुषों से है। स्त्रियों के बाँभपन की चिकित्सा तथा उसके लिए उपयोगी योगों का अन्तर्भाव भी इसी अंग के अन्तर्गत किया जाता है।

इन अंगों के ऊपर अलग-अलग आचार्यों ने मौलिक ग्रन्थों की रचना की शि। इन ग्रन्थों का निर्देश आयुर्वेद के आचार्यों ने स्थान-स्थान पर किया है। कुछ ग्रन्थ पूर्णरूप से प्रकाशित हैं तथा मिलते भी हैं, परन्तु अधिकांश ग्रन्थ केवल उदाहरणों से ही ज्ञात हैं। सम्भव है कि विशेष छानबीन करने पर ये ग्रन्थ उगलब्ध भी हो जायें।

- (१) कायचिकिरसा—अग्निवेशसंहिता (चरकसंहिता से भिन्न ग्रन्थ), भेलसंहिता (कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित), जतूकर्ण-संहिता, पराशर-संहिता, क्षारपाणि-संहिता, हारीत-संहिता, खरनाद-संहिता, विश्वामित्र-संहिता, अगस्त्य-संहिता और अत्रि-संहिता।
- (२) शल्यतंत्र—औपधेनव तंत्र, औरभ्र तंत्र, सौश्रुत तंत्र, पौष्कलावत तन्त्र, वैतरण तंत्र, भोजतंत्र, करवीर्यतन्त्र, गोपुररक्षित तंत्र, भालुकीय तंत्र, कपिल तंत्र और गौतम तंत्र।
- (३) शालाक्य तंत्र—विदेहतंत्र, निमितंत्र, कांकायनतंत्र, गार्ग्यतंत्र, गालवतंत्र, सात्यिकतंत्र, शौनकतन्त्र, करालतन्त्र, चक्षुष्यतत्र और कृष्णात्रेय तन्त्र ।
- (४) अगद तंत्र--अलम्बायन संहिता, उशनःसंहिता, सनकसंहिता तथा लाट्यायन-संहिता ।
- (५ भूतिबद्या-चरक में उन्माद-चिकित्सित अध्याय, सुश्रुत में अमानुषप्रति-षेबाध्याय, वारभट में भूतविज्ञानीय और भूतप्रतिशेषाख्य अध्याय।
- (६) कौमारभृत्य—काश्यपसंहिता या जीवकतंत्र (पं॰ हेमराज शर्मा द्वरा नेपाल से प्रकाशित)
- (७) वाजीकरण्तंत्र—वात्स्यायन कामसूत्र में विणित औपनिषदिक नामक प्रकरण का समावेश इस तंत्र में है। कुचुमार नामक ऋषि ने इसके ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा था।
- (द) रसायन तंत्र—इसके विषय में प्राचीन ग्रन्थों का नाम यहाँ दिया जाता है— पातंजलतंत्र, व्याडितंत्र, वसिष्ठतन्त्र, माण्डव्यतंत्र, नागार्जुनतन्त्र, कक्षपुरतन्त्र और

आरोग्यमंजरी। इस विभाग के ऊपर इतना विशिष्ट साहित्य विद्यमान है कि उसका रसायन तन्त्र के नाम से अलग अध्याय ही हो सकता है। १ कालविभाजन

आयुर्वेद के इतिहास को हम तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं-

- (1) संहिता-काल (५ शती ईस्वी पूर्व—६शती तक)—यह आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का युग है। इसमें आचार्यों ने अपनी प्रतिभा तथा अनुभूति के बल पर भिन्न-भिन्न अंगों के विषय में अपने पण्डित्यपूर्ण प्रन्थों का प्रणयन किया। आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट के आविभीव का यही काल है।
- (२) व्याख्याकाल (७ शती से लेकर लगभग १५ शती तक )—इस काल में संहिताओं के ऊपर टीकाकारों ने प्रौढ व्याख्यायें निबद्ध कीं। भट्टार हरिश्चन्द्र, जेज्जट, चक्रपाणि, डल्हण आदि प्रौढ व्याख्याकारों का समावेश इसी काल में होता है।
- (३) विश्वातकाल (१४ शती से लेकर आधुनिक काल तक)—इम युग को विशेषता है एक विशिष्ठ विषय पर ग्रन्थ का निर्माण, जैसे 'माधवनिदान' निदान के ऊपर, 'ज्वर-दर्पण' ज्वर के विषय में। चिकित्सा के योगसंग्रहों का भी यही काल है। यह युग आजकल भी चल ही रहा है।

THE STATE OF THE S

#### चरकसंहिता

चरकसंहिता की रचना के पीछे अनेक शताब्दियों का आयुर्वेदीय अध्ययन तथा अनुशीलन जागरूक है। अने व युगों के विद्वानों ने अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि-वैभव के बल पर आयुर्वेद-सम्बन्धो जिसने सिद्धान्तों तथा तथ्यों को खोज निकाला उनका सुन्दर समन्वय हमें चरकसंहिता के पृष्टों पर प्राप्त होता है। 'चरकसंहिता' का उपदेश दिया आत्रेय पुनवंसु ने, प्रणयन किया उनके साक्षात् शिष्य अग्निवंश ने, प्रतिसंस्कार किया चरक ने तथा परिवर्धन किया दृढबल ने। इस प्रकार इन चार विद्वानों की विमल प्रतिभा की धारा इस संहिता के पृष्टों में प्रवाहित होती है। इन चारों विद्वानों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है—

(१) आत्रेय पुनर्वसु, कृष्णात्रेय, चान्द्रभागी तथा चान्द्रभाग नाम से भेल-संहिता, चरकसंहिता तथा नावीनतक ग्रन्थों से स्मरण किये जाते हैं। आत्रेय स्पष्ट ही गोत्रनाम है। पुनर्वसु सम्भवत उनका व्यक्तिगत अभिधान प्रतीत होता है। कृष्ण-यजुर्वेद के साथ सम्बद्ध होने के कारण ये 'कृष्णात्रेय' के नाम से प्रख्यात हुए। इन की माता का नाम 'चन्द्रभागा' था और इसी नाम के आधार पर इनके दो

इन प्राचीन तन्त्रों के विषय में द्रष्टव्य श्रत्रिदेव विद्यालंकार-श्रायुर्वेद का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
 पृ० ६५-७२ ।

अभिधान और हैं—चान्द्रभागी तथां चान्द्रभाग । महर्षि व्यासदेव ने आत्रेय मुनि को आयुर्वेद का प्रवर्तक स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है । उनका कथन है—

गान्धर्व नारदो चेद भरद्वाजो धनुर्गहम् । देवर्षिचरितं गार्ग्यः कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम् ॥ (शान्तिपर्वं २१० श्रध्याय)

आत्रेय की जनमभूमि भारतवर्ष के किस प्रान्त में हुई थो ? इस प्रश्न का ययार्थ उत्तर देना नितान्त कठिन है, परन्तु भेलसंहिता के एक प्रसंग से इस समस्या पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। भेलसंहिता ने गान्धार देश के राजर्षि नग्नजित् को चान्द्रभाग पुनर्वसु से विषययोग के विषय में बड़े आदर के साय प्रश्न करते हुए दिखलाया है । ये चान्द्रभाग चरक ही हैं। फलत: इनका सम्बन्ध गन्धर्व देश के साथ विशेषतः प्रतीत होता है, परन्तु इतना होने पर भी ये महर्षि चिकित्सा-शास्त्र के प्रचार के निमित्त अथवा ओषिषयों के अन्वेषण के लिये पञ्चालक्षेत्र, चैत्ररथ ( वन ), पञ्चगंग, धनेशायतन, कैलास तथा हिमाल। के उत्तर पाश्वं में स्थित त्रिविष्टप आदि देशों में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए अनेक ग्रन्थों में दिख-लाये गये हैं। फलतः आत्रेय का सम्बन्ध समग्र उत्तरभाग के प्रधान प्रान्तों के साथ है, यह हम सामान्य रोति से मान सकते हैं । बौद्ध ग्रन्थों के अनुशीलन से स्फुट है कि तक्षशिला बुद्ध के जन्म से पहिले प्रधान विद्यापीठ था और अ।त्रेय यहीं के आयुर्वेद के प्रधान अध्यापक थे। डा॰ हार्नेली आदि पश्चिमी विद्वानों ने इस प्रामाण्य पर आत्रेय का आविभीवकाल बुद्ध के जन्म से पहिले माना है। यादव जी ने भी इनको फारस के प्रसिद्ध सम्त्राट् दारयबहु ( डैरियम; ५२१ ई॰ पू॰—४६५ ई॰ पू॰ ) का समकालीन माना है। फलतः आत्रेय का समय ईस्वी पूर्व पञ्चम शतक मानने में विशेष विप्रति-पत्ति नहीं दोखती।

पुनर्वसु को परम्परा के चिकित्सक पौनर्वसव कहलाते हैं, जिस प्रकार धन्वन्तिर के द्वारा चलाये गये शल्यकर्म के अनुयायी ( सर्जन लोग) धान्वन्तरीय के नाम से पुकारे जाते थे। बुद्ध का समकालीन जीवक नामक प्रक्यात वैद्यथा, जिसकी विलक्षण चिकित्सा का बहुशः उल्लेख त्रिपिटकों में किया गया है। तिब्बतीय उपकथाओं के अनुसार तक्षशिला का आत्रेय इस जीवक का गुरुथा, परन्तु बरमा की परम्परा के अनुसार जीवक विद्याध्ययन के लिए काशी आया था। फलतः मतभेद होने से हम निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि

श. गान्धारदेशे राजर्षिनग्नित् स्वर्णमार्गदः ।
 संगृद्ध पादौ प्रपच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम् ॥
 (भेलसंहिता, पृ० ३०)

आत्रेय जीवक के गुरु ही थे। चरकसंहिता में कई विचार-गोष्ठियों का उल्लेख मिलता है जिसमें आयुर्वेद सम्बन्धी सिद्धान्तों के ऊपर आचार्यों ने अपने मतों की व्याख्या की है। ये सब गोष्ठियाँ आत्रेय के सभापतित्व में सम्पन्त हुई थीं। ऐसी गोष्ठियों का उल्लेख सुत्रस्थान के १२ वें, २५ वें तथा २६ वें अध्याय में मिलता है।

आत्रेय पुनर्वसु ने विचार-स्वातन्त्र तथा विचार-विनिमय पर बड़ा जोर दिया है। इनका मत था कि आयुर्वेद के विद्वान् को एकाङ्की न होकर बहुश्रुत तथा बहुज्ञ होना चाहिए, साथ ही अन्य तन्त्रों के विद्वानों के साथ मिलकर उन्हें अपने ज्ञान का संवर्धन करते रहना चाहिए। इस विषय में विमानस्थान के प्रवेश के संभाषा (वाद-विवाद) के नियमों का विवरण बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी है।

- (२) अग्निवेश-महर्षि आत्रेय के छः प्रधान शिष्य हुए-अग्निवेश, भेल (या भेड), जतूकर्ण, पराशर, हारीत तथा क्षारपाणि; जिनमें प्रथम दो शिष्यों की रचनायें उपलब्ध हैं। महर्षि भेड की कृत्ति भेडसंहिता है, जो कलकत्ते से प्रकाशित हुई है तथा अग्निवेश की कृति यही 'चरकसंहिता' है। आत्रेयके समकालीन होने से इनका भी समय वहीं ई० पू० पञ्चम शतक है।
- (३) चरक—एक प्राचीन परम्परा है कि योगशास्त्र के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि ने ही चरक के नाम से इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया । बहुणः प्रचिलत होने पर भी इस परम्परा को हम मान्यता नहीं दे सकते । 'चरकसंहिता' के प्राचीन टीकाकार इस परम्परा से परिचित नहीं हैं । इसका यही अर्थ प्रतीत होता कि आदिशेष ने अवतारभेद से महाभाष्य, योगसूत्र तथा चरकप्रतिसंस्कार का सम्पादन किया । आजकल की 'चरकसंहिता' का प्रतिसंस्कार चरक ने किया था । दृढबल के अनुसार प्रतिसंस्कर्ता का कार्य यह है कि वह मूल ग्रन्थ के संक्षिप्त अंश को विस्तृत कर देता है तथा अत्यन्त विस्तृत अंश को संक्षिप्त कर देता है । इस प्रकार पुराना ग्रन्थ नवीन बन जाता है । चरक ने भी अग्निवेश के द्वारा निर्मित्त

२. विस्तारयति लेशोक संक्षिपत्यति विस्तरम् । संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ।।

मूल ग्रन्थ में इसी प्रकार के शोधन एवं परिबृंहण कर उसे समयोपयोगी तथा अधिक उपादेय बनाया।

चरक के समय का यथार्थ पता नहीं चलता। सिल्वाँलेवी ने चरक का नाम चीनी त्रिपिटक में पाया और उसके आधार पर कल्पना की कि चरक किनिष्क का राजवैद्य या, अर्थात् उसका समय ईस्वी के द्वितीय शतक में था। सर प्रफुल्लचन्द्र राय ने चरक को बुद्ध से भी पूर्ववर्ती माना है। कुछ लोगों का अनुमान है कि चरक का समय नागार्जुन (द्वितीयशती) से पूर्ववर्ती अवश्य होना चांहए, क्योंकि नागार्जुन के समय में पारे के बने औषध प्रचलित हो गये थे, जिनका उल्लेख चरक ने नहीं किया है। अतः चरक सम्भवतः ईसा से द्वितीयशती पूर्व के बाचार्य रहे होंगे।

(४) दृदंबल—'चरकसंहिता' के परिवर्धनकर्ता दृढंबल का भी परिचय हमें विशेष नहीं मिलता। दृढंबल ने चिकित्सा स्थान के १७ अध्यायों को तथा कल्पस्थान और सिद्धिस्थान को स्वयं बनाकर ग्रन्थ में जोड़ दिया, वयोंकि ये मृल ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होते थे'। इस प्रसंग में दृढंबल ने अपने स्थान का नाम 'पञ्चनदपुर' लिखा है तथा अपने को 'कापिलबिलः' कहा है। फलतः इनके पिता का नाम कपिलबल था तथा वे पञ्चनदपुर के निवासी थे। राजवरंगिणी (चतुर्थं तरंग, क्रलोक २४६—२५०) से पता चलता है कि यह पञ्चनदपुर कक्ष्मीर में था, जो आजकल वितस्ता तथा सिन्धु के संगम-स्थल के पास वर्तमान पंज्यनोर नामक नगर बतलाया जाता है। वाग्भट ने बहुत से विषयों को दृढंबल के द्वारा परिवर्धित इसी भाग के आधार पर लिखा है। अतः इनका समय वाग्भट (षष्ठ चतक) से प्राचीन ही होना चाहिए। जेज्जट ने (जो वाग्भट के चिष्य थे और अत एव उनके समकालीन थे) दृढंबल की रचना से संबलित चरक ग्रन्थ के ऊपर 'निरन्तर-पद्याख्या' नामक टीका लिखी है। फलतः दृढंबल का समय षष्ठचतक से प्राचीन मानना उचित है। चरक के टीकाकार

चरकसंहिता टीका-सम्पत्ति की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। इसके ऊपर ४० से अधिक टीकाओं के अस्तित्व का पता चलता है जिनमें से मुख्य टीकाकारों का यहाँ परिचय दिया जाता है—

(वही, १२ अध्याय)

<sup>9.</sup> श्रिस्मन् सप्तद्शाध्यायाः कत्त्पाः सिद्धय एव च।

नासाद्यन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते।

तानेतान् कापिलबिलः शेषान् हढबलोऽकरोत्॥

( चरक, चिकित्सास्थान, ३० अध्याय )

२. श्रखगढार्थं दृढवलो जातः पञ्चनदे पुरे ।

- (१) महार हरिश्चन्द्र—चरक के सर्वप्राचीन टीकाकार ये हा है, क्योंकि पिछले टीकाकारों ने इनके प्रदर्शित अर्थ का उल्लेख अपनी व्याख्याओं में किया है। 'अष्टांगहृदय' के टीकाकार इन्दु ने अपनी टीका 'शिकालेखा' में इस बात का उल्लेख किया है कि हरिश्चन्द्र ने 'खरनादसंहिता' का प्रतिसंस्कार किया था (या च खरनादमंहिता मट्टारहरिश्चन्द्र- कृता श्रूयते। सा चरकप्रतिबिम्बरूपैंव लक्ष्यते)। बाणभट्ट ने एक भट्टार हरिचन्द्र के गद्यबन्ध का उल्लेख हर्षचरित के आरम्भ में किया है। ' पता नहीं कि ये दोनों ग्रन्थकार भिन्न थे या अभिन्न? यह टीका नितान्त महत्त्वशालिनी थी, इसका उल्लेख अनेक टीकाकारों ने किया है। तीसट के पुत्र चन्द्रक का भी ऐसा ही मत है। ये हिश्चन्द्र 'विश्वप्रकाश' कोष के रचियता महेश्वर के पूर्वपुरुष थे, तथा श्री साहमांक नृपत्त के प्रख्यात वैद्य थे। ' कुछ लोग इस राजा को चन्द्रगुप्त द्वितीय से अभिन्न मानकर दोनों का समय एक ही बतलाते हैं (३७५—४१३ ई०) फलतः हरिश्चन्द्र का समय पञ्चम शती का आरम्भकाल है। इनकी टीका का नाम 'चरकन्यास' है
- (२) जेउजट—ये वाग्मट के शिष्य थे। इसका पता इनकी चरक टीका की पुष्पिका से लगता है। इनके सहाध्यायी इन्दुं ने 'अष्टांगसंग्रह' पर शशिलेखा नाम्नी टीका लिखी है। जेज्जट की टीका का नाम है—निरन्तरपदव्याख्या। इसकी मद्रास में उपलब्ध अधूरी प्रति को मोतीलाल बनारसीदास ने प्रकाशित भी किया है। इसमें चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान तथा सिद्धिस्थान के कितिपय अध्याय उपलब्ध होते हैं। टीकाकार काश्मीरी था और ६ वीं शती से प्राचीन प्रतोत होता है।
- (३) स्वामीकुमार--इनकी टीका 'चरकपंजिका' केवल प्रथम पाँच अध्यायों तक मद्रास राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसमें भट्टार हरिश्चन्द्र के वचनों का विशेष उल्लेख मिलता है।
- ( ४ ) चक्रपाणि—चरका सबसे प्रसिद्ध टीकाकार यही चक्रपाणिदत्त है जिसकी पूरी व्याख्या अनेक स्थानों से प्रकाशित है । ये बंगाल के वीरभूमि जिले के निवासी थे तथा गौडनृपति नयपाल के यहाँ इनका परिवार नौकर था। पिता का नाम
  - १. भद्दारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते ।

(हर्षचरितः)

- २. हरिश्चन्द्रकृतां व्याख्यां विना चरकसम्मतम् । यस्तनोत्यकृतप्रज्ञः पातुमीहति सोऽम्बुधिम् ।
- इयाख्याति हिरिश्चन्द्रे श्रीजेज्जटनाम्नि सित सुधीरे च ।
   अन्यस्यायुर्वेदे स्याख्या धाष्ठ्यं समावहित ।
- ४. विश्वप्रकाश कोष का आरम्भ।
- ५, यादवजी के द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर से मुद्रित, बम्बई।

'नारायण', ज्येष्ठ भ्राता का भानुदत्त तथा गुरु का नरदत्त था। इनके द्वारा स्थापित चक्रपाणीश्वर का मन्दिर भी पाया जाता है। नयपाल का समय १०४० ई०-१०७० ई० है। फलतः इनका आविर्भावकाल ११ वीं शती का उत्तरार्द्ध है। इनकी टीका (आयुर्वेद दीपिका या चरक-तात्पर्य टीका) बड़ी ही प्रौढ, प्रमेयबहुल तथा चरक के तात्पर्य की वस्तुतः प्रकाशिका है। इन्होंने सुश्रुत की भी टीका लिखी थी। इनका स्वतन्त्र ग्रन्थ (चिकित्सासंग्रह या चक्रदत्त) सिद्धयोगों का एक लोकप्रिय संग्रह है। चक्रपाणि वास्तव में एक बड़े ही प्रौढ आयुर्वेदज्ञ हैं।

(५) शिवदास सेन—की टीका का नाम 'तत्त्वचिन्द्रिका' है जिसका खण्डित भाग (सूत्र अ०१-२७) हो उपलब्ध है। टीकाकार बंगाल का निवासी तथा १५ वीं शती का प्रन्थकार है। इनके अन्य प्रन्थ हैं—द्रव्यगुणसंग्रह्व्याख्या, तत्त्वप्रदीपिका तथा अष्टांगहृदय की तत्त्वबोध व्याख्या।

#### चरकसंहिता

चरकसंहिता में प्रस्थान तथा १२० अध्याय हैं। पहिले स्थान का नाम है-

- (१) सूत्रस्थान—जिसमें वैद्यक सम्बन्धी बहुत सी उपयोगी सामान्य बातों का वर्णन है। इसमें ३० अध्याय हैं जिसके २७ वें अध्याय में अन्न-पान विधि का विस्तृत वर्णन है। इसके भोतर शूकधान्य, शमीधान्य, मांस, दुग्ध आदि बारह वर्गों का विस्तार से वर्णन है।
  - (२) निदानस्थान—में केवल ८ अध्याय हैं।
- (३) विमानस्थान—में भी अध्यायों की संख्या उतनी ही है। 'विमान' का अर्थ है—दोषादि का मान, अर्थात् प्रभाव आदि का विशेष ज्ञान। इसका अन्तिम अध्याय तत्कालीन अध्ययन-अध्यापन विधि की जानकारी के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा पर्याप्त रोचक है।
  - ( ४ ) शारीरस्थान-में द अध्याय हैं।
  - ( ५ ) इन्द्रियस्थान—में १२ अध्याय हैं।
- (६) चिकिस्सास्थान—बहुत ही बड़ा तथा विशव है जिसमें सूत्रस्थान के समान ही ३० अध्याय हैं, परन्तु इन अध्यायों में केवल १३ म्रध्याय मौलिक हैं तथा अन्तिम १७ अध्याय हढबल के द्वारा पूरित हैं।
  - ( ७ ) कल्पस्थान—तथा अन्तिम खण्ड
- ( त ) सिद्धिस्थान—में प्रत्येक में १२ अध्याय हैं और ये हढबल के द्वारा पूरित हैं : इस प्रकार पूरे ग्रन्थ में त्र स्थान तथा १२० अध्याय हैं जिनमें से अन्तिम ४१ अध्याय हढबल की रचना है। इसलिए चरकसंहिता के आदिम ७६ अध्यायों के अन्त में सर्वत्र मिलता है—'अग्निवेशकृते चरकप्रतिसंस्कृते'। शेष ४१ अध्यायों में

अन्तिम वाक्य इस प्रकार परिवर्तित हो गया है—अन्तिवेशकृते तन्त्रे चरक-प्रतिसंस्कृते दृढ्बलसंपूरिते' (२५ वें अध्याय में ) 'अन्यत्र अप्राप्ते दृढ्बलपूरिते' न्या 'दृढ्बलसंपूरिते' है।

शारीरस्थान में पंचमहाभूत तथा चेतना के मिळने से 'पुरुष' के उत्पन्न होने का वर्णन है। यहाँ ईश्वर, प्रकृति तथा आत्मा के विषय में आवश्यक विवरण के बाद मोक्ष का मार्ग, उत्तम सन्तानविधि, सूतिकागृह, प्रसूति तथा कौमारभृत्य का वर्णन है। आधुनिक दृष्टि से विस्तृत न होने पर भी कायचिकित्सा के लिए, विशेषतः आध्यात्मिक दृष्टि से यह पूर्ण तथा पर्याप्त है। पंचम स्थान है—इन्द्रियस्थान। जिन लक्षणों से निश्चित मृत्यु जानी जाती है उन्हें 'रिष्ट' कहते हैं। ये रिष्ट चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। इन्हीं की जानकारी के लिए 'इन्द्रियस्थान' की रचना है जिससे वैद्य असाध्य रोगों के निवारण के लिए व्यर्थ प्रयास न करे। षष्ठ चिकित्सास्थान तो चरक का प्राण ही माना जाता है। इसी विशद विवेचन के कारण 'चरकस्तु चिकित्सिते' लोकोक्ति प्रस्थात है। सप्तम कल्पस्थान में वमन, विरेचन द्रथ्यों की कल्पना है तथा उनके भिन्न-भिन्न रूपों का वर्णन है। अष्टम स्थान सिद्धस्थान में वमन, विरेचन तथा वस्ति की असम्यक् योजना से उत्पन्न रोगों को औषशों से दूर कर उनकी सिद्धियों का वर्णन है।

इस संक्षिप्त विषयवर्णन से भी 'चरकसंहिता' के विपुल विन्यास का यत्किञ्चित् परिचय पाठकों को लग सकता है। सच तो यह है कि यह चिकित्साशास्त्र-आयुर्वेद-विज्ञान—का एक महनीय विश्वकोष है जिसमें इस शास्त्र के मौलिक तथ्यों ·तथा सिद्धान्तों का बड़ा ही गम्भीर विवेचन है। इसके अतिरिक्त चरक-संहिता प्राचीन भारतीयों के जीवनवृत्त तथा भारतीय समाज का नितान्त उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करती है। चरक की अनेक विशिष्टतार्यें काश्यप-संहिता में भी उपलब्ध होती हैं। चरक का युग विचार के स्वातन्त्र्य का पोषक था। कोई भी सिद्धान्त विद्वानों की सभा में निर्णीत होने पर ही सर्वमान्य होता था। आयुर्वेदीय तथ्यों के निर्णाय के लिए चरक ने तद्विद्य संभाषा (विषय के जानकारों की सभा या परिषद् ) की स्थापना की बात लिखी है। संभाषा दो प्रकार होती थी-सन्धाय संभाषा ( = मित्रता पूर्वक विचार विमर्श ) तथा विगृह्य संभाषा ( = विग्रह-पूर्वक विचार )। इस प्रसंग में (विमानस्थान, ५ अ०) में चरक ने वाद के लिए उपयोगी शिक्षा तथा तर्कपद्धति का विन्यास किया है, जो गौतम के न्यायसूत्रों से पूर्णतया मिलती है। ऐसी गोष्ठियों का उल्लेख चरक ने कई बार किया है। चरक ने अपने यूग के वैद्यों को दो कोटियों में रखा है—प्राणाभिसर ( = सद्वैद्य ) तथा रोगाभिसर ( = मूर्ख वैद्य ) और दोनों का लक्षण बड़े विस्तार से दिया है। चरक ने विवाह के विषय में बहुत ्ही सुन्दर विवेचना की है। संभोग का वय उन्होंने १६ से लेकर ७० तक माना है तथा

विवाह का वय पुरुष के लिए २१ वर्ष तथा कन्या के लिए १२ वर्ष। तीन वर्ष के अनन्तर द्विरागमन होता था। तब जाकर सन्तान के उत्पादन की क्षमता आती थी। चरक उत्तम सन्तान को राष्ट्र का हित मानते हैं और इसलिए जातिसूत्रीय अध्याय में गर्भाधान के सुन्दर नियमों का उल्लेख बड़ी गम्भीरता के साथ करते हैं। उस प्राचीन युग की रहन सहन की जानकारी के साधन तो यहाँ प्रतिपृष्ठ पर निर्दिष्ट हैं। उस युग में 'शतुरालय' ( अस्पताल ) कितने तथा कौन कौन से साधनों से युक्त होते थे, इसका सुन्दर विवरण यहाँ है। तथ्य यह है कि चरकसंहिता की दृष्टि बड़ी उदार तथा विशाल है। उदार दृष्टि से देखने पर आयुर्वेद की अनन्तता समझ में आती है। चरक के विषय में भी महामारत के समान ठीक ही कहा गया है-

> चिकित्सा विह्ववेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति। तदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्रचित् ॥

# सुश्रुतसंहिता

आयुर्वेद के इतिहास में चरक के अनन्तर सुश्तुत का महत्त्वपूर्ण स्थान आता है और इनकी संहिता सुश्रुतसंहिता चरकसंहिता के समान ही उपादेय, प्रामाणिक तथा प्राचीन मानी जाती है। सुश्रुत के व्यक्तिगत इतिहास का पता नहीं चलता। उपलब्ध 'सुश्रुत-संहिता' के उपदेष्टा काशीपित दिवोदास हैं (जा घन्वन्तरि के अवतार माने जाते हैं ) तथा श्रोता 'सुश्रूत' हैं । सुश्रूत के विश्वामित्रपुत्र होने का उल्लेख इस संहिता ( उत्तर-तन्त्र, अध्याय ६६ ) में किया गया है। चक्रदत्त ने भी इसका समर्थन किया है। महाभारत से भी इसकी पृष्टि होती है (अनुशासन पर्व, अ०४)। भावमिश्र ने भो विश्वामित्र को काशीपित दिवोदास के पास अपने पुत्र सुश्रुत को अध्ययनार्थ भेजने का उल्लेख किया है। काश्यप तथा आत्रेय के समान विश्वामित्र गोत्रवाची शब्द हैं। फलतः सुश्रुत विश्वामित्रगोत्री किसी ब्राह्मण के पुत्र थे। इससे अधिक पता नहीं चलता।

#### सुश्रुत संहिता का काल

सुश्रुत संहिता के रचनाकाल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। डा॰ हार्नली तो इसे 'चरकसंहिता' के समान ही प्राचीन मानते थे, परन्तु ग्रन्थ को अन्तरंग परीक्षा उसकी इतनी प्राचीनता मानने में बाधक है। खोटान से मिले हुए वैद्यक ग्रन्थ 'नावनीतक' के भाव तथा शब्द सुश्रुत के वचनों तथा भावों से मिलते हैं। नाक्नीतक की रचना तृतीय या चतुर्थ शती में गुप्तों के युगमें बतलाई जाती है। फलतः सुश्रुतसंहिता इससे प्राचीनतर है। नागार्जुन के 'उपायहृदय' नामक दार्शनिक ग्रन्थ का तिब्बती भाषा से संस्कृत में जो अनुवाद डा॰ तुशी ने प्रकाशित किया है उसमें वैद्यक्शास्त्र में कुशल सुश्रुत का नाम निर्दिष्ट किया गया है, यथा—सुवैद्यको भेषजकुशको मैत्रचित्तेन शिक्षकः सुश्रुतः । नागार्जुन का भी समय द्वितीय शतक है। फलतः सूश्रुत को नागार्जुन से 'प्राचीन होना चाहिए।

'सुश्रुत' नाम तो बहुत ही प्राचीन है। महाभाष्य के कर्ता पत अलि (द्वितीय शती ईसा पूर्व) ने ही १।१।३ सूत्र के भाष्य में 'सौश्रुत-पाधिवा' का उल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत महर्षि पाणिनि ने भी ६।२।३७ सूत्र में इस नाम का संकेत किया है।

चरक के समान सुश्रुत की कीर्तिपताका भारत के बाहर भी फहराती रही है। नवम शती में इसका उल्लेख अरबीभाषा के वैद्यक प्रन्थ में मिलता है। बृहत्तर भारत के कम्बोजदेश के राजा यशोवमां (१० म शती) के शिलालेख में भी 'सुश्रुत' के नाम का निर्देश उनकी महत्ता तथा व्यापकता का द्योतक है। 'वृद्धसुश्रुत' नामक प्राचीन ग्रन्थ-कार हो गये हैं जिनके ग्रन्थ 'सौश्रुत-तन्त्र' का उल्लेख प्राचीन टीका-ग्रन्थों में अनेकशः किया गया है। विजय रिक्षित ने 'माधवनिदान' की टीका में तृणपुष्पाख्य ज्वर के विषय में जो पाठ वृद्ध सुश्रुत से दिया है, वह वर्तमान 'सुश्रुतसंहिता' में उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार श्रीकंठ ने सिद्धयोग की टीका में पिप्पल्यादि तेल के प्रसंग में वृद्ध-सुश्रुत का पाठ दिया है वह एकदम् अपूर्व है। वर्तमान सुश्रुतसंहिता में इस तेल का नाम भी नहीं मिलता। बहुत से विद्वान, वर्तमान सुश्रुतसंहिता को इसी वृद्ध सुश्रुत-रचित 'सौश्रुत तन्त्र' के आधार पर विरचित मानते हैं, परन्तु अभीतक इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय नहीं हो सका है।

# सुश्रुतसंहिता का वर्ण्यं विषय

इस संहिता में ६ खण्ड या स्थान हैं—जिनके क्रमशः नाम हैं—(१) सुत्रस्थान, (२) निदानस्थान, (३) शारीरस्थान, (४) चिकित्सास्थान, (५) करनस्थान तथा (६) उत्तरतन्त्र । आदिके पाँच स्थानों के अध्यायों का संख्या १२० है तथा इनमें न आनेवाले विषयों का वर्णन उत्तरतन्त्र (६६ अध्याय) में किया गया है । पहिले खण्डों में आयुर्वेद के शल्य, कौमार-भृत्य, रसायन, वाजीकरण तथा अगद तन्त्र—इन पाँच अंगों के विषयों का समावेश हो गया है । शेष तीन ग्रंगों (शालाक्य, कायचिकित्सा तथा भूतविद्या) का विवरण उत्तर-तन्त्र में देकर पूरे अंगों का वर्णन इस संहिता को विषय की दृष्टि से भी सर्वाङ्गपूर्ण बना रहा है । (१) सूत्रस्थान में ४६ अध्याय हैं जो पूरे ग्रन्थ के चतुर्थांश से भी अधिक है । यह स्थान विषय की दृष्टि से भी बहुत हो महत्वपूर्ण है और यहाँ आयुर्वेद के मौलिक तथ्यों का विवेचन बड़ी मार्मिकता से साथ संक्षेप में किया गया है ।

सुश्रुत ने कर्मज्ञान तथा शास्त्रज्ञान दोनों पर जोर दिया है। वैद्य को दोनों का ज्ञान रखना नितान्त आवश्यक होता है। एक ज्ञान को रखनेवाला व्यक्ति एक पाँख वाले पंछी के समान अपना कार्य सम्पादन नहीं कर सकता। र इस प्रकार सुश्रुत

उभावेतावनिषुणोवसमर्थौं स्वकर्मणि।
 श्रधंवेदधरावेतावेकपदाविव द्विजौ।। —सुश्रुत, सूत्रस्थान ३।५०

की सम्मति में आयुर्वेद-शास्त्र का ज्ञान ही वैद्य के लिए उपादेय नहीं होता, प्रत्युत उसकी किया का भी ज्ञान नितान्त आवश्यक है। शल्यशास्त्र का विशेष वर्णन यहाँ किया गया है। वर्णों के गुण, वर्ण को जन्तुनाशक बनाने के लिए धूप का देना, जीवाणुओं से बाव को बचाना आदि उपयोगी बातें दी गई हैं। यन्त्रों की संख्या एक सौ बतलाई गई है, जो केवल सामान्यरूप से निर्देश है। शस्त्रों की संख्या बीस होती है। रक्तमोक्षण के लिए जलौका (जोंक) का उपयोग भी विस्तार से बताया गया है। शल्यचिकित्सा भी यहाँ मुख्यरूप से विणित है।

- (२) निदानस्थान—(१६ अध्याय) इसमें मुख्यत: शल्यसम्बन्धी रोगों के निदान का वर्णन है।
- (३) शारीरस्थान—(१० अध्याय) में शरीर के अवयवों का वर्णन है। सांख्यों के अनुसार सृष्टि के क्रम का भी वर्णन है। तदनन्तर शुक्र, शोणित, गर्भ का बनना, गर्भ के अंग-प्रत्यंगों का वर्णन है। अस्थियों की गणना में वेदवादियों का मत प्रदर्शित है। अन्तिम अध्याय में कौमारभृत्य का रोचक विवरण है।
- (४) चिकित्सास्थान-(४०अघ्याय) में शल्यतन्त्र सम्बन्धी रोगों तथा उनके प्रकारों का विशिष्ट वर्णन है। शल्यसम्बन्धी विधि के अनन्तर-स्वस्थवृत्त तथा सद्वृत्त का भी उपयोगी विवरण है।
- (५) कलपस्थान—( ८ अध्याय ) में विष की चिकित्सा वर्णित है। स्थावर तथा जंगम विषों के लक्षण तथा प्रकार का विवेचन कर सर्पविष की चिकित्सा आचूषण (रक्त चूस लेना), छेद (काटना) तथा दाह (काटे हुए स्थान को जलाना) के द्वारा बतलाई गई है।
- (६) उत्तर तन्त्र—(६६ अध्याय) में नेत्र, कर्ण, नामा तथा शिर के रोगों का, बालग्रह की शान्ति का तथा काय—रोगों की चिकित्सा, का सुन्दर वर्णन ग्रन्थ को समाप्ति पर लाता है। इस संक्षेप विवरण से ग्रन्थ के महत्त्वपूर्ण विषयों की जानकारी हो सकती है।

# सुश्रुतसंहिता के टोकाकार

'सुश्रुतसंहिता' भी अपनी टीका-सम्पत्ति के कारण निवान्त प्रख्यात है। बहुत सी टीकार्ये इस समय उपलब्ध नहीं हैं। उनके नाम का अवान्तर टीकाग्रन्थों में उल्लेख होने से उनके अस्तित्व का परिचय हमें प्राप्त होता है। प्रधान टीकाकारों का यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

(१) साधवकर—माधवितदान के प्रणेता माधवकर ने 'सुश्रुत-श्लोकवार्तिक' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था, जो आजकल उपलब्ध महीं है। इनके निदान- ग्रन्थ का अरबी भाषा में अनुवाद अष्टम शती में हुआ, जिससे इनकी सत्ता इस शती से पूर्व ही सूचित होती है।

- (२) जेज्जट—इनकी भी 'सुश्रुतटीका' नामत: सुनी गई है। ये बड़े ही योग्य आयुर्वेदज्ञ थे। इन्होंने चरक के ऊपर भी टीका लिखी है जिसका परिचय दिया जा चुका है। कुछ लोग इन्हें वाग्मट का शिष्य मानते हैं, परन्तु ये वृद्ध वाग्मट के साक्षात् शिष्य समय की भिन्नता के कारण कथमपि नहीं हो सकते। इनका संभावित समय नवम शती है।
- (३) गयदास—इन्होंने 'सौश्रुतपंजिका' नामक व्याख्या लिखी थी जिसका केवल निदान-स्थान अंशत: उपलब्ध है, शेष भाग नष्ट हो गया है। बंगाल के किसी अधिपति के ये अन्तरंग वैद्य थे और इस नरपति का नाम सम्भवत: महीपाल था।
- (४) चक्रपाणि—इनकी 'भानुमती' नाम्नी टीका सुनी जाती है, पर इस समय उपलब्ध नहीं है। ये बंगाल के राजा नयपाल के राजवैद्य तथा प्रधान मन्त्री थे। ये राजा १०४० ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। फलतः चक्रपाणि का समय ११ शती का मध्यकाल था। इनकी चरकटीका अपनी प्रामाणिकता तथा प्रमेय-बहुलता के कारण नितान्त प्रख्यात है। ये गुण इनकी सुश्रुतटीका में भी अवस्य विद्यमान होंगे, परन्तु टीका के न मिलने से इसके विषय में विशेष नहीं कहा जा सकता।
- (भ) दिल्लग् सुश्रुत के ये ही शौढ टीकाकार हैं जिनकी टीका प्रकाशित है तथा प्रसिद्ध है। टीका का नाम है—निबन्धसंग्रह। यह टीका अपने गुणों के कारण सर्वोत्तम मानी जाती है। ये मादानक प्रदेश में मथुरा के पास 'अंकाला' ग्राम में रहते थे। इनके पिता का नाम था भरतपाल, जो नृपालदेव के राजवैद्ध थे। इल्लण इन्हीं नृपालदेव के पुत्र सहदेव के राजवैद्ध थे। इनके समय का संकेत अनुमानत: किया जा सकता है। हेमाद्र (१३ शती) ने इनके नाम का उल्लेख अपनो टीका में किया है, तथा इन्होंने स्वयं राजा लक्ष्मण सेन के सभापण्डित और ब्राह्मणसर्वस्व आदि ग्रन्थों के प्रणेता 'इल्लायुध' (१२ शती) का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। फलतः इनका समय १२वीं तथा १३वीं शती के मध्य में होना चाहिए। इनकी टीका बड़ी प्रौढ मानी जाती है जिससे सुश्रुत के मम समझने में बड़ी सरलता आती है। डल्लण का बंगभाषा से परिचय बहुत ही अधिक प्रतीत होता है। संस्कृत शब्दों का प्रतिशब्द इन्होंने बंगला में दिया है, जो बिल्कुल ठीक हैं।

मूल प्रन्थ तथा डल्लग् की टीका का संस्करण निर्णय-सागर प्रेस से प्रकाशित है।

सुश्रुत का महत्त्व

आयुर्वेद के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए चरकसंहिता के समान सुश्रुतसंहिता का भी महत्त्वपूर्ण उपयोग है। सुश्रुतसंहिता शल्यचिकित्सा का प्रधान ग्रन्थ है। किसी युग में औपधेनव, औरभ्र आदि तन्त्रों का प्रचुर प्रचार था, परन्तु आज से ग्रन्थ अतीत की स्मृति बन गये हैं, और कित्तपय वैद्यक ग्रन्थों में दिये गये उद्धरणों के आधार पर जीवित हैं। इन तन्त्रों के कर्ता काशीपित दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास घन्वन्तरि के अवतार माने जाते हैं। इसीलिए शल्यचिकित्सकों का सामान्य नाम है धान्वन्तरीय ( सर्जन)। इस परम्परा का सुश्रुत संहिता उसी प्रकार प्रधान-ग्रन्थ है जिस प्रकार चरकसंहिता कायचिकित्सा का । सूत्रत उस यूग की सर्जरी का एक मौलिक ग्रन्थ है। सूत्रस्थान में (१। ३-६) छेद्यकर्म भेद्यकर्म, लेख्यकर्म, वेध्यकर्मे, एष्यकर्म, आहार्यकर्म, विस्नाव्य कर्म, सीव्यकर्म, बन्धनकर्मे, कर्णसन्धि, बन्धकर्म, अग्निक्षारकर्म, नेत्रप्रणिधान, वस्तिकर्म का वर्णन अभ्यास करने की विधि के साथ किया गया है। सुश्रुत ने शरीर के अवयवों का वर्णन बड़ी छानबीन के साथ किया है जिससे प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ने स्वत: अनुभव के आधार पर लिखा है। ग्रन्थकार जानता है कि शिरावेधन में कोई भी व्यक्ति बहुत पारंगत नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिरायें तथा धमनियाँ मछली के समान चंचल हुआ। करती हैं। इसलिए उनका वेधन बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए।

इसी प्रकार घावों की सिलाई, सीने के प्रकार, घावों का बाँधना ( व्रणबन्धन ) तथा उसके चौदह प्रकार, पट्टी बाँधने के स्थान, आलेप तथा आलेपन, शल्यागार तथा उपयुक्त सामग्री आदि विषयों का वर्णन इतने सांगोपांग रूप से किया गया है कि प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार आधुनिक गवेषणाओं से भी पूर्ण परिचित है। चरक-संहिता की अपेक्षा सुश्रुतसंहिता के युग में ब्राह्मणधर्म पर विशेष जोर दिखलाई पड़ता है तथा वर्णन्यवस्था का विशेष साम्राज्य छाया हुआ था। जहाँ चरक ने शूदों को भी आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार दिया है, वहाँ सुश्रुत उन्हें इस अधिकार से बंचित रखते हैं। अन्य बहुत सी बातें इस सिद्धान्त की पोषक हैं। तथ्य यह है कि सुश्रुत चरक के पूरक हैं। दोनों का अध्ययन आयुर्वेद के ठोस ज्ञान के लिए मूलाधार है। इन दोनों में वैद्यक शास्त्र के इतने मौलिक तथ्य स्थान-स्थान पर संकेतित तथा विकीर्ण पड़े हुए हैं जिन्हें एकत्र कर इस विषय पर नये-नये अनुसन्धान भली-भांति किये जा सकते हैं।

शिरासु शिचितो नास्ति चला होताः स्वभावतः ।
 मत्स्यवत् परिवर्तन्ते तस्माद् यत्नेन ताडयेत् ॥

बायर हस्तलेख के वैद्यक ग्रन्थ

१८६० ई० बावर साहब को काशगर (मध्य एशिया) से अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों की प्राप्ति हुई, जिसमें वैद्यक सम्बन्धी सात ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। यह पूरा संग्रह बावर हस्तलेख के नाम से विख्यात है जिसका विवरणात्मक संस्करण डा० हार्नली ने १९१७ ई० में इसी नाम से निकाला। लिपि की परीक्षा से ये ग्रन्थ निश्चय रूप से चतुर्थ शती के हैं। इसके सात ग्रन्थों में स प्रथम लघुकाय ग्रन्थ में लहसुन तथा उसके प्रयोग से उत्पन्न दीर्घजीविता का वर्णन किया गया है। दूसरे ग्रन्थ में एक सहस्र वर्ष तक जीने के लिए उपयोगी रसायन का वर्णन है तथा नेत्र रोग की उपयोगी चिकित्सा बतलाई गई है। तीसरे ग्रन्थ में अन्तः तथा बाह्य उपचार के लिए चौदह औषध-योगों का वर्णन है।

इनमें सबसे महत्त्वशाली ग्रन्थ है 'नावनीतक', जो विस्तार में अन्य लघुकाय ग्रन्थों की अपेक्षा बड़ा है। इसमें सोलह अध्याय हैं जिनमें चुर्ण. नवाथ, तैल, रसायन, वाजीकरण औषघ तथा अन्य योगों का वर्णन है बाल-चिकित्सा के विषय में भी एक उपादेय ग्रन्थ यहाँ सम्मिलित है। इसमें आया हुआ 'लहसुनकल्प' काश्यपसंहिता के लहसुनकल्प तथा अष्टांगसंग्रह के लहसुनकल्प से मिलता है। इसमें चरक तथा सुश्रुत संहिता के वचन, जीवक आदि प्रसिद्ध विद्वानों के योग तथा भेलसंहिता के योग यहाँ संग्रहीत हैं। यह एक संग्रह ग्रन्थ प्रतीत होता है, जो उस समय के प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थों के आघार पर संगृहीत किया गया है। नावनीतक में कांकायन, आग्नेय, क्षारपाणि, जातुकर्ण, पराश्चर, भेल तथा हारीत के नाम और वचन उद्धृत हैं। यहाँ सुश्रुत का नाम है, परन्तु चरक का नाम निर्दिष्ट नहीं है, तथापि ग्रन्थकार चरक से पूर्ण परिचित था और उसने उसकी संहिता का पर्याप्त उपयोग ग्रन्थ में किया है। ये ग्रन्थ छन्दोबद्ध हैं जिनमें नाना प्रकार के दीर्घवृत्तों का भी प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा प्राकृत-मिश्रित संस्कृत है और अवान्तर वौद्ध ग्रन्थों की भाषा से बहुत मिलती है। भाषा ऐसी है जिससे प्रतीत होता है कि प्राकृत लिखने का अभ्यासी पुरुष संस्कृत में ग्रन्थ लिख रहा हो। शामयति के स्थान पर शमेति, शामयन्ति के स्थान पर शमेन्ति; धावित्वा के स्थान पर धोवित्वा, आमिशोदन के स्थान पर आमिशौदन प्राकृत रूप नावनीतक में विद्यमान हैं। पूर्वी तुर्किस्तान से भी बहुत से औषध-योगों का संग्रह मिला है। उसमें भी इसी तरह की प्राकृत-मिश्रित संस्कृत का प्रयोग किया गया है। ऐसी भाषा के प्रयोग में कुछ आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ के वैद्य संस्कृत भाषा की सूक्ष्म बारीकियों से परिचित न होने के कारण ऐसी मनगढ़ संस्कृत लिखने के अभ्यासी प्रतीत होते हैं। ऐसी संस्कृत का प्रयोग अनेक बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है जिसे आजकल के विद्वान् 'मिश्रित संस्कृत' (हाईब्रीड संस्कृत ) के नाम से पुकारते हैं। अतः सम्भावना यह है कि इन ग्रन्थों के संकलनकर्ता बौद्ध थे।

#### वाग्भट

वाग्भट की चार रचनायें प्रख्यात हैं-

- (१) अष्टांगसंग्रह-(जिसका नाम वृद्ध वाग्भट है)।
- (२) **मध्यसंहिता—(** इसका नाम मघ्यवाग्भट है। परन्तु यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है)।
- (३) श्रष्टांगहृदय-(यह 'स्वल्प वाग्भट' के नाम से प्रख्यात है)।
- (४) रसररनसमुच्चय—('रस वाग्भट' के नाम से प्रसिद्ध)। इनमें तीनों ग्रन्थ बहुत पहिले ही प्रकाशित हो चुके हैं। अष्टांगसंग्रह गद्यपद्य संविष्ठत है जिसमें ६ स्थान तथा १५० अध्याय हैं'। बारह सहस्र श्लोक के होने से यह 'द्वादश-साहस्रो' के नाम से प्रख्यात है। अष्टांगहृदय—विशुद्ध पद्मबद्ध है। स्थान वे ही छ: हैं, परन्तु अध्यायों की संख्या केवल १२० है। सम्भवतः यह 'अष्टसाहस्री' के नाम से प्रसिद्ध है। मध्यवाग्भट की संज्ञा सम्भवतः 'दशसाहस्री' रही होगी। रसरत्नसमुच्चय पूना के आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला में प्रकाशित है। अष्टांगहृदय (७४९४ श्लोक) पद्मबद्ध होने के कारण संग्रह की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय तथा व्यापक है। इसके ऊपर ३५ टीकाओं की सत्ता विद्यमान है जिनमें हेमाद्रि तथा अस्णदत्त की टीकायें नितान्त प्रसिद्ध हैं।

#### मध्यसंहिता की पृथक् सत्ता

वाग्भट के नाम से प्रख्यात तीन ग्रन्थ प्रकाशित हैं, परन्तु 'मध्यसंहिता' के अस्तित्व के निमित्त प्रमाणों की अपेक्षा है। इस ग्रन्थ के अस्तित्व का तथा स्वातन्त्र्य का प्रमाण निश्चलकर (१११०—२१२० ई०) के ग्रन्थ 'रत्नप्रभा' से सिद्ध होता है जिसमें वाग्भट के इतर दोनों ग्रन्थों के उद्घरण के साथ में मध्यसंहिता से भी प्रभूत उद्धरण दिये गये हैं। एक दो उद्धरणों की भी समीक्षा इसका स्पष्ट प्रमाण है—

(१) निश्चलकर ने एक ही विषय में बृद्ध वाग्भट तथा मध्य वाग्भट के वचनों को पृथक् रूप से उद्धृत किया है—

अत्रान्तरे सर्वज्वरशान्तये वृद्धवाग्भटवाक्यं द्रष्टव्यं × × × वाग्भटमुने— मैंध्यसंहितायामपि तद्वाक्यं स्मर्तव्यम् ।

(२) उक्तं च वाग्भटगुष्तेन मध्यसंहितायाम्—भल्लातकानि तीक्ष्णानिः तैलाभ्यङ्गानि सेवनात् ।

इन्दु रचित शशिलेखा व्याख्या के साथ तीन खराडों में प्रकाशित,
 त्रिचूर, १११३—-२४।

२. श्रहणदत्त की टीका के साथ प्रकाशित (निर्णय-सागर प्रेस, १८६१ ई०)

यहाँ तीन म्लोक उद्घृत हैं जो संग्रह में (उत्तर, अ० ४६) तथा हृदय (अ० ३६) में उसी रूप में उपलब्ध होते हैं।

(३) यदुक्तं मध्यवाग्भटे—अर्थोऽतीसारग्रहणीविकाराः सहसा व्रजन्ति । यह क्लोक संग्रह तथा हृदय दोनों ही ग्रन्थों में उपलब्ध है।

ये तो पद्यात्मक उद्धरण हैं, अनेक गद्यात्मक उद्धरण भी इस ग्रन्थ में मिलते हैं। "मध्यवाग्भटे पित्तजेषु" आदि। यह गद्य-संग्रह (तृतीय भाग, पृ० १६०) में उप-लब्ध है। इसका निष्कर्ष यह है कि 'मध्यसंहिता' नामक वाग्भट की रचना निःसन्देह १२वीं शती में उपलब्ध थी और यह संग्रह के समान ही गद्य-पद्य उभय रूप में थी। परिमाण में बृहदाकार अष्टांगसंग्रह से न्यून तथा स्वल्पाकार अष्टांगहृदय से बड़ा होने के कारण ही यह ग्रन्थ 'मध्यसंहिता' के नाम से प्रसिद्ध था। पद्यबद्ध 'हृदय' की समिधक लोकप्रियता ने इसका प्रचार ही निरस्त कर दिया और इसी हेतु यह ग्रन्थ पठन-पाठन से लुप्तप्राय हो गया।

#### वाग्भट एक ही ग्रन्थकार

तीनों ग्रन्थों के विभिन्न आकार के कारण ही उनके रचियता वाग्भट तीन नामों से पुकारे गये हैं। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये तीनों ग्रन्थकार एक ही थे या भिन्न-भिन्न ? अनेक आलोचकों ने संग्रह तथा हृदय के तथ्यों में विरोध दिखला कर उनके कर्ताओं में भी पार्थक्य दिखलाने का प्रयास किया है, परन्तु यह सिद्धान्त नितान्त असमीचीन है। इनके ऐक्य-साधक कितपय प्रमाण नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) निश्चलकर ने तीनों वाग्भटों का निर्देश करते समय कभी उनके पार्थक्य का उल्लेख नहीं किया है। उनकी दृष्टि में ये तीनों एक ही ग्रन्थकार थे, यह तथ्य उनके उद्धरणों की परीक्षा भली-भाँति सिद्ध करती है। 'कण्ठरोध' के विषय में उन्होंने एक स्थान पर 'स्वल्पवाग्भटस्य' लिखकर उद्धृत पद्य के आधारस्थल 'अष्टांगहृदय' की ओर संकेत किया है। इस स्थान पर 'पटोलशुण्ठीत्रिफला विशाला' पद्य के विषय में 'वाग्भटस्य' निर्देश किया है, यद्यपि यह पद्य संग्रह में न मिलकर अष्टाङ्गहृदय में ही मिलता है। निष्कर्ष यही है कि वे हृदय के कर्ता को संग्रह के कर्ता से भिन्न नहीं मानते थे।
- (२) चक्रपाणि ने ज्वर के प्रसंग में 'इत्याह वाग्मटः' कहकर एक श्लोक उद्धृत किया है, जो संग्रह तथा हृदय दोनों ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।
- (३) इन्दु कश्मीर के निवासी थे और ११वीं शती में विद्यमान थे। इन्होंने अष्टांगसंग्रह की व्याख्या 'शशिलेखा' नाम से किया है। इसके पृ० ११७ पर इन्होंने दोनों की एकता स्पष्टतः स्वीकृत की है।

(४) चन्द्रनन्दन ने (जो अष्टांग हृदय के प्राचीनतम व्याख्याकार हैं) अपनी टीका के अनेक स्थलों पर हृदय तथा संग्रह के कर्ताओं को एक ही माना है—

तथा च संप्रहे प्रोक्तमाचार्येण (पृ०१०२); तथा च संप्रहेड्युक्तमाचार्येण (पृ०४७६)।

आचार्य शब्द से ग्रन्थकार का ही उल्लेख यहाँ अभिमत है। व्याख्याकार का आश्य है कि हृदय के निर्माता ने ही संग्रह में भी यह मत व्यक्त किया था। फलत: दोनों के लेखकों को वे एक ही व्यक्ति मानते थे।

(५) अरुणदत्त भी दोनों के ऐक्य मानने के ही पक्ष में हैं। हृदय की व्याख्या करते समय अनेकत्र इन्होंने ग्रन्थकार के संग्रहस्थ मत का निर्देश किया है। ''तथा ह्ययमेव तन्त्रकारः संग्रहे मधुनो भेदानाख्यत्'' (पृ० ३६)। इससे स्पष्टतर उक्ति क्या हो सकती है ? हृदय के लेखक स्वल्य वाग्भट ने संग्रह में मधु के भेदों को बताया है—यह कथन स्पष्टतः दोनों ग्रन्थों को एक ही व्यक्ति की रचना मानता है।

इतने सुदृढ प्रमाणों के होने पर अनेक वाग्भटों की कल्पना करना नितान्त अनुचित है। संग्रह तथा हृदय के वचनों में विरोध दिखलाकर लेखक का पार्थंक्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। नागोजी भट्ट ने व्याकरणतन्त्र में बृदृत-मञ्जूषा, लघुमञ्जूषा तथा परमलघुमञ्जूषा नामक तीन ग्रन्थों की रचना की है। इनके सिद्धान्तों में कहीं-कहीं विरोध होने पर भी क्या ग्रन्थकार की विभिन्नता मानी जाती है? फलतः तथ्य यही है कि वाग्भट नामक एक ही ग्रन्थकार ने इन तीनों ग्रन्थों का कालान्तर से प्रणयन किया था। इस प्रकार वाग्भट की एकता में सन्देह का लेश भी नहीं होना चाहिए।

अष्टांगहृदय के अन्तिम अंश के अनुशीलन से भी स्पष्ट हो जाता है कि संग्रह को हो अल्प प्रयास से सीखने वालों के लिए ही हृदय का निर्माण किया गया है। दोनों के रचयिताओं का ऐक्य भी भली-भाँति समर्थित होता है—

#### श्रष्टाङ्गवैद्यकमहोद्धिमन्थनेन

योऽष्टाङ्गसंग्रहमहामृतराशिराप्तः ।

तस्माद्नल्पफलमलपसमुद्यमानां

प्रीस्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम् ॥ (श्रष्टांगहृद्य, षष्ठ-स्थान, ४०। ८०)

इस पद्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पृथक् तन्त्र (ग्रन्थ) की रचना का उद्देश्य 'अल्पसमुद्यमानां प्रोत्यर्थम्' है। इससे संग्रह तथा हृदय के निर्माताओं की अभिन्तता स्पष्ट सिद्ध होती है।

'रसरत्नसमुच्चय', जो सुभीते के लिए 'रसवाग्भट' के नाम से वैद्यों में प्रख्यात है, इसो वाग्भट की रचना है। इसके प्रणेता वाग्भट ने अपने को सिंहगुप्त का पुत्र लिखा है जिससे संग्रह तथा हृदय के रचियता के साथ उनकी अभिन्नता सिद्ध हो जाती है। तीसट के पुत्र चन्द्रट ने अपने 'योगरत्नसमुच्चय' में 'रसवाग्भट' के नाम से जो उद्धरण दिया है वह रसरत्नसमुच्चय में उपलब्ध होता है। इनके द्वारा अपने ग्रन्थ के आधार ग्रन्थों में रसवाग्भट के साथ वाग्भट का तथा वृद्धवाहड (वाग्भट का यह प्राकृतभाषाजन्य अभिधान है) का एकत्र निर्देश इसका स्पष्ट प्रमाण है कि ये तीनों एक ही ग्रन्थकार के नाम हैं। फलतः 'रसरत्नसमुच्चय' भी वाग्भट की ही नि:सन्देह कृति है।

#### वाग्भट का देश-काल

वाग्भट ने स्वयं अपने जन्मस्थान का निर्देश किया है—'सिन्धुषु लब्धजन्मा' (संग्रह, उत्तरतन्त्र, अ० ५०) जिससे उनका जन्मस्थान सिन्धु प्रदेश निश्चयेन प्रतीत होता है। निश्चल ने उन्हें 'मुनि' और एक बार 'राजर्षि' भी कहा है। जज्जट का टीका के अनुसार ये 'महाजह्नुपति' कहें गये हैं। ये जज्जट वाग्भट के ही शिष्य थे। अत एव उनका प्रामाण्य सर्वतोभावेन मान्य है। यह 'महाजनु' सिन्ध का कोई प्रदेश जान पड़ता है। एक विद्वान् ने कराची जिले में हैदराबाद से पचास मील की दूरी पर सिन्धु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित 'महजन्ड' नामक परगने के नाम में इसे पहिचाना है। वाग्भट यहीं के शासक थे।

वाग्भट वैदिकमतानुयायी थे, परन्तु बुद्धमत के प्रति इनकी आस्था कम न थी। इसलिए चिकित्सा के लिए उन्होंने बौद्ध देवी-देवता की उपासना भी लाभप्रद बतलाई है। सब ज्वरों की निवृत्ति के लिए इन्होंने आर्य अवलोकितेश्वर, पर्णशवरी, अपराजिता तथा आर्यतारा को प्रणाम करने का उपदेश दिया है—

# श्रार्थावलोकितं पर्याशबरीमपराजिताम् । प्रण्मेदार्थतारां च सर्वज्वरनिवृत्तये॥

मायूरी, महामायूरी तथा रत्नकेतु जैसे बौद्ध स्तोत्रों के पढ़ने की भी शिक्षा दी गई है, जिसमें इन्दु के अनुसार मायूरी सात सौ पद्यों का तथा महामायूरी चार हजार क्लोकों का स्तोत्र था। निश्चल ने वाग्मटोक्त कथनों में यह क्लोक उद्घृत किया है—

# बोधिचर्यावतारोकः कामशोकादिनिन्दितम्। श्रातुरं श्रावयेद् धीमान् बोधयेच्च मुहुमुँहुः॥

बोधिचर्यावतार शान्तिदेव की प्रसिद्ध रचना सप्तम शती के मध्य में रची गई थी। यह श्लोक सम्भवतः मध्यवाग्भट का है, जो आज उपलब्ध नहीं है। फलतः वाग्भट का समय इस काल के पश्चात् ही होना चाहिए— ५०० ई० के पीछे।

चक्रपाणि ने चन्द्रट को(योगरत्नसमुच्चय के प्रगोता को) अपने आधार स्थलों में अन्यतम माना है। चक्रदत्त की रचना ११ शती के पूर्वीर्घ में कभी हुई थी। चन्द्रट

इनसे प्राचीन होने चाहिए। चन्द्रट ने ही रसवाग्भट तथा अन्य वाग्भटों का निर्देश अपने समुच्चय में किया है। फलतः इनका समय १०वीं शती होना चाहिए। इस प्रकार वाग्भट का आविर्भाव काल शान्तिदेव से पीछे तथा चन्द्रट से पूर्व होना चाहिए—नवम शती का मध्य काल ( ५०० ई० से लेकर ५५० तक।)

पलाण्डुकलप<sup>र</sup> के प्रसंग में शकाधिपति का निर्देश इस कालनिश्चय में कथमिप बाधक नहीं हो सकता। यह तो इतिहास-प्रसिद्ध घटना है कि कुषाण लोग शक थे, परन्तु कालान्तर मे शक शब्द का बहुत व्यापक प्रयोग होने लगा और यह समस्त आर्येतर जातियों—अर्थात् म्लेच्छों के लिए प्रयुक्त होने लगा। यहाँ शक का संकेत मुसलमानों की ओर है, जो वाग्भट के समय तक सिन्ध प्रान्त में अरब से आकर बस गये थे। वाग्भट के ये तीनों ग्रन्थ वैद्यकशास्त्र के जाज्वल्यमान रत्न हैं और इसीलिए तो वाग्भट से अनभिज्ञ वैद्य की सर्वत्र निन्दा की गई है—

## सुश्रुते सुश्रुतो नैव वाग्भटे नैव वाग्भटः। चरके चतुरो नैव स वैद्यः किं करिष्यति॥

वाग्भट के ग्रन्थों में कहीं भी अवैदिक तथ्यों का सिन्नवेश नहीं पाया जाता। ये बड़े प्रतिभावान तथा व्यवहारकुशल भिषक् थे। इनके विचार बड़े ही उदात्त थे। सदाचार के वर्णन में ये बड़े अनुभवी थे। काष्ठीषिष के प्रयोग के साथ रसौषिष के प्रयोग को इन्होंने आवश्यक तथा उपादेय माना है। इनके समय में रसौषधों का प्रयोग वैद्यकशास्त्र में सर्वथा मान्य हो गया था। ये रूढिवादिता के सर्वथा विरोधी थे और सब स्थानों से ज्ञानसंग्रह के पक्ष में थे। इसीलिए इन्होंने कुल आवेश में आकर लिखा है कि यदि पुराने ऋषिप्रणीत ग्रन्थों में ही अनुराग है, तो चरक, सुश्रुत को छोड़कर भेड आदि प्राचीन ग्रन्थकारों की रचनायें क्यों नहीं पढ़ते? सुभाषित ही ग्राह्य होता है, चाहे वह कहीं से आया हो। यह उक्ति वाग्भट के विशाल हिष्कोण की परिचायिका है—

ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ । भेडाद्याः किं न प्रस्थन्ते तस्माद् प्राद्यं सुभाषितम् ॥ ( हृदय, उत्तर ४०।३४ )

(संग्रह, उत्तर, ४१ २४०)

रसोनानन्तरं वायोः पत्नागडुः परमौषधम्। साचादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम्॥

वाग्भट के प्रामाणिक विवरण देने का श्रेय डा० दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य को है। लेखक इनका विशेष ऋणी है। उनके मत के लिए द्रष्टव्य-एनल्स श्राफ भगडारकर रिसर्च इन्सिच्यूट पूना, भाग २८, (१६४७), पृष्ठ १११-.२७।

प्राचीन संहिताग्रन्थों में भेडसंहिता तथा काश्यप्रसंहिता का उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है। अग्निवेश के समान ही भेल (या भेड) भी आत्रेय के शिष्य थे। फलतः इनकी संहिता विषयों के वर्णन में तथा क्रमविन्यास में 'चरकसंहिता' से बहुत अधिक मिलती है। भेलसंहिता के प्रत्येक 'स्थान' में अध्यायों की संख्या भी चरकसंहिता के समान ही है। विमान, सिद्धि तथा इन्द्रिय आदि शब्द भी दोनों में एक ही पारिभाषिक अर्थ में व्यवहृत किये गये हैं। इस प्रकार दोनों संहिताओं में बहुत कुछ समानता है, परन्तु चरक की अपेक्षा भेलसंहिता छोटो और अधिक गद्यात्मक है।

काश्यपसंहिता<sup>र</sup> भी प्राचीन संहिताआ में अन्यतम है। कौमारभृत्य का स्वतन्त्र तथा विस्तार रूप से वर्णन करनेवाला यही ग्रन्थ है। यह भी अध्याय तथा विषयों के क्रम में चरकसंहिता से बहुत मिलता है। इन तीनों संहिताओं की योजना एक प्रकार की ही है।

शार्क्षधर—इनके द्वारा रिचत शार्क्षधरसंहिता आज वैद्यक का अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। इसके ऊपर आढमल्ल तथा काशीराम ने टीकायें लिखी हैं, जो निर्णयसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हैं। इनके पिता का नाम दामोदर था। शाकम्भरी देश में चहुआण-वंशी राजा हम्मीर की सभा में दामोदर नामक पण्डित रहते थे। उन्हीं के मध्यम पुत्र शार्क्कधर ने 'शार्क्कधरपद्धित' नामक प्रख्यात सूक्तिग्रन्थ की रचना की है। वैद्य तथा किव दोनों शार्क्कधर एक ही व्यक्ति हैं। सोमदेव के द्वारा शार्क्कधरसंहिता पर टीका-प्रणयन से स्पष्ट है कि ग्रन्थकार १३ वीं शती से प्राचीन व्यक्ति है। अहिफेन (अफीम) का वर्णन मुसलमानों के प्रभाव का सूचक है।

ग्रन्थ में तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्ड के विषय हैं—माप और तौल, औषध की सम्पत्ति, ऋतु सम्बत्सर सिद्धान्त, शरीर-रचना तथा शरीर-क्रिया। अन्तिम ७ तम अध्याय (२०४ ग्लोक) में रोगों की उपभेदों के साथ एक लम्बी नामावली है। दितीय खण्ड में क्वाथ, यूष, फाण्ट, अवलेह, विका आदि का वर्णन है। १२ वें अध्याय में पारद की शृद्धि तथा ज्वर आदि रोगों के लिए उपयुक्त वसन्तकुसुमाकर, राजमृगाङ्क आदि प्रस्तुत रसौषध के प्रयोग का सुन्दर विवरण है। तृतीय खण्ड में सामान्य उपचार का वर्णन है। नाडी-परीक्षा का वर्णन इस ग्रन्थ की विशिष्टता है, क्योंकि नाडी के द्वारा रोग की पहिचान अन्य प्राचीन संहिताओं में कहीं भी वर्णित नहीं है। थोड़े में बहुत सी आवश्यक बातों का कथन ग्रन्थ की उपयोगिता का निदर्शन है और इसीलिये यह ग्रन्थ बहुत ही लोकप्रिय तथा प्रख्यात है।

 <sup>&#</sup>x27;भेडसंहिता' का सम्पादन कर सर आशुतोष मुकुर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यायल से प्रकाशित किया है। 'काश्यपसंहिता' का सुन्दर संस्करण पाण्डिस्यपूर्ण विशद भूमिका के साथ राजगुरु हेमराज शर्मा के प्रयास का पारणाम है।

#### माधव का माधव-निदान

माधवितदान का वास्तव नाम तो है रुग्विनिश्चय (रोगनिश्चय), परन्तु, ग्रन्थकर्ता तथा प्रतिपाद्य विषय के नाम पर इसका लोकप्रिय अभिधान है—माधव-निदान । इस ग्रन्थ में ७६ रोगों के निदान (आदि कारण) का बड़ा ही सुन्दर तथा उपादेय विवरण है। आधार मुख्यतया चरक तथा सुश्रुत है, क्योंकि उनके ग्रन्थों में निदान का वर्णन विद्यमान ही है। ग्रन्थकर्ता ने अपने विशाल अनुभव से भी काम लिया है और इसीलिए यह ग्रन्थ अपने विषय का मुख्य स्वतन्त्र ग्रन्थ है। वृन्द ने 'सिद्धयोग' में रोगों का क्रम इसी ग्रन्थ के आधार पर रखा है, फलतः इनका समय वृन्द से प्राचीन है। ग्रन्थ का विपुल प्रचार होने से इसके ऊपर अनेक टीकार्ये भी बनती गई जिनमें विजयरक्षित की मधुकोष व्याख्या तथा श्रोकण्ठदत्त का आतंकदर्पण विशेष प्रख्यात तथा प्रचलित हैं। ये टीकार्ये १५वीं शती की प्रतीत होती हैं।

इन दोनों टीकाओं में मधुकोष व्याख्या अपने पाण्डित्य तथा प्रामाण्य के विषय में अलौकिक है। मूल के सूत्रात्मक दार्शनिक तत्त्वों को मधुकोष में तत्त् प्रमाणों के उपवृंहण के साथ इतनी सुन्दरता से दिखलाया गया है कि यह टीका दार्शनिक तथ्यों से ओतप्रोत है। मधुकोष का ज्ञान प्रवीण वैद्य की विद्वत्ता का प्रकृष्ट प्रमाण माना जाता था और आज भी ऐसो ही स्थिति है। मूल लेखक माधव का पूरा नाम माध्यकर है और वे सम्भवतः महाराष्ट्र के निवासी प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ की विपुल प्रसिद्धि के कारण इसका अनुवाद चरक तथा सुश्रुत के साथ हारून तथा मंसूर नामक अरब के राजाओं के राजकाल में (७७३ ई०) अरबी भाषा में हुआ था। हारून-अल-रशीद के दरबार में संस्कृतशास्त्र के जानने वाले दो विशेषज्ञ थे—मंका नामक राजवैद्य तथा अल-अराबी नामक वैयाकरण। इन दोनों ने मिलकर 'माधवनिदान' का द शती के मध्य काल में अरबी भाषा में अनुवाद किया था। फलत: माधवनिदान का निर्माण काल द शती से प्राचीन है। सम्भवतः ६ शती तथा ७ शती के बीच यह लिखा गया।

मध्यकालीन ग्रन्थकारों ने चिकित्सा के उपयोगी संग्रह-ग्रन्थों का निर्माण कर साधारण पाठकों के लिए वैद्यक को सुलम बना दिया। ऐसे ग्रन्थों में प्राचीनतम ग्रन्थ (१) वृन्द का सिद्धयोग (या वृन्दमाधव) प्रतीत होता है। इसमें ज्वर से लेकर बाजीकरण तक सब रोगों की चिकित्सा विणत है। हेमान्द्रि ने 'अष्टांगहृदय' की टीका में वृन्द के अनेक वचनों को उद्धृत किया है। शाङ्ग धरसंहिता में मी वृन्द के अनेक उद्धरण हैं। यहाँ पारद के योग कम हैं। वृन्द ने रोगों के क्रम को

१. इन दोनों टीकाओं के साथ प्रन्थ निर्णय-सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित है ।

'माधविनदान' से ग्रहण किया है। हेमाद्रि के द्वारा उद्घृत होने के कारण कृत्द का समय १३ वीं शवी से पहिले ही है। इस ग्रन्थ की श्रीकण्ठ रिचत टीका में भी चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधविनदान से बहुत से उद्घरण दिये गये हैं। श्रीकण्ठ डल्हण, चक्रपाणि तथा हेमाद्रि से प्राचीन प्रतीत होते हैं'।

इस तरह का दूसरा ग्रन्थ है चक्रदत्त, जिसके लेखक (२) चक्रपाणि या चक्रपाणिदत्त चरकसंहिता के भी प्रख्यात टीकाकार हैं। इनकी 'सुश्रुतसंहिता' पर 'भानुमती' व्याख्या भी केवल सुत्रस्थान पर प्रकाशित हुई है। चक्रपाणि ने 'चक्रदत्त' तथा द्रव्य-गुणसंग्रह जैसे स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना कर हमारा बड़ा उपकार किया है। इनके पिता नारायण बंगाल के राजा जयपाल की पाकशाला के अध्यक्ष थे। इनका समय ११वीं शती का मध्यकाल है। चक्रदत्त का वास्तविक नाम चिकित्सा-संग्रह है, जो वृन्द के पूर्वोक्त ग्रन्थ को आदर्श मानकर लिखा गया है। इनके दोनों ग्रन्थों के ऊपर शिवदास सेन (अनन्त के पुत्र) ने टीकार्ये लिखी हैं। चक्रदत्त में अफीम का उल्लेख नहीं है और न नाडीपरीक्षा का वर्णन है। ये बातें ग्रन्थ की प्राचीनता की द्योतक हैं। चक्रदत्त में वृन्द की अपेक्षा पारद के योग संख्या में अधिक हैं। बंगाल में इस ग्रन्थ का बहुत श्रिषक प्रचार है।

इस विषय का तीसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है— चिकित्सा-सारसंग्रह, जो अपने रचियता के नामपर बंगसेन के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें चिकित्सा तथा अन्य उपचार विस्तार से दिये गये हैं। लौह भस्म बनाने तथा पारद के औषध-निर्माण का सुन्दर विवरण है। पारद के मुख्य योग 'रसपपंटी' का उल्लेख यहाँ मिलता है। ग्रन्थ का मुख्य आधार वृन्द का सिद्धयोग तथा चक्रदत्त ही है, यद्यपि अतिसार के विषय में छ: श्लोक 'नावनीतक' से भी मिलते हैं। वंगसेन की रचना का काल चतुर्दश शती का आरम्म है। सुनते हैं यह ग्रन्थ दो बार लिखा गया १२०६ ई० में पहिली बार तथा १३२० ई० में दूसरी बार लिखा गया। इन तीनों ग्रन्थों में चिकित्सा का विषय बड़ी सुन्दरता से विणत है और यही इन ग्रन्थों की सफलता तथा प्रचार का रहस्य है।

# मध्ययुगीय ग्रन्थकार

मध्ययुग में अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने वैद्यक के विषय को बड़ा ही उपयोगी तथा सरल बना दिया है। इनमें से प्रसिद्ध ग्रन्थकारों का सामान्यतः उल्लेख किया जा रहा है—

(क) बोपदेव तथा उनके आश्रयदाता हेमाद्रि (१३०६ ई०) ने वैद्यक ग्रन्थों को टीकार्यें लिखी हैं—बोपदेव ने शार्ङ्गधरपद्धित पर तथा हेमाद्रि ने वाग्भट के अष्टांगहृदय पर। बोपदेव ने 'शतश्लोकी' नामक ग्रन्थ में चूर्ण तथा बटी आदि का

१. श्रीकराठ की टीका के साथ प्रकाशित।

- विशेष विवरण प्रस्तुत किया है। (ख) कायस्थ चामुण्ड ने 'ज्वरितिमरभास्कर' १९८६ ई० में ज्वर के ऊपर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसमें सित्रपात ज्वर का विशेष विस्तृत वर्णन है। (ग) वीरिसहावलोक इससे प्राचीन है। इसमें भी चिकित्सा का विस्तृत विवरण है, इसके रचिता वीरिसह एक राजकुमार थे जिन्होंने १३८३ ई० में इस लोकप्रिय ग्रन्थ का निर्माण किया था। (घ) इस ग्रन्थ के उल्लिखित होने के कारण तीसटाचार्य की 'चिकित्साकलिका' इससे अवश्य प्राचीन है। इसमें नाडीपरीक्षा का भी वर्णन है। मोजराज का उल्लेख होने से तीसट ११ शती के बाद तथा १४वीं शती से प्राचीन ग्रन्थकार हैं। इनका समय १२वीं शती मानना उचित प्रतीत होता है।
  - (ङ) मुगलकालीन ग्रन्थकारों में भाविमिश्र की गणना की जा सकती है। इनका ग्रन्थ भाविप्रकाश विस्तृत तथा लोकिप्रिय ग्रन्थ है। इसमें गरमी-सुजाक रोग का उल्लेख 'फिरंग रोग' के नाम से है, जो यूरोपीय लोगों के सम्पर्क में आने पर इस देश में भी प्रथम बार आया। इसकी दवा कबाबचीनी या शीतलचीनी हैं जो १५३५ ई० के आसपास विदेशों से भारतवर्ष में आने लगी थी। फलतः भाव-प्रकाश १६वीं शती की रचना है। इस ग्रन्थ में 'शार्ङ्गधरसंहिता' के योग मिलते हैं। अतः भाविमश्र शार्ङ्गधर से अर्वाचीन हैं। इस ग्रन्थ में तोन खण्ड हैं— पूर्व खण्ड में आयुर्वेद की उत्पत्ति, गर्भरचना, शरीरविज्ञान, कौमारभृत्य तथा निघण्डु का वर्णन है। मध्य खण्ड में निदान तथा चिकित्सा की विवेचना है। उत्तर खण्ड में वाजी-करण और अवलेह दिये गये हैं। भावप्रकाश का निघण्डुवाला अध्याय बहुत ही विस्तृत, व्यापक तथा विशेष उपयोगी है।
    - (च) इसी युग की इसी पद्धित पर निर्मित एक अन्य रचना है—टोडरानन्द (आयुर्वेदसौख्य) जिसको अकबर के राजस्वमन्त्री प्रसद्ध टोडरमल ने विद्वानों के द्वारा बनवाया था। टोडरमल हिन्दुत्व के विशेष अभिमानी थे। इनकी प्रेरणा से लिखा गया टोडरानन्द नामक स्मृति ग्रन्थ दूसरा स्पष्ट प्रमाण है। (छ) लोलिस्बराज का वैद्यजीवन साहित्य की सरस शैली में आयुर्वेद का वर्णन करता है। इसमें अनुभूत योगों का संग्रह है। ग्रन्थ का रचनाकाल १७ वीं शती है। (ज) माधव का आयुर्वेदप्रकाश (१७६६ ई०), (झ) त्रिमल्ल की योगतरंगिणी (१७६१ ई०), (ज) गोविन्द दास की भेषज्यरत्नावली (जो उत्तम योगों का संग्रह होने से आज भी लोकप्रिय है)—ये सब ग्रन्थ १ वीं शती की कृतियाँ हैं और इस बात का साक्ष्य उपस्थित करती हैं कि आयुर्वेद की प्रभा इस विकट परिस्थित में भी क्षीण नहीं हुई। उसका अध्ययन-अध्यापन चलता ही रहा।

वर्तमान युग आयुर्वेद के पुनरुद्धार का युग माना जा रहा है और चारों ओर आयुर्वेद के प्रचार तथा प्रसार के विपुल प्रयास किये जा रहे हैं। एलोपैयी चिकित्सा का इतना प्रभाव है कि वह आयुर्वेद के ऊपर अपना प्रभाव जमाये बैठी है। दोनों के संमिश्रण और सिन्ध का यह काल है। आवश्यकता इस बात की है कि इस नवीन युग में अनुसन्धान कर्ता प्राचीन आयुर्वेद के तत्त्वों का वैज्ञानिक पद्धित से अनुश्रीलन करें। कहीं ऐसा न हो कि शुद्ध आयुर्वेद का ज्ञान अधिक परिश्रम—साध्य होने से इस होड़ तथा संघर्ष में बिल्कुल ह्यास को प्राप्त हो जाय। भगवान धन्वन्तरि आयुर्वेद को इस दुदिन से बचावें!!!

# अन्य चिकित्सा पर आयुर्वेद का प्रभाव

आयुर्वेद का प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों की चिकित्सा-पद्धति पर विशेष रूप से 'पड़ा है। आठवीं तथा नौवीं शती के आसपास अनेक वैद्यक ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे तिब्बतीय चिकित्सा के आधारभूत ग्रन्थ संस्कृत के ही हैं। त्रिदोष की कल्पना, गोर्श्यंग का रक्तमोक्षण के लिए उपयोग, गर्भावस्था में गर्भ के लिंग की पहिचान और अनेक भारतीय ओषियों का प्रयाग तिब्बती चिकित्सा की हमारी देन है। तिब्बत से पहिले ही लंका में आयुर्वेद ने बौद्धधर्म के साथ-साथ प्रवेश किया और आजकल सिंहल के वैद्यक-प्रन्थ संस्कृत प्रन्थों के आधार पर विरचित हैं। पूर्वी द्वीपसमूह में भी भारतीय संस्कृति के प्रसार के साथ आयुर्वेद ने प्रवेश किया। सुश्रुत की प्रसिद्धि नवम शती में कम्बोज देश में पहुँच चुकी थी। इसलिए इन देशों में और ब्रह्मा में भी भारतीय वैद्यक आज भी आधारभूत चिकित्सा-पद्धति है। अरब तथा फारस की भाषा में भी चरक तथा सुश्रुत के अनुवाद की नौवीं तथा दसवीं शती में किये जाने की प्रसिद्धि है। जब इन देशों से विशेष आवागमन होने लगा, तब इन देशों की वस्तुओं का भी उपयोग भारतीय वैद्यों ने करना आरम्भ किया और अपने ग्रन्थों में इनका विवरण भी प्रस्तुत किया। 'पारसीक यवानी' का प्रयोग सिद्ध योगों में किया जाने लगा। हींग का उपयोग तो दवा के लिए बहुत पहिले से भारत में होता आया है, क्योंकि चरक और सुश्रुत में इसका वर्णन मिलता है। अफीम का प्रयोग तथा नाडी-परीक्षा की पद्धति अरब तथा फारस से ली गई मानी जाती है। नाडीविषयक ग्रन्थ के रचियता होने का श्रेय किसी 'रावण' को है और यह निर्देश भी आयद बाहरी प्रभाव का द्योतक हो सकता है, परन्तु इन देशों की चिकित्सा पर भारतीय पद्धति के प्रचुर प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती।

# भारतीय तथा युनानी वैद्यक-तुलना

पाश्चात्त्य विद्वानों ने भारतीय चिकित्सा तथा यूनानी चिकित्सा के साम्य तथा चैषम्य का पर्याप्त विवेचन किया है। इस विषय में जर्मन विद्वान् जौली (Jolly) का एति द्वायक ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है। दोनों पद्धितयों में बहुत ही अधिक समता है। (१) वात-पित्त-कफ, अर्थात् त्रिदोष का सिद्धान्त दोनों देशों में

मिलता है। इनके समन्वय रहने पर स्वास्थ्य है तथा समन्वय न रहने पर रोग होता है। (२) ज्वर तथा अन्य व्याधियों की तीन स्थितियाँ मानी जाती हैं। चरक में ज्वर का पूर्वरूप, उत्रर का अधिष्ठान तथा ज्वर का प्रत्यात्मिक लिंग अथवा ज्वर की आमावस्था, पच्यमान अवस्था तथा पकावस्था का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार यूनानो चिकित्सा में इनके सूचक तीन शब्द हैं (apesia, pesis तथा krisis)। (३) औषघों का शीत तथा उष्ण, शुष्क तथा स्निग्ध रूप में विभाजन। (४) विरोधी द्रव्यों का प्रयोग रोग के उपशम के लिए दोनों को अभीष्ट है। (५) हिप्पोक्नेटीज के समान ही रोग-लक्षण का परीक्षण ( Prognosis )। (६) यूनानी वैद्यों से कराई गई प्रतिज्ञा चरक में वैद्यों को दिये गये उपदेश से बिल्कुल मिलती है (द्रष्टव्य-चरक-संहिता, विमानस्थान, ५ अध्याय); (७) दोनों में ऋतुओं का स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव मानते हैं। (८) अन्येद्युष्क, तृतीयक तथा चातुर्थिक ज्वरों का प्रभेद, यक्ष्मा का विशेष विवेचन, गर्भस्थिति का समान वर्णन, आठवें मास में गर्भ में ओज आने ( viability ) का वर्णन ( सातवें महीने में नहीं ), मृतगर्भ को शंकु के द्वारा खींच-कर बाहर निकालना, रक्तमोक्षण की विधि दोनों में समानरूप से मिलती है। जलौका (जोंक) लगाने की विधि में सुश्रुत ने 'यवन' देश का उल्लेख किया है जिससे सम्भव है यूनानियों की ओर संकेत हो। शल्यतन्त्र की पद्धति तथा तदुपयोगी अनेक औजारों में भी समानता दीख पड़ती है। इन समानताओं को दृष्टि में रखकर कुछ पाश्चात्त्य विद्वान् भारतीय आयुर्वेद पर यूनानी प्रभाव मानने के पक्षपाती हैं, परन्तु अन्य अन्वेषक इससे ठीक विपरीत दिशा में निर्णय करते हैं।

डाक्टर कीथ का कहना है कि वात, पित्त तथा कफ का सिद्धान्त सांख्यों के त्रिगुण ( सत्त्व, रज, तम ) के आधार पर किल्पत किया गया है और वह पूर्णतया भारतीय है। अथर्ववेद में वात के विषय में एक पूरा सुक्त है और कौशिक सुत्र से पता चलता है कि उस युग में भी त्रिदोष का सिद्धान्त भारत में मान्य था। उनका यह भी कहना है कि सम्भवतः चरक के समय में मानव शरीर पर शल्यक्रिया नहीं होती भी और इसिलए उनकी संहिता में इसका विशेष विवरण नहीं मिलता, परन्तु ईसा से तीसरी शती पूर्व सिकन्दरिया में यूनानो वैद्यों के लेखों में शल्यक्रिया का निश्चित विधान है। परन्तु इस कथन पर पूरा विश्वास नहीं होता । अथर्ववेद के एक पूरे सूत्र में ही अस्थियों के संस्थान तथा संख्या का प्रामाणिक उल्लेख मिलता है। शतपथन्नाह्मण में ही अस्थियों की संख्या ३६० बतलाई गई है। ये सब आयुर्वेद की प्राचीनता और सुदीर्घ प्राचीनता के प्रमाण हैं। यूनानियों ने भारत की चिकित्सा

१. तासां यवनपायस्यसद्यपौतनादीनि क्षेत्राणि ।

से अनेक ओषिघयों का प्रयोग अपने ग्रन्थों में किया है। अतः यूनानी वैद्यक पर भारतीय वैद्यक का प्रभाव मानना प्रमाण—विरहित नहीं माना जा सकता । रसायन-शास्त्र का दार्शनिक रूप

भारतीय दर्शन के शैव तंत्र की एक शाखा 'रसेश्वर दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत में जीवनमुक्ति ही वास्तव मुक्ति है और उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है स्थिर या दिव्य देह की प्राप्ति। शरीर को स्थिर, हढ तथा व्याधिविरहित बनाने के लौकिक उपायों में पारद के भस्म का सेवन सर्वोत्तम है। सांसारिक दुःखों से मुक्ति देने तथा उस पार पहुँचा देने के कारण ही 'पारद' के नाम की सार्थकता है। पारद भगवान् शंकर का वीर्य माना जाता है तथा अभ्रक पार्वती का रज। इन दोनों के योग से उत्पन्न भस्म प्राणियों के शरीर को दिव्य बनाने में सर्वथा समर्थ होता है। इसके साथ प्राणवायु का नियमन भी सर्वथा उपकारी होता है। इसिलए हठयोग के साथ-साथ पारद भस्म के सेवन से दिव्य देह की प्राप्ति प्राचीन काल में सुनी जाती है।

पारद का ही नाम 'रस' है और यही इस दर्शन में ईश्वर माना जाता है। स्वेदन, मर्दन आदि अठारह संस्कारों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है और इस सिद्ध रस के द्वारा जरा तथा मरण का भय सदा के लिये छूट जाता है। भर्तृहिरि ने इसी तथ्य की और इस प्रख्यात पद्य में संकेत किया है—

### जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशःकाये जरामरणुजं भयम्॥

पारद भस्म की यही पहचान है कि ताँबा पर रगड़ते ही वह सोना बन जाता है। यह बाह्य परीक्षा है। उसके सेवन करने से शरीर के परमाणु बदल कर नित्य तथा हढ बन जाते हैं। इस मत में साधना का क्रिमिक विकास है—पारद भस्म के प्रयोग से दिव्य शरीर बनाना—योगाम्यास करना तथा आत्मा का इसी शरीर में दर्शन। रस को ईश्वर मानने के कारण ही यह मत 'रसेश्वर' के नाम से अभिहित किया गया है। तैतिरोय उपनिषद का यह महनीय मन्त्र इस दर्शन की आधारशिला है—

"रसी वै सः। रसं द्योवायं लब्धाऽऽनन्दी भवति" (२।७।१)

मध्ययुग में इस दर्शन का बहुत ही प्रचार था। कापालिक नामक शैव सम्प्रदाय इस रसप्रक्रिया का विशेष मर्मज्ञ माना जाता था।

१. इष्टब्स Dr. Keith: History of Classical Skt Literature 513-515., Oxford, 1928.

# नागाजु न

भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का विशिष्ट स्थान है। नागार्जुन ही भारतीय रसायन के प्रवर्तक हैं। आप :बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नागार्जुन के समय से बौद्धधर्म के सिद्धान्तों में आह्मणधर्म के सिद्धान्तों का सिम्मश्रण प्रारम्भ हुआ। नागार्जुन महायान सम्प्रदाय के कट्टर पक्षपाती थे। आपका समय ठोक-ठीक बताना किठन है, फिर भी बहुत से आचार्य इन्हें सातवीं घताब्दी में मानते हैं। संस्कृत ग्रन्थों में नागार्जुन नाम का कई स्थलों पर निर्देश हुआ है। ११वीं घताब्दी में भारत में आये अलबहनी नामक यात्री ने अपने से सौ वर्ष पूर्व के रसशास्त्र के ज्ञाता बोधिसत्त्व नागार्जुन का उल्लेख किया है। सातवीं घताब्दी में आये चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार उस समय के चार सूर्य थे—नागार्जुन, देव, अश्वधोष और कुमार लब्ध। राजतर्रीगणी के रचियता कल्हण ने भी अपनी रचना में इनका उल्लेख किया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में मन्दाकिनी नामक एकावली का नागार्जुन द्वारा अपने मित्र त्रिसमुद्राधिपति सातवाहन नामक राजा को प्रदान करने का उल्लेख है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप सातवाहन के समकालीन थे। इत्सिंग के अनुसार इनका समय बुद्ध के चार शताब्दी अनन्तर कनिष्क के समकालीन था।

नागार्जुन का जन्म विदर्भदेश में एक धनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने शरभभद्र की आज्ञा से नालन्दा विहार में सब विद्याओं को सीखा और उसके अनन्तर वहीं आचार्य पद को सुंशोभित किया। ऐसा सुना जाता है कि नालन्दा में एक बार घोर अकाल पड़ा। धनसंग्रह के लिये सभी भिक्षु इधर-उधर जाने लगे। इसी समय किसी एक तपस्वी से इन्होंने रसायन विद्या सीखी, जिसका उपयोग साधारण धातुओं से सोना बनाने में इन्होंने किया।

नागार्जुन नाम के अनेक आचार्य बौद्ध सम्प्रदाय में उत्पन्न हुये जिनमें सर्वप्राचीन आचार्य शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक कारिका के रचियता थे। कुमारजीव ने ४०१ ई० में उनका जीवन चरित संस्कृत से चीनी भाषा में अनूदित किया। अतः शून्यवादी नागार्जुन का समय चतुर्थ शती का पूर्वार्घ है (२८० ई०-३२० ई० तक)। रसायन-शास्त्री नागार्जुन इनसे भिन्न व्यक्ति हैं। उनका समय बिद्धानों ने अष्टम खती में माना है। इन दोनों आचार्यों की एकता भ्रान्तिवशात कभी कभी मान छी जाती है। परन्तु दोनों हैं विभिन्न व्यक्ति। तानित्रक नागार्जुन रसायन-शास्त्री नागार्जुन से भिन्न व्यक्ति प्रतीत नहीं होते। शून्यवादी नागार्जुन ने सातवाहन नरेश यज्ञश्री

<sup>9—</sup>समतिक्रामित च कियत्यपि काले तामेकावलीं तस्मान्नामार्जुंनो नाम •• लेभे च; त्रिससुद्राधिपतये शातवाहनाय नरेन्द्राय सुहृदे स ददौ ताम्।

गौतमीपुत्र को अपने 'सुह्ल्लेख' नामक ग्रन्थ द्वारा उपदेश दिया था। मूल संस्कृत में अनुपलन्य यह उपदेश काव्य चीनी और तिब्बती में प्राप्य है।

#### रचना

नागार्जुन की सुप्रसिद्ध रचना 'रसरताकर' है जिसे 'रसेन्द्रमंगल' के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इस ग्रन्थ में रासायनिक विधियों का वर्णन नागार्जुन, माण्डन्य, वटयक्षिणी, शालिवाहन और रत्नघोष के संवादों के रूप में दिया गया है। इसकी रचना सातवीं या आठवीं शताब्दी में सम्भवतः की गयी थी। रस-रत्नाकर में आठ अध्याय थे; जिनमें से आजकल केवल चार ही पाये गये हैं। इसमें रस के अट्ठारह संस्कार दिये गये हैं। यह ग्रन्थ अपने क्षेत्र में बड़े महत्त्व का है। इसके आधार पर बहुत से रासायनिक विधियों का अनुमान लगाया गया है, जो आज के रसायन विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हैं।

इस ग्रन्थ के प्रथम अधिकार में महारस-शोधनविधि दी • हुई है, जिनमें से कुछ का सामान्य विवेचन यहाँ किया जा रहा है—

# (१) तार-शुद्धि (चाँदी का शोधन)---

नागेन चारराजेन ध्मापितं शुद्धिसुरुष्ठ्रति । तारं त्रिवारनिचिप्तं पिशाची-तैजमध्यमम् ॥

अर्थात् चाँदी सीसा के साथ और भस्मों के साथ गलाने पर शुद्ध होती है। आजकल भी हम इसी विधि का उपयोग Cupellation Process में शुद्धीकरण करने के लिए करते हैं।

# (२) गन्धक शुद्धि

किमत्र चित्रं यदि पीतगन्धकः पत्ताशनिर्यासरसेन शोधितः । भारययकैरुपत्तकैस्तु पाचितः करोति तारं त्रिपुटेन काञ्चनम् ॥

अर्थात् इसमें आश्चर्य ही क्या, यदि पीला गन्धक पलाश के निर्याससे शोधित होने पर तीन बार गोबर के कंडों पर गरम करने पर चाँदी को सोने में परिवर्तित कर दे।

#### (३) रसकशोधन

किमन्न चित्रं रसको रसेन ....। क्रमेण कृत्वाम्बुधरेणरिञ्जतः करोति शुद्धं तिपुटेन कांचनम् ॥

इसमें आश्चर्य ही क्या, यदि ताँबे को रसक रस (Calamine) द्वारा तीन बार तपायें तो यह सोने में बदल जाय।

( ४ ) मान्तिक ( Pyrites ) शोधन: इस विध में खिनज से ताँबा प्राप्त करने की विधि का वर्णन है। वह इस प्रकार है: —

> कुलत्थकोद्भवक्वाथे नरमूत्रेण पाचयेत्। वेतसाबम्लवर्गेण दस्वा चारं पुरत्रयम्॥

किमन्न चित्रं कद्लीरसेन सुपाचितं सूरणकन्दसंस्थम् । वातारिसैलेन घृतेन ताण्यं पुटेन दग्धं वरश्चसेति।

खिनजों को कुलथी और कोदों के क्वाथ, नरमूत और वेतसादि अम्लों द्वारा गरम करें और फिर इनमें क्षार मिलाकर तीन आँच दे। इसमें आश्चर्य ही क्या, यदि कदली रस द्वारा और सूरण कन्द द्वारा सुपाचित एवं अण्डों के तेल और भी के साथ एक आँच गरम करने पर माक्षिक पूर्णतः शुद्ध हो जावे, अर्थात् उससे ताँबा प्राप्त हो जावे।

#### ( ५ ) दरद से पारा प्राप्त करना :---

विमलं शिमुतोयेन काचीकासीसटङ्क्याः। वजकन्दसमायुक्तं भावितं कदलीरसैः॥ माचीकचारसंयुक्तं धामितं मूकमूषके। सच्चं चन्द्राकसंकाशं पतते नाम्न संशयः॥

अर्थात् विमल को शिप्नु के दूष, फिटकरो कसीस और सुहागा के साथ वज्रकन्द मिलाकर कदलीरस के साथ भावित करें और माक्षिक-क्षार मिला कर मूक मूषा (Closed crucible) में तपार्वे तो विमल का सत्त्व मिलता है।

> दरदं पातनायन्त्रे पातितं च जलाशये। सन्दं स्तकसंकाशं जायते नात्र संशयः॥

पातना-यन्त्र. में पातन करने पर जलाद्यय में दरद का सत्त्र अर्थात् पारा प्राप्त होता है।

(६) **धातुश्रों का मारण या हनन** :—इसका निर्देश नागार्जुन ने इस प्रकार किया है:—

तालेन वंगं दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेमं शिलया च नागम्। गन्धाश्मना चैव निहन्ति शुक्वं तारं च माचीकरसेन हन्यात्॥

वंग (Tin) को ताल (Yellow pigment) के साथ, तीक्ष्ण (Iron or steel) को दरद (Cinnabar) के साथ, सोने को नाग (Tin or Lead) के साथ, नाग को शिला (Red arsenic) के साथ, शुल्ब या ताम्र को गन्धक (Sulphur) के साथ और तार या चाँदी को माक्षीक रस (Pyrites) के साथ मारण करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में राजावर्त्त-शोधन, दरद-शोधन, विमलशुद्धि, चपल-शुद्धि शुल्बशुद्धि, रसक से यशद (जस्ता) प्राप्त करना, अभ्रकादि की सत्त्वपातनविधि, रसबन्ध, कज्जली बनाने की विधि तथा अन्य रासायनिक यन्त्रों का वर्णन मिलता है। रसायन यन्त्र

रस रत्नाकर में एक स्थान पर इस प्रकार लिखा हुआ है:--

कोष्ठिका वक्रनालं च गोमयं सारमिन्धनम्। धमनं लोहपत्राणि श्रीषधं काञ्जिकं विडम्॥ कन्दराणि विचित्राणि । सर्वमेलयनं कृत्वा ततः कर्मं समारभेत्॥

रासायनिक क्रियाओं के प्रारम्भ करने लिए इतने यन्त्र जुटाने चाहिए—कोष्ठिका-यन्त्र, वक्रनाल, गोबर, लकड़ी का ईंधन, धमन-यन्त्र, लोहपत्र, औषध, काञ्जी, विड और भिन्न-भिन्न प्रकार की कन्दराएँ।

इसी ग्रन्थ के एक स्थल पर इस प्रकार यन्त्रों की सूची दी गई है-

"अथातो रसेन्द्रमंगलानि यन्त्रविधि:—शिलायन्त्रं पाषाणयन्त्रं भूधरयन्त्रं वंशयन्त्रं नालिकायन्त्रं गजदन्तयन्त्रं दोलायन्त्रं अधःपातनयन्त्रं भुवःपातनयन्त्रं पातनयन्त्रं नियामकयन्त्रं गमनयन्त्रं तुलायन्त्रं कच्छपयन्त्रं चाकीयन्त्रं बालुकायन्त्रं अग्निसोमयन्त्रं गम्भकगाहिकयन्त्रं मूषायन्त्रं हण्डिकायन्त्रं कमभाजनयन्त्रं घोणायन्त्रं गुडाभ्रकयन्त्रं नारायणयन्त्रं जालिकायन्त्रं वारणयन्त्रम् ।"

पीठिका का भस्म तैयार करनेवाले गभेयन्त्र का वर्णन इस ग्रन्थ में इसः प्रकार किया गया है:---

गर्भयन्त्रं प्रवक्ष्यामि पीठिकासस्मकारकम्।
चतुरङ्गुलदीर्घेण विस्तरेण च ग्यंगुलम्॥
मूषां तु मृषमयीं कृत्वा सुदृढां वतु लां बुधः।
विश्वभागन्तु लोहस्य भागमेकं तु गुगगुलोः॥
सुश्लक्ष्णं पेषयित्वा तु तोयं दत्त्वा पुन पुनः।
मूषालेपं दृढं बद्धवा लोगाः द्वित्तका बुधः॥
कर्षं तुषाग्निना भूमी मृदुस्वेदेन स्वेदयेत्॥

( अधिकार ३, श्लोक ६२-६५)

चार अंगुल लम्बी और तीन अंगुल चौड़ी, वर्तुल आकार की मिट्टी की बनी सुदृढ मूषा (Crucible) हो और इसमें बीस भाग लोहा तथा एक भाग गुग्गुल महीन पीस कर और बराबर पानी देकर मूषा पर लेप लगावे। ऐसा करने से दृढता आवेगी। इसे भूमि में भूसी की आग से गरम करके मृदु स्वेदन किया जाय।

# गोविन्द भगवत्पाद

नागार्जुन के अनन्तर होनेवाले रस आचार्यों में गोविन्द का नाम नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा प्रख्यात है। ये शंकराचार्यं के साक्षात् गुरु बतलाये जाते हैं, परन्तु अद्धैत वेदान्त के ऊप्र इनकी कोई भी रचना अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। इतके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का नाम है रसहृदयतंत्र', जिसके कितपय श्लोकों को 'सर्वदर्शनसंग्रह' में माधवाचार्यं ने उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ तेरहवीं श्राती से पूर्व बनाया गया था। ग्रन्थकार ने अपने परिचय में इतना ही लिखा है कि उन्होंने चन्द्रवंश के हैहय कुल के किरात नृपित श्री मदनरथ से बहुत मान प्राप्त किया था। यह राजा रसिवद्या का स्वयं बड़ा ज्ञाता था। सम्भव है यह किरात देश भूटान के निकट कहीं हो। गोविन्दपाद मंगलविष्णु के नाती और सुमेनाविष्णु के पुत्र थे। इसकी एक टीका चतुर्भुज मिश्र द्वारा रचित उपलब्ध हुई है।

यह ग्रन्थ इस विद्या के सिद्धान्तों के प्रतिपादन में बहुत ही व्यवस्थित तथा पूर्ण है। पारद के अठ्ठारह संस्कार, अभ्रकग्रासिविध, जारण, रंजन, बाह्यद्रुति, सारण, क्रामण आदि पारद भस्म के उपयोगी प्रक्रियाओं का यहाँ सुन्दर वर्णन है। पारे को सीसा और वंग से पृथक् करना, रस और उपरस का भेद, सारलौह और प्रतिलौह, लवण और क्षार—इन सबका विस्तृत वर्णन ग्रन्थ के वैज्ञानिक महत्त्व का पर्याप्त द्योतक है। रसविद्या की अच्छी प्रगति होने पर लिखे गये ग्रन्थों में सबसे प्रथम और सुव्यवस्थित ग्रन्थ यही है।

गोविन्द ने शरीर की हढता के लिए पारद के उपयोग का रहस्य समझाया है। इसमें लिखा है कि विद्याओं का आयतन, पुरुषार्थों का मूल, यह शसेर बिना पारद के अमरत्व प्राप्ति नहीं कर सकता। पारद के सेवन का फल है अजरत्व और अमरत्व की प्राप्ति। जो लोग पारद में सुवर्ण और अम्रक का जारण विना किये इस फल की कामना करते हैं वे लोग उन्हों की श्रेणी में हैं जो खेत को विना जोते फल की आशा करते हैं। बाह्य चिकित्सा में बड़ा श्रम तथा तप अपेक्षित था। रसायन लेने से पहिले शरीर का शोधन अपेक्षित था, श्रम तथा समय का पर्याप्त व्यय था, परन्तु रसचिकित्सा में केवल पारद का शोधन अपेक्षित होता है और उस शुद्ध पारद की स्वल्पमात्रा से ही ग्राश्चर्यजनक फल तथा सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। रसशास्त्र की उपयोगिता का रहस्य अनेक कारणों से है। प्रथमतः दवा अलगमात्रा में ली जाती है, इससे अरुचि आदि होता है। इन्हीं कारणों में रसचिकित्सा नितान्त उपयोगी तथा महत्त्वशालिनो थी। इस विषय में रसशास्त्र की एकवाक्यता है। ग्रेन्द्रसारसंग्रह का यह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है—

# अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचेरप्रसंगतः । चिप्रमारोग्यदायित्वाद् त्रोषधिभ्योऽधिको रसः ॥

# रसेन्द्रचूडामणि

इसके लेखक सोमदेव अपने को करवाल भैरव कुल का अधिपित बतलाता है।
यह ग्रन्थ बारह तथा तेरह शती के बीच में बना हुआ मालूम पड़ता है। लेखक सोमदेव रसशाला -सन्बन्धी यन्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने लिखा है कि उठ्वंपातन-यन्त्र और कोष्ठिकायन्त्र का नन्दी नामक किसी व्यक्ति ने आविष्कार किया था। इस ग्रन्थ में पारा के अनेक रूपों का वर्णन प्रमाणपुरः सर किया गया है। उदाहरण के लिए नष्टिपष्ट की व्याख्या में सोमदेव लिखते हैं कि जब पारे का स्वरूप नष्ट हो जाय और इसमें बहने का गुण न रह जाय तब वह नष्टिपष्ट कहा जाता है। इसी प्रकार चपल नामक पारे का भी सुन्दर वर्णन है।

#### रसप्रकाशसुधाकर

इसके रचियता यशोधर थे, जो जूनागढ़ के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण श्री पद्मनाभ के पुत्र थे। इस ग्रन्थ में नागार्जुन, निन्द, सोमदेव आदि ग्रन्थकारों के नाम प्रमाण रूप से आते हैं। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि ग्रन्थकार ने बहुत से प्रयोग अपने हाथ से किये हैं। अत एव ग्रन्थ में विणत प्रक्रिया लेखक की स्वानुभूति के ऊपर आश्रित होने से प्रामाणिक मानी जा सकती है। ग्रन्थ का रचना काल तेरवीं श्रतीत होता है। इसमें कर्पूररस बनाना, रसक से यश्रद बनाना, फिट-किरि (सौराष्ट्री) का वर्णन पाया जाता है। साथ ही साथ उन अनेक प्रकार के गत्तों का भी वर्णन है जिनमें आग जला कर रसायन प्राप्त किया जाता था। ऐसे गत्तों के कितपय नाम हैं—महापुट, गजपुट, वराहपुट, कपोतपुट, बालुकापुट आदि। इन गतीं के बनाने की लम्बाई-चौड़ाई दी गई है। इनमें जलाये जानेवाले उपलों कड़ों की भी संख्या का विवरण दिया गया है। स्वर्ण बनाने की भी विधि का वर्णन ग्रन्थकार ने किया है जिसमें प्राचीन पद्धित के साथ अपने अनुभव को भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निजी अनुभव पर आश्रित होने के कारण यशोधर का यह ग्रन्थ उपादेय तथा उपयोगी है।

#### रसाणंव

यह ग्रन्थ शिव-पार्वती के संवाद रूप में है। अध्यायों का नाम 'पटल' है। सर्वदर्शनसंग्रह में उल्लिखित होने के कारण यह ग्रन्थ तेरहवीं शती से प्राचीन निःसन्देह प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ में रसशोधन के लिए उपयोगी सामग्री का विस्तृत विवरण है। यहाँ एक विशेष वैज्ञानिक तथ्य का वर्णन किया गया है जिसमें विस्तृत रूप से लिखा है कि किस धातु की ज्वाला किस रंग की होती है। आजकल भी धातुवैज्ञानिक

इस तथ्य का उपयोग लोहे तथा ताँबे की प्राप्ति में करते हैं, (Besemer Converter)। रसार्णव के अनुशीलन से स्पष्ट पता चलता है कि उस समय कच्चे धातु में से शुद्ध धातु के निकालने की प्रथा जारी हो गई थी और रसायन विद्या अपनी प्रारम्भिक अवस्था को पार करके प्रगति के मार्ग पर आगे बढ रही थी।

#### रसराजलक्ष्मी

इसके लेखक विष्यादिव पण्डित महादेव के पुत्र थे। ग्रन्थ के अस्तिम श्लोक से स्पष्ट पता चलता है कि लेखक ने इसकी रचना महाराज ब्रुक्क के राज्य काल में की थी। ये महाराज बुक्क विजय नगर साम्राज्य के संस्थापक है। अतः ग्रन्थ का समय चौदह शती का मध्य काल है। ग्रन्थकार ने इसे वैद्यक शास्त्र का एक मार ग्रन्थ बनाया है। इसीलिए काकचण्डीश्वर, नागार्जुन, जाडि, स्वच्छन्द भैरव, दामोदर, वसुवासुदेव तथा भगवत गोविन्द आदि तंत्राचार्यों के ग्रन्थों का ही उपयोग नहीं किया गया है. प्रत्युत चरक सुश्रुत आदि वैद्यक ग्रन्थों का भी यहाँ पर्याप्त उपयोग किया गया है।

#### रसेन्द्रसारसंग्रह

इसके कत्ती गोपाल भट्ट है। यह ग्रन्थ भावप्रकाश से पूर्व तथा रसप्रकाश-सुधाकर के पश्चात् बना हुआ प्रतीत होता है। अतः समय तेरहवीं शती के आस-पास है। इसमें धातुओं के शोधन के प्रकार सरल, सुबोध रीति से तथा थोड़े में वर्णित हैं। इस चिकित्सा का वर्णन ग्रन्थकार ने विशेष रूप से किया है। सच तो यह है कि रस-चिकित्सा का यह ग्रन्थ एकत्र संग्राहक तथा व्यावहारिक हिष्टि से उपादेय है और इसीलिए बंगाल में इस ग्रन्थ का विशेष रूप से प्रचलन है। इस पुस्तक के ऊपर अनेक टोकार्यें बंगाल के कविराजों ने लिखा हैं जिनमें से एक टीकाकार रामसेन कवीन्द्रमणि मीर जाफर के दरबार का वैद्य था। इस ग्रन्थ की रचना तथा रसेन्द्र चिन्तामणि का निर्माण एक ही युग की घटना है।

#### रसरत्नसमुच्चय

आजकल रसविद्या की जानकारी के लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसके लेखक वाग्मट्ट हैं, जो अष्टांगसंग्रह तथा अष्टांगहृदय के रचियता वाग्भट्ट से कथमपि भिन्त नहीं हैं। यह ग्रन्थ बीस अध्यायों में विभक्त है. जिनमें प्रथम एकादश अध्यायों में रसशास्त्र का विषय उपन्यस्त है। शेष भाग में ज्वर आदि रोगों की चिकित्सा है। ग्रन्थ के आरम्भ में लगभग चालीस आचार्यों के नाम हैं, जिन्होंने रसतंत्र पर भिन्न भिन्न शितयों में ग्रन्थों का निर्माण किया था। इनमें से केवल थोड़े से ही आचार्यों के नाम तथा न्य आज उपलब्ध हैं। परन्तू बहुत से आचार्य केवल नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इस सूची को देख कर जाना जा सकता है कि रसशास्त्र के आचार्यों की एक लम्बी परम्परा थी तथा यह शास्त्र बहुत ही ,प्राचीन एवं उपादेय माना जाता था।

रसरत्नसमुच्चय के ग्यारह अध्यायों की सूची इस प्रकार है-

१ रसोत्पत्ति, २ महारस, ३ उपरस, ४ रस, ५ लोह, ६ शिष्योपनयन, ७ रस-शाला, ५ परिभाषा, ६ यंत्र, १० मूषादि, ११ रसशोधनादि ॥

इन अध्यायों में अभ्रक के तीन प्रकार-पिनाक, नागमण्डूक और वज्र; माक्षिक के दो प्रकार—हेममाक्षिक, तारभाक्षिक; विमल के प्रकार तथा उनके गुण; चपल के चार प्रकार—गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। रसक के भेद—दर्दुर और कार-वेल्छक । इसके अतिरिक्त गन्धक, गैरिक, कासीस, सौराष्ट्री, हरताल, अंजन, नवसार वराटक, राजावर्त, मणि, वच्च (हीरा) आदि का वर्णन बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त घातुओं और मिश्र घातुओं का भी विवरण इस प्रकार मिलता है-सोना पाँच प्रकार का होता है-प्राकृतिक, सहज, विद्विसंभूत, खिनसम्भव और रसेन्द्रवेधसंजात । चाँदी भी तीन प्रकार की होती है—सहज, खनिसंजात, और कृत्रिम। लोहे को शीसा और सुहागे के साथ गलाने पर इसका शृद्धिकरण होता है। ताँबा दो प्रकार का होता है--( ५1३३-३४ ) नेपालक और म्लेच्छ । ताँबे के पत्र को नीबू के रस से रगड़ कर गन्धक और पारे से लित करे और फर तीन बार गरम करने पर यह मर जाता है ( ४।४४-४ )। इसके अतिरिक्त इसमें लोहे के भी भेदों का वर्णन मिलता है। इसके तीन भेद पाये जाते हैं--मुण्ड, तीक्ष्ण और कान्त । मुण्ड के तीन, तीक्ष्ण के छ: और कान्त के पाँच प्रकार हैं। लोहें की मारणविधि इस प्रकार है--एक भाग लोहे में बीसवाँ भाग हिंगुल मिलाकर, उसे नीबू के रस में मिलाकर चालीस बार मुषा में बन्द करके गरम करे।

#### रसायनशाला

रसायनशाला का' जैसा वर्णन इस ग्रन्थ में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह वर्णन (७।१-१८) इस प्रकार है—सर्वबाधा से रहित स्थान में रसशाला का निर्माण करे, वहाँ ओषधियाँ सुगमता से मिलती हों और अच्छे कूप हों; रसशाला में अनेक उपकरण हो। इसकी पूर्व दिशा में पारे का शिवलिंग हो। अग्निकोण में विह्नकर्म के लिए स्थान ही। दक्षिण में पाषाणकर्म (Furnaces), दक्षिण-पश्चिम में शस्त्रकर्म (Instruments), वहण में शोषणकर्म, उत्तर में वेधकर्म तथा ईशकोण में अन्य सिद्ध रखने की जगह हो।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार की मूषाओं का वर्णन मिलता है। उनमें से निम्नलिखित नामों का उल्लेख है—वज्जमूषा, योगमूषा, गारमूषा, बरमूषा, वर्णमूषा प्यौरमूषा, विडमूषा, वृन्ताक मूषा, गोस्तनी मूषा, मह्ममूषा, पक्वमूषा, गोलमूषा, महामूषा, मंह्नकमूषा, मुयलाख्या मूषा, क्रौंचिका (१०।८-३१)। आगे

चलकर इस ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार के खल्व (खरल) तथा मर्दक के वर्णन मिलते हैं। इसमें तीन प्रकार के खल्व और मर्दक का उल्लेख है— (१) अर्धचन्द्र खल्व, (२) वर्तुल खल्व, (३) तप्त खल्व (स्सरन० १०। ८४-६१)।

इसके अतिरिक्त इस प्रन्थ में कोष्ठियों (भट्टियों) का वर्णन मिलता है। इनका मुख्य उपयोग सत्त्वपातन तथा सत्त्वशोधन में किया जाता था। ये चार प्रकार की थीं—(१) अंगारकोष्ठी, (२) पातालकोष्ठी, (३) गारकोष्ठी (४) मूषा कोष्ठी, (रसरत्नसमु० १०।३३-३६)। पातालकोष्ठी की तुलना आज कल के प्रचलित Pit Furnace के साथ दी जा सकती है। आगे चलकर पुट प्रक्रिया का वर्णन इस प्रन्थ में किया गया है। 'पुट' का अर्थ आप्टे साहब के कोष में इस प्रकार दिया गया है 'A particular method of preparing drugs in which the various ingredients are wrapped up in leaves and being covered with clay roasted in fire। आजकल के धातुविज्ञान में हम इसे Calcination & Roasting कहते हैं। ग्रन्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है:—

## रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुटम् । नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाकं हितमौषधम् ॥

ये पुट दस प्रकार के होते हैं—( रस रत्नसमु०१०।५०) महापुट, गजपुट, वाराह-पुट, कुक्कुटपुट, क्योलपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालुकापुट, भूधरपुट और भावकपुट ( रस १०।४४–६६)।

इस प्रकार हम इस ग्रन्थ के अनुशीलन से जान सकते हैं कि भारतवर्ष में रस-शास्त्र कितना व्यापक, व्यावहारिक तथा प्रयोगों के ऊपर आश्रित था। इसके अध्य-यन से इस विषय का मार्मिक वैज्ञानिक परिचय हमारे सामने उपस्थित होता है और इसी कारण डा० पी० सी० राय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक History of Hindu Chemistry (प्रथम भाग) में इसी ग्रन्थ के आधार पर अधिकांशतः लिखा है।

ऊपर वर्णित ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित मुख्य है:—

(१) रसरश्नाकर: —पार्वतीपुत्र सिद्ध नित्यनाथ इसके लेखक हैं। इसमें पाँच भाग हैं, जिनके नाम हैं —रसंखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादि खण्ड, रसायन खण्ड तथा मंत्र खण्ड। रसरत्न समुच्चय में नित्यनाथ का नाम रस के आचार्यों में उल्लिखित है। इससे स्पष्ट है कि ये तेरह शती के पहले के ग्रन्थकार हैं। यह एक विशाल ग्रन्थ है जिसमें योगों की एक बड़ो लम्बी संख्या दी गई है। इसमें गुरुमुख से सुनी गई बातों के साथ-साथ स्वानुभूत विषयों का भी विवेचन है। ग्रन्थकार का लक्ष्य इसे एक संकलन ग्रन्थ बनाना था और इस उद्देश्य में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

- (२) रसेन्द्रचिन्तामिशः --- यह ग्रन्थ कालनाथ के शिष्य दुन्दुकनाथ के द्वारा रचा गया था। इसमें पारे के ऐसे अनेक योग हैं जिन्हें ग्रन्थकार ने अपने अनुभव सें लिखा है। साथ ही साथ नागार्जुन, गोविन्द, नित्यनाथ आदि आचार्यों के मतों का भी उल्लेख है।
- (३) रससार: लेखक श्री गोविन्दाचार्य हैं। ग्रन्थकार ने स्पष्टतः लिखा है कि इस ग्रन्थ की रचना भोटदेशीय (तिब्बत) बौद्धों के द्वारा निर्मित प्रयोगों तथा अनुभवों के आधार पर की गई। इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने अफोम का प्रयोग औषध के रूप में इसमें दिया है। 'अहिफेन' उसके लिए संस्कृत नाम बतलाया गया है। लेखक अहिंफेन की उत्पत्ति विपैली मछिलयों से बतलाता है। इससे स्पष्ट है कि इसकी वास्तव उत्पत्ति का पता उन लोगों की उस समय नथा। बहुत सम्भव है कि अरबी 'अफ्यून' शब्द का संस्कृतीकरण 'अहिफेन' शब्द से कर दिया गया है।

रसेन्द्रकल्पद्रुम भी गोपाल कृष्ण रिचत 'रसेन्द्र संग्रह' का समकालीन ग्रन्थ है। इसमें रसार्णव, रसमंगल, रसरत्न समुच्चय आदि माननीय ग्रन्थों से विशेष सहायता ली गई है। रसप्रदीप उस ग्रुग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है जब गोवा के पुर्वगालियों के सम्पर्क से फिरंग रोग (गर्मी, सुजाक) इस देश में आया। फिरंगियों के द्वारा लाये जाने के कारण ही इस रोग का यह नामकरण है। इस रोग की दवा का सर्व-प्रथम वर्णन रसप्रदीप का प्रथम वैशिष्ट्य है। द्वितीय वैशिष्ट्य शंखदावक (शंख को गला देने वाले खनिजों) का यहाँ उल्लेख हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारत में गन्धक का तेजाब, शोरे का तेजाब तथा नमक का तेजाब कई शताब्दियों से बनाया जाता था। इस ग्रन्थ का रचना काल १६वीं शती है। धातुक्तिया ग्रन्थ का रचना काल भी इसी शती में प्रतीत होता है। इसमें ताम्र की उत्पत्ति के प्रसंग में फिरंग देश तथा रूप के नाम आते हैं। यह ग्रन्थ आधुनिक धातुविज्ञान (मेटलर्जी) का प्रामाणिक और प्रतिनिधि ग्रन्थ माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ अनेक धातुओं के स्वरूप, उत्पत्ति स्थान, विशिष्टता आदि का विवरण विस्तार से दिया गया है।

श्वायुर्वेद में 'निषण्टु उस ग्रन्थों की संज्ञा है जिसमें किसी ओषिष के नाम तथा गुण का विवेचन किया जाता है। ये ग्रन्थ आयुर्वेद तथा वनस्पति शास्त्र दोनों से सम्बन्ध रखते हैं तथा हिन्दू वैद्यों के एतद् विषयक ज्ञान के पर्याप्त परिचय देते हैं। 'निषण्टु' कोश के अर्थ में पुराना शब्द है और कोशात्मक होने से यह नाम यहाँ भी गृहीत हुआ है प्राचीन निषण्टु ग्रन्थों का पता नहीं चलता। उपलब्ध ग्रन्थों का काल मध्ययुग के अनन्तर है। अवश्य ही घन्वन्तरि निषण्टु अमर कोश से प्राचीन है—इस विषय में अमर के टीकाकार क्षीरस्वामी की स्पष्ट सम्मति है। क्षीरस्वामी का कथन है कि धन्वन्तरि निषण्टु के अशुद्ध पाठों का आश्रयण करने से वनौषिष वर्ग

में अमर ने नामों में अनेक त्रृटियों की हैं। बंगाल के राजा भीमपाल के राज वैद्य सुरेश्वर या सुरपाल ने १०७५ ई० में 'शब्दप्रदीप' नामक निघण्टु का निर्माण किया। काश्मीरी पण्डित नरहरि ने अपने ग्रन्थ राजनिघण्टु, या निघण्टु राज अथवा अभिधान सूड़ामणि की रचना की। अपने ग्रन्थकार के नाम से प्रख्यात मदन-पाल निघण्टु इन सब निघण्टुओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। १३७४ ई० में मदन-पाल ने 'मदनविनोद निघण्टु' की रचना की।

इन प्रख्यात निघगटुओं के श्रतिरिक्त एतत्सदश श्रन्थ प्रन्थ हैं जिनका संविस विवरण कोशविद्यावाले प्रकरण में किया जावेगा ।

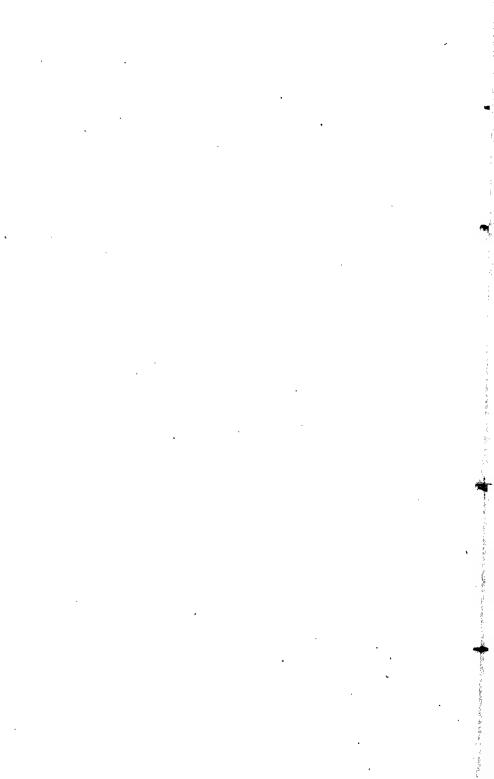

# द्वितीय परिच्छेद

# ज्योतिष तथा गणित

का

इतिहास

(क) सिद्धान्त ज्योतिष (ख) गणित ज्योतिष (ग) फलित ज्योतिष

(१) अङ्कगणित

(२) बीजगणित

(३) रेखागणित

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः
कालानि पूर्वा विहितास्च यज्ञाः ।
तस्मादिदं कालविधान-शास्त्रं
यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम् ॥
( वेदाङ्गज्योतिष, स्लोक ३ )

अप्रदीपां यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः। तथाऽसंवत्सरो राजा भ्रमत्यन्ध इवाध्वनि।। नासंवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता। चक्षुभूतो हि यत्रैष पापं तत्र न विद्यते।। (बृहत्-संहिता १।८; १।११)

# द्वितीय परिच्छेद

# ज्योतिष शास्त्र का इतिहास

ज्योतिष का ज्ञान आदिम काल से ही मनुष्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता आया है। किसानों को इस बात की जानने की जरूरत सदा रहती है कि वर्षा कब होगी। इसी प्रकार पूजा के अधिकारियों को भी यह जानने की आवश्यकता बनी रहती है कि शुभ मुहूत कब है जब किसी विशेष पूजा का विधान किया जाय। प्राचीन काल में साल साल भर तक यज्ञ चला करते थे। इसलिए यह जानना बहुत ही आवश्यक था कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, वर्ष कब आरम्भ होता है और वह कब समाप्त होता हैं। इसीलिए संसार की सभ्य तथा असम्य जातियों में ज्योतिष का ज्ञान कुछ न कुछ अवश्य ही रहता है।

भारतवर्ष में ज्योतिष विज्ञान का जितना विकास हुआ उतना किसी भी प्राच्य या प्रतीच्य देश में नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि वैदिक आराधना में प्रधान स्थान यज्ञों का ही है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पादन के लिए है और यज्ञ का विधान विशिष्ट समय के ज्ञान की अपेक्षा रखता है। यज्ञयाग के लिए समय-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है। तैत्तिरीय बाह्मण का कथन है कि ब्रह्म वसन्त में अगिन का आधान करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में तथा वैश्य शरद ऋतु में आधान करे। इसी प्रकार विशेष तिथियों को यज्ञ में दीक्षा लेने का विधान था। नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु तथा संवत्सर के ज्ञान के बिना यज्ञयाग का पूर्ण निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान वैदिक आर्यों को विशेष रूप से रखना पड़ता था। वेदांग ज्योतिष का तो इतना आग्रह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को मलीमाँति जानता है वहीं यज्ञ को यथार्थ रूप से जान सकता है।

इसी कारण ज्योतिष वेद का एक महनीय अंग माना जाता है : गणित वेद का सिर है। जिस प्रकार मयूरों की सिखा तथा सर्पों की मिण होती हैं उसी प्रकार वैदिक शास्त्रों में गणित सबके मस्तक पर रहने वाला है। ज्योतिष वेद पुरुष का चक्षु है। जिस प्रकार नेत्र से हीन पुरुष अपने कार्य सम्पादन में असमर्थ होता है, उसी प्रकार ज्योतिष ज्ञान से रहित पुरुष वैदिक कार्यों में सर्वथा अन्धा होता है।

१. वसन्ते ब्राह्मणोऽनिनमाद्धीत, ग्रीभो राजन्य श्राद्धीत, शरदि वैश्य श्राद्धीत। तै• ब्रा० १। १

# वेदों में ज्योतिष-विषयक तथ्य

वेद में खगोलविषयक नाना प्रकारके ज्ञा तथ्य तथ्यों का विशिष्ट वर्णन प्रसङ्गात उपलब्ध होता है। वैदिक आर्य इस विचित्र विश्व के रहस्य जानने के लिए सर्वदा उत्सुक थे और अपनी पैनी दृष्टि से उन्होंने इन रहस्यों का उद्घाटन बड़ी मार्मिकता से किया है। विश्वसंस्था के उत्पादक लोक तीन हैं:—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा द्योः ( = आकाश )। अत्यन्त प्राचीनकाल से पृथ्वीमाता तथा द्यौष्पितर की मान्यता आर्यों की महत्त्वपूर्ण मान्यताओं में अन्यतम होने का गौरव रखती है। ''द्यौष्पितर'' ही यूनानियों में 'जूस पिटर' तथा रोमवासियों में 'जूपिटर' देवता के रूप में स्वीकृत किया गया है। सकल प्राणियों-मानवों तथा पशुओं-की क्रीडास्थलों यह पृथ्वी है। अथवविद के पृथ्वीसूक्त में इसका बड़ा ही भव्य तथा उदान्त वर्णन उपलब्ध होता है। द्यौः सूर्य का निवास स्थल है। इन दोनों का परिचायक समान नाम 'रोदसी', 'क्रन्दसी' तथा 'द्यावापृथ्वी' वैदिक साहित्य में बहुधा निर्दिष्ट है। दोनों के बीच के लोक को 'अन्तरिक्ष' नाम से पुकारते थे। यह नाम अन्वर्थंक है— अन्तरि मध्ये कीयते इति अन्तरिक्षम्। अन्तरिक्ष में मेधादक की सत्ता तथा वायु के संचरण का स्थान है। अन्तरिक्ष में ही पक्षियाँ अपना उड़ान भरती हैं—

वेदायो वीनां पदान्तरिक्षेण पतताम् । वेद नादः समुद्रियः॥ (ऋ०१।२५।७)

वैदिक युग की त्रिलोकी की यही कल्पना है। स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल जैसी त्रिलोकी की कल्पना अगले युग को देन है। वैदिक साहित्य में वह कल्पना निःसंदेह उपलब्ध नहीं होता।

सूर्य

सूर्य-विषयक अनेक सूक्तों के अध्ययन सं उनके भव्यरूप का पूर्ण परिचय हमें मिलता है। सूर्य ही क्रियाभेद के कारण नाना देवों के रूप में कल्पित किया गया है। विश्व में चैतन्य का संचरण करने के हेतु वही सिवता है, तो लोकों को नाना व्यापारों में प्रेरक होने से वही विष्णु है। विश्व को पृष्ट करने के कारण वह पूषा है, तो विश्व का कल्याण सम्पादन के हेतु वही मित्र है। समस्त भुवनों का वही आधार है। 'तस्मिन्नपितं भुवनानि विश्वा'—(ऋ०१। १६७। १७) ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में यह पद या इसी का भाव उच्चरित तथा मुखरित हुआ है। सूर्य के ही कारण ऋतुओं की सत्ता है। वायु के संचरण का भी वही हेतु है।

सप्त युंजन्ति रथमेकचकम् एको अश्वो वहति सप्तनामा। त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः॥

(宋0 111581२)

इस मंत्र में रिश्म का उल्लेख भने ही न हो, परन्तु "आभी ये सप्तरश्मयः" (ऋ०१।१०५।६) तथा "सूर्यस्य सप्तरिश्मिभिः" ऋ०६।७२।१६) मंत्रों में सूर्यरिश्मयों को सात संख्या का स्पष्ट उल्लेख है।

ऋष्वेद का ऋषि जब सूर्य के रय को ढोने वाले सात घोड़ों का संकेत करता है, तब उसका मुख्य ध्यान सूर्यिकरण के सप्तरंगी होने की ओर आकृष्ट होता है। अन्यथा वह भली-भाँति जानता है कि यह वर्णन सर्वधा आलंकारिक है—सूर्य के पास न रथ ही है और न उसे ढोने वाले घोड़े ही। इस विषय में वेद का स्पष्ट कथन है—

# अनश्वो जातो अनभीश्चरवी कनिक्रदत् पतयदूर्ध्वसानुः। (ऋ०१। १५२ । ५५२ । ५५२ ।

सूर्य का उदय लेना तथा अस्त होना जो लोक में प्रतिदिन हिष्टिगोचर होता है, वह वास्तिविक नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण की तो इस विषय में नितान्त स्पष्ट उक्ति है कि सूर्य वास्तव में न सो कभी उदय छेता है और न कभी अस्त होता है—

#### स वा एष न कदाचनास्तमेति, नोदेति ।

पृथ्वो

पृथ्वी के गोल हाने का संकेत मंत्रों में मिलता है। सूर्य-विषयक एक मंत्र कहता है कि सूर्य अपने तेजों से जगत् को सुलाता हुआ तथा जागृत करता हुआ उदय लेता है—

#### निवेशयन् प्रसुवन् श्रक्तुभिर्जगत् ( ऋ० ३। ५३। ३)

इस मंत्र का निःसन्देह तात्पर्य यही है कि सूर्य जैसे जैसे आकाश म उत्तर चढ़ता जाता है, वैसे-वैसे जगत के कुछ भागों में रात्रि होने लगतो है और कुछ भागों में दिन होने लगतो है और कुछ भागों में दिन होने लगता है। यह घटना तभी सम्भव हो सकती है, जब पृथ्वी गोल हो। पृथ्वी के जितने अंश पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना तो जागता है और जितने भाग से उसकी किरणें हट जाती हैं, उधर रात्रि होती है। पृथ्वी यदि समधरातल होती तो यह दृश्य कभी घटित नहीं होता। तब सूर्य अपनी किरणों से एक साथ ही जगत के प्राणियों को जगा डालता, सुलाता नहीं।

#### चन्द्रमा

चन्द्रमा की स्थिति वेदों में अन्तरिक्ष लोक में बतलाई गयी है, अर्थात् चन्द्रमा सूर्यं से नीचे के लोक में भ्रमण करता है। चन्द्र का प्रकाश सूर्य रिष्मयों के कारण ही होता है। उसमें स्वतः प्रकाश नहीं है। इसीलिए वेद का मंत्र है—

सूर्यरिशमश्चनद्रमा गन्धर्वः—( तै० सं० ३ । ४ । ७ । १ )

अमावास्या को चन्द्रमा आकाश में दृष्टिगोचर नहीं होता। क्यों ? इसका कारण

यातपथ की दृष्टि में यह है कि वह पृथ्वी पर आकर प्राणी, ओषधि तथा वनस्पतियों में प्रवेश करता है ( शतपथ० १।६।४।५)। परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण अमावस्या को सूर्य में प्रवेश करने का उल्लेख करता है और तदनन्तर वह सूर्य से ही उत्पन्न होता है—

चन्द्रमा श्रमावास्यायामादित्यमनुप्रविशतिः; श्रादित्याद् वै चन्द्रमा जायते । ( ऐत० ब्रा० ४० । ५ )

अन्तिम वाक्य का यही तात्पर्य है कि शुक्लप्रतिपद् को वह पुनः दिखलाई देता है। अमावास्या में सूर्य के साथ चन्द्र के संगमन की कल्पना इसी मंत्र के आधार पर पुराणों को भी अभिमत है। वायुपुराण तथा मत्स्यपुराण इसीलिए दर्श की व्याख्या के प्रसंग में कहते हैं—

त्राश्रित्य ताममावास्यां परयतः सुसमागतौ। अन्योन्यं सूर्यंचन्द्रौ तौ यदा तद् दर्श उच्यते ॥

अमावास्या का ही अपर नाम 'दर्श' है ( हश् धातु से निष्पन्न )।

चन्द्रमा की कला की वृद्धि तथा ह्रास क्यों होता है ? इस विषय में वेद मंत्रों में अनेक ज्ञातव्य तथ्य दिये गये हैं। ऋग्वेद के अनुसार सोम शब्द से लता तथा सोम नामधारी चन्द्रमा दोनों का ऐक्य प्रस्तुत होता है। सोमरस को देवता लोग यज्ञ में पीते हैं। तदनुरूप ही चन्द्र की कलाओं को भी देवता पीते हैं और इसी कारण उसमें ह्यास होता है—

बस्बा देव प्रपिबन्ति तत श्राप्थायसे पुनः। वायुः सोमस्य रिचता समानां मास श्राकृतिः॥

(ऋग्वेद १० । ८५ । ५)

निरुक्त के अनुसार यह ऋचा सोमवल्लो को तथा चन्द्र को लक्षित करती है। फलत: इससे दोनों का अर्थ निकलना स्वाभाविक है। तैत्तिरीय—संहिता (२।४। १४) में वह महत्त्वशाली मंत्र आता है—

#### यमादित्या श्रंशुमाप्याययन्ति यमचितमचित्रायः पिवन्ति ।

इसका ग्रर्थ है कि आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हैं और पूर्ण हो जाने पर उसका प्राग्नन करते हैं। यहाँ 'आदित्याः' का बहुवचन द्वादश आदित्यों को लक्ष्य कर प्रयुक्त हुआ है। तदनन्तर इसका प्रयोग देववाचक होने से देवों के लिए भी किया गया होगा। सूर्य के द्वारा चन्द्रकला की पूर्ति तथा हास की कल्पना प्राथमिक है। तदनन्तर 'आदित्य' शब्द के 'देव' अर्थ में प्रयुक्त होने से यह धारणा उत्पन्न हो गयी कि देवगण चन्द्रकिरणों का पान करते हैं और इसीलिए कृष्णपक्ष में चन्द्र की कलाओं में हास

होता है जिससे वह क्षीण से क्षीणतर होता हुआ अन्त में बिल्कुल गायब हो जाता है।, ''पर्यायपीतस्य सुर्रोहमांशोः कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि वृद्धेः''—कालिदास की यह सूक्ति प्रचलित भावना की सद्यो द्योतिका है।

#### ऋतु

ऋतु का नाम तथा संख्या का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु याग क्रिया-प्रधान तैत्तिरीय-संहिता तथा वाजसनेयी संहिता में ऋतुओं का उल्लेख अनेक वार किया गया है। ऋतु सूर्य से उत्पन्न होती हैं। नियमतः उनकी संख्या छः ही है। जहाँ पाँच संख्या का निर्देश है वहाँ हेमन्त तथा शिशिर को एक मान कर यह निर्वाह किया जाता है। वसन्त, ग्रीध्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त तथा शिशिर—ये ही छ ऋतुयें बहुशः निर्दिष्ट हैं। ऋतुओं का आरम्भ वसन्त से होता है और इसीलिए वसन्त ऋतुओं का मुख कहा गया है—

# मुखं वा एतद् ऋत्नाम् । यद् वसन्तः ॥ (तैत्ति । बा० १।१।२।६,७)

|                | मुख-वसन्त   |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| उत्तरपक्ष-शरद् | मध्य-हेमन्त | दक्षिणपक्ष-ग्रोष्म |
|                | पुच्छ-वर्षा |                    |

यहाँ पाँच ही ऋतुओं का संकेत है जिसके विषय में ऐतरेय—ब्राह्मण (१।१) का यह परिचायक वाक्य है-

#### द्वादश मासाः पञ्चतंबो हेमन्तिशिशिरयोः समासेन।

ऋतु का आरम्भ कब से होता है ? यह यथार्थतः जानना एक विषम पहेली है। ऋत्वारम्भ के विषय में तैत्तिरीयसंहिता (६।४।३) का यह महत्वपूर्ण कथन है कि ऋतुपात्र का मुख दोनों ओर होता है। अतः यह कौन जानता है कि ऋतु का मुख कौन सा है—

## उभयतो मुखमृतुपात्रं भवति । को हि तद् वेद यद् ऋत्नां मुखम् ।

न्यह कथान ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से भी यथार्थ है। ऋतुर्ये सूर्य की स्थिति पर

अवलम्बित होती हैं, पर सौर मास की तिथि सदा अनिश्चित रहती है। फलतः ऋतु का आरम्भ जानना एक कठिन ब्यापार है कि किसी भी ऋतु का आरम्भ कब से, किस तिथि से नियमतः होता है।

#### मास

वर्ष में नियत रूप से, बारह महीने होते हैं परन्तु कभी-कभी एक अधिक मास भी होता है। इस अधिक मास की गणना वैदिक आर्यों के उत्कृष्ट ज्योतिष— ज्ञान का पर्याप्त परिचायक है। वरुणसूक्त में इस अधिमास की सत्ता का परिवाचक मंत्र यह है—

> वेद मासो घृतवतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते ॥ (ऋ० सं० १।२५।८)

इन मासों के वैदिक नाम भी विलक्षण हैं-

| वैदिक नाम |   | आधुनिक नाम                | ऋतु     |
|-----------|---|---------------------------|---------|
| मधु       |   | चैत्र                     | वसन्त   |
| माधव      |   | ' वैशाख                   |         |
| शुक्र     |   | जेठ <sup>·</sup>          | ग्रीष्म |
| शुचि      |   | आषाढ्                     |         |
| नभ        |   | श्रावण -                  | वर्षा   |
| नभस्य     |   | भाद्र                     |         |
| ईष        |   | कुआर                      | शरद्    |
| ऊर्ज      |   | कार्तिक                   | •       |
| सह        |   | अगहन                      | हेमन्त  |
| सहस्य     |   | पूस                       |         |
| तप        |   | माघ                       | शिशिर   |
| तपस्य     |   | फागुन                     |         |
| संसर्प    | = | अधिमास ( पुरुषोत्तम मास ) |         |
| अंहस्पति  | = | क्षयमास                   |         |

ये नाम तैत्तिरीय-संहिता में दो बार आये हैं (१।८।१८,८।८।११) इन नामों के अतिरिक्त तैत्तिरीय-ब्राह्मण (३।१०।१) में इन मासों के लिए अरुण, अरुणरजा, पुण्डरीक आदि नाम पाये जाते हैं। संवत्सर के २८ अर्घमासों के लिए भी नाम दिये गये हैं। वेद के अध्ययन से स्पष्ट है कि मध्वादि और अरुणादि के नाम तो वेदों में अवश्य मिलते हैं, परन्तु उनमें चन्द्रमा के पूर्ण होने की तथा तज्जन्य विशिष्ट मास—नाम की कल्पना संहिता भाग में उपलब्ध नहीं होती। ब्राह्मणकाल में फाल्गुनी (पौर्णमासी) आदि नाम प्रचलित थे, परन्तु फाल्गुन, चैत्र आदि मास-नाम तो

नहीं मिलते; संहिताकाल में तो फाल्गुनी आदि नाम भी नहीं मिलते। किस गणना से भीरे-धीरे फागुन, चैत्र, वैशाख आदि नामों का उदय कालान्तर में, अर्थात् ब्राह्मणकाल के अनन्तर हुआ इसका सुन्दर वर्णन श्रीशंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ 'भारतीय ज्योतिष' (हिन्दी सं०) में किया है (पृष्ठ ५४-५६)।

#### अयन

सूर्य की गित से सम्बन्ध रखने से अयन दो होते हैं—उत्तरायण और दक्षिणा-यन। सायन मकरारम्भ से लेकर कर्कारम्भ पर्यन्त उत्तरायण होता है और कर्का-रम्भ से लेकर मकरारम्भ तक दक्षिणायन होता है। सूर्य विषुवद् वृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण में प्रतिदिन क्रमशः उत्तर की ओर और दक्षिणायन में दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट शब्दों में इन दोनों का प्रति-पादन नहीं है, परन्तु इस तथ्य के संकेत देने वाले उल्लेख अवश्य मिलते हैं। शतपथ-ब्राह्मण (२।१।३) का यह महत्त्वपूर्ण कथन है—

वसन्तो प्रोध्मो वर्षाः ते देवा ऋतुवः। शरद् हेमन्तः शिशिरस्ते पितरो ..... । स सूर्यो यत्रोदगावतंते, देवेषु तर्हि भवति । यत्र दिषणावर्तते, पितृषु तर्हि भवति ॥

इस कथन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि सूर्य वसन्त, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतुओं में उत्तरायण होता है और अन्य तीन ऋतुओं में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। फलतः इसे दक्षिणायन मली-माँति कह सकते हैं। यहाँ इन शब्दों के अभाव में भी उनके नाम का स्पष्ट संकेत है। उपनिषत्काल में नाम भी मिलते हैं। नारायण उपनिषद् (अनु० ८०) में 'उदगयन' शब्द मिलता है जहाँ ज्ञानी को उस अयन में मृत्यु होने पर देवमार्ग से जाकर आदित्य के साथ सायुज्य की प्राप्त होती है। दक्षिणायन में मरने पर पितृमार्ग से जाकर चन्द्रमा के साथ सायुज्य की उपल ब्ध होती है। इन वक्तब्यों को दृष्टि में रख कर देखने से स्पष्ट है कि वैदिक युग में अयन का तत्त्व निर्दिष्ट किया गया था और देवता तथा पितरों से उनका सम्बन्ध भी स्थापित हो गया था। अन्य ग्रन्थों में देवयान तथा पितृयान की संज्ञायें उल्लिखित हैं। नाम न होने पर भी यहाँ उसका संकेत स्पष्टतः हो जाता है।

#### नक्षत्र

नक्षत्रों का ज्ञान किस प्रकार संहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में शनैः गनैः परिवर्धित होता गया—इसका परिचय तत्तत् ग्रन्थों के अध्ययन से भली-भाँति लग सकता है, विशेषतः तैत्तिरीय-संहिता, तैत्तरीय-ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण के द्वारा । ऋग्वेद में दो-चार ही नक्षत्रों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । पुष्य वाचक 'तिष्व' का उल्लेख (५।५४।२३) तथा (१०।६४।६) मंत्रों में, चित्रा का (४।५१।२,) रेवती का उल्लेख

धारशाय में उपलब्ध होता है। इनके नक्षत्रवाची होने में संदेह नहीं है। एक मंत्र में दो नक्षत्रों का एकत्र उल्लेख किया गया है—

> सूर्याका वहतुः प्रागाद् सविता यमवासुजत् । श्रघासु हन्यन्ते गावोऽज्ज्षंन्योः पर्युं द्वाते ॥

> > (ऋ० सं० १०। म १। १३)

सूर्य की दुहिता सूर्यों के पितगृह जाने का प्रसंग है। मंत्र का ताल्पर्य है कि सिवता ने जो दहेज (वहतुः, अपनी कन्या के वास्ते दिया, वह सूर्या से पिहले ही आगे गया। अघा (मघा) नक्षत्र में गायों का मारते हैं (पीटते हैं, आगे चलने के लिए) और अर्जुनी (फल्गुनी) नक्षत्र में कन्या को ले जाते हैं। यही मंत्र अथर्व संहिता में भी आया है (१४।१।१३)। वहां 'अघासु' के स्थान पर 'मघासु' और 'अर्जुन्योः' के स्थान 'फल्गुनोषु' पाठ उपलब्ध होता है। फलतः ऋग्वेद के मंत्र में 'अघा' का अर्थ 'मघा' तथा अर्जुनी का अर्थ फल्गुनी है। घ्यान देने की बात है कि तैत्तिरीय वेद तथा वेदोत्तर कालीन ज्योतिष ग्रन्थों में इन शब्दों के लिङ्ग, वचन तथा क्रम वे ही माने जाते हैं जो ऋग्वेद के पूर्वोक्त मंत्र में हैं। आज भी 'फल्गुनी' विवाह-कालीन कन्या-यात्रा के लिए शुभ नक्षत्र माना जाता है। यह संकेत ज्योतिष की वैदिक परम्परा का स्पष्ट सुचक है।

तैत्तिरीय-संहिता ( १।४।१० ), तैत्तिरीय-ब्राह्मण ( १।४।१ ) तथा (३।१।४।६) अथर्वसंहिता ( १६।७ )—इनका एकत्र अनुशीलन करने से नक्षत्रों, उनके रूप, उनकी संख्या तथा उनके देवता के विषय में प्रचुर प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होती है । यहाँ २७ नक्षत्रों के नाम वे ही हैं जिनसे हम अवान्तर कालीन ग्रन्थों में परिचित हैं। नक्षत्र शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न रूपों में किया जाता है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण का यह वचन क्षत न होने के कारण ही 'नक्षत्र' नामकरण का कारण बतलाता है—

न वा इमानि चत्राययभूवन्निति । तन्नचत्राणां नचत्रस्वम् ।

(तै० बा० राज १८१३)

निरुक्त के अनुसार 'नक्षत्र' की न्युत्पत्ति नक्ष् गतौ धातु से है। नक्ष् का अर्थ है चलना। फलत: 'नक्षत्र' शब्द का सम्बन्ध इसी धातु से उपपन्न होता है। वह अर्थ वस्तुत: तै० ब्रा० (१।५।२) के एक वाक्य के ऊपर आश्रित है—

श्रमुं स लोकं नचते । तन्नचत्राणां नचत्रत्वम्।

इसका तात्पर्य यही है कि यज्ञ करनेवाला व्यक्ति उस लोक (स्वर्ग लोक) में

द्रष्टन्य दीत्ति— भारतीय ज्योतिष (हिन्दी सं०), पृष्ठ ७४ तथा ७५, (प्रकाशक हिन्दी समिति, त्रखनऊ १९५७)।

जाता.है और वह 'नक्षत्र' बनकर वहाँ वास करता है। इस लोक के पुण्यात्मा ही उस स्वर्गलोक में नक्षत्रों के रूप में परिणत हो. जाते हैं। अन्य बहुत सी ज्ञातव्य बातें नक्षत्रों के विषय में यहाँ दी गयी हैं। किसी प्राचीन समय में तारा तथा नक्षत्र में अन्तर नहीं माना जाता था, परन्तु तैत्तिरीय वेद ने दोनों का अन्तर स्पष्ट शब्दों में किया है।

ब्राह्मणों में इन नक्षत्रों के विषय में बड़ी रोचक आख्यायिकायें उपलब्ध होती हैं जो पुराणों में परिबृहित रूप से मिलती हैं। ऐसी ही मनोरंजक कथा में रोहिणी, मृग तथा मृगव्याघ के विषय में ऐतरेय-ब्राह्मण (१३।६) में उपलब्ध होती हैं जिसका उल्लेख कालिदास ने अपने शकुन्तला नाटक में तथा पुष्पदन्त ने महिम्न:स्तोत्र में किया है।

ऋग्वेद के अनेक मत्रों के ज्योतिष-विषयक निर्देशों से लोकमान्य बाल गंगाधर विलक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऋग्वेद में वसन्त संपात मृगशीर्ष में पड़ता था और तदनुसार वेद का आविर्भाव काल विक्रम से चार हजार वर्ष पूर्व होना चाहिए।

वैदिक साहित्य में इस प्रकार खगोल-विषयक महत्त्वशाली सामग्री उपलब्ध होती है। ज्योतिर्विज्ञान के विकास के निमित्त इसका परिचय नितान्त आवश्यक है।

वेद तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होनेवाले इन तथ्यों को देख कर हम भली-भाँति कह सकते हैं कि ज्योतिषशास्त्र की नींव बहुत ही गहरो तथा प्राचीन है। देदिक आर्य स्वयं खगोल का ज्ञान रखते थे, नहीं तो इतना सटीक वर्णन इतने प्राचान युग में सम्भव नहीं था। आगे चल कर ज्योतिष एक वेदांग ही माना जाने लगा, जिसकी सहायता से वेद के कर्मकाण्ड का मर्म समझा जाता था।

#### वेदांग ज्योतिष

वेदांग ज्योतिष ही भारतीय ज्योतिषशास्त्र का सबसे आदिम तथा प्राचीनतम स्वतन्त्र लक्षण प्रत्थ है। इसके दो पाठ उपलब्ध होते हैं—एक आर्च (ऋग्वेद से सम्बद्ध) और दूसरा याजुष (यजुर्वेद से सम्बद्ध)। विषय दोनों में प्रायः एक समान ही है, परन्तु श्लोकों की संख्या में अन्तर है। यजुर्वेदीय ज्योतिष में ४४ श्लोक हैं, जब कि ऋग्वेदीय में केवल ३६। दोनों में अधिकांश श्लोक भी एक ही हैं, परन्तु श्लोकों के क्रमों में अन्तर है। विद्वानों का कथन है कि दोनों में श्लोकों के अन्तर का कारण यह है कि यजुर्वेदीय ज्योतिष में टीका के रूप में कुल श्लोक बढ़ा दिये गये हैं।

दृष्टच्य — लोकमान्य का 'द्रोरायन' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार का 'वैदिक साहित्य और संस्कृति' पृष्ठ १११-११४।

वेदांग ज्योतिष परमाण में तो थोड़ा है, परन्तु अर्थ की दृष्टि से नितान्त गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण है। इसके अर्थ समझने का उद्योग बहुत दिनों से होता आ रहा है। सोमाकर के भाष्य को अपूर्ण जानकर सुधाकर दिवेदी ने एक नवान व्याख्या लिखी। पाश्चात्त्य ज्योतिषी तथा भारतीय विद्वानों ने इस पर बहुत माथा लगाया है और उसके एलोकों के मूल अर्थ को समझाने का यत्न किया है। वेदांग ज्योतिष में पञ्चाङ्ग-पद्धित स्थूल रूप से वही है जो आजकल प्रचालत है। महीने चन्द्रमा के अनुसार चलते थे, प्रत्येक मास ३० भागों में बाँटा जाता था, जिन्हें तिथि कहते थे। वर्ष में साधारणतया बारह महीने होते थे, परन्तु आवश्यकतानुसार वर्ष का आरम्भ तथा ऋतु का सम्बन्ध बनाये रखने के लिए एक महीना बढ़ा भी दिया जाता था।

वेदांग ज्योतिष में पाँच वर्ष का युग माना गया है और बताया गया है कि एक युग में १६३० दिन होते हैं तथा ६२ चान्द्रमास होते हैं। इस प्रकार एक चान्द्रमास का मान २६ ५१६ दिन निकलता है जो, वास्तविकता से कम है। यदि लम्बा युग चुना गया रहता जैसा कि पिछले ज्योतिष ग्रन्थों में किया गया है, तो ऐसी श्रुटि नहीं होती। इसी प्रकार बहुत सी नक्षत्र सम्बन्धी गणनाओं की चर्चा यहाँ है। आठ क्लोकों में बतलाया गया है कि पूणिमा या अमावस्था पर चन्द्रमा अपने नक्षत्र में किस स्थान पर रहता है। विषुवत् की गणना का प्रकार भी यहाँ बतलाया गया है। विषुवत् पर दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष में ऐसे दिन का पता लगाना ज्योतिषियों के लिए एक बहुत ही आवश्यक कार्य रहा है। ग्रहों के योग से जो श्रुमाश्रुभ फल उत्पन्न होते हैं, उन मा भी वर्णन इस ग्रन्थ में है।

वेदांग ज्योतिष के रचयिता का नाम लगध बतलाया गया है। यह कहना कठिन है कि लगध कौन थे, क्योंकि संस्कृत साहित्य में इनका नाम अन्यत्र नहीं है। ग्रन्थ में दिये गये साधनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसका रचना-काल १२०० ई० पूर्व है।

ज्योतिष के इतिहास में वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम काल को समाप्ति का सूचक है। इसके अनन्तर तथा आर्थभट (षष्ठ शतक) के बीच का काल एक प्रकार से अन्धकारयुग है। ईस्वी के आरम्भ काल में संहिताओं का प्रणयन हुआ जिनमें आकाशीय पिण्डों की गति तथा स्वरूप आदि के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण मौल्रिक गवेषणायें हैं। इस प्रकार प्रथम शती से लेकर पंचम शती के काल को हम ज्योतिष के इतिहास में 'संहिता-युग' के नाम से ज्यवहृत करते हैं। आर्थभट से लेकर भास्करा-चार्य तक का समय ज्योतिष का सुवर्ण युग है जिसमें अनेक प्रतिभाशालो ज्योतिषियों तथा गणितज्ञों ने अपनी मौल्रिक गवेषणा और पाण्डित्यपूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस

शास्त्र को खूब ही चमका दिया। विश्व के इतिहास में ज्योतिर्विज्ञान का उत्कर्ष इस युग की प्रौढ रचनाओं के ही कारण है।

# सिद्धान्त युग

वेदांग ज्योतिष से आरम्म कर जो युग वराहमिहिर तक चला आता है उसे हम सिद्धान्त युग के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि इस युग में सिद्धान्तों का प्रचलन विशेष रूप से हुआ है। यह युग हमारे लिये अन्धकारमय हो होता, यदि वराह-मिहिर ने उस युग में प्रचलित पाँच सिद्धान्तग्रन्थों का सारांश अपने पंचसिद्धान्तिका में नहीं दिया होता। वराह-मिहिर स्वयं एक प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और वे एक स्वतत्र सिद्धान्त-ग्रन्थ के बनाने की क्षमता रखते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न कर उस युग के सिद्धान्त ग्रन्थों का जो परिचय प्रस्तुत किया वह इतिहास की दृष्टि से नितान्त महत्त्वशाली है।

'पञ्चिसिद्धान्तिका' की जो प्रति आज उपलब्ध है तथा जिसे डॉ॰ थीबो और महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजो अनुवाद तथा संस्कृत टोका के साथ सन् १८८६ ई० में प्रकाशित किया था वह अनेक स्थलों पर अशुद्ध तथा श्रष्ट है। तथापि दोनों सम्पादकों के अश्रान्त परिश्रम से इस ग्रन्थ का उद्धार करना ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इन पाँच सिद्धान्तों के नाम हैं—ोिलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर तथा पैतामह। इनके विषय में वराहिमिहिर ने स्वयं लिखा है कि ''इन पाँचों में पौलिश और रोमक के व्याख्याकार लाटदेव हैं। पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट है, रोमक सिद्धान्त उसी के निकट है, सूर्यसिद्धान्त सबसे अधिक स्पष्ट है, तथा शेष दोनों, अर्थात् वासिष्ठ सिद्धान्त तथा पितामह सिद्धान्त बहुत श्रष्ट हैं। 'पितामह सिद्धान्तिमें गणना के लिये ६० ई० को श्रादिकाल माना गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रन्थ की रचना का काल यही है, अर्थात् प्रथम शती।

इन सिद्धान्त ग्रन्थों में सूर्य सिद्धान्त नामक ग्रन्थ अलग से भी उपलब्ध है और इसका सारांश पंचसिद्धान्तिका में भी दिया गया है। दोनों की तुलना करने से दोनों में अन्तर प्रतोत होता है। जान पड़ता है कि प्राचीन सूर्य सिद्धान्त में नये संशोधन किये गये हैं जिनका लक्ष्य यह था कि सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रहों के चक्कर लगाने का समय (जिसका पारिभाषिक नाम भगण है) आँख से देखे गये या यन्त्रों से नापे गये (बेध-प्राप्त) मानों के यथासम्भव निकट आ जाय। इस प्रकार संशोधित सूर्य-सिद्धान्त, यद्यपि इसका संशोधन आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व हुआ था, पुराने ग्रन्थ की अपेक्षा अधिक शुद्ध फल देता है। सूक्ष्म विवेचन के आधार पर थीबो तथा सुधाकर दिवेदी का कहना है कि वराहिमहिर ने अपने समय में प्रचलित सूर्यसिद्धान्त

का सच्चा सारांश दिया था। इससे विश्वास है कि अन्य सिद्धान्तों का विवरण भी यथार्थ तथा अपनी ओर से विना किसी विवरण के है।

- (१) पितामइ-सिद्धान्त—पंचसिद्धान्तिका के बारहवें अध्याय में केवल पाँच शलोकों में इसका परिचय दिया गया है जिससे पता चलता है कि इसका मत वेदांग ज्योतिष से मिलता जुलता है और उसी के समान पाँच वर्षों का ग्रुग माना गया है। वर्ष में महत्तम दिनमान १८ मुहूर्त माना गया है तथा लच्चतम दिनमान १८ मुहूर्त ।
- (२) रोमक-सिद्धान्त--रोमक सिद्धान्त का लेखक श्रीषेण हैं। परन्तु थीबों का मत है कि श्रोषेणा ने कोई मौलिक ग्रन्थ न लिख कर किसी पुराने रोमक सिद्धान्त को नया रूप दिया है। प्राचीन टीकाकारों ने अनेक बार श्रीषेण को रोमक-सिद्धान्त का रचियता माना है। पंचिसद्धान्तिका के प्रथम अध्याय में रोमक-सिद्धान्त की यूग-सम्बन्धी कल्पनायें निबद्ध हैं जिनका प्रचार प्रसिद्ध यर्वन ज्योतिषी मेटन ने ४३० ई० पूर्व किया था। इनके अनुसार वर्षमान ठीक यही है जो यूनानी ज्योतिषी हिपार्कस ( १४६-१२७ ई० पूर्व ) ने अपने ग्रन्थ में दिया है। यह वर्षमान है ३६५ दिन ५ वण्टा, ५५ मिनट, १२ सेकन्ड । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों में भी रोमक सिद्धान्त यवन-ज्योतिष से समानता रखता है। परन्तु कई बातों में भिन्नता भी है। इसलिए हम रोमक-सिद्धान्त को यूनानी ज्योतिष का अन्वाधुन्ध अनुकरण नहीं मानते । वराहमिहिर से पूर्व भारत तथा यूनान में आवागमन विशेष था। इसलिए यूनानी ज्योतिष का भी आगमन इसी विचार—विनिमय का एक स्फुट रूप है। पंचसिद्धान्तिका में रोमक सिद्धान्त के अतिरिक्त, रोमक देश, यवनपुर यवनाचार्य आदि शब्द भी आये हैं। यवनपुर का जो देशांतर दिया गया है उससे पता चलता है कि यह मिश्र देश का प्रसिद्ध नगर मिकन्दरिया रहा होगा जिसकी स्थापना सन् ३३२ ई० पूर्व सिकन्दर महान् ने डाली और जो उस युग में तथा रोमन काल में अपनी विद्या, वैभव तथा विश्वविद्यालय के लिए पाश्वात्य देश में सर्वश्रेष्ठ नगर माना जाता था।
- (३) पुलिश सिद्धान्त—पंचितद्धान्तिका में इसके सिद्धान्तों का परिचय पाठों की अशुद्धि के कारण विशुद्ध रूप से नहीं मिलता। यहाँ ग्रहणों की गणना के लिए भी नियम दिये गये हैं, परन्तु वे सूर्यसिद्धान्त तथा रोमक-सिद्धान्त की अपेक्षा बहुत ही स्थूल है। यहाँ वर्ष का मान ३६५ दिन, ६ घण्टा, १२ मिनट का माना गया है तथा उज्जैन और काशी से यवनपुर का देशांतर भी बतलाया गया है। भट्टोत्पल ने बृहत्-संहिता को टीका में तथा पृथूदक स्वामी ने ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त की टीका में पुलिश-सिद्धान्त का उल्लेख किया है, जो इस ग्रन्थ से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। उसमें वर्ष का मान ३६५ दिन, ६ घण्टा, १२ मिनट, ३६ सेकण्ड था, जो उससे भिन्न है।
- (४) विसिष्ठ-सिद्धान्त—इसका बहुत ही संक्षिप्त विवरण मिलता है। इसका बहुत कुछ सिद्धान्त-पितामह सिद्धान्त की तरह मिलता है। वराहमिहिर स्वयं इसे

भ्रष्ट मानते हैं। ब्रह्मगुप्त ने स्फुटसिद्धान्त में विष्णुचन्द्र के द्वारा लिखे गये विशष्ट-सिद्धान्त का उल्लेख किया है। सम्भव है कि विष्णुचन्द्र ने मूलविसष्ट-सिद्धान्त का एक संशोधित संस्करण निकाला था जिसे ब्रह्मगुप्त ने बहुत ही निम्नकोटि का माना था। आजकल 'लघुवसिष्ठ-सिद्धान्त' के नाम से जो ग्रन्थ प्रकाशित है वह इससे भिन्न है।

( ५ ) सूर्यसिद्धान्त - वराहिमिहिर ने स्वयं ही सूर्यसिद्धान्त की सबसे ऊँचा स्थान दिया है। आज भी सूर्यसिद्धान्त उपलब्ध है जिसका अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित है। र यह ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थ से अनेक बातों में भिन्नता रखता है। इस संशोधित सूर्यसिद्धान्त में १४ अधिकार या अध्याय हैं। पहले अध्याय में इस ग्रन्थ के रहस्य को बतलाने वाले स्वयं भगवान सूर्य बतलाये गये हैं और उन्हीं के उपदेश को सुनकर मय नामक असुर ने इसका निर्माण किया। इसके मूल रचियता का पता नहीं चलता । यहाँ ग्रहों की मध्यगतियों का वर्णन है । सूर्य, चन्द्रमा तथा बुध आदि ग्रह समानकोणीय वेग से नहीं चलते, परन्तु गणना की सुविधा के लिए यह मान लिया जाता है कि वे समान वेंग से चलते हैं। इस कल्पना के अनुसार गणना करने से जो स्थित प्राप्त होती है उसे मध्यमज्या मध्यम स्थिति कहते हैं। ग्रह को गतियों का वर्णन करने के अनन्तर बीजसंस्कार करने का उपदेश है। गणना और वेध में अन्तर होने के कारण बीज-संस्कार आवश्यक समझा गया, अर्थात् युग में सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के भगणों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया। दुसरे शब्दों में उनकी दैनिक गति बदल दी गयी। यह लगभग १६वीं शताब्दी में किया गया होगा। सूर्य-चन्द्र को जो सारिणी बरजेस ने अपने अनुवाद ग्रन्थ में दी है उससे पता चलता है कि सूर्यसिद्धान्त के मान पर्याप्त शुद्ध हैं। आधुनिक का सूर्य-वर्षमान ३६५ दिन, ६ घण्टा, ६ मिनट, १० द सेनण्ड है। सूर्यसिद्धान्त में यह मान ३ ५ दिन ६ घण्टा, १२ मिनट, ३६'६ सेकण्ड है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आजकल भी वैज्ञानिक गणना के समकक्ष होने के कारण सूर्यसिद्धान्त की गणना पर्याप्त रूपेण शुद्ध, प्रामाणिक तथा यथार्थ है और इसीलिए इसके आधार पर बने हुए पञ्चांग आदि भी उपयोगी तथा उपादेय हैं।

दूसरे अध्याय में ग्रहों की स्पष्ट स्थिति का वर्णन है और इसके लिए ज्या-सिद्धान्त का उपयोग किया गया है। ग्रहण के विषय में चन्द्रमा का व्यास ४६० योजन बतलाया गया है। पृथ्वी के बताये गयें व्यास (१६०० योजन) से तुलना

 <sup>(</sup>क) महाचीर प्रसाद श्रीवास्तव कृत विज्ञान भाष्य के साथ विस्तृत हिन्दी श्रनुवाद। प्रकाशक—विज्ञान परिषद् प्रयाग।

<sup>(</sup>ख) पादरी वरजेस द्वारा श्रंग्रेजी श्रनुवाद, प्रथम सं० १८६० ई०, द्वितीय सं० १६३५, कलकत्ता विश्वविद्यालय।

करने पर चन्द्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का ० ३३ है, जो वास्तिविक माप ० २७ से बहुत भिन्न नहीं है। परम्तु सूर्य के व्यास का वर्णन बिलकुल ही अशुद्ध है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से चौगुना यहाँ बतलाया गया है, जो वास्तिविक व्यास से बहुत ही अशुद्ध है। इसी प्रकार सूर्यग्रहण बतलाने की पद्धित में बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कई नियम बतलाये गये हैं, यद्यपि अनेक संशोधनों के छोड़ देने के कारण से अन्तिम परिणाम ठीक नहीं निकलता। इसके अनन्तर ग्रह्युति, नक्षत्रयुति आदि का वर्णन है। एक अध्याय में ज्योतिष के यन्त्रों के बनाने का वर्णन है। अन्तिम अध्याय (मानाध्याय) में अयन, संक्रान्ति, उत्तरायण, दक्षिणायन, चान्द्र तथा सावन वर्ष के समयों का विवेचन किया गया है। यहाँ बतलाया गया है कि सावन दिन सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को कहते हैं।

रचना-काल—संशोधित सूर्यसिद्धान्त का समय क्या है; एक विषम पहेली है। यह एक समय की रचना न होकर भिन्न भिन्न शताब्दियों के संशोधनों के जोड़ने से बना है। इसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन होते रहें हैं। सूर्यसिद्धान्त में आजकल ठीक पाँच सौ खलोक मिलते हैं और उसका पाठ वही है जो इसके भाष्यकार रंगनाथ ने १६०३ ई० में स्थिर कर दिया। उसके अनन्तर क्षेपक मिलाना कठिन हो गया। परन्तु वराह-मिहिर के काल से १७शती के आरम्भ तक नये-नये संशोधन समय-समय पर जोड़े ही जाते रहे। यह ग्रन्थ की उत्तमता का पर्याप्त सूचक है कि जैसे जैसे वेघ से पता चला कि आँख से देखी हुई बातों तथा शास्त्रीय गणना में अन्तर पड़ता है वैसे वैसे ज्योतिषियों ने उसके अंकों को थोड़ा थोड़ा बदल कर उसे अधिक उपयोगी तथा शुझ बना दिया। यह ५०० ई० में मूलतः लिखा गया और भारतीय ज्योतिष के इतिहास में यह ऐसा ग्रन्थरत्न है जिसकी प्रभा समय के परिवर्तन से धोमी न होकर बढ़ती ही जाती है।

# आर्यभट

भारतीय ज्योतिषशास्त्र के इतिहास की परम्परा निश्चित रूप से आर्यभट से आरम्भ होती है। वेदांग ज्योतिष की रचना लगभग १५०० ई० पूर्व मानी जातो है। उसके बाद एक हजार वर्ष तक किसी भी ज्योतिषी का पता नहीं चलता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुशीलन से पता चलता है कि उस समय ३०० ई० पूर्व में ज्योतिष की विशेष उन्नित हो चुकी थी। जैनियों के सूर्यप्रज्ञिप्त तथा 'चन्द्र-'प्रज्ञिप्त नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जो कौटिल्य के एक शताब्दी पीछे के हैं। उनका विषय विश्व की रचना है तथा इनमें सूर्य-चन्द्रविषयक कल्पनायें जैनधर्म के अनुसार निर्दिष्ट की गयी हैं।

आर्यभट का जन्म ४७६ ई० में कुसुमपुर ( पटना ) में हुआ था। इन्होंने २३ वर्ष के वय में ४६६ ई० में अपना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा, जो इन्हों के नाम पर आर्यभटोय कहलाता है। इस ग्रन्थ में शककाल तथा विक्रम संवत् की चर्चा नहीं है और ग्रहों की गणना के लिये ३६०० किलसंवत् ( ४९६ ई० ) को निश्चय किया है। पंचम शती के मध्य में 'महासिद्धान्त' के रचियता एक दूसरे ज्योतिषी इसी नाम के हुए हैं। उनसे इनको पृथक् करने के लिए इन्हें आर्थभट प्रथम कहना उचित होगा। ये बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में लिखित सिद्धान्तों को अपने अनुभवों से शोधकर इस आर्थभटीय ग्रन्थ की रचना की है। आर्थभटीय की रचना पद्धित बहुत ही वैज्ञानिक है तथा भाषा बहुत ही संक्षिप्त है जिससे इनके सिद्धान्त कुछ दुरूह से लगते हैं।

## सदसज्ज्ञानसमुद्रात् समुद्भृतं देवताप्रसादेन । सज्ज्ञानोत्तमरस्नं मया निमम्नं स्वमतिना वा ॥

(गोलपाद। श्लोक ४१)

## आर्यभटीय के सिद्धान्त

आर्यभटीय में कुल १२१ क्लोक हैं जो चार खण्डों में विभाजित हैं—(१). गीतिकापाद, (२) गिणतपाद, (३) कालक्रियापाद, (४) गोलपाद। गीतिकापाद केवल ११ क्लोकों का है और जो विषय यहाँ वर्णित हैं वह सूर्यसिद्धान्त के कई अधिकारों में हैं। लम्बी संख्याओं को क्लोक में रखने की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों के द्वारा संख्या प्रकट करने की नवीन रीति का प्रचलन किया। इस पद्धिप के अनुसार 'क' से लेकर 'म' तक के वर्ण क्रमशः १ से लेकर २५ संख्या के द्योतक हैं। 'य' का मूल्य है ३० तथा उसके अनन्तर के हकार तक के सभी वर्णों के मूल्य में १० की वृद्धि होती गयी है। इस प्रकार य = ३०, र = ४०, ल = ५०, व = ६०, घ = ७०, ष = ६०, स = ६०, ह = १००। मात्राओं तथा स्वरों का मूल्य इनके विलक्षण हैं। वह इस प्रकार हैं—

अ = १, इ = १००, उ = १००<sup>२</sup>, ऋ = १००<sup>३</sup>, लृ = १००<sup>४</sup>, ए = १००<sup>4</sup>, ऐ = १००<sup>5</sup>, ओ = १००<sup>6</sup>, औ = १००<sup>6</sup>,

- (२) आर्यभट का मूल िद्धान्त है कि पृथ्वी का दैनिक भ्रमण होता है, अर्थात् नाव के चलने के समान पृथ्वी भी सदा चला करती है तथा सूर्य स्वयं स्थिर है। (गोलपाद ६ क्लोक)। इस सिद्धान्त से इनकी विचार-स्वतंत्रता का परिचय मिलता है। इनके इसी सिद्धान्त के कारण वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त आदि ज्योतिषियों ने इनकी निन्दा की है।
  - (३) युगों के परिमाण में भी इनका नवीन मत है जहाँ प्रत्येक महायुग में

-सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग भिन्न भिन्न परिमाण के माने जाते हैं, वहाँ इन्होंने ·सबको समान•ही माना है।

आर्यभट ने अपने ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में अनेक ज्योतिष-सम्बन्धी बातें लिखी हैं जिससे पता चलता है कि चैत्र शुक्ला प्रतिपद् से युग, वर्ष, मास और दिवस की गएाना आरम्भ होती है। यहाँ ग्रहों की मध्यमगित तथा स्पष्टगित सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है। ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय (गोलपाद ) में ५० श्लोक हैं जिसमें गोल-सम्बन्धी अनेक नियम, युगसम्बन्धी नवीन कल्पनायें, सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों की गणना आदि अनेक ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों की समीक्षा को गयी है। पृथ्वी के दैनिक भ्रमण के विषय में आर्यभट ने सुन्दर उदाहरण देकर लिखा है कि जैसे चलती हुई नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेड़ों को उलटी दिशा में चलता हुआ देखता है, वैसे ही लंका (भूमध्यरेखा) से स्थिर तारे पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं (श्लोक ६)। इसके अतिरिक्त खगोल-सम्बन्धी बहुत-सी बातें दो गयी हैं। इस प्रकार ज्योतिष सिद्धान्त सम्बन्धी सभी बातें और उच्च गणित की कुछ बातें संक्षेप रूप से यहाँ लिखी गयी हैं।

आर्यभटीय' के ऊपर चार टीकायें मिलती हैं, जिनके रचियताओं के नाम हैं—(१) मास्कर प्रथम, (२) सूर्यदेव, यज्वा, (३) परमेश्वर, (४) नीलकंठ। परमेश्वर की 'भट-चीपिका' के साथ उदयनारायण सिंह ने हिन्दी में टीका की है। सूर्यदेव यज्वा की अप्रकाशित टीका 'आर्यभटप्रकाश' पहलें से अच्छा बतलाया जाता है। वराहिमिविर

अवन्ति के सूर्यभक्त बराहिमिहिर का स्थान ज्योतिष — जगत् में वस्तुतः सूर्य के सहश है। ये अवन्ति के निवासी थे। इन्होंने अपने समय की सुस्पष्ट चर्चा नहीं की है, तथापि 'पञ्चिसिद्धात का' नामक अपने करणग्रन्थ में गणितारम्भ का वर्ष ४२७ शकसंवत् (५०५ ई०) है। उस समय यदि इनकी उम्र पचीस वर्ष की मान ली जाय तो इनका जन्मकाल ४८० ई० अनुमानतः माना जा सकता है। फलतः वराहिमिहिर का जीवन-काल षष्ठशती का पूर्वार्ध मानना सर्वथा उचित है। इनके पिता का नाम आदित्यदास था, जो इनके विद्यागुरु भी थे। 'कापित्थक' इनका वासस्थान था। यह स्थान आज भी उज्जियनी के पास 'कामथा' नाम से प्रख्यात है। सूर्य को प्रसन्न कर इन्होंने अशेष ज्ञान प्राप्त किया था इनके पुत्र पुथुयशस् ने 'षट्पञ्चािशका' का निर्माण किया जो आज भी प्रचलित है।

श्रंप्रोजी में इसके कई श्रनुव द मिलते हैं—(१) पी० सी० सेनगुप्त कलकत्ता १६२० तथा (२) डब्ल्यू० ई० क्जार्क, शिकागी १६३० । इन दोनों से पहिले डा० कर्न ने इसका श्रनुवाद हालेन्ड से ८५४ ई० में प्रकाशित किया था।

ग्रन्थ

इनके ग्रन्थ अपने विषय की प्रौढ, प्रामाणिक रचना में हैं। प्रधान ग्रन्थों के नाम में— (क) पञ्चिसिखान्तिका (जिसका ऐतिहासिक महत्त्व पूर्व में विणित है), (ख) बृहज्जातक (जातक के विषय में प्रामाणिक ग्रन्थ); (ग) बृहद्यात्रा तथा बृहद्विवाहपटलयात्रा। (घ) बृहदसंहिता।

#### लाटदेव

बाराहमिहिर ने पञ्चिसिद्धांतिका में जिन पाँच ग्रन्थों का संग्रह किया है उनसे प्रथम दो, अर्थात् पौलिश और रोमक, के ये रचीयता माने जाते है। भास्कर प्रथम द्वारा रचित महाभास्करीय से ज्ञात होता है कि ये आर्यभट के शिष्य थे। इनका समय संवत् ५६२ से ६६५ के बीच में माना जा सकता है। रोमक सिद्धान्त की रचना-शैली से यह ज्ञात होता है कि यह ग्रीक (यूनानी ) सिद्धान्तीं पर आश्रित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सिकन्दरिया के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद तालोमी के सिद्धान्तों के आभार पर इसकी रचना हुई है। इसका प्रमाण वे यवनपुर के मध्य-कालोन सिद्ध किये गये अहर्गण को रखते हैं। ब्रह्मगुप्त ने इसके सिद्धान्तों की खूब ही निन्दा की है। पुलिशसिद्धान्त नामक ग्रन्थ का उल्लेख भट्टोत्पल ने वाराहमिहिर के 'बृहत्संहिता' की टीका में और पृथुदक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के 'स्फुटसिद्धान्त' की टीका में किया है। अलबेरूनी के मतानुसार अलेकजेंड्रियावासी पोलस के यूनानी सिद्धान्तों के आधार पर इस ग्रन्थ की रचना हुई है। डा० कर्न ने इस मत का खण्डन किया है। उनके अनुसार प्राचीन भारतीयों को 'यवनपुर' (वर्तमान सिकन्दरिया ) ज्ञात था तथा वे वहाँ के अक्षांश, देशान्तर आदि से पूर्ण परिचित थे। यह सिद्धान्त-ग्रन्थ रोमकसिद्धान्त की अपेक्षा बहुत ही स्थूल है। गणना की सुविधा के लिये सन्तिकट मानों और सन्तिकट निथमों से काम चलाया गया है। प्राचीन मूल ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं है।

#### भास्कर प्रथम

ये भास्कर लीलावती के सुत्रसिद्ध रचियता भास्कराचार्य से भिन्न थे। इनके दो ग्रन्थ आजकल पाये गये हैं—(१) महाभास्करीय,(२) लघुभास्करीय। इन दनों ग्रन्थों में इन्होंने आर्यभट के सिद्धान्तों को प्रमाणस्वरूप दिया है। इनका जन्मस्थान अश्मक बतलाया जाता है, जो नर्मदा और गोदावरी के बीच में कहीं था। इन दोनों ग्रन्थों का उपयोग दक्षिण भारत में पंद्रहवीं शताब्दी तक होता रहा है।

## ब्रह्मगुप्त

ज्योतिष के आचार्यों में ब्रह्म गुप्त का स्थान बहुत हो ऊँचा है। प्रसिद्ध भास्करा-चार्य ने इनको 'गुणकचक्रचूडामणि' कहा है और इनके मूलांको को अपनी रचना सिद्धान्तिशिरोमणि का आधार माना है। इनका जन्म ई० सन् ५६८ में पंजाब के 'भिलनालका' नामक स्थान में हुआ था। इनके दो ग्रन्थ हैं—(१) ब्राह्मस्फुटसिद्धांत, (२) खण्डखाद्यक। इन ग्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषा में भी हुआ है जिसमें 'अस् सिन्ध हिन्द' ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त का तथा 'अल् अर्कन्द' खण्डखाद्यक का अनुवाद है। इन्होंने कई स्थानों पर इसका निर्देश किया है कि आर्यभट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना में ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता और इसलिये वे ग्राह्म नहीं हैं। आगे चल कर आपने यह भी लिखा है कि ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से हग्गणितैक्य होता है। इसलिए यह मान्य है।

तन्त्रभ्रन्शे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यन्नः । कार्यस्तस्मिन् यस्मिन् दग्गणितैक्यं सदा भवति ॥

( तन्त्रपरीचाध्याय ६० )

इस कथन से यह स्पष्ट है कि इन्होंने ग्रन्थों की रचना ग्रहों का प्रत्यक्ष वेध करके ही की थी। ये ही प्रथम ज्योतिषी थे जो प्रयोगों पर अट्टट आस्था रखते थे। एक स्थल पर इन्होंने कहा भी है कि जब कभी गणना और वेध में अन्तर पड़ने लगे तो वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिये।

ब्राह्मस्फुट में २४ अध्याय इस प्रकार हैं—मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रग्रहणाधिकार, सूर्य्यप्रहणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चन्द्रग्रहणाधिकार, प्रह्युत्यधिकार, मग्रह्युत्यधिकार, तन्त्रपरीक्षाध्याय, गणिताध्याय, मध्यगति-उत्तराध्याय, सफुटगति-उत्तराध्याय, त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, ग्रहणोत्तराध्याय, शृहणोत्तराध्याय, शृहणोत्तराध्याय, शृहणोत्तराध्याय, शृहकाध्याय, श्रंकुच्छायादिज्ञानात्याय, छन्दश्चित्युत्तराध्याय, गोलाध्याय, यन्त्राध्याय, मानाध्याय और संज्ञाध्याय। इस ग्रन्थ में न केवल ज्योतिष्क का, बल्कि बीजगणित, अंकगणित और क्षेत्रमिति का भी प्रामाणिक विवरण हमें प्राप्त होता है। इन अध्यायों में—ग्रहों की मध्यम गति की गणना, इनकी स्पष्ट गति जानने की रीतियाँ, दिशा, देश और काल जानने की रीतियाँ, चन्द्र एवं सूर्य्यग्रहण की गणना, ग्रहों का एक दूसरे के पास आना, चन्द्रमा के वेध से छाया का ज्ञान, नक्षत्रों के साथ ग्रहों की युति आदि का विवरण भली-भाँति शास्त्रीय ढंग से किया गया है।

गोलाब्याय नामक अध्याय में भूगोल और खगोल सम्बन्धी गणना है। इसमें भी कई खंड हैं—ज्या (Sine) प्रकरण, स्फुटगितवासना, ग्रहणवासना, गरेलबन्धिकार। इनमें भूगोल तथा खगोल सम्बन्धी परिभाषायें और ग्रहों के बिम्बों के व्यास आदि जानने की रीतियाँ दी गई है।

ब्रह्मगुप्त की दूसरी रचना 'खण्डखाद्यक' है जिसे इन्होंने शक ५८७ (६६५ ई०) में अपनी ६९ वर्ष के वय में लिखा था। यह ग्रन्थ आर्यभट के सिद्धान्तों का अंशतः पक्षपाती है। इसमें दस अध्याय हैं जिनमें आरम्भ के आठ अध्याय तो केवल आर्यभटके के अनुकरणमात्र हैं और उत्तरभाग के तीन अध्यायों में आर्यभट्ट की आलोचना संशोध्यनों के साथ की गई है। पूर्व खण्डखाद्यक के आठ अध्याय इस प्रकार है—तिथि, नक्षत्रादि की गणना, पंच ताराग्रहों की मध्य और स्पष्ट गणना, त्रिप्रश्नाधिकार, चंद्रग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहणादिका उदयास्ताधिकार, चन्द्रप्र्ंगोन्नत्यधिकार, ग्रह्युत्य-धिकार।

### कल्याण वर्मा

इनका समय ई० सन् ५७८ माना जाता है। इन्होंने यवनों के होराशास्त्र का सार 'सारावली' नामक ग्रन्थ में दिया है। यह बहुत ही विशाल है और जातकशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस ग्रन्थ में ४२ अध्याय है जिसमें ढाई हजार के लगभग क्लोक हैं। भट्टोत्पल ने बृहज्जातक की टीका में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है।

लक्ष

इनके पिता का नाम भट्ट त्रिविक्रम था। आर्यभट्ट प्रथम इनके गुरु माने आते हैं। इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिष्यधी वृद्धि' है जो आर्यभट के सिद्धान्तों का अनुसरण कर लिखा गया है। इसमें गणिताच्याय और गोलाच्याय नामक दो प्रकरण है। गणिताच्याय में मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहणाधिकार, पर्वसंभवाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यधिकार, महापाताधिकार, और उत्तराधिकार नामक अध्याय हैं। गोलाध्याय में छेदाधिकार, गोलबन्धाधिकार, मध्यगितवासना, भूगोलाध्याय, ग्रहभ्रमसंस्थाध्याय, भुवनकोश, मिथ्याज्ञानाध्याय, यन्त्राध्याय और प्रश्नाध्याय नामक अध्याय हैं। लिख्न का एक अन्य ग्रन्थ 'रत्नकोश' भी है, जो एक संहिता ग्रन्थ है। शिष्यधीवृद्धि ग्रन्थ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आर्यभट के सिद्धान्तों को विद्याधियों के लिए सरल एवं सुबोध शैलो में प्रस्तुत करना था। जैसा इस श्लोक से ज्ञात भी होता है—

विज्ञाय शास्त्रमलमार्यंभटप्रणीत तंत्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यैः। कर्मंक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्तेः कर्मं ब्रवीम्यहमतः क्रमशस्तदुक्तम्॥

मध्यमाधिकार श्लीं े २।

लक्ष के समय के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने इनका समय ४२१ शक सं० बतलाया है अर्थात् इन्हें ब्रह्मगुप्त से प्राचीन माना है, परन्तु इधर के अनुसंधानों से ये ब्रह्मगुप्त से लगभग एक शती पीछे सिद्ध किये जाते हैं। इनके ग्रन्थ का विषय निरूपण ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के आधार पर ही

श्रतीत होता है। ब्रह्मंगुप्त ने अपने ग्रन्थ में ज्योतिष तथा गणित दोनों का समुचित वर्णन किया है, परन्तु इन्होंने विषय की ज्यापकता के कारण अपने को केवल ज्योतिष के वर्णन में ही सीमित किया है। लल्ल का समय ६७० शक (=७४८ ई०) निश्चित होता है।

## आर्थभट द्वितीय

अर्थभट द्वितीय का ज्योतिष एवं गणित दोनों में महत्त्वपूर्ण है। इनका समय १५० ई० के लगभग माना जाता है। सुधाकर द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'गणक-तरंगिणी' में इनका उल्लेख नहीं किया है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना 'महासिद्धान्त' है जिसमें ज्योतिष एवं गणित दोनों का समावेश है। इस ग्रन्थ में अट्टारह अधिकार है जिसमें सब मिलाकर कुल ६२५ आर्या छन्द है। गोलाध्याय नामक चौदहवें अधिकार में पाटीगणित के प्रथन है। १५वें अध्याय में क्षेत्रफल, घनफल ग्रादि विषय दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रथनोत्तराध्याय (१७) और कुट्टका-ध्याय भी है जिनमें ग्रहों की मध्यगित तथा कुट्टक सम्बन्धी प्रथनों पर क्रमशः विचार किया गया है।

आर्यभट का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य संख्याओं में लिखने को नवीन पद्धित है जो आर्यभट प्रथम की पद्धित से सर्वथा भिन्न है। इसे 'कटपयादि' पद्धित कहते हैं। इस पद्धित में मात्राओं के लगाने से संख्या में कोई भेद नहीं माना जाता। यह रीति आर्यभट प्रथम की रीति से अपेक्षाकृत सरल है—क्योंकि इसके याद करने में सुगमता है। यह रीति इस प्रकार है—

अब तक के ज्योतिषियों ने जैसे ब्रह्मगुप्त, लल्ल आदि ने अयन-चलन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है। आर्यभट द्वितीय ही सर्वप्रथम ज्योतिषी हैं जिन्होंने इक्की कल्पभगण की संख्या का निर्देश किया है, जो बहुत ही अशुद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि आर्यभट का समय वह था जब अयनगति के सम्तन्ध में हमारे सिद्धान्त निष्चित नहीं हुए थे। मुंजाल की पुरतक 'लघुमानस' में अयन-चलन के स्ष्ट एवं शुद्ध उल्लेख से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्यभट इनके कुछ पूर्व में हो चुके थे। मुंजाल का समय ५५७ शक (६३२ ई०) है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इनका समय ५०० शक (६७६ ई०) के आसपास होगा।



## मुं जाल

इनका समय ६५४ शक के आसपास माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक 'लघुमानस' में ग्रहों का घ्रुवकाल ६५४ शक ठहराया है। आगे चल कर भास्कराचार्य द्वितीय एवं मुनीश्वर ने मुंजाल के द्वारा बताये गये अयनगति का वर्णन किया है। इन प्रमाणों से यह निश्चित है कि ये ई० ६३२ के लगभग वर्तमान थे। मुंजाल अपने समय के एक सुप्रसिद्ध ज्यो तथी रह चुके है। ये ही सर्वप्रथम ज्यातिषी हैं जिन्होंने ताराओं का निरीक्षण कर नये विचारों को प्रस्तुत किया। अयनगति के सम्बन्ध में भी इनका महत्त्वपूर्ण योग है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना 'लघुमानस' है जिसमें आठ अधिकार हैं। उत्पल

उत्पल का नाम ज्योतिष ग्रन्थों के टोकाकारों में अमर रहेगा। बृहज्जातक की टीका में इन्होंने उसके लिखे जाने के समय का उल्लेख किया है ५८६ शक (६६६ ई चैत्र शुक्ल ४ गुरुवार)। इससे ज्ञात होता है कि ये दशक शती में आविर्भूत थे। इनकी पाँच टाकार्ये उपलब्ध हैं (१) बृहज्जातक (२) बृहत्-संहिता की टाका (३) खण्डखाद्यक की टीका (४) षट्पंचाशिका की टीका जिसके रचयिता वराह-मिहिर के पुत्र बतलाये जाते हैं। (४) लघुजातक की टीका। इन टीकाओं के अनु-र्शालन से ज्ञात होता है कि उस समय का समस्त उपलब्ध ज्योतिष साहित्य उत्पल के अध्ययन का विषय था और इसी लिये इनकी टीकार्ये प्रौढ़, पांडित्यपूर्ण तथा प्रमेय-बहुल हैं।

## पृथ्रदक स्वामी

इन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त पर एक टीका लिखी है तथा इनके मत का उल्लेख भास्कराचार्य (द्वितीय) ने अपने ग्रन्थों को अनेक स्थानों पर किया है। दीक्षित के मतानुसार ये उत्पल के समकालीन थे। इन्होंने ब्रह्मगुप्त के दूसरे ग्रन्थ 'खण्ड खाद्मक' की भी टीका लिखी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस प्रकार उत्पल ने वराहमिहिर के मतों की अपनी टीकाओं के द्वारा अभिन्यक्त किया, उसी प्रकार पृथूदक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के कठिन ग्रन्थों को अपनी व्याख्या के द्वारा सुबोध तथा सरल बनाया। ब्रह्मगुप्त (६ शती) तथा भास्कराचार्य (१२ शती) के मध्यकाल में इनका उदय माना जा सकता है—लगभग १०म शती।

#### श्रीपति

ये अपने समय के अद्वितीय ज्योतिर्विद थे। इनके प्रधान ग्रन्थ हैं (१) गणित तिलक (२) बोजगणित (३) धी कोटि-करण (४) सिद्धान्तशेखर (५) ज्यातिष रत्नमाला, (६) जातकपद्धति (जातकग्रन्थ) (७) देवज्ञ बल्लभ (८) श्रीपति निबन्ध (६) ध्रुवमानसं करण (१०) श्रीपित समुच्चय। इनके पाटोगणित के ऊपर सिहित्लिक

नामक जैन आचार्य की एक 'तिलक' नामक टीका है। ये गणित के ही विशेषज्ञ नहीं थे प्रत्युत ग्रहवेध-क्रिया से भी परिचित थे। इनका प्रधान ग्रन्थ सिद्धान्तरोखर वेधक्रिया द्वारा ग्रह-गणित की वास्तविकता को जान कर लिखा गया है। धी-कोटिकरण में गणित का जो उदाहरण दिया गया है, उसमें ६६१ शक की चर्चा है। अतः इनका समय एकादश शतक का मध्यकाल ठहरता है (१०४० ई०)

#### शतानन्द

इनका ग्रन्थ 'भास्वती करण' वराहमिहिर के सूर्य्य सिद्धान्त के आधार पर १०२१ शक ( १०६६ ई० ) में लिखा गया था। यह ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध था और इसलिए इसकी अनेक टीकार्ये संस्कृत तथा हिन्दी में उपलब्ध होती हैं। इस ग्रन्थ में आठ अधि-कार या अध्याय हैं जिनमें ग्रहों की गति के वर्णन के अतिरिक्त सूर्यग्रहण तथा चन्द्र-ग्रहण का वर्णन अलग अन्यायों में किया गया है।

# भास्कराचार्य द्वितीय

भास्कराचार्य द्वितीय वास्तव में ज्योतिर्गगन के भास्कर थे। वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त के बाद इनके समान प्रतिभाशाली तथा सकलगुणसन्पन्न दूसरा ज्योतिर्विद् नहीं हुआ । इनका जन्म सह्याद्रि पर्वत के निकट विज्जडवीड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर था जिनसे इन्होंने ज्योतिर्विद्या सी**खी थी** । **इन**का जन्म कारू १०३६ शक (१११४ ई०) माना जाता है जिसका उल्लेख उन्होंने ने स्वयं किया है। ३६ वर्ष के वय में इन्होंने सिद्धान्त शिरोमणि की रचना की।

> रसगुण्यूर्णमही-समशकनृप-समयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमण्री रचितः ॥ गोलाध्याय का प्रश्नाध्याय ५८

इन्होंने अपने 'करण कुतूहल' ग्रन्थ का आरम्भ ११०५ शक (११८३ ई०) में किया जिससे प्रकट होता है कि कम से कम ७० वर्ष तक ये जीवित थे।

इनके रचित प्रख्यात ग्रन्थ चार हैं:--

(१) सिद्धान्तिशरोमणि (२) लीलावती

(३) बीजगणित

"اللة مداً"

(४) करणकुतूहल।

The state of the s

सिद्धान्त-शिरोमणि पर इन्होंने स्वयं वासना भाष्य लिखा जिससे इनके सरल तथा सरस गद्य का भी परिचय मिलता है। भास्कराचार्य एक सरस कवि भी थे जिसका प्रमाण उनका रमणीय ऋतु-वर्णन है।

सिद्धान्त शिरोमिण:-ज्योतिष सिद्धान्त का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके गोला-घ्याय में पंद्रह अध्याय है। प्रथक अध्याय का नाम गोल-प्रशंसा तथा दूसरे का नाम गोलस्वरूप प्रश्नाच्याय है। इसमें प्रश्नरूप में पूछा गया है कि यह पृथ्वी आकाश में कैसे स्थिर है। इसका स्वरूप और मान क्या है ? आदि आदि

तीसरा अध्याय 'भुवन कोश' है जिसमें विश्व का स्वरूप बताया गया है। कि इसमें यह विशेष रूप से बतलाया गया है कि पृथ्नी का कोई आधार नहीं है, केवल अपनी शक्ति से स्थिर है। इन्होंने उल्लेख मी किया है 'पृथ्नी में आकर्षण शक्ति है, उससे वह आकाश में फेंकी गई भारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और वह भारी वस्तु गिरती हुई दिखायी पड़ती है, परन्तु पृथ्वां कहीं नहीं गिर सकती, क्योंकि आकाश सब ओर समान है'। अब इससे हम पता लगा सकते है कि न्यूटन (१६४३-१७२७ ई०) से पाँच शताब्दी पूर्व ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के मान्य सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी समतल न होकर गोल है। प्रमाण में बतलाया है कि जैसे वृत्त की परिधि का छोटा सा भाग सीधा जान पड़ता है, वैसे ही 'इस भारी भूमि की तुलना में, मनुष्य अत्यन्त क्षुद्ध होने के कारण, भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जहाँ तक जाती है वह सब समतल ही जान पड़ता है।' इसके अतिरिक्त पृथ्वी की परिधि, ज्यास और इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी उल्लेख किया गया है। इसमें परिधि और ज्यास का अनुपात बहुत ही शद्ध (३१४१६) दिया गया है।

चौथा अध्याय मध्यगित वासना है जिसमें सूर्य चन्द्रमा और ग्रहों की मध्यगितयों का उल्लेख है। पाँचवाँ अध्याय ज्योत्पत्ति हैं जिससे त्रिकोणिमित को जानकारी प्राप्त होती है। छठा अध्याय छेद्यकाधिकार है जिसमें छेद्यक बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। इसके अन्य अध्याय है—गोलबंधाधिकार त्रिप्रश्नवासना, ग्रहणवासना, हक्मेंवासना, ग्रुंगोन्नितवासना, यन्त्रवासना, ऋतुवर्णन, प्रश्नाध्याय और ज्योत्पत्ति। यन्त्राध्याय में उस समय में प्रयोग में लाये जाने वाले यन्त्रों का विस्तारमय वर्णन है। ये यन्त्र है—गोल, नाडीवलय, यष्टि, शंकु, घटीयन्त्र, चक्र, चाप, तुर्य, फलक और धी। सिद्धान्तिशरोमिण पर आजकल अनेक टीकार्ये उपलब्ध हैं, जिसमें 'गणेश दैवज्ञ' की ग्रहामाधवाकार, नृसिंह की वासना-कल्पलता और वासना-वार्तिक एवं मुनीश्वर या विश्वरूप की मरीचि नामक टीकार्ये बहुत ही ख्याति-प्राप्त हैं।

उत्पर के वर्णन से भास्कराचार्य के विपुल महत्त्व का परिचय पाठकों को लग सकता है। पिछली सात शताब्दियों में ज्योतिष-विषयक ज्ञानका प्रकाशपुंज इसी ग्रन्थ से बिखरता रहा और इन्हीं के ग्रन्थों का अध्ययन अध्यापन तथा उत्हापोह आज के संस्कृत महाविद्यालयों में सम्पूर्ण भारत में होता है। भास्कराचार्य में ज्योतिषी तथा गणितज्ञ का अपूर्व सम्मिलन था और इसीलिए आलोचकों का कहना है कि इन्होंने गणित-ज्योतिष का विस्तार ही नहीं किया, प्रत्युत उपपत्ति- सम्बन्धी बातों पर भी पूरा ध्यान दिया। परन्तु आकाश के प्रत्यक्ष वेध से इन्होंने बहुत कम काम लिया। और इन वेधों के लिए इन्होंने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त को ही अपना आधार माना। सच तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र में नवीन खोज करने वाली प्रतिभा भास्कर के बाद बहुत ही धीमी पड़ गयी। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन होता रहा था, नवीन प्रन्थों की भी रचना होती रही परन्तु उनमें उस मौलिक प्रतिभा की झलक तथा प्रेरणा की शक्ति बहुत ही कम दीख पड़ती है जिसका दर्शन हमें भास्कराचार्य के ग्रन्थों में होता है।

## भास्करोत्तर काल

भास्कराचार्य के अनन्तर ज्योतिष शास्त्र के लेखक भारतवर्ष में इधर उधर मिलते हैं जिनमें फलित, जातक, मुहूर्त आदि विषयों का वर्णन मिलता है। इनमें से कितपय अतिप्रसिद्ध ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों का निर्देश नीचे किया जा रहा है:—

- (१) दख्लाल सेन—प्रसिद्ध राजा लक्ष्मण सेन के पिता महाराजाधिराज वख्लाल सेन ने ११६ ई० में 'अद्भुत सागर' नामक संहिता का बृहद् ग्रन्थ बनाया जो बृहत्-संहिता के ढंग का है। इसमें अनेक प्राचीन आचार्यों तथा ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं। इसमें ज्योतिष सम्बन्धी बहुत सी विलक्षण घटनाओं का उल्लेख है। (२) केशवार्क का 'विवाह ब्रन्दावन' (तेरह शती) नामक मुहूर्त ग्रन्थ विवाह-सम्बन्धी मूहूर्तों का अच्छा परिचय देता है। (३) ज्योतिर्विदाभरण नामक मुहूर्त ग्रन्थ जो किसी कालिदास के द्वारा विरवित बतलाया जाता है इसी युग की कृति है। (४) महेन्द्रसूरि का 'यन्त्र-राज' (रचनाकाल १२६२ शक) यन्त्रों की जानकारी के लिए प्रामाणिक ग्रन्थ है।
- (५) मकरन्द— इन्होंने १४७८ ई० में सूर्यसिद्धान्त के अनुसार तिथि आदि की जानकारी के लिए अपने ही नाम पर एक सारणो काशी में रची जिसके अनुसार काशी तथा मिथिला प्रान्तों में आज भी प्रवांग बनाये जाते हैं।
- (६) गर्गेश दैवज्ञ—इनका मुख्य ग्रन्थ 'ग्रह लाघन' है जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके ऊपर अनेक टोकार्ये मिलती हैं। इनके पिता केशन और भी बड़े आचार्य तथा संशोधक थे। सूर्य, चन्द्रमा और ताराग्रहों का वेध करके गणना ठीक करने पर इन्होंने बड़ा जोर दिया है। केशन का मुख्य ग्रन्थ 'ग्रहकौतुक' है जिसका आरम्भ १४६६ ई० में किया गया था।
- (७) नीलकंठ—इनका ताजिक नीलकंठी नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है जिसे वर्षफल बनाने के लिए ज्योतिषी लोग आज भी काम में लाते हैं। ये अकबर के दरबार के सभापंडित थे और १५८७ ई० में नीलकंठी का निर्माण किया। इन्हीं के अनुज रामदेवज्ञ की 'मुहूर्त चिन्तामणि' (रचना काल शक १५२२) नामक अत्यन्त प्रसिद्ध

ग्रन्थ है जो आजकल मुहूर्त के निर्णय करने में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस ग्रन्थ के उत्पर इनके भतीजे गोविन्द ने 'पीयूषधारा' नामक टीका लिखी है।

(द) कमलाकर — कमलाकर पिछले युग के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनका जन्म १६० द ई० के लगभग हुआ था। इस प्रकार ये न्यूटन के समकालीन ज्योतिषी है। इनका महत्त्वपूर्ण सिद्ध न्त प्रन्य है — सिद्धान्त नत्त्व विवेक जिसे इन्होंने काशो में १५८० शक में (१६५८ ई०) प्रचलित सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार लिखा था। इस प्रन्थ में बहुत सी नवीन बातों का समावेश हैं जिससे पता चलता है कि ये मौलिक विचारधारा के थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी ध्रुव तारा की गति का वर्णन नहीं है परन्तु ये उसे गतिशील मानते थे जो आज की वैज्ञानिक गणना से प्रमाणित होता है। अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रमिति तथा ज्यासाधन की रीतियाँ कई बातों में नई हैं।

## ज्योतिषी वेधशालायें

वेधशाला ज्योतिष गणना का प्रधान साधन है जिसके अभाव में ज्योतिष की उन्नित कथमिप नहीं हो सकती। भारत में वैज्ञानिक वेधशाला के निर्माण का श्रेय जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय (१६६६ई०-१७४३ई०) को प्राप्त है। यह महाराजा राजनीति के दाँवपँच में ही कुशल नहीं थे प्रत्युत ज्योतिष से गाढ़ प्रेम तथा परिचय रखते थे। आकाशीय पिण्डों की वेधप्राप्त तथा गणना-प्राप्त स्थितियों के अन्तर को सुधारने के लिए जयपुर, दिल्लो, उज्जैन, काशी तथा मथुरा में वेधशालायें स्थापित की जिनमें से अनेक वेधशालायें आज भी ठोक हैं तथा काम कर रही हैं। इन यन्त्रों को बनवाने के लिए उन्होंने अपने पंडितों को विदेशों में भी भेजा। ऐसे पंडितों में सम्राट् जगन्नाथ मुख्य थे। ये वेधशालायें भारतीय इतिहास के अन्धकारमय युग में उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रही हैं।

जयसिंह ने इन वेधशालाओं में आकाशीय पिण्डों की स्थिति नापने के लिए अनेक यन्त्रों का निर्माण किया है जिनमें यन्त्रराज, सम्राटयन्त्र, जयप्रकाश तथा रामयन्त्र मुख्य है। इनमें यन्त्रराज 'ऐस्ट्रोलेब' प्रतिनिधि का है जो अरबवालों से सीख कर बनाया गया है। इन यन्त्रों में सम्राट्-यन्त्र सबसे महत्त्वशाली है। इसी प्रकार दिगशयन्त्र, नाडीवलय यन्त्र, दक्षिणोवृत्ति यन्त्र, षष्टांश यन्त्र तथा मिश्र यन्त्र अपनी उपयोगिता आज भी बनाये हुए हैं। सब वेधशालाओं में सब यन्त्र नहीं है। जयपुर तथा दिल्ली की वेधशाला सुरक्षित दशा में हैं। आधुनिक यन्त्रों से तुलना करने पर ये उतनी सूक्ष्म गणना में सफल नहीं हैं। परन्तु जिस युग में ये यन्त्र बनाये गये उस समय इनसे अधिक उपयोगी वैज्ञानिक यन्त्रों का निर्माण सम्भव नहीं था।

# आधुनिक काल

जयसिंह के अनन्तर अंग्रेजों का शासन देश पर बढ़ता गया और इस प्रकार पिश्चमी ज्योतिष तथा गणित का प्रभाव भारत पर पड़ने लगा। गत डेढ़ सौ वर्षों में अनेक ऐसे ज्योतिषी उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने प्राचीन ज्योतिष तथा गणित का अध्ययन तथा अनुशीलन नयी पढ़ित पर किया है। इन लोगों ने प्राचीन ग्रन्थों के संशोधित तथा आलोचनात्मक संस्करण भी निकाले, नई व्याख्यायें लिखी हैं तथा प्राचीन मतों को समझने तथा समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। इनमें से प्रसिद्ध आचार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

- (१) बाप्देव शास्त्री:—ये काशी के संस्कृत महाविद्यालय के प्रधान गणिता-चार्य थे। इनके बनाये गये अनेक संस्कृत तथा हिन्दी में ग्रन्थ हैं। रेखागणित त्रिकोण-मिति, मायनवाद तत्त्वविवेकपरीक्षा तथा अंकगणित—ये प्रकाशित संस्कृत ग्रन्थ है। हिन्दी में इन्होंने अंकगणित तथा बीजगणित का निर्माण किया तथा सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय का तथा सूर्य सिद्धान्त का अंग्रेजी अनुवाद विल्किन्सन के सहयोग से किया (१८६१–६२ ई०)।
- (२) केरो लक्ष्मण छुत्रे:—इन्होंने 'ग्रह साधन कोष्टक' नामक मराठी ग्रन्थ फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर लिखा। नाविक पंचांग के अनुसार उन्होंने पंचांग भो प्रकाशित किया जो उस प्रदेश में खूब ही प्रसिद्ध है।
- (३ चन्द्रशेखर सिंह सामन्त:—ये उड़ीसा के निवासी थे। अपने बनाये हुए यन्त्रों की सहायता से इन्होंने सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के मूलांकों का संशोधन कर एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक लिखी है जिसका नाम सिद्धान्त-दर्पण है (जिसे अंग्रेजी भूमिका के साथ योगेशचन्द्र राय ने प्रकाशित किया है।)
- ( ४ ) शंकर बालकृष्ण दोष्ठित—ये पूना के बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे। इनका सबसे उपयोगी तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ 'भारतीय ज्योतिष शास्त्राचा इतिहास' मराठी भाषा में हैं जिसमें लगभग ६०० पृष्ठों में वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के ज्योतिष तथा ज्योतिषियों का इतिहास बड़ी विवेचना के साथ दिया गया है ( १८८८ ई० )। इसमें केवल इतिहास ही क्रमबद्ध रूप से नहीं है, प्रत्युत ज्योतिष शास्त्र के तथ्यों तथा सिद्धान्तों का भी बड़ा ही विशद वर्णन है। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद लखनक से हिन्दी समिति ने प्रकाशित किया है भारतीय ज्योतिष नाम से (१६५६ ई० )।
- (५) केतकर—इनका पूरा नाम वेंकटेश बापूजी केतकर था (१८५४ से १९३० ई०)। ये प्राच्य तथा पाश्चात्य ज्योतिष के अद्वितीय मर्मज्ञ ग्रन्थकार थे। इन्होंने संस्कृत में बहुत से उपयोगी ग्रन्थों का निर्माण किया है जिसमें ज्योतिर्गणित तथा

केतकी ग्रहगणित मुख्य हैं। पहला ग्रन्थ सिद्धान्त ज्योतिष का परिचायक है, तो दूसरा ग्रन्थ संस्कृत श्लोकों में अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार पंचांग बनाने का उपयोगी ग्रन्थ है। यह संस्कृत में अर्वाचीन ज्योतिष पर अद्वितीय पुस्तक है।

- (६) बाल गंगाधर तिलक—(१८५६-१६२१) इनका ज्योतिष-सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'ओरायन' (अंग्रेजी) है जिसमें वेदों के काल की मीमांसा बड़ी ही प्रौढ युक्तियों के सहारे की गई है। ग्रंथ इतना पाण्डित्यपूर्ण है तथा शैली इतनी वैज्ञानिक है कि पूर्ण सहमत न होने पर भी मैक्समूलर जैसे विद्वान भी इसका लोहा मानते थे।
- (७) सुधाकर द्विवेदी—(१८६०-१६१० ई०) काशीवासी महामहोपाध्याय सुधाकर जी एक बहुत ही बड़े प्रतिभाशाली ज्योतिषो तथा गणितज्ञ थे। उत्तर
  भारत में ज्योतिष तथा गणित के विपुल प्रचार का श्रेय इनके शिष्यों को है।
  इन्होंने अनेक प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों को शोध कर नवीन टीकायों लिखी हैं और
  अर्वाचीन उच्च गणित पर भी स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे हैं। इनके अधिकांश ग्रन्थ संस्कृत
  में हैं जिनमें दीर्घवृत लक्षण, विचित्र प्रश्न, वास्तव चन्द्रश्रुंगोन्नित साधन, सुत्तरचार,
  पिण्डप्रभाकर, भाश्रमरेखा निरूपण, धराश्रम, ग्रहण-करण, गोलीय रेखागणित, यूक्लिड
  की ६ठवीं, ११वीं और १२वीं पुस्तकों का संस्कृत में क्लोकबद्ध अनुवाद और
  गणक-तरंगिणी मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त यंत्रराज, लीलावती, बीजगणित, करण
  कुत्तृहल, पंचसिद्धान्तिका सूर्यसिद्धान्त, बाहमस्फुट सिद्धांत, महासिद्धान्त, याजुष और
  आर्च ज्योतिष, तथा ग्रहलाघव पर अपने टीकाओं का निर्माण किया। इन टीकाओं के
  अतिरिक्त हिन्दी में चलन कलन, चलराशिकलन, और समीकरण—मीमांसा नामक
  पुस्तकों की भी रचना इन्होंने की है।

उपसंहार: — आज भी ज्योतिष-विज्ञान अध्ययन का एक महत्वशाली विषय हैं। विश्व संस्कृत विद्यालयों में तथा आधुनिक अंग्रेजी विद्यालयों में इसका अध्ययन समीक्षण, तथा अनुसंधान बराबर हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन सिद्धांतों को हम नये पश्चिमी सिद्धांतों के साथ तुलना कर आवश्यक सुधार करें। आकाशीय पिण्डों का आधुनिक यंत्रों के द्वारा वेध करके प्राचीन गणना को विश्व तथा वैज्ञानिक बनायें। यह तभी सम्भव है जब भारत सरकार एक राष्ट्रीय वेधशाला उज्जैन या काशी में स्थापित करे और इस आवश्यक सुधार की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने पंचांग-शोधन की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारत की स्वतंत्रता का प्रभाव ज्योति-विज्ञान के अध्ययन पर अवश्य पड़ना चाहिये — ऐसा हमारा विश्वास है।

# गणित शास्त्र का इतिहास

बहुत प्राचीन काल से विद्याओं में गणित विद्या अपना एक स्वतंत्र तथा प्रति-ष्ठित स्थान घारण करती हुई आती है । छान्दोग्य उपनिषद् में राशि विद्या के नाम से अंकगणित का निर्देश किया गया है। सनत्कृमार के पूछने पर नारद जी ने अपनी अधीत विद्याओं की जो सूची दी है उसमें नक्षत्र विद्या के साथ राशिविद्या का भी महत्वपूर्ण उल्लेख है। ( छान्दोग्य ७ । १ । २ ) अध्यातमविद्या के जानने वालों के लिए गणित तथा जोतिष का ज्ञान प्राप्त करना इन विद्याओं के आपेक्षिक महत्त्व की स्पष्ट सूचना है। जैनियों ने भी अपने सूत्र ग्रन्थों में 'गणितानुयोग' और 'संख्यान' को महत्त्व प्रदान किया है। बौद्धों ने भी गणित के महत्व को मानने में अपने को पीछे नहीं रक्खा। लिलतविस्तर के अनुसार बृद्धने बाल्यावस्था में गणित सोखा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३०० ई० पू०) के अनुसार शिक्षा का आरम्भ चुड़ाकरण संस्कार के अनन्तर लिपि (अक्षर ज्ञान ) तथा संख्यान अंक गणना ) से होना चाहिए। हाथीग्रम्फा के एक शिलालेख से पता चलता है कि कॉलग देश के जैन राजा खारवेल (१६३ ई० पू०) ने लेखा (लिखना), रूप ( रेखागणित ) तथा गणना सीखने में अपने जीवन के नव वर्ष, सोलह से पचीस वर्ष की अवस्था तक, व्यतीत किये थे। तब गणित विद्या का प्राचीन काल में कितना महत्त्व या तथा वह शिक्षा में कितनी आवश्यक समझी जाता थी. इसका परिचय ऊपर लिखित संकेतों से भलीभाँति मिलता है।

भारतीय गणित में प्रतिपाद्य विषयों का वर्णान जैनियों के स्थानांगसूत्र के इस निर्देश से अच्छी तरह लग जाता है—

> परिकरमं ववहारो रज्जु रासी कलासवन्ने य। जावान्तावति वग्गो भनो ततह वग्गवग्गो विकल्पो त॥

( सूत्र ७४७ )

इस सूत्र में इतने विषयों का अन्तर्भाव गणित के भीतर किया गया है— (१) परिकर्म (२) व्यवहार, (३) रज्जु (रस्सी अर्थात रेखागणित) (४) राशि (त्रैराशिक) (५) कंलास धर्ण (भिन्न सम्बन्धी परिकर्म) । ६) यावत्-ताबत् (जितना जतना अर्थात् साधारण समीकरण) (७) वर्ग (८) घन (६) वर्ग-वर्ग (चतुर्धांत) तथा (१०) विकल्प (क्रमचय तथा संचय)। इस सूची पर हण्टिपात करने सेपता लग सकता है कि भारतीय गणित प्राचीन काल में केवल जोड़ने घटाने तथा गुणाभाग के सामान्य नियमों तक हो नहीं सीमित था, प्रत्युतः उसकी विशेष उन्नति भी उस युग में हो गई थी।

१. भगवतीसूत्र, सूत्र सं० ६०। उत्तराध्ययन सूत्र, सू॰ सं० ३५। ७, ८०

२. वृत्त-चौलकर्मा लिपिसंख्यानं चोप्युञ्जीत । (कौ० १ । ५ ७ )

गणित के अन्तर्गत सामान्य रीति से तीन विषयों का समावेश होता है—अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित। इन तीनों में रेखागणित का उदय सर्व-प्राचीन है। रेखागणित का उपयोग यज्ञयाग के लिए बनाई जाने वाली वेदियों के निर्माण से सम्बन्ध रखता है। कर्मकाण्ड में वेदीं का निर्माण एक बड़ा ही विषम तथा रहस्यमय व्यापार है। भिन्न-भिन्न यज्ञों के लिए भिन्न-भिन्न आकारवाली वेदियों का निर्माण का ही वर्णन नहीं है, प्रत्युत उनमें लगने वाले ई टों का संख्या का भी पूरा निर्देश किया गया है। इस विषय से सम्बद्ध तथ्यों का निर्देश जिन ग्रन्थों में पाया जाता है वे 'शुल्व सूत्र' के नाम से प्रख्यात है। ये ही शुल्व-सूत्र भारतीय क्षेत्रगणित के सबसे प्राचीन तथा विशद प्रतिपादक सिद्धान्त ग्रन्थ हैं। इन्हीं ग्रन्थों: के आधार पर प्रतिष्ठित रेखागणित शास्त्र भारतीय साहित्य में प्राचीनतम मानाः जा सकता। अन्य दो ग्रंगों का उदय इसके अनन्तर की घटना है।

सिद्धान्त-ज्योतिष—गणित के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। बिना गणित की सहायता के ज्योतिष का काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए प्राचीन ज्योतिषियों ने अपने सिद्धान्त ग्रन्थों में गणित का वर्णन एक या दो अध्याय में अवश्य ही किया है। आगे चल कर मध्ययुग में केवल गणित से सम्बन्ध रखने वाले स्वतंत्र गणित ग्रन्थों की रचना हुई। भारतवर्ष में अंकगणित के लिए दो नाम प्रयुक्त हैं—पाटीगणित तथा धूलिकमं। पाटीगणित का अर्थ है लकड़ी की पट्टी पर लिख कर हिसाब लगाना। उस पाटी के ऊपर बालू या मिट्टी बिछा कर गणना करने की प्रथा भी थी जिससे 'धूलिकमं' की संज्ञा पड़ी। अरबी भाषा में इन दोनों शब्दों का अनुवाद हुबहू मिलता है। पाटी गणित का अरबी पर्याय है 'इल्म-हिसाब अल तख्त' तथा धूलिकमं का अरबी शब्द है 'हिसाब अल गुवार।' पीछे चल कर कुछ लेखकों ने पाटीगणित के लिए 'व्यक्त गणित' शब्द का प्रयोग किया जो बोजगणित से इसको पृथक करता है। अज्ञात संख्याओं के प्रयोग करने के कारण बीजगणित का नाम है 'अव्यक्त गणित'। पाटीगणित तथा बीज गणित दोनों का वर्णन प्रायश्य एक साथ ही संस्कृत ग्रंथों में मिलता है।

# अंकगणित

अंकगणित के इतिहास में हिन्दुओं की महत्त्वपूर्ण देन सुवर्णक्षरों में लिखने योग्य है। आज अंकगणित का जो विश्वव्यापी अभ्युदय दृष्टिगोचर हो रहा है उसका वास्तव में श्रेय भारतीयों को मिलना चाहिए। लोगों को सबसे पहली अङ्चन यही पड़ी कि अंक कितने हैं तथा उन्हें चिन्हों के द्वारा कैसे प्रकट किया जाय। आज भी अनेक जातियाँ ऐसी हैं जो पाँच अथवा बीस से ऊपर की संख्या नहीं जानती हैं। प्राचीन सुसम्य जातियों का ज्ञान इस विषय में कहीं अधिक या क्योंकि उन्होंने

उन्हें व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक संख्या की आवश्यकता थी। परन्तु वैदिक आर्यों को अंकों का ज्ञान बहुत ही अधिक था। यजुर्वेद में (१७।२) संख्याग्रों का उल्लेख इस प्रकार है—एक, दश, शत, सहस्र, अयुत (दस हजार), नियुत (१ लाख), प्रयुत (१० लाख), प्रयुद्ध (१ करोड़), न्यर्बुद (१० करोड़), समुद्ध (अरब), मध्य (१० अरब) अन्त (१ खरब), परार्ध (१० खरब)। मैत्रायणी तथा काठक संहिताओं में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। पंचिविश ब्राह्मण में न्यर्बुद तक तो ऊपरवाली नामावली है पर इसके आगे निखर्व, वाडव, अक्षिति आदि नाम हैं। सांख्यायन श्रोतसूत्र में न्यर्बुद के बाद निखर्व, समुद्ध, सिलल, अन्त तथा अनन्त की गणना है। इसमें प्रत्येक अंक अपने पूर्ववर्ती अंक के दसगुना हैं। इसलिए इन्हें (दशगुणोत्तर) संख्या कहते हैं।

बौद्ध परम्परा में भी इससे भी बढ़ कर उल्लेख है 'ललित-विस्तर' (प्रथम काती) में शतगुणोत्तर पद्धति पर कीटि से आरम्भ कर तल्लक्षण नामक संख्या सबसे अन्तिम मानी गई है। आजकल के गणना के अनुसार एक तल्लक्षण = १०<sup>५३</sup>। कात्यायन के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पालि व्याकरण' में कोटिगुणोत्तर पद्धति दी हुई है जिसके अनुसार अन्तिम संख्या है असंख्येय जो (कोटि) ' (= १०<sup>१४०</sup>) के बराबर है। ऐसी संख्याओं का निर्माण इस बात का सूचक है कि अधिक से अधिक अंकों की गणना भारतीय गणित शास्त्र में बड़ी आसानी के साथ का जा सकती है।

#### अंक-लेखन-प्रणाली

अंक लिखने की प्रणाली भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन युग से चली आ रही है। ऋग्वेद में अंकों के लिपिबद्ध होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध खूत सूंक में ख्तकार अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ कह रहा है कि मैं 'एकपर' दाव लगाने के कारण हार गया। यहाँ 'एकपर' शब्द उस गोटी का सूचक है जिस पर एक का अंक लिखा रहता था। वैदिक कालीन खूत विद्या में अक्षों के ऊपर एक, दो, तीन और चार के अंक लिखने की प्रथा थी। ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में एक ऋषि का कथन है कि ऐसी हजार गार्थे मुक्ते मिली जिनके कान के ऊपर आठ लिखा था। अथवेंवेद से भी पता चलता है कि उस युग में गाय के दोनों कानों के ऊपर मिथुन-चिन्ह बनाने की प्रथा थी। पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में गायों के कानों

१. श्रन्तस्याहमेकपरस्य हेतोः (१०।३४।२)

२. इन्द्रेण युजा निःसृजन्त वाघतो वर्ज गोमन्तमिथनम् । सहस्रं मे ददतो अष्टकण्यः श्रवो देवेष्वक्रत ॥ (१०।६२।७)

३. लोहितेन स्विधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि । अथर्व (६। १४१ । २)

पर अंक लिखने की प्रथा का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि भारत में अंकों को लिपिबद्ध करने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। ब्राह्मी लिपि में अंकों के जो चिह्न मिलते हैं वे पाठकों को नितान्त प्रसिद्ध हैं।

भारत में अंकों का इतिहास जानने से पहले प्राचीन जगत् की अंक-प्रणाली का परिचय रखना आवश्यक है। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी सभ्य तथा शिष्ट जाति में, एक से लेकर नव तक के अंकों के पृथक-चिह्न नहीं बने और न श्नय का कहीं आविष्कार हुआ। अंकों के ये दश चिह्न भारतवर्ष के गणितज्ञों का महत्तम<sup>.</sup> आविष्कार है और आज भी वह विश्व में सम्मानित तथा आहत है। मिश्र के प्राचीन अंकक्रम में केवल १, १० तथा १०० इन तीन संख्याओं के ही मूल चिह्न थे। अन्य संख्यायें इन्हीं की सहायता से बनाई जाती थीं। एक से नौ तक की संख्याओं को लिखने के लिए १ चिह्न को (जो खड़ी लकीर के द्वारा सूचित किया जाता था) एक से नौ बार तक दुहराना पड़ताथा। अन्य संख्यायें इसी प्रकार बनाई जाती थी। लाख को सुचित करने के लिए एक मेढक और १० लाख को बतलाने के लिए हाथ फैलाये हए पुरुष का चिह्न, तथा करोड़ के लिए एक गोला रहता था। इस प्रकार मिश्रवासी करोड़ से ऊपर बढ़ ही न सके। फिनीशिया वालों ने २० के लिए एक नया चिह्न खोज निकाला था तथा अन्य बड़ी संख्याओं के लिए इसी का उपयोग बार बार दुहरा कर करते थे। यूनान और रोम में जो पश्चिमी सम्यता के उदगम स्थल माने जाते हैं - अंकों के केवल ६ चिह्न थे जो अक्षरों के ही संकेत भाग थे। वे ये हैं—१ = I, x = V, १० = X, x = L, १०० = C, १००० = M । इन्हीं का नाम रोमन अंकप्रणाली है जो अंग्रेजी पुस्तकों में भी देखने को मिलती है।

इस पूर्वंपीठिका के अनन्तर भारतीय अंक प्रणाली के महत्त्व पर दृष्टि डालिए। भारतीयों ने सर्वप्रथम एक से लेकर नव तक के भिन्न भिन्न चिह्नों का खोज किया और शून्य नामक एक नवीन चिह्न को प्रस्तुत किया जो गणित के इतिहास में युगान्तरकारी आविष्कार है। शून्य का आविष्कार और उसकी सहायता से दस, सैकड़ा, हजार आदि संख्याओं का व्यक्त करना संसार की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण देन है जिसका गुणगान प्रत्येक देश का गणितज्ञ करता है। एक पाश्चात्य गणितज्ञ की यह उक्ति कितनी यथार्थ है। इन्हीं दस चिन्हों की सहायता से भारतवर्ष में अंक

 <sup>&#</sup>x27;The inportance of the creation of zero mark can never be exaggerated. This giving to airy nothing, not merely a local habitation and name, a picture, a symbol, but helpful power, is the characteristic of the Hindu Race, whence it sprang. It is like coining the nirvana into dynamos. No

लिखने की नवीन पद्धित का अविष्कार किया जो दशमलव पद्धित के नाम से विख्यात है। यह पद्धित आजकल समस्त विश्व में व्याप्त है। इस पद्धित के अनुसार अंकों का स्थानीय मूल्य है जिसमें दिहने से बाई आर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य दसगुना बढ़ जाता है।

स्थानमान सिद्धान्त के विषय में नयी खोजों का सारांश इस प्रकार है।--

- (१) स्थानमान पद्धित का प्रथम प्रयोग ५६५ ई० के दानपत्र में मिलता है। इस प्रकार पुरालेख सम्बन्धी प्राचीनतम प्रमाण छठी शताब्दी का अन्त है। रसाम का कोई भी देश इस पद्धित के प्रयोग का इतना भी प्राचीन उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकता।
- (२) शब्दांकों के द्वारा स्थानमान सिद्धान्त का प्राचीनतम प्रयोग तीसरी या चौथी शताब्दों का है। ऐसा प्रयोग अग्निपुराण, बख्शाली हस्तलिपि और पुलिश सिद्धान्त में मिलता है।
- (३) गणित के ग्रन्थों में इस प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग बख्शाली हस्त-लेख (२०० ई०) में किया गया है, संख्याओं के लिखने में। उसके अनन्तर आर्यभटीय आदि ग्रन्थों में निश्चित रूप से किया गया है।
- (४) वायु पुराण, अग्निपुराण, विष्णुपुराण में यह पद्धित मिलती है। दार्शिक ग्रन्थोंमें भी लेखकों ने अपने सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए इस पद्धित को उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया है। शकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य (३।३।१७) में लिखा है कि यद्यपि रेखा एक ही है तो भी स्थानभेद के कारण उसका मान एक, दस, हजार आदि हो सकता है। योगसूत्र के ज्यासभाष्य में (३।१३) यही बात दुहराई गई है। जिस प्रकार एक ही रेखा सैंकड़े के स्थान में होने पर एक सौ, दहाई के स्थान में होने पर दम और इकाई के स्थान में होने पर एक कहलाती है। शंहर (सप्तमश्चक) तथा ज्यासभाष्य (चतुर्थ शतक) से भी प्राचीन निर्देश वसुमित्र का है जिनका उल्लेख शान्तरक्षित कुन 'तत्व संग्रह' के टीकाकार कमलशोल (षष्ठ शतक) ने किया है। इस उद्धरण का सारांश यह है 'जिस प्रकार मिट्टा की गोली इकाई के स्थान में होने पर १ को सूचित करती है, दहाई के स्थान में होने पर १०० को, सैंकड़े के स्थान में होने पर १०० को अगैर हजार के स्थान में होने पर १०० को, उसी प्रकार.......'

single mathematical creation has been more potent for the general on-go of intelligence and power'—G. B. Halsted. 'On the foundation and technique of Arithmetic' नामक ग्रन्थ में, Chicago १० २०

चसुनित्र का समय प्रथम शती है। यह सबसे प्राचीन उदाहरण है। इससे निश्चित रूप से पता चलता है कि स्थानमान का सिद्धान्त प्रथम शताब्दी के अन्त तक इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि दार्शनिक ग्रन्थों में इसका प्रयोग दृष्टान्त के रूप में किया जाता था। दार्शनिक ग्रन्थ गणितीय दृष्टान्त का प्रयोग तभी कर सकत हैं जब वह विषय जन-साधारण में प्रख्यात, प्रचलित तथा सुबोध हो।

(५) शून्य के सांकेतिक चिह्न का प्रथम प्रयोग पिंगल के 'छन्दसूत्र' में मिलता है जो २०० ई० पू० माना जाता है। शून्य का चिह्न बिन्दु ही था, न कि लघुवृत्त । इसका उल्लेख सुबन्धु-की वासवदत्ता (षष्ठकशतक) में है। श्री हर्ष ने नैषधचरित में भी (लगभग १२ शती) शून्य के लिए बिन्दु का प्रयोग माना है।

### विदेशों में इस प्रणाली का प्रसार

भारतवर्षं का व्यापार मिश्र, सीरिया, फारस आदि देशों के साथ बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। मिश्र के साथ उसका सम्बन्ध अन्य देशों को अपेक्षा निकतम तथा प्राचीनतम था। यह तो निश्चित तथ्य है कि व्यापार के साथ साथ उस देश का कलाकीशल भी नये देश-में प्रवेश करता है। फलतः भारतवर्ष के अंकों ने मिश्र के प्राचीन विद्याकेन्द्र अलेकजेन्ड्रिया में द्वितीय शती में प्रवेश किया। किसी कारणवश एक से लेकर नव तक के अंक हां जा सके, शून्य का प्रवेश वहाँ न हो सका। इन अंकों को गोबार अंक के नाम से पुकारते हैं। मिश्र से इस प्रणाली को अरबवासियों ने भी सीला। और जब यूनानी अकों का बाहण्कार उस देश में राजाजा के द्वारा प्रचारित हुआ, तब ये अंक वहाँ प्रचलित थे। सीरिया वासी विद्वान सेवे-रस सेबोरत (६६२ ई०) के ग्रन्थ से पता चलता है कि सातवीं शताब्दी के आरम्भ के ही हिन्दू अंकों को ख्याति इफरात नदों के तट तक पहुँच गई था। उससे बड़े हो स्वाभिमान—भरे शब्दों में हिन्दुओं को प्रशंसा की है तथा स्पष्ट लिखा है कि हिन्दुओं की गणना वर्णनातीत है और यह गणना नव चिह्नों की सहायता से को जाता है। यह नव अंकों ही की चर्चा नहीं है, परन्तु शून्य की ओर भी संकत है।

अरब देश में ये हिन्दू अंक तथा दशमलव मान पद्धति का प्रचार अष्टम शती के मध्य में हुआ। यह युग खलीफा अलमन्सूर (७५३—७७९ ई०) के राज्यकाल से

इति विभूतिभूषणदत्त तथा डा० श्रवधेश नारायण सिंह द्वारा लिखित 'हिन्दू गणितशास्त्र का इतिहास' प्रथम भाग (पृष्ठ ७६-८०) प्रकाशक हिन्दी सामित, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ--१६५६।

२. चकास्ति बिन्दुच्युतकातिचातुरी घनाश्रुबिन्दुस्नुति-कैतवात् तव । मसारताराक्षि ससारमात्मना तनीषि संसारमसंशयं यतः ॥ — नैषषचरित ( ६।१०४ )

सम्बन्ध रखता है, जब सिन्ध प्रान्त से बगदाद को कुछ दूत गये थे जिनमें से ब्रह्मगुप्त रचित ब्रह्मस्फट सिद्धान्त एवं खण्डख। द्यक जैसे गणित के ग्रन्थों को साथ ले जाने वाले विदान भी सम्मिलित थे। इन्हीं विदानों की सहायता से अलफजारी और कदा-चित याकुब इब्न तारिक ने भी इनका अरबी में अनुबाद किया । ब्राह्मस्फुट के अरबी अनवाद का नाम 'सिन्द हिन्द' तथा खण्डखाद्यक का नाम 'अर्सन्न' है। दोनों ही ग्रन्थों का अरब में बहुत प्रयोग हुआ और अरबी गणित पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा। इसी युग में शन्य का भी प्रवेश यहाँ हुआ। अंकों को अरबी में हिन्दसाँ, हिन्दिसा, तथा हन्दसा कहते हैं। इस नाम के रहस्य को अनेक विद्वानों ने उद्घाटित किया है। अधिकारी विद्वानों का कथन है कि यह शब्द 'हिन्द' शब्द का विशेषण है जिससे इसका निश्चित अर्थ है भारतीय। अरब कोगों को अंक भारत से प्राप्त हए थे, इसलिए उन्होंने इसे 'हिन्दसा' नाम से पुकारना उचित समझा । इस प्रकार हिन्दसा शब्द स्वत: ही उसने उद्गमस्थल का द्योतक है। अरबवासियों की अंक-लेखन-प्रणाली वही है जो भारतीयों की है अर्थात् वे अपने अक्षरों को तो दायें से बायीं ओर लिखते हैं, परन्तू इसके विपरीत अपने अंकों को हिन्द अंकों के समान बाई से दाई भोर लिखते हैं जो स्पष्टतः भारतीय लेखन शैली है। अरब के गणितज्ञों ने भारत के इस ऋण को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। अलबेरूनी (१०३० ई०) ही पहला ग्रन्थकार नहीं है जो इस ऋण को स्वीकार करता है। वस्तुतः इसके पूर्व भ्रल नदीम ( ६८७ ई० ), अबुल हसन ( ६४३ ई० ), तथा जाहिद ( ८६६ ई० ) ने स्पष्ट शब्दों में भारतीय अंक प्रणाली की प्रशंसा की है तथा अपने ऋण को भी स्वीकार किया है।

यूरोप देश के विद्वानों ने भारतीय अंक तथा स्थानमान सिद्धान्त को सीधे भारत से ग्रहण न कर अपने सारसिन (स्पेन के अरब निवासी) गुरुओं से ग्रहण किया और इसीलिए यह प्रणाली Arabic Notation (अरबी पद्धति) के नाम से विख्यात हो गई। मध्ययुग में स्पेन का कारडोभा विश्वविद्यालय समस्त विद्याओं के साथ साथ भारतीय विद्याओं के प्रसार का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ यूरोप भर के विद्वान् इन नाना विद्याओं को सीखकर अपनी जिज्ञासा की तृप्ति करते थे। इस प्रकार यूरोप में भारतीय गणित का प्रवेश तेरहवीं शती के आरम्भ में हुआ। इस प्रवेश का श्रेय है एक इटलीवासी लियोनार्डी नामक विणक् को, जिसने इस विद्या को किसी मूरजातीय विद्वान् से सीखा था। अपने जन्मभूमि पीसा लौटने पर उसने १२०२ ई० में लिबर एबेकी (Liber Abbaci) नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें हिन्दुओं के अंकों को सर्वप्रथम यूरोप में समझाया गया। इनके पूर्व गरबर्ट (gerbert) नामक फांसीसी विद्वान् ने भी इस विषय में विशेष कार्य किया था। उसने भी कारडोभा

नामक फ्रांसीसी विद्वान ने भी इस विषय में विशेष कार्य किया था। उसने भी कारडोवा में मुसलमान गुरुओं से हिन्दू गणित की शिक्षा ली थी। इस युग का सुप्रसिद्ध गणितज्ञ है मुहम्मद इब्न सूसा जो कि हिन्दुओं के अंकगणित तथा बीजगणित का मध्ययुग के यूरोपीय गणितज्ञों के साथ प्रृंखला जोड़ने का काम करता है। इसके तीन शताब्दी के पश्चात् सोलहवीं शती से इन अंकों का प्रचार यूरोप में सामान्यतया सर्वत्र होने लगा।

चीन देश में भी इसका प्रचार ईस्वी सन् के आरम्भ काल में ही हो चला था। बीद धर्म के प्रवेश के साथ-साथ यह पद्धित बौद्धों के द्वारा चीन देश में प्रथमत: लाई गयो। देश के प्रयंग यह हुआ कि चीनी लोगों ने अपनी प्राचीन अंकलेखन-पद्धित को, जिसे वे ऊपर से नीचे को लिखते थे, छोड़ कर भारतीय प्रणाली को ग्रहण किया जिसमें अंक बाई से दाई ओर लिखे जाते हैं। बृहत्तर भारत के द्वीपों में भी इसका प्रसार गुप्त काल के अनन्तर होता गया और वहाँ की लेखन पद्धित पूर्णतया भारतीय है।

इस ऐतिहासिक विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक अंकप्रणाली तथा स्थानमान का सिद्धान्त, जिसने विश्व में गणित को आगे बढ़ाने में पूर्णतया सहायता दी, सम्पूर्णतया भारतीय है और भारतीयों के वैज्ञानिक अनुसन्धान का महत्त्वपूर्ण प्रतीक है।

शून्य का पर्याय अरबी में सिफर शब्द है। लियोनादों ने इसे 'जिफिरो' के नाम से पुकारा। और इसी जिफिरो से बाद में चल कर 'ज़िरो' की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह अंग्रेजी का ज़ीरों शब्द अरबी माध्यम से गया हुआ संस्कृत का शून्य शब्द ही है। विज्ञान की उन्नित का आधार है गणितशास्त्र और इस शास्त्र को विकसित तथा परिबृंहित करने का श्रेय है शून्य के आविष्कार को। और यह आविष्कार भारताय विद्वानों की महती देन है। धन्य है वह भारतीय मनीधी जिसने 'शून्य' का आविष्कार किया और धन्य है वह भारतीय गणित जिसने इसका प्रयोग कर इस शास्त्र को इतना उन्नत बनाया। विश्व की संस्कृति को भारत की यह देन सुवर्णाक्षरों में उल्लेखनीय है।

### प्रतिपाद्य विषय

प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पाटीगणित के अन्तर्गत बीस विषय और आठ व्यवहार सम्मिलित किये हैं। इन बीस विषयों के नाम ये हैं—

(१) संकलित (जोड़) (२) व्यवकलित अथवा व्युत्कलित (घटाना) (३) गुणन (४) भागहार (५) वर्ग (६) वर्गमूल (७) घन (६) घनमूल (६-१३)

<sup>1.</sup> Werner-Chinese Sociology. London, 1910.

पंचजाति (अर्थात् पाँच प्रकार के भिन्नों को सरल बनाने के नियम) (१४) त्रैराशिक (१५) व्यस्त त्रैराशिक (त्रैराशिक का उलटा) (१६) पंचराशिक (१७) सप्तराशिक (१८) नवराशिक (१६) एकादश राशिक (२०) भाण्ड-प्रतिभाण्ड (अदला बदला)। आठ व्यवहारों के नाम इस प्रकार हैं— (१) मिश्रण (२) श्रेढ़ी (Series) (३) क्षेत्र (क्षेत्रफल निकालना) (४) खात (खाई आदि का घनफल जानने की रीति) (५) चिति (ढालू खाई का घनफल जानने की रीति) (६) क्राकचिक (आरा चलाने वाले के काम का गणित) (७) राशि (अन्न के ढेर का परिमाण जानने की रीति) और (६) छाया (दीप और उसकी छाया से सम्बन्धित प्रश्न जानने की रीति)। इन नामों का उल्लेख पृथ्यदक स्वामी ने अपनी टीका में किया है। इन परिकर्मों में से केवल पहले आठ परिकर्मों को महावीर और उनके अनन्तर वाले गणितज्ञों ने मौलिक माना है। अन्य परिकर्म इन्हीं मौलिक परिकर्मों के मिश्रण से उत्पन्त हुए हैं। 'व्यवहार' की संज्ञा उन प्रश्नों के लिए प्रयुक्त है जिनमें विषम तथा कठिन गणित के नियमों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इन मौलिक आठ परिकर्मों का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया जा रहा है।

- (१) संकिति—इसके अन्य नाम संकलन, मिश्रण, सम्मेलन, प्रक्षेपण, संयोजन, एकीकरण आदि हैं। संख्याओं को जोड़ने की दो प्रकार की विधि प्रचलित थी। एक का नाम था 'क्रमविधि' और दूसरे का नाम था 'उत्क्रम विधि'। पहले में इकाई के स्थान से जोड़ प्रारम्भ किया जाता था (दक्षिण से वाम की ओर) दूसरे प्रकार की विधि में अन्तिम स्थान से जोड़ प्रारम्भ किया जाता था। (वाम से दक्षिण ओर) आजकल क्रम-पद्धति का प्रयोग हम लोग करते हैं।
- (२) व्युक्किति—इसके अन्य पर्याय हैं—शोधन, पातन, वियोग आदि। घटाने पर जो बाकी बचता है उसे शोष या अन्तर कहते हैं। जिस संख्या में से कोई संख्या घटाई जाती है उसे कहते हैं संवंधन या वियोज्य और जो संख्या घटाई जाती है उसे कहते हैं संवंधन या वियोज्य और जो संख्या घटाई जाती है उसे कहते हैं वियोजक। यहाँ भी भास्कराचार्य ने क्रमविधि तथा उत्क्रमविधि दोनों का उल्लेख किया है।
- (३) गुणन—इसके अन्य पर्याय हैं—हनन, वध, क्षय आदि । शुल्ब सूत्रों में 'अभ्यास' शब्द का प्रयोग जोड़ और गुणा दोनों के लिए किया जाता था । बहशाली हस्तलेख (२००ई०) में गुणा करने के अर्थ में 'परस्परकृत' शब्द का प्रयोग किया गया है जो प्राचीनकाल का एक पारिभाषिक शब्द प्रतीत होता है । परन्तु आर्यभट प्रथम, ब्रह्मगुप्त और श्रीघर ने सर्वत्र 'हनन' शब्द का प्रयोग किया है । जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे 'गुण्य' कहते हैं और जिसके द्वारा गुणा किया जाता है उसे 'गुणक या गुणकार' और गुणा करने से जो संख्या मिलती है उसे 'गुणनफल या

प्रत्युत्पन्न' कहते हैं। ब्रह्मगुप्त ने गुणन की चार विधियों का वर्णन किया है—गोमूत्रिका, खण्ड, भेद और इष्ट । गुणा करने की जो सामान्य विधि है जिसमें एक अंक दूसरे अंक के ऊपर लिखा जाता है 'कपाट सिन्ध' के नाम से प्रसिद्ध है । श्रीधर ने गुणा करने की चार रीतियाँ दी हैं—(१) कपाट सिन्ध (२) तस्थ (३) रूप-विभाग (४) स्थान विभाग । गुणक की तस्थ विधि वही है जिसे आजकल Cross multiplication Method कहते हैं । स्थान-खण्ड विधि के अनुसार गुण्य और गुणक अपना स्थान बदलते रहते हैं । गोमूत्रिका विधि स्थान-खण्ड विधि से मिलती है । इष्ट-गुणन विधि बीजगणित के सिद्धान्त का अंकगणित में प्रयोग है । इस विधि से दिये गये गुणक में से कोई संख्या घटा या बढ़ा दी जाती है जिससे गुणनफल बड़ी आसानी से निकल आवे । फिर इसी संख्या को गुण्य से गुणा करके गुणनफल में से घटाया या बढ़ाया जाता है । इस विधि को समझाने के लिए दो उदाहरण दिये जा रहे हैं—

$$(?) ? \exists x \times ?? = ? \exists x \times (?? + 5) - (? \exists x \times 5)$$

$$= ? 6 0 0 - ? 6 5 0$$

$$= ? 4 ? 0$$

$$= ? 3 x \times ?? = ? 3 x \times (?? - ?) + (? 3 x \times ?)$$

$$= ? 3 x 0 + ? 6 0$$

$$= ? 5 ? 0 1$$

- (४) भागहार—इसके दूसरे नाम हैं—भाजन, हरण, छेदन आदि। जिस संख्या को भाग देना हो उसे कहते हैं भाज्य या हार्य। जिस संख्या से भाग देना हो उसे कहते हैं भाजक, भागहार या हिन्दी में केवल हर। भाग देने पर जो उत्तर आता है उसे लिड्ध या लड्घ कहते हैं। यूरोप के विद्वान पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी तक भाग की क्रिया को बहुत ही 'विलष्ट' समझते थे। परन्तु भारतवष में बहुत पहले से ज्ञात होने के कारण यह कठिन नहीं माना जाता था। इसलिए सर्वविदित तथा अत्यन्त साधारण होने के कारण आर्यभट ने अपने ग्रन्थ में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख ही नहीं किया और पीछे के गणितज्ञों ने भी इसी का अनुसरण किया। भाग देने की एक ही विधि है जो आजकल को प्रचलित विधि से मिलती है। इस विधि का आविष्कार सम्भवतः भारत में चतुर्थ शती में हुआ। यहाँ से नवीं शती में यह अरब पहुँची जहाँ पर वह गैली (गैलिया या बटेल्लो) विधि के नाम से प्रख्यात है।
- ( ५ ) वर्ग-स्ंस्कृत में इसे कृति भी कहते हैं। कृति का अर्थ है करना, बनाना या कर्म। यह शब्द कार्य विशेष के सम्भवतः चित्रोय प्रदर्शन का भाव धारण

करता है। गणित में ये दोनों शब्द प्रचिलत हैं परन्तु वर्ग का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। इसकी परिभाषा आर्यभट प्रथम के अनुसार इस प्रकार है—''समचतुरस्र (अर्थात् वर्गाकार क्षेत्र) और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। दो समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग है।" वर्ग निकालने की अनेक विधियाँ संस्कृत ग्रन्थों में मिलती हैं। ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित क इस सिद्धान्त का उपयोग वर्ग निकालने मं किया है।

इस नियम को ब्रह्मगुप्त ने इस प्रकार बतलाया है 'दी हुई संख्या में कोई कित्पत संख्या जोड़ दो, पुनः दी हुई संख्या में कित्पत संख्या घटा दो, दोनों को गुणा करो, और गुणनफल में कित्पत संख्या का वर्ग जोड़ दो। इस प्रकार दी हुई संख्या का वर्ग प्राप्त होता है।" भास्कराचार्य के अनुसार वर्ग निकालने की पद्धित इससे भिन्न है। उनका लीलावती में कहना है कि दो भागों के गुणन का दुगुना और उन भागों के वर्गों का जोड़ करने से वर्ग निकलता है। उदाहरण—(क + ख) = २ क ख + कर + खरे। यदि १५ का वर्ग निकालना हो तो इस विधि से यह प्रक्रिया होगी।

$$( ? \circ + x )^{2} = ? \circ \circ + ? \circ^{2} + x^{2}$$
$$= ? \circ \circ + ? \circ \circ + ? x$$
$$= ? ? x$$

(६) वर्गमूल अहागुप्त ने अपने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में वर्गमूल के लिए 'कृतिपद' शब्द का प्रयोग किया है जिसमें कृति का अर्थ है वर्ग तथा पद का अर्थ है मूल । वर्गमूल या मूल शब्द बहुत ही प्राचीन है क्योंकि यह जैनियों के 'अनुयोगद्धार सूत्र' (१०० ई० पू०) में तथा गणित के अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। वर्गमूल के लिए शुल्ब सूत्रों में करणी शब्द का प्रयोग है। ज्थामिति में समकोण त्रिभुज के कर्ण को करणी कहते हैं। पिछले युग में करणी शब्द का प्रयोग Surd के लिए रूढ़ि हो गया। यह ऐसा वर्गमूल है जो पूर्णतया निकाला तो नहीं जा सकता; पर रेखा द्धारा व्यक्त किया जा सकता है। इसकी विधि का वर्णन आर्यभट, श्रीधर तथा महावीर ने प्रायः एक समान ही दिया है। यह स्पष्ट है कि हिन्दू अंकों के साथ

१. ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, श्रध्याय १२, श्लो० ६३ ( उत्तरार्घ ।

大学の かんない これの はない

वर्गमूल निकालने की विधि भी आठवीं शताब्दी में अरब में पहुँची, क्योंकि यह विधि बिल्कुल इसी रूप में वहाँ प्राप्त होती है। फिर यूरोप में भी इस पद्धित ने यात्रा की और धीरे-धीरे वहाँ भी ग्रहीत की गई।

(७) घन — आर्यभट ने अपने ग्रन्थ में घन की यह परिभाषा दो है — 'तीन समान संख्याओं का गुणनफल घन है।' जिस पिण्ड में बारह बराबर भुजाएँ हैं उसे भी घन (Cube) कहते हैं! घन निकालने की विधि श्रीधर, महावीर, भास्कराचार्य आदि ने भिन्न-भिन्न तरीके से दी है। भास्कराचार्य तथा श्रीपित का नियम इस प्रकार है —

( = ) घनमूल—इसे घनपाद भी कहते हैं। इनके नियम बड़े ही क्लिष्ट तथा पैचीदे हैं। इनका वर्णन गणित ग्रन्थों में विस्तार के स्थान किया गया है।

# (क) गणित साहित्य

श्रार्थभट—आर्यभटीय के गणितपाद में अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित के प्रश्न दिये हैं। घलोक तो इसमें केवल ३० ही हैं परन्तु इन्हीं में आर्यभट ने किंठन से किंठन प्रश्नों को निपटा दिया है। यहाँ वर्ग, क्षेत्रफल, घन, घनफल, वर्गमूल तथा घनमूल, तिभूज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल का घनफल, तिषम-चतुर्भुज क्षेत्र के कर्णों के सम्पात से भुज की दूरी और क्षेत्रफल निकालने के साधारण नियम बड़ी सुन्दरता से दिये गये हैं। आर्यभट ने लिखा है कि यदि किसो वृत्त का व्यास २००० हो तो उसकी परिधि ६२८३२ होती है। इसका तात्पर्य यह है कि इससे परिधि और व्यास का सम्बन्ध चौथे दशमलव स्थान तक शुद्ध आता है अर्थात् ति (पाई) = ३ १४१६। इस अघ्याय में आगे चलकर वृत्त, तिभुज और चतुर्भुज खींचने की रीति, समतल के परखने को रीति, आदि अनेक रेखागणित-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान सुन्दरता से दिये गये हैं। समकोण तिभुज के भुजों और कर्ण के वर्गों का. सम्बन्ध शुल्व सूत्रों में हजारों वर्ष पहले निश्चित किया गया था और जो वर्तमान पश्चिमा गणित में पैथेगोरस के नियम के नाम से प्रसिद्ध है वह यहाँ मा वर्णित तथा निर्णीत है। इसके अतिरिक्त

$$(\pi + eq)^2 - (\pi^2 + eq^2) = 2\pi eq$$

बीजगणित के इस समीकरण का रेखागाणित की पद्धित से समाधान करना आर्यभट के पाण्डित्य का द्योतक है।

इसके अतिरिक्त अंकगणित के अनेक सिद्धान्तों का वर्णन इन कितपय क्लोकों में दिया गया है। त्रैराशिक निकालने का नियम, भिन्न के हरों को सामान्य हर में बदलने की रीति, भिन्नों को गुणा और भाग देने की रीति, Indeterminant समीकरण जैसे (ax+b=0) तथा कुट्टक नियम आर्यभट ने भली-भाँति बनलाया है।

गणिताध्याय के इस सामान्य परिचय से आलोचक को समझते देर न लगेगी कि इन्होंने अंक, बीज तथा रेखा इन तीनों गणितों से सम्बद्ध सिद्धान्तों तथा नियमों का विवेचन बड़े संक्षेप में किया है। सच तो यह है जिस प्रकार आर्यभट हमारे प्रथम ज्योतिषो हैं, उसी प्रकार वे हमारे प्रथम गणितज्ञ भी हैं। इन्हों से स्फूर्ति लेकर पिछले युग के गणितज्ञों ने अपने ज्योतिष ग्रन्थों में गणित का समावेश किया।

## ब्रह्मगुप्त

आर्यभट के अनन्तर ब्रह्मगुप्त महनीय गणितज्ञ हुए। ब्रह्मगुप्त ने अपने विश्रुत ग्रंथ 'ब्रह्मस्कुट सिद्धान्त' के दो अध्यायों में गणित के विषयों का सन्तिवेश किया। दूसरा १२वाँ अध्याय (गणिताध्याय) शुद्ध गणित के सम्बन्ध में है। इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग तथा वर्गमूल, धन तथा घनमूल, भिन्नों को जोड़ घटाना आदि, त्रैराशिक, व्यस्त त्रैराशिक, भाण्ड-प्रतिभाड (बदले के प्रश्न ) मिश्रक व्यवहार प्रादि पाटीगणित से सम्बन्ध रखते हैं। श्रेढ़ा व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार (त्रिभुज चतुर्भुज आदि क्षेत्रों के क्षेत्रफल जानने की रीति), चिति व्यवहार (ढालू खाई का धनफल जानने की रीति), खात व्यवहार (खाई का क्षेत्रफल निकालना), क्राकचिक व्यवहार (आरा चलाने वालों का उपयोगी गणित), राशि व्यवहार (अन्त के ढेर के परिमाण जानने की विधि), छाया व्यवहार (दीप स्तम्भ तथा उसकी छाया से सम्बन्ध प्रश्न) आदि इस प्रकार के कर्म इस अध्याय में बतलाये गये हैं।

इस ग्रंथ का १ दवाँ अध्याय (कुट्टकाध्याय ) में कुट्टक निकालने की अनेक विधियाँ दीं गई हैं। डा० कोलबुक ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस अध्याय के भीतर अनेक खण्ड हैं, प्रथम खण्ड तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग के साथ करणी के जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने की रीति को बतलाता है। करणी या करणीगत संख्या से तात्पर्य ऐसी राशियों से हैं जिनमें वर्गमूल, घनमूल आदि निकालना पड़े। दूसरे खण्ड में बीजगणित के प्रथन हैं जैसे एकवर्ण समीकरण, वर्ग समीकरण, अनेक वर्ण समीकरण आदि। तृतीय खण्ड का नाम बीजगणित सम्बन्धी 'भावितबीज' है। चतुर्थ खण्ड वर्ग-प्रकृति नामक है। पाँचवें खण्ड में अनेक उदाहरण हैं। १०३ श्लोकों भ तर्ण होने वाला यह अध्याय गणित के मुख्य विषयों का विवरण देता है।

श्रीघर

श्रीधराचार्यं की त्रिशती, त्रिशतिका अथवा गणितसार एक ही ग्रंथ के नाम हैं। ग्रंथ के आदिम पद्य में श्रीघर ने स्वयं लिखा है<sup>१</sup> कि यह ग्रन्थ उनके पाटीगणित का सार है। फलतः उनका कोई बड़ा ग्रन्थ एतद्-विषय का होना चाहिये जिसका सार संकलन 'त्रिशती' में किया गया है । सौभाग्यवशात् इस बृहत् ग्रंथ का संकेत मिलता है । राघवभट्ट ने शारदा तिलक की अपनी व्याख्या 'पदार्थादर्श' में श्रीधर की 'बृहत्पाटी' के विषय में लिखा है<sup>°</sup> कि—''श्रीघर ने 'बृहत्पाटी' में दो प्रकारों का वर्णन कर उसके संग्रहभूत त्रिशती ग्रन्थ में स्थूल ही प्रकारों को दिखलाया है। भास्कराचार्य ने लीलावती में स्थूल के समान सूक्ष्म प्रकारों को भी कहा है।" इसका स्वारस्य यह है कि त्रिशती का मूलभूत ग्रन्थ 'बृहत्पाटी' है । भास्कराचार्य का अनन्तर वर्णन श्रीघर को पूर्वभाविता का द्योतक है। मिक्कभट्ट ने श्रीपित के 'सिद्धान्त शेखर' की अपनी व्याख्या ('गणित-भूषण' नाम्नी ) में श्रोधर के किसी 'नवदातो' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है। <sup>३</sup> बहुत सम्भव है कि राघवभट्ट द्वारा निर्दिष्ट 'बृहत्पाटी' तथा मिक्कभट्ट द्वारा उल्लिखित 'नवशती' एक ही अभिन्न ग्रन्थ हैं। सिद्धान्त-शेखर के सम्पादक की सम्मति भी इसी पक्ष में है। फलतः श्रीधर के बड़े ग्रन्थ का नाम नवशती था जिसमें नाम्ना नव सौं पद्यों की सत्ता प्रतीक होती है और यह पाटीगणित का ग्रन्थ था । त्रिश्चती या त्रिशितिका इसका सारसंग्रह है ।

त्रिश्चती का संस्करण म० म० सुधाकर दिवेदी ने काशी से प्रकाशित किया था। यह गणित का बड़ा ही उपादेय तथा लोकप्रिय ग्रन्थ है। भास्कराचार्य ने अपनी 'लीलावती' का ।नर्माण इसी ग्रन्थ के आदर्श पर किया। त्रिश्चती (गणितसार) के विषयों के निर्देश से उसके महत्त्व का परिचय मिल सकता है। गणितसार में अभिन्न गुणक, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, धन, धनमूल, भिन्न, समच्छेद, भागजाति, प्रभागजाति—भागानुबन्ध, भागमानुजाति, दौराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, भाण्ड-प्रतिभाण्ड, मिश्रक व्यवहार, भाव्यक व्यवहार सूत्र, एकपत्रोकरण सूत्र, सुवर्ण गणित, प्रक्षेपक गाणत, समऋय-विक्रय सूत्र, श्रेढो व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति

नत्वा शिवं स्वविरचित-पाट्या गणितस्य सारमुद्घृतम्
 लोक-व्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्री श्रीधराचार्यः।

२. तत्र भगवता श्रीधराचार्येण बृहत्पाट्यां प्रकारद्वयमुक्त्वा तत् संग्रहे त्रिशती-ग्रन्थे स्थूला एक प्रकाराः प्रदक्षिताः । काशी संस्कृत सीरीज, १६३४ पृ० ६६ ।

३. कोट्यादि लच्यां श्रीधराचार्येण नवशस्यामुक्तम्।

<sup>--</sup> सिद्धान्त शेखर पृ० ५७ ( कुलकत्ता विश्वविद्यालय, १४३२ )

व्यवहार, काष्ठ व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यवहार आदि गणितों का विवरण है। भास्कराचार्य ने बीजगणित के अन्त में श्रीधर के बीजगणित के अति विस्तृत होने का उल्लेख किया है । पाटीगणित तथा बीजगणित के रचियता एक ही व्यक्ति को मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्राचीन काल में योग्य गणितज्ञ गणित के दोनों विभागों पर ग्रन्थ लिखते थे। भास्कराचार्य इसके प्रबल उदाहरण हैं। श्रीधराचार्य इस विषय में भास्कराचार्य के आदर्श प्रतीत होते हैं। श्रीधरने गुणन की जो पारिभाषिकी संज्ञा "प्रत्युत्पन्न" दी है, वह वास्तव में विलक्षण है और वह भास्कर के पाटीगणित में उपलब्ध नहीं होती।

व्यातव्य है कि श्रीधर की 'नवशती' का केवल उद्धरण ही प्राप्त है। ग्रन्थ का हस्तलेख भी कहीं नहीं मिलता। राघवभट्ट ने अपने पदार्थादर्श की रचना १४६३ ई० में तथा मिक्ट में अपने 'गणितभूषण' का निर्माण १३७७ ई० में की थी। इनमें निर्दिष्ट होने से श्रीधर का समय १४ शती से प्राचीन होना चाहिये, परन्तु कितना प्राचीन ? इस प्रश्न का उत्तर विवादास्पद है।

श्रीधर के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। म० म० सुधाकर द्विवेदी 'न्यायकन्दलो' के रचियता दार्शनिक श्रीधर से गणितज्ञ श्रीधर की एकता मानकर उनका समय ६१३ शके मानते हैं , क्योंकि न्यायकन्दली का यही निर्माणकाल है। परन्तु जब तक दोनों ग्रन्थकारों का ऐक्य प्रमाणों से पुष्ट न हो जाय, तब तक यह निर्माणकाल मानना उचित नहीं प्रतीत होता। दीक्षित का कथन है कि महावीर के 'गणितसार संग्रह' ग्रन्थ मं श्रीधर के मिश्रक व्यवहार के कुछ वाक्य आये हैं जिससे श्रीधर महावीर से पूर्वकालीन लेखक सिद्ध होते हैं। महावीर का समय ७७५ शक सं० ( = ६५३ ई० ) है। अत: श्रीधर का समय एतत्पूर्व कभी होना चाहिये। सम्भवत: अष्टम श्रती ई० में श्रीधर का आविभीव हुआ था।

#### श्रीपति

ये सिद्धान्त ज्योतिष के मर्मज्ञ होने के अतिरिक्त गणित के भी महनीय विद्वान थे। गणित-सम्बन्धी इनकी दो रचनाएँ बड़ी ही प्रौढ़ हैं।— (१) गणित-तिलक (२) बीजगणित। गणित-तिलक श्रोपित की विद्वत्ता का प्रतिपादक प्रौढ़ ग्रन्थ है। इसमें केवल १२५ पद्य हैं जिनमें सिद्धान्त का और उससे सम्बद्ध प्रश्नों का वर्णन

<sup>1.</sup> ब्रह्माह्मय-श्रीधर-पद्मनाम बीजानि यस्माद्तिविस्तृतानि ॥

२. द्रष्टव्य गणकतरङ्गिका पृ० २४-२५ (काशी)।

३. भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २३०।

किया गया है। गणित के आठ मौलिक परिकर्मी का वर्णन यहाँ प्रथमतः दिया गया है। तदनन्तर 'कला-सवर्ण' के नाना भेदों तथा जातियों का उदाहरण पूर्वक वर्णन प्रन्थ की मौलिकता तथा नवीनता का पर्याप्त सूचक माना जा सकता है। अन्त में त्रैराशिक, पंचराशिक, एक पत्रीकरण, समीकरण के पूर्व ही कला सवर्ण की भिन्न-भिन्न चार जातियों का वर्णन किया गया है। 'कला-सवर्ण' शब्द गणित का पारिभाषिक शब्द है। कला का अर्थ है भिन्न और सर्वण का अर्थ है एक रूप में लाना। जोड़ने, घटाने के पहले भिन्नों के हर की समान रूप में लाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया का नाम कला-सवर्ण है।

इस ग्रन्थ के ऊपर जैन गणितज्ञ 'सिंह तिलक सूरि'' की महत्त्वपूर्ण टोका है जिसमें श्रीपित के सूत्रात्मक क्लोकों की पूर्ण तथा प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इनके देश काल का पूरा पता नहीं चलता। ये अपने को 'विद्युध चन्द्र गण्धनृत' का शिष्य बतलाते हैं। इनकी तीन रचनायें मिलती हैं—(१) गणित तिलक वृत्ति (२) लीलावती वृत्ति सहित मन्त्रराज रहस्य (३) वर्धमान विद्याकल्प। इन्होंने अपनी इस वृत्ति में श्रीधर-कृत त्रिशतिका, भास्कराचार्य की लीलावतो, लीलावती वृत्ति तथा ब्राह्मीपाटी ग्रन्थ का उल्लेख किया है जिससे इनका काल १२ शती ई० से पूर्व कथमिप नहीं हो सकता।

पाटीगणित तथा बीजगणित के अतिरिक्त इनका सर्वश्रेष्ठ प्रख्यात ज्योतिष सिद्धान्त-विषयक ग्रन्थ है—सिद्धान्त-शेखर, जिसके ऊपर मिक्कभट्ट का भाष्य अधूरा ही प्राप्त हुआ है । आरम्भ के तीन अध्याय तथा चतुर्थ के आधे तक ही वह भाष्य उपलब्ध हुआ है । शेष अध्यायों का व्याख्यान स्वयं सम्पादक ने लिखकर पूरा किया है । इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि का अनुमान भास्कराचार्य के द्वारा उल्लिखत होने की घटना से लगाया जा सकता है । सिद्धान्त ज्योतिष का यह ग्रन्थ प्रौढ़ तथा प्रामाणिक माना जाता है । इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रन्थों का नाम यह है—

(१) जातक-पद्धति (अथवा श्रीपित-पद्धिति); (२) ज्योतिष-रत्नमाला (या श्रीपिति रत्नमाला); (३) रत्नसार, (४) श्रीपिति निबन्ध; (५) श्रीपिति-समुच्चय; (६) धीकोटिद (करण) तथा (७) ध्रुवमानस (करण)। इन ग्रन्थों के

सिंहतिलक स्रि कृत टीका के साथ प्रकाशित (गायकवाड संस्कृत सीरीज, संख्या ७८, १६३७ ई॰)।

२. सं० मिक्किमट्ट के भाष्य (रचनाकाल-१३७७ ई०) के साथ पिरडत बबुआमिश्र के द्वारा सम्पादित कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है (कलकत्ता, १६३२ ई०)।

निर्माण से श्रीपित के ज्योतिषशास्त्रीय बहुल पाण्डित्य, अलोक-सामान्य प्रतिभा तथा व्यापक वेदुष्य का परिचय भलीभाँति लग सकता है।

ज्योतिष रत्नमाला के टीकाकार महादेव के कथनानुसार श्रीपित काश्यप-गोत्री, केंशवभट्ट के पौत्र तथा नागदेव के पुत्र थे। ध्रुवमानस करण में श्रीपित ने अपना परिचय स्वयं लिखा है जो महादेव के कथन का पोषक है—

> भट्टकेशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दनः। श्रीपती रोहिणीखरडे ज्योतिः शास्त्रमिदं ज्यधात्॥

'ज्योतिष रत्नमाला' की स्वोपज्ञ टीका भी उपलब्ध है श्रीपित द्वारा निर्मित मराठी भाषा में, जिससे प्रतीत होता है कि ये महाराष्ट्र के निवासी वे अथवा ऐसे स्थान में रहते थे जहाँ मराठी बोली जाती थी। श्रीपित को महाराष्ट्रीय पण्डित मानना सर्वथा उचित है। इस रत्नमाला के आदिम द्वितीय क्लोक में इन्होंने वराह तथा लल्ल के द्वारा निर्मित शास्त्र का अनुशीलन कर ग्रन्थ लिखने की बात लिखी है—

## िविलोक्य गर्गादि-मुनि-प्रणोतं वराह-लल्लादि-कृतं च शास्त्रम्

फलतः इनका समय वराह मिहिर (६०० ई०) तथा लल्ल (७४८ ई०) के पश्चात् है। सिद्धान्तशेखर का उल्लेख भास्त्रराचार्य (१२ शती) ने किया हैं जिससे इन्हें १२ शती से पूर्व होना चाहिये। 'घोकोटिद' करण ग्रन्थ में ६६१ शक सं० (=१०३६ ई०) करण का काल माना गया है जो स्वयं लेखक का काल है। उस समय यदि ये लगभग चालीस वर्ष के हां, तो इनका जन्मकाल ६६६ ई० के पास मानना चाहिये। ग्रन्थकार के द्वारा स्वयं निर्देष्ठ होने से श्रीपित का आविभिन्नकाल एकादश शती का पूर्वार्ध माना जाना चाहिये। (लगभग १००० ई० से लेकर १०५० ईस्वां तक)। ये बड़े हो निरिभानी, काव्य-कला निष्णात तथा पक्षपातहीन दैवज्ञ थे। रत्नमाला का यह अन्तिम श्लोक इनकी इस मनावृत्ति का पर्याप्त परिचायक है—

भ्रातरद्यतन - विव्रनिर्मितं शास्त्रमेतदिति मा वृथा त्यज । श्रागमोऽत्रमृषिभाषितोपमो नापरं किर्माप भाषितं मया ॥

त्रिनवभवन जातेति स्वोक्त-सिद्धान्तशेखरोक्त लक्ष्यनेनापि पातो गतः (गिणताध्याय—पाताधिकार)।

२. सुधाकर द्विवेदी--गणकतरंगिणी पृष्ट २६-३९।

## महावीर--गणित-सार-संग्रह

महावीराचार्यं ने इस ग्रन्थ को 'अमोघवर्ष' राजा के राज्य काल में लिखा था । इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इसके मंगलाचरण में किया है। यह अमोघवर्ष राष्ट्रकूट-वंशीय राजा था जिसकी उपाधि 'नृपतुंग' थी। शासन काल द१४ ई०—५७७ ई०। अतः महावीर का समय नवी शताब्दी का पूर्वार्ध है। ये कर्नाटक देश के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इस प्रकार महावीर ब्रह्मगुप्त एवं भास्कराचार्य के मध्यवर्ती युग के प्रतिनिधि गणितज्ञ हैं।

'गणितसार संग्रैह' भारतीय गणित का पूर्ण परिचायक ग्रन्थ है जिसमें पाटीगणित के साथ क्षेत्रगणित के भी अंग सम्मिलित हैं। ग्रंथ के नव अध्याय है जिनके
नाम से ही इसके व्यापक विषय का परिचय मिल सकता है। इनके नाम हैं—
(१) संज्ञा (२) परिकर्म (३) कला-सवर्ण (४) प्रकीर्तक (५) त्रैराशिक (६)
मिश्रण (७) क्षेत्रगणित (६) खात और (६) छाया। ग्रंथ के विषय तो वेहीं हैं
जो ब्रह्मगुप्त आदि प्राचीन गणितज्ञों के हैं, परन्तु प्रश्नों की सिद्धि के लिए नये-नये
नियमों का आविष्कार ग्रन्थकार ने अपनी प्रतिभा के बल पर किया है।

#### जैन गांणत

जैन सम्प्रदाय ने गणित को विशेष महत्त्व प्रदान किया। जैनों की परम्परा के अनुसार प्रत्येक आगम के लिए चार अनुयोग आवश्यक बतलाये गये हैं जिनमें 'गणितानुयोग' भी अन्यतम है। भगवती मूत्र का कहना है कि जैन मुनि के लिए संख्यात (अंकगणित) और ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक होता है। अन्तिम तीर्थं कर महावीर अंकगणित में पारंगत बतलाये जाते हैं। इसीलिए महावीराचार्य ने उन्हें 'संख्या-ज्ञान-प्रदीप' कहा है।

जैन धार्मिक साहित्य में सूर्यप्रज्ञिस (प्राकृत नाम मूरपन्नित ) तथा चन्द्रप्रज्ञिस (प्राकृत नाम चन्द पन्नित ) में ज्योतिष शास्त्र का विषय विवेचित किया गया है। सूर्य-प्रज्ञिस जैनागमों का पाँचवा उपांग है और चन्द्रप्रज्ञित सातवाँ उपांग। नाम से तो पता चलता है कि एक में सूर्य का अमण तथा दूसरे में चन्द्र का अमण विवृत होगा, परन्तु चन्द्रप्रज्ञित का विषय सूर्य-प्रज्ञित के समान ही है। सूर्य-प्रज्ञित में सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों की गित आदि का विवरण १०० सूत्रों में विस्तार से दिया गया है। इसमें २० प्राभृत (खण्ड) हैं जिनका वर्ण्य विषय इस प्रकार है—सूर्य के मण्डलों की गित संख्या, सूर्य का विर्यंक गमन, प्रकाश्य क्षेत्र का परिमाण, संवत्सर के आदि-

<sup>1.</sup> मदास सरकार ने श्रंप्रेजी श्रनुवाद के सहित १६१२ में प्रकाशित किया।

अन्त तथा भेद, चन्द्रमा की वृद्धि और ह्रास, शोध्र गति और मन्द गति का निर्णय, चन्द्र सूर्य आदि का उच्चत्वमान, चन्द्र-सूर्य का परिमाण आदि-आदि।

जैनियों के अनुसार दो सूर्य और दो चन्द्र की मान्यता है। इन दो सूर्यी में से दक्षिण दिशा का सूर्य दक्षिणार्घ मण्डल का, और उत्तर दिशा का सूर्य उत्तरार्घ मण्डल का परिभ्रमण करता है । इस जम्बू द्वीप में दो सूर्य हैं । जैनमत में ब्राह्मण पुराणों की भाँति इस लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र स्वीकार किये गये हैं। इस असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु पर्वत अवस्थित है। पहिले जम्बुद्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र है। जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में भारतवर्ष अवस्थित है और उत्तर भाग में ऐरावत वर्ष है। इन दोनों वर्षों में भिन्न-भिन्न सूर्यों की अवस्थिति है। एक सूर्य भारतवर्ष में है और दूसरा ऐरावत वर्ष में है। ये सूर्य ३० मुहुर्त में एक अर्धमण्डल का तथा ६० मुहुर्त में समस्त मण्डल का चक्कर लगाते हैं। परिश्रमण करते हुए इन सूर्यों में कितना अन्तर होता है-इस तथ्य का भी उद्घाटन किया गया है। दशम प्राभृत में २२ अध्याय हैं जिनमें नक्षत्रों से सम्बन्ध रखने वाले अनेक जोतिष सम्बन्धी विषयों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है—नक्षत्रों का योग, उनका कूल, अमावस्या तथा पौर्णमासी को चन्द्र के साथ संयुक्त होनेवाले नक्षत्रों का उल्लेख, चन्द्र के परिभ्रमण का मागं, नक्षत्रों के देवता आदि । नक्षत्रों के गोत्रों का उल्लेख एक विशिष्ट तथ्य है जैसे पुनर्वसु का विशिष्ट गोत्र, हस्त का कौशिक, मूल का कात्यायन आदि । इन २८ नक्षत्रों में सम्पाद्यमान हितकारा भोजनों का भी निर्देश एक मननीय विचार है। इस प्रकरण को 'नक्षत्र भोजन' कहते हैं उदाहरणार्थ कृत्तिका नक्षत्र में दही, आदि में नवनीत, पुनर्वसु में घृत, पुष्प में घृत, श्रवण में खीर, आदि-आदि। इन नक्षत्रों में तत्तत् पदार्थों के हितकारी होने का रहस्य भी विचारणीय है।

जम्बृद्वीप प्रक्राप्ति जैन आगमों का षष्ठ उपांग है। इसमें भौगोलिक विषयों के साथ ज्योतिष विषयों का भी विस्तृत सन्निवेश है। इस प्रज्ञांत के अन्तिम (मप्तम) वक्षस्कार (खण्ड) में ज्योति: शास्त्र का वर्णन दिया गया है जैसे — जम्बृद्वीप में दो सूर्य, दा चन्द्र, ५६ नक्षत्र और १७६ महाग्रह प्रकाशित करते हैं। संवत्सर पांच प्रकार

श. ब्रह्मगुप्त ने स्फुट-सिद्धान्त में तथा भास्कराचार्य ने अपने 'सिद्धान्त शिरो-मिणि' में जैनों को दो सूर्य तथा दो चन्द्र की मान्यता का खरडन किया है। डा० थीबो के कथनानुसार भारतवर्ष में आने से पूर्व यूनानी लोगों में भी उक्त सिद्धान्त मान्य था। द्रष्टस्य डा० थीबो का 'आन दी सूर्य बिज्ञित्ते' शीर्षक निबन्ध (जनरत्न आफ दा एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कत्तकत्ता, जिल्ड ४१)

के बतलाये गये हैं—(१) नक्षत्र, (२) युग, (३) प्रमाण, (४) लक्षण, (५) रानेश्चर और इनके भी अज्ञान्तर भेद होते हैं। अनन्तर नक्षत्रों के देवता, गोत्र, आकार, कुल आदि का सूर्य-चन्द्र के परिभ्रमण आदि का विवरण जैन मान्यता के अनुसार यहाँ दिया गया है। ब्राह्मण ज्योतिषियों के ग्रंथों के तथ्यों के साथ इनकी तुलना करने से उस युग की जैन मान्यता का स्वरूप भलीभाँति समझा जा सकता है।

मलयगिरि ने इन तीनों के ऊपर संस्कृत में टीका लिखी है । आचार्य मलयगिरि (१२वीं शती) हेमचन्द्र ने सहाघ्यायी थे—इसका पता जिनमण्डन गणि कृत 'कुमारपाल प्रबन्ध' से चलता है। मलयगिरि हेमचन्द्र को गुरुवत् मानते थे और इसलिए अपने ग्रंथ में उनको एक कारिका को 'तथा चाहुः गुरवः' कहकर उद्धृत किया है। इस टीका के अध्ययन से जैनाधर्मानुयायियों की ज्योतिष कल्पना का और भी अधिक परिचय मिलता है।

ज्योतिष्करण्डक भी इसी युग का ग्रन्थ है। इन ग्रन्थों में ज्योतिष तथा गणित दोनों का मिश्रण है। विशुद्ध गणितीय ग्रन्थों में महावीराचार्य का यह ग्रन्थ अनुपम है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सिहतिलक सूरि नामक जैन गणितज्ञ में श्रीपति के गणित तिलक के ऊपर एक बड़ी प्रामाणिक वृत्ति लिखी है। जैनियों के गणित साहित्य का एक अनुपम ग्रन्थ है त्रिलोकसार जिसकी रचना नेमिचन्द्र ने की है। इस ग्रन्थ के छः अधिकारों में गणित की दृष्टि से प्रथम अधिकार अत्यधिक महत्व का है। त्रिलोकसार में चौदह धाराओं का वर्णन किया गया है। क्षेत्रमिति के बहुत से आवश्यक नियमों का वर्णन ग्रन्थ की उपादेयता का द्योतक है।

जैन आगम के सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'अंग' कहलाते हैं जो अर्धमागधी में निषद्ध हैं। इनमें रेखागणित के परिभाषिकों शब्दों का अत्यन्त प्राचीन उल्लेख है और साथ ही साथ क्षेत्रमिति का भी विवरण है। भगवती-सूत्र में पाँच रेखाकृतियों के नाम दिये गये हैं—त्र्यस्र (त्रिभुज), चत्रस्र (चतुर्भुज) आयत, वृत्त, परिमण्डल (Ellipse)।

इनमें से प्रत्येक दो प्रकार का होता हैं। समतल होने पर उसका नाम है प्रस्तर तथा ठोस होने पर घन। इस प्रकार इन ठोसों के नाम मिलते हैं—घन त्यस्न, घन

इन तीनों प्रश्निस्यों के विषयों के निमित्त दृष्टब्य 'जैन साहित्य का बृहत् इतिहास' दितीय भाग (प्र० जैनाश्रम, वाराणसी) पृ. १०५-१२६

२. इन टीकाश्चों के विवरण के लिए द्रष्टक 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' भाग तीसरा पृ. ४२१-४२६ (प्रकाशक—जैनाश्रम वाराणसी, १६६८)

३. द्रष्टच्य डा० संस्थप्रकाश रचित 'वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा'
पृ० ६१-६५ (प्रकाशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना )।

चतुरस्न, घनायत, घन वृत्त तथा घन परिमण्डल । आजकल की ठोस ज्यामिति में तो इन सब ठोसों का विवरण मिलता ही है । इससे स्पष्ट है कि उस प्राचीन युग में भी इनकी रचना पद्धित ज्ञात थी जो गणित के इतिहास में महत्त्व का सूचक है । परिधि और व्यास के सम्बन्ध का भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है—(१)√१० (२) तीन से थोड़ा अधिक (त्रिगुणं सिवशेषं) (३) ३ १६ । पहला निर्देश भगवती सूत्र (पु०६१), जम्बूद्धीप प्रज्ञप्ति (सू०३), और सूर्यप्रज्ञप्ति (सू०२०) तथा तत्वार्थसूत्र भाष्य में मिलता है । दूसरा जम्बूद्धीप प्रज्ञप्ति (सू०१६) और उत्तराध्ययन सूत्र (३६। ५६) में दिया गया है । तीसरा जीवाजीवाभिगम सूत्र (११२) में दिया है । जैनियों के ग्रन्थों में मायावर्ग (मैजिक स्कायर) बनाने की भी अनेक विधियों का उल्लेख मिलता है । इन कितपय महत्त्वपूर्णं निर्देशों से आलोचक का पता लग सकता है कि जैन गणित की अपनी अलग महत्ता है । जैन अंगों तथा ग्रन्थों की वैज्ञानिक छानबीन करने से अनेक महत्त्वपूर्णं तत्वों की अवगित हो सकती है जो आजकल भी उपयोगी भिद्ध हो सकती है । इन

### भास्कराचार्य

लीलावती पाटीगाणत का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ हैं भास्कराचार्यं काव्यकला में निष्णात पण्डित थे। वे रूखे-मुखे खूसट ज्यौतिषों न थे, फलतः उनके उदाहरणों में किव-सुलभ कोमल शब्द-विन्यास है। यह पाटीगणित तथा क्षेत्रमिति (मेन्सुरेशन) का सम्मिलित ग्रन्थ है। भास्कर ने क्षेत्र व्यवहार को अंकगणित के भीतर ही समाविष्ट किया है। आजकल यह रिखागणित' के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। भास्कर के समय १२ शती तक रेखागणित उतना विकासत नहीं हो पाया था। इसकी विशेष उन्नति १८वीं शती में हुई जब जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिह (द्वितीय) ने पण्डित जगन्नाथ सम्नाट् से पश्चिमी रेखागणित 'यूक्लिड' का संस्कृत में अनुवाद कराकर प्रचारित किया। भास्कर की प्रतिभा अलौकिक थी। उसका परिचय क्षेत्र-मिति वाले प्रश्नों के समाधान के अवसर पर पदे पदे होता है। सरस प्रश्नों का एक ही नमूना देखिये—

Dr. B. Dutta 'The Jain School of Mathematics' (pp. 141-142)—The Bulletin of Calcutta Mathematical Society Vol 21, No. 2, 1929.

२. एच० म्रार० कापंडिया—गणित तिलक की श्रंग्रेजी भूमिका—पृ० २२-४७। (गायकवाड संस्कृत सीरीज नं० ७८, १६३७)।

बाले मराख-कुल-मूल-द्जानि सप्त तीरे विलास-भरमन्थरगाणयपश्यम्। कुर्वच्च केलि-कलहं कलहंसयुग्मं शेषं जले वद् मराल-कुल-प्रमाणम्॥

आशय है कि हंससमूह के वर्गमूल का सप्तगुणित आधा (६) को क्रीडा की यकावट से धीरे-धीरे सरोवर के तट पर जाते हुए मैंने देखा और शेष दो हंसों को पानी में क्रीडा कलह करते देखा, तो हंसों को संख्या बताओ।

'लीलावती' के नामकरण के विषय में पण्डित समाज में अनेक किम्बदिन्तयाँ प्रसिद्ध हैं। कोई तो इसे उनकी विषवा कन्या के नाम पर निर्मित बतलाते हैं, जिसे पढ़ाने के लिए प्रन्थ का निर्माण हुआ, तो कोई अपत्याभाव से नितान्त दुःखित अनी धर्मपत्नी के मनोविनोदार्थ इसकी रचना बताते हैं। इसमें दूसरा पक्ष बाधित है। मास्कर के पौत्र चंगदेव ने अपने पितामह के तथा तद्वंशीय अन्य विद्वानों के ग्रन्थों के अध्यापनार्थ 'पाटण' नामक ग्राम में (महाराष्ट्र—खानदेश) एक मठका निर्माण कराया था। इस शिलालेख में भास्कर के पूरे वंश का वर्णन है जो भास्करोक्त वर्णन से मेल खाता है। भास्कराचार्य के आदि पुरुष त्रिविक्रम भट्ट दमयन्तीचम्पू के लेखक ये तथा भास्कर के वेदविद्या में निपुण, राजा जैत्रपाल द्वारा सम्मानित पुत्र का नाम लक्ष्मीधर था । फलतः भास्कराचार्य का वंश उनके अनन्तर भी चलता रहा—इसमें सन्देह करने के लिए स्थान नहीं है।

ग्रन्थ में सब मिलाकर २७८ पद्य हैं। बाब में उदाहरणों का स्पष्टीकरण गद्य में भी किया है। विविध परिमाणों के पँमाना तथा परार्ध-पर्यन्त संख्या देने के बाद पूर्णाङ्कों का योग, अन्तर, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल दिय गये हैं जिन्हें परिकर्माष्टक कहते हैं। भिन्न का परिकर्माष्टक, इष्टकर्म, त्रैराधिक, पञ्चराशिक, श्रेढी, क्षेत्रों तथा घनों के क्षेत्रफल, घनफल, कुट्टक, पाक्षिक विपर्यय, सर्वाशिक विपर्यय से सम्बद्ध बातें तथा उदाहरण दिये गये हैं। ग्रन्थ की प्रसिद्ध इसके वैशव तथा ज्यापकत्व

पूरे शिलालेख के लिए द्रष्टच्य गणकतरंगिणी पृ० ३६-४१ तथा शंकर बालकृष्ण दीचित—भारतीय ज्योतिष पृ० ३४३-३४५।

लक्ष्मीधराख्योऽखिलस्रिमुख्यो
वेदार्थंवित् तार्किक चक्रवर्ती।
कतु-क्रिया-कागडिविचार-सारो
विशारदो भास्करनन्दनोऽभूत्॥

के ऊपर आश्रित है। टीका सम्पत्ति तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद इसके सद्यः प्रमाण हैं।

#### टीका सम्पत्ति

लीलावती के ऊपर टीका लिखना मध्ययुगीय ज्योतिषियों की विद्वत्ता की कसौटी थो। व्याख्या में कितपय के नाम ये हैं—(१) गंगाधर की गणितामृत सागरी (१३४२ शक); (२) गणेशदैवज्ञ की बुद्धिविलासिनी (१४६७ शक); (३) धनेश्वर दैवज्ञ की लीलावतीभूषण; ४) मुनीश्वर की लीलावतीविवृति (१५४७ शक); (५) महीधर की लीलावती विवरण; (६) रामकृष्ण की गणितामृतलहरी; (७) नारायण की पाटीगणित-कौमुदी; (६) सूर्यदास की गणितामृतकूषिका; (६) बापूदेव शास्त्री की टिप्पणी सहित व्याख्या तथा (१०) सुधाकर द्विवेदी की उपपत्ति सहिता सुधाकरी टीका। इनके 'बीजगणित' पर कृष्णदैवज्ञ की बीजनवाङ्कर टीका (१५२४ शक) तथा सूर्यदास की टीका उपलब्ध होती है।

इन दोनों ग्रन्थों के अनुवादों को कमी नहीं है। बादशाह अकबर के समय में फैज़ी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया (१५८७ ई०) और शाहजहाँ के समय में अताउल्लाह रसीदी ने बीजगणित का अनुवाद फारसी में किया (१६३५ई०)। १६वीं सदी में अंग्रेजों का जब परिचय इन ग्रन्थों से हुआ, तब से इनके अनुवाद प्रस्तृत किये गये। अंग्रेजी में अनेक अनुवाद हैं जिनमें स्ट्रेची ने बीजगणित का १८१३ ई० में, टेलर ने लोलावती का १८१६ में तथा कोलबूक ने दोनों का अनुवाद १८१७ ई० में किया। भारतीय भाषाओं में भी अनेक अनुवाद उपलब्ध होते हैं।

बीजगणित नामक ग्रन्थ के आरम्भ में भास्कराचार्य ने बीजगणित की उपयोगिता बतलाई है। उनका कहना है कि व्यक्त गणित के प्रश्नों का उत्तर तब तक ठीक रूप से नहीं दिया जा सकता, जब तक बीजगणित की युक्तियों का उपयोग न किया जाय। इसलिए अंकगणित की सुव्यवस्था के लिए बीजगणित की सत्ता आवश्यक है। भास्कराचार्य ने इस गणित के लिए बीज-क्रिया का उपयोग किया है। इस ग्रन्थ की रचना लीलावती की रचना के अनन्तर हुई। भास्कराचार्य का यह बीजगणित विषय के स्पष्ट विवेचन से इतना मौलिक है कि अपने विषय का यह प्रतिनिधि ग्रन्थ

<sup>1.</sup> E. Strachey. 2. J. Tayler. 3. Henry Thomas Colebrooke.

४. पूर्वं प्रोक्तं व्यक्तमब्यक्तवीजं प्रायः प्रश्ना नो विनाऽव्यक्त-युक्तया । ज्ञातुं शक्या मन्द्रधीभिनितान्तं यस्माक्तस्माद् विचम बीजिक्रियां च ॥

माना जाता है। इसी लिए इमका अनुवाद मध्ययुग (१६वीं शती) में फारसी में हुआ तथा १६वीं शती के आरम्भ में अंग्रेजी में हुआ। ग्रन्थ के आरम्भ में धन, ऋण आदि का वर्णन देकर, बीजगणित के अनुसार जोड़, घटाना, गुणा आदि का वर्णन दिया गया है। इसके अनन्तर करणी के छः प्रकार का वर्णन है। तदनन्तर कुट्टक सम्बन्धी सिद्धान्तों का विशद विस्तृत विवरण है। वर्गप्रकृति तथा चक्रवाल के वर्णन के अनन्तर समीकरण तथा उसके भिन्न-भिन्न प्रकारों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। एकवर्ण समीकरण में क का मूल्य निकालने की विधि है और अनेकवर्ण समीकरण में क और ख दोनों अज्ञात संख्याओं के मूल्य निकालने का वर्णन है। इस प्रकार बीजगणित से सम्बद्ध समस्त विषयों का सांगोपांग विवेचन ग्रन्थ को उपयोगी तथा उपादेय बना रहा है।

भास्कर एक प्रतिभाशाली किव थे और उन्हें अपने किवत्व का समुचित अभिमान था। सिद्धान्तिशिरोमणि के तेरहवें अध्याय में रिचत ऋतुवर्णन उनकी किव-प्रतिभा का पर्याप्त परिचायक है। यह ऋतु-वर्णन वर्ण्य विषय से साक्षात् सम्बद्ध नहीं है और सरम किव के मधुर उद्गार का मधुमय प्रतीक है। किवता की यह प्रशस्ति कितनी सुन्दर तथा श्लेषमयी है—इसे विशेष बतलाने की आवश्यकता नहीं है—

> सरसमभिलपन्ती सत्कवीनां विद्रवा-नवरतरमणीया भारती कामितार्थम्। न हरति हृद्यं वा कस्य सा सानुरागा नवरत रमणीया भारती कामितार्थम्॥

> > —सिदान्त शिरोमिशा १३। १३

सिद्धान्तिशिरोमणि का स्वोपज्ञ भाष्य (वासना भाष्य सरल टीका-प्रणयन का आदर्श उपस्थित करता है मिसमें सरल-सुबोध शब्दों में मूल के निगूढ अर्थ को अनायास समझाया गया है। फलतः भास्कराचार्य ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में चतुरस्र पाण्डित्य से मण्डित पण्डित थे—यह कथन पुनरुक्तिमात्र ही है।

### नारायण पण्डित

पाटीगणित के इतिहास में लीलावती का यदि कोई स्पर्धी ग्रंथ है, तो वह नारायण पण्डित की गणित-कौमुदी ही है। नारायण के देश का पता नहीं चलता, परन्तु

पं० विशुद्धानन्द गौड़ रचित सं० हि० टीका समेत ११४३, मास्टर खेलाडीलाल (काशी)। सं० चौलम्भा काशी संस्कृत मीरीज, नं० १४८, काशी, ११४१, हिन्दी तथा नवीन संस्कृत टीका के साथ।

प्रंथ के अन्तिम श्लोक में ग्रंथ का रचना-काल १२७८ शक ( = १३४६ ई०) बतलाया गया है जिससे इनका आविर्भाव काल चतुद्द श्रे श्रेति का मध्यकाल सिद्ध होता है। प्रतिपादन की शैली लीलावती की परिपाटी को स्पर्श करती है। ग्रंथकार के पिता नृसिंह श्रोतस्मार्तार्थ-वेत्ता सकल-गुणनिधि तथा शिल्प-विद्या-प्रगल्भ बतलाये गये हैं। गणितकौ मुदी के प्रश्न लीलावती के समान ही लिलत भाषा में निबद्ध हैं। नारायण के कथनानुसार गणित कौ मुदी से पूर्व 'बीजगणित' की रचना की गई थी। फलत: अन्यक्त तथा व्यक्त उभयविष्य गणितों के प्रौढ़ प्रतिभाशाली ज्योतिर्विद् प्रतीक होते हैं। इन दोनों ग्रन्थों की पुष्पिका एक समान है जो दोनों के लेखकों की अभिन्नता का स्पष्ट प्रमाण है। दोनों की पुष्पिका में ग्रंथकार अपने को 'सकल कलानिधि श्रीमन्तृसिंह-नन्दन गणित-विद्या-चतुरानन नारायण पण्डित' बतलाता है। दोनों में भेद मानने का अवसर नहीं है।

'गणित कौ मुदी' को अनेक विशिष्ठताओं में गणित के कठिन प्रश्नों के समाधान की नवीन रीति के साथ 'माया वर्ग' (मैंजिक स्वायर ) की रचना के अनेक प्रकार बतलाये गये हैं। यह जानने की बात है कि मायावर्ग की प्रथम रचना तथा आविष्कृति का श्रेय हिन्दू गणितज्ञों को है। नारायण से पहिले भी मायावर्ग की रचना के नियम निर्दिष्ठ थे, परन्तु इसे तांत्रिक पूजा का गुद्धा अंग मानकर गणितज्ञ लोग अपने प्रन्थों में इसका वर्णन नहीं करते थे। इससे पूर्व भैरव तथा शिव-ताण्डव तन्त्रों में इसकी निर्माण-विधि बतलाई गई है। परन्तु गणितज्ञों में नारायण ही इस विद्या के प्रथम प्रतिपादक प्रतीत होते हैं। यूरोप में १५ शती में इस विद्या का उदय हुआ जिससे लगभग एक सौ वर्ष पूर्व गणित कौ मुदी में यह विषय वैज्ञानिक रीति से विन्यस्त है और यह इस प्रन्थ की महती विशिष्ठता है—इसमें दो मत नहीं हो सकते।

प्रनथ का प्रकाशन सरस्वती भवन प्रनथमाला (नं० ५७) में दो खराडों में हुआ है—प्रथम खराड १६३६ में श्रीर दूसरा स्त्रगड १६४२ में । सम्पादक की विद्वत्तापूर्ण भूमिका मननीय तथा द्रष्टव्य है।

गजनग रिविमित शाके दुमु खिवर्षे च बाहुले मासि ॥
 धातृतिथौ कृष्णदिले गुरौ समाप्तिगृतं गिणितम् ॥

३. श्रत्र पाटीगणिते खहरे कृते लोकस्य व्यवहृतौ प्रतीतिर्नास्तीत्यतो खहरो नोक्तः । श्रस्मदीये बीजगणिते बीजोपयोगित्वात् तत्र खहरः कथितः (श्रून्यपरिकर्म में नारायण का वचन ) 'नारायणीय बीजम्' नाम से इसकी एक श्रपृर्णं प्रति सरस्वती भवन में उपलब्ध (प्रकाशित) है।

### मुनीश्वर (विश्वरूप)

सत्रहवीं शती के पूर्वार्ध में मुनीइवर नामक एक प्रख्यात ज्योतिर्विद हो गये हैं जिन्होंने सिद्धान्त तथा पाटीगणित दोनों के ऊपर टीका और स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन किया है। इन्होंने भास्कराचार्य के लीलावती तथा सिद्धान्तिशरोमणि दोनों के ऊपर प्रख्यात व्याख्यायें लिखीं। लीलावती की व्याख्या का नाम 'निसृष्टार्थंदुती' है, तथा सिद्धान्तिशिरोमणि की व्याख्या का नाम 'मरीचि' है जो प्रमेयों के बाहुल्य, प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण तथा सिद्धान्तों के तर्कंयुक्त विवरण के कारण भाष्य नाम से अभिहित किया जाता है। इसके पूर्वार्ध की रचना १५५७ शक में (=१६३५ ई० में) हुई तथा उत्तरार्ध का निर्माण उसके तीन वर्ष पीछे १५६० शक में ( = १६३ द ई० में ) हुआ। मुनीश्वर को बादशाह शाहजहाँ का आश्रय प्राप्त था जिसके राज्याभिषेक का ठीक-ठीक समय हिजरी सन् में इन्होंने यहाँ दिया है जो ४ फरवरी १६२ द ई० में सूर्योदय से ३ घड़ी बाद सिद्ध होता है। ये काशीवाशी थे तथा ज्योतिर्विदों के प्रख्यात वंश में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता रंगनाथ ने सूर्यसिद्धान्त के ऊपर 'गूढ़ार्थ-प्रकाशक' नामक टिप्पण १५२५ शक (= १६०२ ई०) में लिखा जो एशिएटिक सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इनके टिप्पण से पता चलता है कि उस समय पर यूरोप-निवासी (फिरंग नाम से प्रख्यात , भारत में आने लगे थे। मूनीश्वर ने दो स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन किया था-

- (१) सिद्धान्त सार्वभौम—यह सिद्धान्त ज्योतिष का महनीय ग्रन्थ हैं जिसके ऊपर ग्रन्थकार के स्वोपज्ञ टीका लिखी। ग्रन्थ का रचना-काल—१५६८ शक (= १६४६ ई०) तथा टीका का निर्माण-काल १५७२ शक (= १६५० ई०) है।
- (२) पाटीसार—पाटीगणित के ऊपर इनकी स्वतन्त्र रचना है। इन ग्रन्थों में मरीचिभाष्य ही अत्यन्त उदात्त तथा प्रौढ़ ग्रन्थ माना जाता है। इस भाष्य के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि मुनीश्वर भास्कराचार्य के परमभक्त थे और इसलिए भास्कर के विरोधी कमलाकर भट्ट के साथ इनका महान् संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के खण्डन मण्डन के प्रमापक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। मरीचिभाष्य का नई टीका तथा हिन्दी विवृति के साथ पण्डित केदारदत्त जोशी ने काशी से हाल में सम्पादन किया है । वह सर्वथा स्तुत्य तथा प्रशंसनीय है। मुनीश्वर 'विश्वरूप' के नाम भी प्रस्थात थे।

१. इस वंश के वर्शन के लिए द्रष्टव्य गयाक तरिक्विशी पृष्ठ ७६--६१।

२. द्रष्टस्य गण्क-तरंगिणी पृष्ठ ६२ ।

इ. हिन्दू विश्वविद्यालय की ज्यौतिष प्रन्थमाला में प्रकाशित, वि० सं० २०२० ।
 ईसवी सन् १६६४; दो खरडों में प्रकाशित ।

# (ख) बीजगणित

'बीजगणित' नाम की उत्पत्ति का श्रेय भारतीय गणितज्ञ आर्यभट की देना उचित है। 'बीजगणित' का तात्पर्य उस गणित से हैं जिसमें बिना किसी अंक की सहायता से गणित का विधान किया जाता है। 'बीजगणित' का शाब्दक श्रथं है मूल अक्षरों से सिद्ध होने वाला गणित। 'अन्यक्त गणित' इसी का नामान्तर है। पाटी-गणित या 'अन्द्रुगणित' को व्यक्त गणित कहा जाता है, क्योंकि वह व्यक्त अंकों के द्वारा सम्पन्न होता है। उससे भिन्न होने के हेतु अक्षरों की सहायता से साव्य होने के कारण इसे 'अन्यक्त गणित' कहा जाता है।

यूरोपोय देशों में इस विद्या को 'अलजबा' कहा जाता है। इस नामकरण का अपना एक विशिष्ट कारण है।

#### 'अलजबा' नाम का उदय

'श्रतज्ञा' का नामकरण आकस्मिक है। यह अरब के एक मान्य गणितज्ञ के द्वारा प्रणीत ग्रंथ के नाम पर है। इस गणितज्ञ का नाम था—मुहम्मद इब्न मूसा अल खोवारिज्मी [ अर्थात् खोवारिज्म ( प्रसिद्ध नाम ख्वारेज्म ) के निवामी, मूसा के पुत्र मुहम्मद ] इसने बगदाद में ८२५ ईस्वी के आसपास एक प्रख्यात ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसका नाम है—'अलजब्र वल मुकावलाः'। इस ग्रंथनाम की ठीक-ठीक व्याख्या नहीं हो सकी थी। अव इसका अर्थ लगा है। अलजब्र अरबी का शब्द है और इसी का समानार्थक फारसी शब्द है 'मुकावलाः'। अर्थात् इन भिन्न-भाषीय शब्दों का एक ही अर्थ है—समीकरण। यही समीकरण बीजगणित का विशिष्ट विषय माना जात था और यूरोप के अनेक देशों में बीजगणित का यही अर्थ आज भी समझा जाता है। किसी अज्ञात संख्या का ज्ञात संख्या के साथ समीकरण करने से अज्ञात संख्या का परिचय मिल जाता है और यह परिचायक गणितशास्त्र ही बीजगणित है।

जैसे क<sup>2</sup> + २ क = २४ इस समीकरण का निर्धारण कर अज्ञात 'क' का मूल्य ४ होता है। और यही मूळतः कार्य था बीजर्गाणत का। इसीळिए मुहस्मद इब्न मूसा ने अपने ग्रंथ का नाम इसी समीकरण की मुख्यता के कारण दिया। इसी ग्रन्थ ने यूरोप पर अपना प्रकृष्ट प्रभाव जमाया। इसका अनुवाद ११४० ई० के आसपास चिस्टर के राबर्ट नामक विद्वान् ने किया और तब से यह यूरोप में बीजगणित का सर्वमान्य ग्रन्थ हो गया। और इसी ग्रन्थ के आदि शब्द के आधार पर यह अव्यक्त गणित 'अलजन्ना' के नाम से प्रख्यात हो गया।

बीजगणित के आविष्कार करने का श्रेय भारतीयों को है। इस विषय में आलो-चकों के दो मत नहीं है। गणित के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक काजोरी का अनुमान तो यह है कि बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान् दियोफान्तस<sup>१</sup> (२४६-३३० ई० को बीजगणित का प्रथम आभास भारत से ही मिला था। १६वीं सदी के गिर्णतज्ञ द मोरगाँ ने लिखा है कि दियोफान्तस का बीजगणितीय ज्ञान भारतीय विज्ञान के सामने नाममात्र का है। उसी सदी के जर्मन गणितज्ञ हानकेल का कथन है कि यदि अकरणी-गत और करणीगत संख्याओं और राशियों के मान-निर्धारण में व्यक्तगणित के प्रयोग का नाम बीजगणित हो, तो उसके आविष्कार का सम्पूर्ण श्रेय हिन्दुओं को ही है।

### यूनानी बीजगणितज्ञ

दियोफेन्टस ग्रीक देश का निवासी था, परन्तू उसके जन्मस्थान का पता नहीं चलता । विशेषजों की सम्मति है कि यदि उसका ग्रन्थ ग्रीक भाषा में निबद्ध नहीं होता, तो कोई भी उसे ग्रीक मानने के लिए तैयार नहीं होता। ६४ वर्ष की आयु में लगभग ३३० ईस्वी में उसकी मृत्यू हुई। अपनी पूरी आयू का षष्ठांश उसने विताया बाल्यकाल में. द्वादशांश यौवन में. तदनन्तर सप्तमांश विताया कूमारावस्था में। अनन्तर वह गृहस्य बना । पुत्र भी उसे हुआ, परन्तु वह भी उसके जीवन काल में ही गतायु हो गया । उसके प्रधान ग्रन्थ का नाम है—'श्रारिथमेटिका' जो तेरह खण्डों में समाप्त हुआ था, परन्तु जिसका केवल सात खंण्ड ही आज उःलब्ध है। इस ग्रंथ के प्रथम खण्ड में उसने बीजगणित से साक्षात् सम्बन्ध रखने वाले नियमों का वर्णन किया है। ये नियम एकदम नृतन हैं तथा युनान की गणितीय परम्परा से निवान्त असम्बद्ध हैं। इन नियमों के आविष्कार की प्रेरणा दियोफेन्टस को कहाँ से प्राप्त हुई है ? इस समस्या का पूरा समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। परन्तु 'गणित का इतिहास' के प्रणेता डा० एफ० काजोरी की मान्यता है कि ये नियम उसे भारतीय पण्डितों के बोजगणित से प्राप्त हुये थे, अन्यथा इनके उद्गम की समस्या असमाहित ही रह जाती है। यूनानी गणित की परम्परां से उनकी प्राप्ति होना नितान्त असम्भव व्यापार है।

निष्कर्ष यह है कि दियोफान्तस नामक यूनानी गणितज्ञ ने चौथी सदी के मध्यकाल में तेरह अध्यायों में 'पाटी-गणित' के जिस ग्रन्थ को लिखा था, उसके केवल एक अध्याय में ही बीजगणित का वर्णन है। इसने सरल समीकरणों और वर्गात्मक समीकरणों की नींव डाली। परन्तु इस ग्रन्थ का बहुल प्रचार न हो सका, क्योंकि

<sup>1:</sup> Diophantus. 2. Rational. 3. Irrational.

भ. द्रष्टस्य काजोरी का ग्रन्थ 'ए हिस्टी आफ मैथेमेटिक्स' (न्यूयार्क; १६०६.)
 पृष्ठ ७४-७७ ।

उसके प्रन्थ का पता चला सोलह शती के मध्य में इटली के एक पुस्तकालय में, जब उसका लातिनी भाषा में अनुवाद किया जाइलैंग्डर नामक विद्वान् ने १५७५ ई० में। इससे पहिले ही मुहम्मद बिन मूसा का पूर्वोक्त प्रन्थ यूरोप के विद्वानों में प्रख्यात हो गया था और बीजगणित की नींव मध्ययुग में इसी प्रन्थ की सहायता से पड़ चुकी थी। मूसा का अरबी में लिखा प्रन्थ भारतीय बीजगणित के आधार पर ही लिखा गया है। जिस हिन्दू गणितज्ञ ने भारत में बीजगणित की नींव डाली, वे आर्यभट ही है। इनके अनन्तर ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित का परिष्कार तथा परिबृहण किया। इन्हीं के प्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यहीं से अरब वालों ने यह विद्या सीखी। कोलबृक ने अनेक तर्क देकर यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मगुप्त का बीजगणितीय वर्णन अरबों वालों के वैज्ञानिक उत्थान से पूर्व का है। इसलिए स्पष्ट है कि बीजगणित की उद्भावना तथा प्रेरणा का श्रेय हिन्दू मों को ही है। भास्कराचार्य (१२ शती) ने बीजगणित के ऊपर स्वतन्त्र प्रन्थ लिखकर इस शास्त्र की और भी अधिक प्रगति की और अनेक नवीन तथ्यों का वर्णन कर इसे पूर्णकृपेण विज्ञान की कोटि में प्रस्तुत कर दिया।

यूरोप के बीजगणित तथा भारतीय बीजगणित को एक श्रृंखला में लाने का श्रेय अरब के विख्यात गणितज्ञ मुहम्मद इब्न मूसा को ही है। मुहम्मद के ऊपर ब्रह्मगुप्त का प्रभाव पड़ा और मूसा के ग्रन्थों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में होकर यूरोप में बीजगणित को प्रगति देने में समर्थ हुआ। इतना ही नहों, चीन के गणित पर तथा उसके द्वारा जापान के गणित पर भी भारतीय बीजगणित का प्रभाव हिष्टगोचर होता है। विलियम्स का कहना है कि हिन्दुओं की बीजगणितीय प्रक्रिया चीन साम्राज्य के गणितज्ञों को ज्ञात थी, और यद्यपि दोनों देशों का बौद्धिक आदान-प्रदान बहुत दिनों से बन्द था तो भी इसका अनुशीलन आज भी चान में उसी रीति से विद्यमान है। इन सब निर्देशों से स्पष्ट है कि वर्तमान बीजगणित का मूल आर्यभट और उससे पूर्व के युग में भी प्रतिष्ठित था। तथ्य तो यह है कि ज्योतिष के सिद्धान्तों के विकास के साथ-साथ बीजगणित का भी विकास होता आया, और इस प्रकार हिन्दुओं को बीजगणित का ज्ञान कम-से-कम ३००० ई० पूर्व है। मैक्डानाल्ड ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं-ये ग्रन्थ एक से अधिक अज्ञात संख्याओं के समीकरण और एक से उँचे स्थल के समीकरण की रीति बताते हैं। इन विषयों में भारतीय बीजगणित सिकन्दरिया के यूनानी गणितकार डियोफान्तुस् की गणित से आगे बढ़ी हुई है। भारतीय ग्रन्थकारों ने विश्लेषण-क्रिया को बहुत दूर तक पहुँचाया था और उनका बीजगणित में महत्त्वपूर्ण आविष्कार द्वितीय स्थल की असीमाबद्धे संख्याओं के समाधान की किया है।"

1880 Selving edizonalized Superintension Consultation

<sup>1.</sup> Degree. 2. Indeterminate.

सिद्धान्त

भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ में बीजगणित के चारों क्रियाओं—जोड़, बाकी, गुणा, भाग का वर्णन तथा वर्ग तथा वर्गमूल नियमों का सरल रीति से वर्णन किया है। शून्य के विषय में भास्कर ने जो नियम दिये हैं वे बड़े ही मौलिक तथा सैद्धान्तिक महत्त्व के हैं। उन नियमों का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है—शून्य को किसी राशि में जोड़ दो या किसी राशि में से घटा दो तो घन या ऋण राशि का विपर्यास (अदला बदला) नहीं होता। पर यदि शून्य में से घन राशि घटाओंगे तो ऋण और ऋण राशि घटाओंगे, तो घन हो जाता है। शून्य के गुणन में गुणनफल शून्य ही होता है। केवल भाग में भेद होता है। यदि किसी राशि को शून्य से भाग दे तो 'खहार' राशि प्राप्त होगी। खहार का तात्पर्य अनन्त संख्या है।" इस प्रकार भास्कराचार्य ने बीजगणित के इन समीकरणों को सिद्ध किया है—

क  $+ \circ = \pi$ , क  $- \circ = \pi$ , क  $\times \circ = \circ$ , क  $\div \circ = \infty$ ,  $\circ \stackrel{\circ}{=} \circ$ ,  $\sqrt{\circ} = \circ$ ,  $\circ - (\pi) = -\pi$ ,  $\circ - (-\pi) = +\pi$ । बीजगणित की हिष्टि से ये तथ्य बड़े ही मौलिक हैं।

#### समीकरण

ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के लिए समकरण तथा समीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त' में किया है (१६।६३)। इसके टोकाकार पृथूदक स्वामी ने इसके लिए साम्य शब्द का भी प्रयोग किया है। श्रीपित इसे 'सद्दशीकरण' कहते हैं तथा नारायण पण्डित समाकरण, साम्य तथा समत्व इन तीनों शब्दों का प्रयोग करने हैं। समीकरण में प्रयुक्त अव्यक्त राशियों का नामकरण इस प्रकार है—यावत्-तावत् (या), कालक (का), नीलक (नी), पीतक (पी), लोहितक (लो), हरीतक (ह), श्वेतक (श्वे), चित्रक (चि), कियलक (क), पिगलक (पि), धूम्प्रक (धू), पाटलक (पा), शवलक (श्वे), स्यामलक (श्या), ओर मेचक (में)। नारायण पण्डित ने वर्णमाला के क आदि अक्षरों का ही प्रयोग किया है। भास्कराचार्य ने अपने बीजगणित में रत्नों के नाम के प्रथमाक्षरों को अव्यक्त राशियों के लिए प्रयुक्त किया है जैसे माणिक्य (मा), इन्द्रनील (नी), मुक्ताफल (मु) इत्यादि।

समीकरणों के अनेक प्रकार संस्कृत के एतद्विषयक ग्रन्थों में दिये गये हैं। जिन्हें यावत्-तावत् (Simple equation), वर्ग (quadratic), वन (cubic), वर्गवर्ग (Biquadratic), कहा जाता था। ब्रह्मगुप्त ने इनका नाम रक्खा—(१) एकवर्ण

<sup>1.</sup> Equation.

समीकरण जिसमें एक अज्ञात हो, (२) अनेकवर्ण समीकरण जिसमें अनेक अज्ञात हो और (३) भावित समीकरण जिसमें कई अव्यक्तों का गुणन हो।

पृथ्रदक स्वामी ने एक भिन्न ही वर्गीकरण किया है। उनकी दृष्टि में ये चार प्रकार के होते हैं—(१) रैखिक (Linear) समीकरण एक अव्यक्त राशि वाला (२) अनेक अव्यक्त राशि वाला रैखिक समोकरण (३) एक, दो या अनेक अव्यक्त राशियों वाला द्वितीय, तृतीय और उच्च घातों के समीकरण और (४) कई अव्यक्त के गुणन वाले समीकरण। तीसरे कोटि के समीकरण को 'मध्यमाहरण' भी कहते हैं। कृद्धक (Indeterminate equations)

प्रथम घात ( Degree ) के अनिर्णीत विश्लेधण को भारतीय गणित में कुट्टक, कुट्टाकार य। कुट्ट नाम से पुकारते हैं। ये नाम भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यदि किसी दी हुई संख्या को किसी ऐसी अज्ञात संख्या से गुणा करे और फिर इसमें कोई क्षेपक घटावें या जोड़े और फिर किसी दिये गये भागहार से भाग दे कि अन्त में शुन्य शेष बचे तो उस गुणक को कुटूक कहते हैं। कुटुक की यही परिभाषा भिन्न-भिन्न गणित ग्रन्थों में मिलती है। आर्यभटीय की टीका में कुट्टक और कुट्टाकार नामों का प्रयोग है। ब्रह्मगुप्त ने भी अपने ग्रन्थ में कुट्टक, कुट्टाकार और कुट्ट इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। महावीराचार्य ने कुट्टीकार शब्द का विशेष प्रयोग विया है। कुट्टक की प्रक्रिया में आने वाले शब्दों के लिए भास्कराचार्य की शब्दावली महावीर की शब्दावली से भिन्न है। जो कुछ भी हो भारतीय बीजगणित में कुट्टक की मीमांसा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। कुट्टक की सहायता से खर - कय = ± ग इस प्रकार के समीकरणों का हल होता था। इस समीकरण का समीचीन समाधान सबसे पहले आर्यभट प्रथम ( ४९९ ई० ) ने किया था। ब्रह्मगुप्त और महावीर की भी मीमांसा बड़ी सुन्दर है। आर्यभट द्वितीय ने भी इसकी मीमोंसा विस्तार से की है और इसके सम्बन्ध में कई प्रक्रियायें दी हैं। भास्कराचार्य के बीजगणित का कुट्टकाध्याय सैद्धान्तिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का माना जाता है।

## चक्रवाल विधि ( Cyclic Method )

इस विधि का प्रयोग 'न कै + त = खें' इस प्रकार के समीकरणों के लिये किया आता है जो विशेष महत्त्व का है। इस चक्रवाल का संकेत तो ब्रह्मगुप्त की विधि में भी मिलता है पर इसका विस्तार से वर्णन भास्कराचार्य ने अपने बीजगणित के एक पूरे अध्याय में किया है।

इसके अतिरिक्त पूर्णाङ्क भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के बनाने के लिए तथा दिये गए कर्ण के अनुसार समकोण त्रिभुज बनाने के निमित्त जिस बीजगणितीय नियम की आवश्यकता होती है, उसका अनेकश: वर्णन संस्कृत के अनेक गणित ग्रन्थों में मिलता है। इन त्रिभुजों के निर्माण की विधि तो शुल्ब सूत्रों में भी दी गई है परन्तु उसके लिए उपयोगी अनेक बीजगणितीय प्रक्रिया का वर्णन पिछले युग के आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में दिया है। पैथेगोरस के नाम से विख्यात साध्य की—समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है—बीजगणित की विधि से दो सिद्धियाँ भास्कराचार्य ने दी हैं जिनमें से एक वही है जिसे यूरोप में वालिस (१६१६-१७०३ ई०) ने अपने कोणविभाग-विषयक ग्रन्थ में सर्वप्रथम दिया था। इसी प्रकार चलन-कलन (Differential Calculus) का सिद्धान्त यूरोप में सर्वप्रथम न्यूटन ने सत्रहवीं सदी में प्रतिपादित किया था। परन्तु भारतवर्ष में उससे कम से कम पाँचसों वर्ष पूर्व भास्कराचार्य (१२वीं शती) 'तात्कालिकी गति' के नाम से इस गणित का आविष्कार कर चुके थे। बाद के भारतीय गणितज्ञों ने इसका महत्त्व उतना सही समझा और इसलिए उसे विकसित करने की जगह उसका खण्डन ही किया। ।

### करणी (Surds)

करणी की परिभाषा यह है—'यस्य राशेमूं जेडपे चिते निरमं मूलं न संभवित स करणी' अर्थात् जिस राशि का पूरा (निरम) मूल नहीं मिले उसे करणी कहते हैं। भास्कराचार्य ने अपने बीजगणित में करणी सम्बन्धी संवलन, व्यवकलन, गुण, भागहार, वर्ग तथा वर्गमूल निकालने से सम्बन्ध रखने वाली सभी प्रक्रियायें दी हैं। दो करणियों के योग का नाम है 'महती संज्ञा' और उसके घात को (गुणन को) दुगुना करें, तो इसका नाम है—लघु संज्ञा'।

करणी =  $\sqrt{n} + \sqrt{n}$  या  $\sqrt{n} - \sqrt{n}$  इसके वर्ग करने पर होता है =  $n + m \pm 2$   $\sqrt{n}$ 

इसमें (क + ख) का नाम है महती संज्ञा तथा २√कख का नाम है 'लघुसंज्ञा'। करणियों का जोड़-घटाना, गुणा भाग आदि निकालने के लिए भास्कराचार्य ने भिन्न-भिन्न विधियों का भी उल्लेख किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि १२वीं शती तक भारतीयों ने बीजगणित के जिन बड़े-बड़े नियमों का आविष्कार कर दिया था उनमें से महत्त्वपूर्ण कतिपय नियम ये हैं—

- (१) ऋण राशियों के समीकरण की कल्पना।
- (२) वर्ग, घन और अनेक घात समीकरएों को सरल करना।
- (३) अंकपादा, एकादिभेद और कुट्टक के नियम।

१. सुधाकर द्विवेदी—चलन कलन, काशी १८८६ ई०, पृ० ५।

- ( ४ ) एकवर्ण और अनेकवर्ण समीकरण।
- ( ५) केन्द्रफल वर्णन करना जिसमें व्यक्त और अव्यक्त गणित का उपयोग हो।
- (६) असीमाबद्ध समीकरणों का हल। इसका पता पश्चिमी जगत् में सबसे पहले १६२४ ई० में लगा। भारत में आर्यभट ने पंचमशतो में ही इसका वर्णन सबसे पहले किया है।
- (७) द्वितीय घात का असीमाबद्ध समीकरण। पश्चिम में इसका सर्वप्रथम खोज यूलर (१७०७-६३ ई०) ने किया था। भारतीयों ने बीजगणित के इन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की सर्वप्रथम खोज की थी। इसकी प्रशस्ति विख्यात अमेरिकन गणितज्ञ डा० कजोरी ने की है।

इस प्रकार बीजगणित का आविष्कार और विकास तथा ज्यामिति और खगोल में इसका प्रयोग भारतीयों ने पहले पहल किया था। अरब में इसका प्रचार भारतीयों के द्वारा ही हुआ। उन्हीं से सीख कर अरबी विद्वान मूसा तथा याकूब ने अरब में इसे प्रचारित किया, जहाँ से यह यूरोप में फैला। चीन और जापान में भी इसके प्रचार का श्रेय भारत को ही है।

# (ग) रेखागणित

रेखागणित का भी आविष्कार भारतवर्ष में ही हुआ और वह भी अत्यन्त प्राचीन काल में। ऐसे प्रबल प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट पता चलता है कि ऋ खंद के युग् में भी रेखागणित के मान्य सिद्धान्तों का उदय हो चुका था। रेखागणित का यथार्थ भारतीय नाम 'शुल्ब' है। इसीलिए रेखागणित की प्रक्रिया को अर्थात् त्रिकोण, चतुर्भुज वृत्त ग्रादि बनाने को 'शुल्बं। किया' के नाम से पुकारते हैं। रेखागणित को रज्जु शब्द के द्वारा भी पुकारते थे। कात्यायन ने अपने 'शुल्बसूत्र' के आरम्भ में इस विद्या के लिए रज्जु शब्द का ही प्रयोग किया है। संस्कृत में शुल्ब तथा रज्जु का समान ही अर्थ है रस्सी जिससे कोई लम्बाई नापी जाय। शुल्ब शब्द संस्कृत की शुल्ब धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है मापना। अतएव शुल्ब का अर्थ 'नापने की विद्या' या रेखागणित होना स्वाभाविक है। शुल्बसूत्र में रज्जु शब्द से रेखा का भी बोध होता है। उदाहरण के लिए 'अश्ण्या रज्जु। जिसका अर्थ है कर्ण रेखा। 'मानव शुल्ब होता है। उदाहरण के लिए 'अश्ण्या रज्जु। जिसका अर्थ है कर्ण रेखा। 'मानव शुल्ब

<sup>1.</sup> The glory of having invented general methods in this most subtle branch of mathematics belongs to the Indians.

<sup>-</sup>History of Mathematics, New York 1909.

सूत्र' में रेखागणित के विज्ञान को 'शुल्ब विज्ञान' कहा गया है। इसी प्रकार रेखागणित के विशेषज्ञ को शुल्बविद् तथा पूछने वाले को शुल्ब-परिपृच्छक नाम दिया गया है। ये सब प्रमाण सिद्ध करते हैं कि इस शास्त्र का प्राचीन संस्कृत नाम शुल्बविद्या या शुल्बविज्ञान है।

भारतीय रेखागणित का प्रभाव पंचम शती ई॰ पूर्व में ही यूनानी रेखागणित पर पड़ा था। यूनानी लेखक 'डिमाक्रितास' ( ४४० ई० पू० ) के ग्रन्थों में रेखा-गणितज्ञ के लिए एक विरुक्षण शब्द प्रयुक्त है जिसका अर्थ है 'रस्सी तानने वाला'। यह शब्द निश्चय ही शुल्ब सूत्रों में प्रयुक्त 'समसूत्र निरंचक' शब्द का पर्यायवाची है। यूनानी शब्द की विचारधारा न तो यूनानियों की है, और न उनके माने गर्थे आचार्य मिश्र वासियों की है। रस्सी से भूमि नापने की कला निश्चित रूप से भारत में उत्पन्न हुई। पाली साहित्य में 'रज्जुक' तथा 'रज्जुग्राहक' शब्दों का प्रयोग राजा के भू-सर्वेक्षकों के लिए किया गया है। रज्जुक का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में भी बहुश: मिलता है। वैदिक काल में यज्ञयाग के अनुष्ठान के लिए उपयुक्त वेदी का निर्माण नितान्त आवश्यक माना जाता था। भारत में रेखागणित का उदय इसी 'चितिविद्या' से सम्बन्धित है।

### शुल्बसूत्र

भारतवर्ष में रेखागणित के प्राचीन इतिहास को जानकारी के लिए शुल्बसूत्रों का अञ्ययन नितान्त आवश्यक है। शुल्बसूत्र वेदांग के अन्तर्गत कल्पसूत्र का अन्यतम अंगः है। कल्पसूत्र का मुख्य निषय है वैदिक कर्मकाण्ड। ये मुख्यतया दो प्रकार के हैं— गृह्यसूत्र तथा श्रीतसूत्र जिनमें गृह्यसूत्र का मुख्य विषय है विवाहादि संस्कारों का विस्तृत वर्णन। श्रीत सूत्रों में श्रुति में प्रतिपादित नाना यज्ञ-यागों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। शुल्बसूत्र इन्हीं श्रीतसूत्रों के एक उपयोगी अंश है 'शुल्ब' शब्द का अर्थ है रज्जु। अर्थात् रज्जु के द्वारा नापी गई वेदि की रचना शुल्बसूत्र का प्रतिपाद्य विषय है।

सिद्धान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट 'शुल्बसूत्र' होता है, परन्तु व्यवहारतः ऐसी बात यही है। कर्मकाण्ड के साथ मुख्यतः सम्बद्ध होने के कारण शुल्बसूत्र यजुर्वेद की ही शाखा में पाये जाते हैं। यजुर्वेद की अनेक शाखाओं में शुल्बसूत्रों का अस्तित्व पाया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध एक ही शुल्बसूत्र है—कात्यायन शुल्बसूत्र, परन्तु कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध छः शुल्बसूत्र मिलते हैं—बौधायन, आपस्तम्ब, मानव, मैत्रायणीय, वाराह तथा वाधूल। इनके अतिरिक्त आपस्तम्ब शुल्ब (११।११) की टीका में करविन्द स्वामी ने मशक शुल्ब तथा हिरण्यकेशी शुल्ब का उल्लेख किया है जो आजकल उपलब्ध नहीं हैं। आपस्तम्ब शुल्व (६।१०) में हिरण्यकेशी शुल्ब से एक उद्घरण भी उपलब्ध होता है।

इन सात उपलब्ध सूत्रों में बौधायन शुल्ब ही सबसे बड़ा तथा सम्भवतः सबसे प्राचीन शुल्बसूत्र है। इसमें तोन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में ११६ सूत्र हैं जिनमें मंगलाचरण के अनन्तर वर्णन है शुल्ब में प्रयुक्त विविध मानों का (सूत्र ३-२१); याज्ञिकवेदियों के निर्माण के लिए मुख्य रेखागणितीय तथ्यों का (सूत्र २२-६२) तथा विभिन्न वेदियों के क्रमिक स्थान तथा आकार प्रकारका वर्णन है। (सूत्र ६३-११६)। दितीय परिच्छेद में ६६ सूत्र हैं जिनमें वेदियों के निर्माण के सामान्य नियमों के बहुशः वर्णन (१-६१ सूत्र) के पश्चात गार्हपत्यचिति तथा छन्दिचिति के बनावट का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तृतीय परिच्छेद में ३२३ सूत्र हैं जिनमें काम्य इष्टियों के १७ प्रभेदों के लिए वेदि के निर्माण का विशद विवरण है। इनमें से कई वेदियों की रचना बड़ी ही पेचीदी है, परन्तु अन्यों की रचना अपेक्षाकृत सरल है।

आपस्तम्ब का शृख्वसूत्र ६ 'पटल' (अध्याय ) में विभक्त है जिनके भीतर अन्य अवान्तर वर्ग हैं। इस प्रकार इसमें २१ अध्याय तथा २२३ सूत्र हैं। प्रथम पटल (१-३ अध्याय) में वेदियों की रचना के आधारभूत रेखागणितीय सिद्धान्तों का विवेचन है। द्वतीय पटल (४-६ अध्याय) वेदिके क्रमिक स्थान तथा उनके रूपों का वर्णन करता है। यहाँ इनके बनाने के ढंग या प्रक्रिया का भी विवरण दिया गया है। अन्तिम १५ अध्यायों में काम्य इष्टि के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियों के आकार-प्रकार का विशद विवेचन है यहाँ बौधायन तथा आपस्तम्ब ने प्रायः समस्त काम्येष्टियों का समान रूप से विवेचन किया है। अन्तर इतना ही है कि आपस्तम्ब की अपेक्षा बौधायन में अधिक विस्तार तथा विभेदों की सत्ता मिलती है। आपस्तम्ब अपेक्षा छत सरल तथा संक्षिप्त है।

#### बौधायन के टीकाकार<sup>8</sup>

बोधायन के दो टीकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक उतने प्राचीन प्रतीत नहीं होते, परन्तु दूसरे टीकाकार पर्याप्तरूपेण प्राचीन प्रतीत होते हैं—

१. 'छन्दिश्चिति' मन्त्रों के द्वारा निर्मित वेदि है। इसमें वेदिका निर्माता बाज की श्राकृति वाली वेदि की रूपरेखा पृथ्वी के उपर खींचता है तथा मंत्रों का उच्चारण करता है। ईंटों की रखने की वह कहपना करता है श्रशीत् मन्त्रों को पढ़ता जाता है तथा ईंटों को रखने की कहपना करता है, परन्तु वस्तुत: वह रखता नहीं। इसीलिए यह वेदि छन्दिश्चिति के नाम से प्रसिद्ध है।

२. बौधायन शुल्बस्त्र (सटीक) को श्रंग्रेजी श्रनुवाद के साथ डा० थिबो ने प्रकाशित किया परिडतपत्र में भाग ३ तथा १०।

- (क) द्वारकानाथ यज्वा—ये आर्यभट से पश्चाद्वर्ती निश्चित रूप से प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीका में आर्यभटीय के एक सिद्धान्त का निर्देश किया है। शुल्बसूत्र के अनुसार व्यास तथा परिधि का सम्बन्ध एक नियम में बताया गया है, परन्तु द्वारकानाथ यज्वा ने इस नियम में शोधन उपस्थित किया है जिससे π का मूल्य आधुनिक गणना के अनुसार ही ३.१४१६ तक सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य गणना के लिए भी यज्वा ने अपनी विमल प्रतिभा का परिचय दिया है। इस व्याख्या का नाम है—शुल्बदीपिका।
- (ख) वेंकटेश्वर दीषित—इनकी टीका का नाम शुल्ब मीमांसा है। ये यजवाः की अपेक्षा अर्वाचीन ग्रन्थकार प्रतीत होते हैं।

## आपस्तम्ब शुल्ब के टीकाकार

टीका की दृष्टि से यह शुल्बसूत्र बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसके ऊपर चार टीकार्ये प्रसिद्ध हैं—

- (क) कपिंद स्वामी—इन टीकाकारों में ये ही सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। इन्होंने इन ग्रन्थों की टीकायें की हैं—आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब सूत्र-परभाषा, दर्शपौर्णमास सूत्र, भारद्वाज गृह्यसूत्र आदि। शूलपाणि, हेमादि तथा नीलकण्ठ ने इनके मत का उद्धरण अपने ग्रन्थों में किया है। इस निर्देश से इनके समय का निरूपण किया जा सकता है। शूलपाणि का समय ११५० ई० के आसपास है। वेदार्थदीपिका के रचियता षड्गुरुशिष्य (११४३ ई०—११६३ ई०) के ये गुरु थे। हेमादि वा मी काल १३ शती है, क्योंकि ये देविगिरि के राजा महादेव (१६० ई०—१२७१ ई०) तथा उनके भतीजे और उत्तराधिकारी रामचन्द्र (१२७१ ई०—१३०६ ई०) के महामात्य थे। इस प्रकार शूलपाणि तथा हेमादि के द्वारा उद्घृत किये जाने के कारण कपिंद स्वामी का समय १२वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। ये दक्षिण भारत के निवासी प्रतीत होते हैं। अपनी टीका में इन्होंने कितपय नियमों तथा रचनाप्रकारों का सरल विवरण दिया है।
- (ख) करिवन्द स्वामी—इन्होंने आपस्तम्ब के पूरे श्रीत सूत्र के ऊपर अपनी व्याख्या लिखी है। इनके समय का निर्धारण अभी तक ठीक ढंग से नहीं किया जा सका है। इन्होंने बिना नाम निर्देश किये ही आर्यभट प्रथम (जन्मकाल ४७६ ई०) के ग्रन्थ श्रार्यभटोय (रचनाल ४६६ ई०) के कतिपय निर्देशों को अपने ग्रन्थ में

प्रथम तीन टीकाश्चों के साथ मैसूर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था द्वारा प्रकाशित प्रनथ सं० ७३।

उल्लिखित किया है जिनसे ये पञ्चमशती से अर्वाचीन तो निश्चित रूप से प्रतीत होते हैं। इनकी टीका का नाम शुल्ब-प्रदीपिका है और यह मूलग्रन्थ की समझने के लिए एक उपयोगी व्याख्या है।

- (ग) सुन्दरराज—इनकी टीका का नाम 'शुल्बप्रदीप' है जो ग्रन्थकार के नाम 'पर 'सुन्दरराजीय' के भी नाम से प्रख्यात है। इनके भी समय का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। इस ग्रन्थ के प्राचीन हस्तलेख का समय सम्बत् १६३८ (=१५८१ ई०) है जो तंजोर के राजकीय पुस्तकालय में (नं० ६१६०) सुरक्षित है। फलतः इनका समय १६वीं शदी से प्राचीन होना चाहिए। इन्होंने बौधायन शुल्ब के टीकाकार द्वारकानाथ यज्वा के कतिपय वाक्यों को अपनी टीका में उद्धृत किया है।
- (घ) गोप। त्व—इनकी व्याख्या का नाम है—आपस्तम्बीय शुल्ब भाष्य। इनके पिता का नाम गार्थ नृसिंह सोमसुत् है। इससे प्रतीत होता है कि ये कर्मकाण्ड में दीक्षित वैदिक परिवार में उत्पन्न हुए तथा कर्मकाण्डीय परम्परा से पूर्ण परिचित थे।

## कातीय शुल्ब के टीकाकार

कात्यायन शुल्ब सूत्र का प्रसिद्ध नाम है कात्यायन शुल्ब परिशिष्ट अथवा कातीय शुल्ब परिशिष्ट । यह दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग सूत्रात्मक है तथा छः कंडिकाओं में विभक्त होकर इसमें १०१ सूत्र हैं। इसमें वेदियों की रचना के लिए आवश्यक रेखागणितीय तथ्य, वेदियों का स्थान क्रम तथा उनके परिमाण का पूरा वर्णन है। यहाँ काम्य इष्टियों की वेदियों का वर्णन नहीं है, क्योंकि कात्यायन ने श्रीतसूत्र के १७वें अध्याय में इसका वर्णन पहिले ही किया है। द्वितीय खण्ड खलोकात्मक है जिसमें ३६ छलोक मिलते हैं। यहाँ मापने वाली रज्जुका, निपुण वेदिनिर्माता के गुणों का तथा उनके कर्तव्यों का तथा साथ ही साथ पूर्वभाग में वर्णित रचनापद्धति का भी विवरण दिया गया है। इसी द्वितीय खण्ड का नाम कातीय परिशिष्ट है, क्योंकि इसमें पूर्वखण्ड के विषयों का संक्षेप में पुनः वर्णन दिया गया है। पूर्व दोनों शुल्बसूत्रों की अपेक्षा इसमें कितपय रोचक विशिष्टता पाई जाती है। कात्यायन ने वेदि के निर्माण के आवश्यक सेमस्त रेखागणितीय नियमों का विवरण विशेष क्रमबद्ध रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है।

इसके ऊपर पाँच टीकायें उपलब्ब होती हैं-

- (क) कर्काचार्यकृत भाष्य (चौखम्भा से प्रकाशित)।
- (ख) महीधर महीधर काशी के रहने वाले प्रकाण्ड वैदिक थे। वेद तथा तन्त्र के विषय में इनके अनेक प्रौढ़ ग्रन्थरत्न आज भी मिलते हैं। इन्होंने अपने 'मन्त्र महोदिध' की समाप्ति १५८६ ईस्वी में तथा विष्णुभक्ति कल्यलता-प्रकाश

की रचना १५६७ ईस्वी में की। कातीय शुल्बसूत्रों की व्याख्या का रचनाकाल संवत् १६४६ (= १५८६ ईस्वी) है।

- (ग) राम या राम बाजपेय—ये नैमिष ( = लखनऊ के पास निमिखार ) के निवासी थे। इन्होंने बहुत से ग्रन्थों की रचना की है जिनमें मुख्य हैं—क्रमदीपिका, कुण्डाकृति (टीका के साथ ), श्रुल्बवार्तिक, सांख्यायन ग्रुह्म पद्धित, समरसार (टीका के साथ ), समरसारसंग्रह, शारदातिलकतन्त्र की व्याख्या तथा कातीय शुल्बसूत्र की टीका। कुण्डाकृति की रचना का समय १५०६ विक्रमी ( = १४४६ ईस्वी ) दिया गया है। फलतः राम के आविर्माव का काल १५ शती का मध्य भाग है। राम अपने विषय के विज्ञ पण्डित प्रतीत होते हैं। इन्होंने शुल्बसूत्रों में उल्लिखित √२ का जो मूल्य दिया है वह शुल्बसूत्र में दिये गये मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म तथा ठीक है। शुल्ब के अनुसार √२ का मूल्य है—१'४१४२१६६६३ तथा राम के अनुसार √२ का मूल्य है—१'४१४२१३५०२⋯⋯। आजकल को गणना के अनुसार √२ का मूल्य है १'४१४२१३५६। इन तीनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि शुल्बसूत्रों का निर्णय ५ दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमलव अंकों तक ठीक उत्तरती है। यह टीकाकार की सूक्ष्म गणना-पद्धित का विश्वद प्रतीक है।
  - (घ) गंगाधर कृत टीका।
- (ङ) विद्याधर गौड रचित वृत्ति (प्र० अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय, काशो, सं० १६६४)।

शुल्बसूत्रों में सबसे प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण ये ही तीनों ग्रन्थ हैं—बीधायन, आपस्तम्ब तथा कात्यायन के शुल्बसूत्र जिनके अनुशीलन से जैनधर्म के उदय से पूर्व भारतीय रेखागणित का विशिष्ट रूप आलोचकों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इन तीनों में अनेक नवीन तथ्यों का संकलन है जो एक दूसरे के परिपूरक हैं। इनसे अतिरिक्त शुल्बसूत्र उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथा महत्त्व की दृष्टि से सामान्य ग्रन्थमात्र हैं। इन ग्रन्थों का परिचय इस प्रकार हैं—

- (क) मानव शुल्वसूत्र—गद्य तथा पद्य से मिश्रित यह छोटा ग्रन्थ है। इनमें अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो पूर्वोक्त ग्रन्थों में नहीं मिलता। वहाँ 'सुपर्ण चिति' के नाम से उस प्रसिद्ध वेदि का वर्णन है जो 'श्येन चिति' के नाम से अन्यत्र प्रसिद्ध है।
- (ख) मैत्रायणीय शुरुवसूत्र—मानव शुरुव का यह एक दूसरा संस्करण है। दोनों का विषय ही एक समान नहीं है, बल्कि दोनों में एक समान श्लोक भी मिलते हैं। परन्तु दोनों में कतिपय अन्तर भी है त्रिशेषतः क्रम-ब्यवस्था में।

(ग) बाराह शुक्बसूत्र—यह मानव तथा मैत्रायणीय शुक्ब के समान ही है। कृष्णयजुः से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता होना कोई आश्चर्य की घटना नहीं है।

टीकाकार—काशी के निवासी तथा नारद के पुत्र शिवदास ने मानव शुल्बों पर एक टीका लिखी है। शिवदास के अनुज शंकर भट्ट ने भैत्रायणीय शुल्ब पर टीका रची है। दोनों भाइयों ने अपनी टीकाओं में राम बाजप्रेय के मत का उल्लेख किया है जो निश्चय ही कात्यायन शुल्ब के टीकाकार राम ही है। शिवदास ने वेदभाष्यकार सायण के मत का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १४ शती से पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। शुल्बसुत्रों से सम्बद्ध यही प्राचीन साहित्य है।

#### चितिविद्या

यज्ञयाग का अनुष्ठान प्रत्येक वैदिक आर्य के लिए प्रधान कर्त्तंच्य था। अग्नि की उपासना वैदिक धर्म का मेर्दण्ड है। अग्नि की उपासना करने के लिए अर्थात् यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान के लिए वेदि की रचना नितान्त आवश्यक होती है। प्रत्येक यज्ञ के लिए वेदि का आकार निश्चित रहता है कि वह वर्गाकार होगी या आयताकार या वृत्ताकार। इतना ही नहीं, उसमें ईंटों की संख्या तथा ईंटों के आकार का भी निर्धारण किया गया था। जिस आकार की जितनी ईंटें किसी विशिष्ट वेदि के निर्माण के लिए निर्दिष्ट थीं, उनका ठीक ठीक जानना एकदम जरूरी होता था ( यावतीर्वा यथा वा ) इसमें बुटि होने पर यज्ञ का विधान न पूरा माना जाता था और न वह उद्दिष्ट फल देने की क्षमता ही रखता था। इसीलिए वैदिक कर्मकाण्ड में वेदिनिर्माण एक महत्त्व-शाली कला है। वेदि के निर्माण का पारिभाषिक नाम है अग्निचयन या केवल चिति तथा उसके निर्माण में कुशल व्यक्ति का नाम है—अग्निचित्।

यज्ञ दो प्रकार का होता है—िनित्य तथा काम्य। नित्य यज्ञ के अनुष्ठान न करने से प्रत्यवाय होता है जिससे उसका साधन करना प्रत्येक द्विज का कर्तव्य होता था। काम्य इष्टि किसी कामना विशेष से किये जानेवाले यज्ञ का साधारण अभिधान था। इसके अन्तर्गत तीन प्रकार के यज्ञ प्रधान थे—(१) इष्टियाग—प्रत्येक अमान्वास्या तथा पूर्णमासी के दिन फल, बी आदि नाना द्रव्यों से अग्नि का हवन किया जाता था। (२) पशुयाग (या निष्ढ पशुबन्ध) जो प्रतिवर्ष किया जाता था, विशेषतः वर्षा ऋतु में अमावास्या या पूर्णमासी के दिन (३) सोमयाग—यह यज्ञ बहुत विशाल तथा व्ययसाध्य होता था और इसलिए यह प्रायः कम किया जाता था। परन्तु प्रत्येक हिन्दू के घर में तीन पीढ़ियों में एक बार तो इसे करना बहुत ही आवश्यक माना जाता था। प्रत्येक याग के लिए वेदि-विधान आवश्यक होने से वैदिक युग में नाना आकृति वाली अनेक वेदियाँ बनाई जाती थीं। नित्य याग के लिए इन तीन

अग्नियों की स्थापना की जाती थी—(क) गाईपत्य, (ख) म्राहवनीय तथा (ग) दक्षिण। गाईपत्य की वेदि किन्हीं आचार्यों के मत में वर्गाकार होती थी और अन्य आचार्यों के मत में वृत्ताकार होती थी। आवहनीय की वेदि सदा वर्गाकार होती थी। आवहनीय की वेदि सदा वर्गाकार होती थी। आकार में भिन्तता होने पर भी उनका क्षेत्रफल एक समान हो होता था। वह नियत क्षेत्रफल था एक वर्गव्याम (व्याम = ६६ अंगुलि)। इसी प्रकार सौमिकी वेदि (जो महावेदि के नाम से भी प्रक्यात थी) आकार में समदिबाहुचतुर्भुज Trapezium होती थी। जसका सामना होता था २४ पद, आधार ३० पद तथा ऊँचाई होती थी ३६ पद। सौत्रामणी वेदि इस महावेदि के क्षेत्रफल के तृतीयांश होती थी। तथा पैतृको वेदि सौत्रामणी की नवमांश होती थी। प्राग्-वंश आयताकार होता था।

काम्य इष्टियों के अनेकविष होने से उनके लिए व्यवहृत होने वाली वेदियों की भी आकृतियाँ नाना प्रकार की होती थीं। इनमें स्थेन चिति एक आदर्श वेदि मानी जाती थी। इस वेदि का शरीर होता था चार वर्ग पुरुष (पुरुष = व्याम = ६६ अंगुलियाँ)। दोनों पक्षों में होता था एक वर्ग पुरुष तथा एक 'अरित' (= पुरुष का दे) से बना आयत तथा पुच्छ होता था एक वर्ग पुरुष तथा एक 'प्रादेश' (= पुरुष का दे) से बना आयत। दूर से देखने में यह चिति बाज पक्षी के आकार के समान प्रतीत होती थी और इसीलिए दूसरा अन्वर्थक नाम था—स्थेन चिति (= बाज की आकृति वाली वेदि)। इस आदर्श वेदि का आयाम ७३ वर्ग पुरुष होता था और इसीलिए इसका पूरा नाम था—सप्तविध-सारित-प्रादेश-चतुरस्र स्थेनचित्, जो इसके रूप तथा परमाण का पूरा परिचायक था।

अन्य काम्येष्टियों के लिए विभिन्न आकार की वेदियाँ बनाई जाती भीं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—(१) विकायक व्यष्टपुच्छ रयेन (अर्थात पंक्षों को टेढ़ा करने वाला तथा पूँछ को फैलाने वाला बाज); (२) प्रजग (समिद्धबाहु त्रिभुज), (३) उभयतः प्रजग (दोनों ओर से समिद्धबाहु त्रिभुज या Rhombus); (४) परिचाय्य (= वृत्ताकार); (५) कूमं (कछुआ की आकृति बाली वेदि) आदि। परन्तु इन समस्त प्रभेदों में वही क्षेत्रफल होना चाहिए जो आदर्श वेदि (= श्येन चिति) का होता था, अर्थात् ७ है वर्ग पुरुष।

ये वेदियाँ ईंटों के द्वारा रची जाती थीं जिनके पाँच तह होते थे और इस प्रकार वेदियाँ साधारण रीति •से घुटनों तक ऊँचाई में होती थीं (अर्थात् ३२ अंगुलि)। ईंटों की संख्या में तथा उनके आकार में भी भिन्नता रहनी थी (इष्टका यावतीर्वा यथा वा)। वर्गाकृति गाईपत्यवेदि के प्रत्येक तह में २१ ईंटे लगाये जाते थे, जो या तो वर्गाकार होते थे या आयताकार। चौकोनी श्येनचिति में

२०० वर्गाकार ईंटे हर एक तह में लगाये जाते थे। काम्य इष्टि की वेदियों के रूप में भले ही अन्तर हो, परन्तु इनमें ईंटों की संख्या सदा २०० ही होती थी। इस नियम का पालन करना अनिवार्य था। कभी-कभी एक ही वेदि भिन्न-भिन्न आकार में बनाई जाती थी। ऊपर कहा गया है कि काम्य अग्नि का क्षेत्रफल सदा ७२ वर्ग पुरुष होता था, परन्तु यह प्रथम रचना के समय की बात है। दूसरी बार रचना के समय यह क्षेत्रफल एक वर्गपुरुष और बढ़ा दिया जाता था। तृताय रचना में दो वर्गपुरुष और बढ़ा दिये जाते थे। इसी प्रकार १०१२ वर्गपुरुष तक यह वृद्धि की जाती थी। चितिविद्या या अग्निचयन का यह संक्षिप्त परिचय शुल्बसूत्रों के आधार पर है।

### चितिवद्या का उद्भव

ऐतिहासिकों के लिए ध्यान देने की बात यह है कि चितिविद्या का यह उद्भव शुल्बसूत्र-युग (६०० ई० पू०-४०० ई० पू०) से भी प्राचीनतम काल में हुआ था। तथ्य तो यह है कि अग्निचयन वैदिक कर्मकाण्ड का मौलिक उपकरण है। इसके बिना किसी भी यागविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों का संकलन भी यागविधान की ही दृष्टि से किया गया है (वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः) वेदों की प्रवृत्ति यज्ञों के ही लिए है। फलतः वैदिक युग के अत्यन्त प्राचीन काल में भी वेदि की रचना अज्ञात कला नहीं थी। अतएव शुल्बसूत्रों में उपलब्ध होने पर भी अग्नि-चिति का इतिहास उससे कहीं अधिक प्राचीन है, इसकी कल्पना हम भलीभाँति कर सकते हैं। इसके लिए यथेष्ट प्रमाण भी बहुशः उपलब्ध हो रहे हैं।

शुल्बसूत्र अपने नियमों की परिपृष्टि में अनेक स्थलों पर 'इति ह विज्ञायते' कहकर ब्राह्मण ग्रंथों के अपने आधारों की ओर संकेत करते हैं। 'डा॰ गार्बें ने सप्रमाण दिखलाया है कि आपस्तम्ब शुल्बसूत्र में दिये गये उद्धरण तैत्तिरीय ब्राह्मण अथवा तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मणतुल्य भागों अथवा तैत्तिरीय आरण्यक से अक्षरशः मिलते हैं। बौधायन शुल्ब ने तो स्पष्ट रीति से विशिष्ट अन्य ब्राह्मणों का नाम निर्देश कर अपने ब्राह्मण (अर्थात् तैत्तिरीय ब्राह्मण) को अपने तथ्यों की पृष्टि में उद्भृत किया है। कात्यायन शुल्बसूत्र में 'इति श्रुतिः' कहकर दो स्थलों पर श्रुति का प्रामाण्य उपस्थित किया गया है। निश्चित है कि शुल्बसूत्रों ने संहिता तथा ब्राह्मणों में प्रदत्त वर्णन के आधार पर अपने नियमों का विवरण दिया है।

अग्निचयन का प्राचीनतम इतिहास संहिता तथा ब्राह्मणों के अध्ययन से स्पष्टतः परिज्ञात हो सकता है। ऋग्वेद में इस विद्या का उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु यजुर्वेद में इसकी नि:संदिग्ध स्थिति है। विषय भी वही है जो शुल्बसूत्रों में ऊपर विवेचित हुआ है। कारण स्पष्ट है। यजुर्वेद तो वैदिक कर्मकाण्ड का आधारपीठ है और

इसीलिए अग्निचयन का वहाँ विश्वद तथा विस्तृत विवेचन आश्चर्य का विषय नहीं है। ऋग्वेद में वेदि में अग्नि के जलने का सामान्य उल्लेख ही नहीं, प्रत्युत आहवनीयादि त्रिविध वेदियों का स्पष्टतः निर्देश इस मन्त्र में मिलता है—

## यज्ञस्य केत्ं प्रथमं पुरोहितमगिन नरस्त्रिषधस्थे समिधिरे ।

(ऋग्वेद ५।११।२)

इस मन्त्र में 'त्रिषधस्त्र' का तात्पर्य उस अग्नि से है जो तीन स्थानों में स्थित किया जाता है। यह त्रिविध अग्नि का विश्वद उल्लेख है। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में (१।१४।१२: ६।१४।१६ तथा१०। ८४।२७) 'गार्हपत्य' अग्नि के नाम का निर्देश भी किया गया है। तैत्तिरीय संहिता तथा तत्सम्बद्ध ब्राह्मणों में अग्नि की नाग वेदियों के रूप का स्पष्ट निर्देश किया गया है। ऋग्वेद के काल में इस प्रकार गार्हपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि का संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। इनके स्थानक्रम का वर्णन शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीतसूत्रों में इसी रूप में पाया जाता है। तैतिरीयसंहिता (६।२।४।५), मैत्रायणी संहिता (३। ६।४), कठ-मॉहेता ( २४ । ३ ) तथा कपिष्ठल संहिता ( ३८ । ६ ) में सौमिकी वेदि ('महावेदि') का वही आकार-वर्णन मिलता है जो ऊपर शुल्बसूत्रों के आधार पर दिखलाया गया है। तैत्तिरीय संहिता में श्येनचिति का भी वर्णन वही है जो ऊपर दिया गया है। शतपथ में यह सुपर्ण गरुत्मान् ( सुन्दर पंख वाले पक्षां ) के नाम से उल्लिखित किया गया है। फलतः यह तो निश्चित है कि जेता अग्नि का सामान्य रूप तो ऋग्वेदकाल ( ४००० ई० पूर्व ) में ही ज्ञात था, परन्तु अग्निचयन का विद्या रूप से परिशीलन तथा उदय तैत्तिरीय संहिता के प्राचीन काल ( ३००० ई० पू० ) की एक सुव्यवस्थित तथा प्रामाणिक घटना है। ब्राह्मण युग में इस विद्या की और भी उन्नित हुई जिसका परिचय हमें शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन से होता है। १४ काण्डात्मक शतपथ का तीन भाग से अधिक भाग में ५ काण्डों से (६-१० काण्ड) अग्निचयन का पूरा सम्बन्ध है। गाहैंपत्य की वेदि एक वर्ग व्यास ( = पुरुष ) की वृताकार होती है तथा आह्नतीय वेदि उसी आकार की वर्गाकार की होती है-इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन शतपथ ब्राह्मण (७।१।१।३७; ७।२।२।१) में सबसे पहिले उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता ( ५।२।५।१ ) में आहवनीय के एक वर्गपुरुष होने का संकेत मिलता है। व्याम तथा पुरुष एक ही परिमाण के सूचक हैं ( = ६६ अंगुलियाँ)।

इस विशिष्ट अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शुल्बसूत्रों में विणित वेदियों का आकार-प्रकार कोई नई वस्तु न होकर संहिताकालीन परम्परा की एक विशिष्ट श्रृंखला है। इस प्रकार इस वर्णन के आधारभूत सिद्धान्तों की सत्ता केवल शुल्बों के ही गुग के लिए मान्य नहीं है, प्रत्युत वह तैत्तिरीय संहिता (३००० ई० पू०) तथा शतपथ ब्राह्मण (२००० ई० पू०) के युग में भी उसी प्रकार मान्य तथा अनिवार्य थी। अब इन आधारभूत मौलिक तथ्यों का वर्णन आगे किया जायगा। चिति के मूलस्थ रेखागणितीय तथ्य

अग्निचयन के लिए दिये गये नियमों के अध्ययन करने से प्राचीन भारतीय रेखागणित-सम्बन्धो अनेक तथ्यों का ज्ञान हमें हो पहें। ये तथ्य जब तक सिद्ध नहीं माने जाँयगे तबतक वह यज्ञीय वेदि की रचना कथमे प साध्य कोटि में नहीं आती। ये तथ्य कल्पना-प्रसूत नहीं हैं, प्रत्युत प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किये गये हैं। इनमें से मुख्य तथ्यों का यहाँ संकेत किया जाता है:—

- (१) दी गई सीधी रेखा के ऊपर वर्ग बनाना।
- (२) वर्ग को वृत्त में परिवर्तन करना अथवा वृत्त को वर्ग के रूप पें बदलना। यह पता लगता है आहवनीय तथा गाईपत्य अग्नि की रचना के प्रसंग रें। आहवनीय वर्गाकार वेदि है तथा गाईपत्य वृत्ताकार। दोनों का रूप भले ही भिन्न हो, परन्तु इनका क्षेत्रफल समान ही रहता है। फलतः इन दोनों वेदियों का निर्माण इस तथ्य के आधार पर ही आश्रित है।
- (३) दी गई भुजाओं वाला आयत बनाना ।
- ( ও ) समद्विबाहु Trapezium ( विषम चतुर्भुज ) बनाना जिसका सामने का आकार, आधार तथा ऊँचाई दी गई है तथा इसका क्षेत्रफल निकालना ।
- ( ५ ) दिये गये वर्ग से कई गुना बड़े वर्ग की रचना करना।
- (६) एक आयत को वर्गी के रूप में बदलना अथवा वर्गको आयत के रूप में बदलना।
- (७) वर्ग के समान क्षेत्रफल वाले त्रिकोण या Rhombus (समचतुर्भुज) की रचना करना।
- ( प्र) सबसे महत्त्वपूर्ण रेखागणितीय नियम यही है—आयत के कर्ण (Diagonal) के ऊपर बनाया गया वर्ग क्षेत्रफल में उन दोनों वर्गों के योग के समान होता है जो इस आयत की दोनों भुजाओं के ऊपर बनाये जाते हैं।

यह सिद्धान्त पश्चिमी रेखाणित में बहुत ही प्रसिद्ध है जिसके सर्वप्रथम सिद्ध करने का श्रेय ग्रीस देश के प्रख्यात गणितज्ञ तथा दार्शनिक पाइथेगोरस (५३२ ई० पू०) को दिया जाता है और इसीलिए यह सिद्धान्त 'पाइथेगोरसीय सिद्धान्त' के नाम से बहुत: प्रसिद्ध है, यद्यपि आधुनिक अनुसन्धान से पाइथेगोरस इसके वास्तव उद्भावक प्रमाणित नहीं होते। पश्चिमीय गणित में यह समकोण त्रिभुज के कर्ण (Hypotenuse) के वर्ग से सम्बद्ध माना जाता है, परन्तु शुल्बसूत्रों में इसका निरूपण आयत के कर्ण

(Diagonal) के वर्ग के सम्बन्ध में किया गया है। बौधायन, आपस्तम्ब तथा कात्यायन ने प्राय: समान शब्दों में इस नियम का निर्देश किया है। कात्यायन शुल्ब-सूत्र का प्रतिपादन इस प्रकार हैं —

दीर्घचतुरस्रस्याक्ष्णया रज्जुः तिर्यङ्मानी पार्श्वमानी च यत् पृथग्भूते कुरुतस्तदुभर्यं करोतीति क्षेत्रज्ञानम् (कात्या । श्रुल्ब २।११)

इस नियम का अक्षरश: अर्थ यही है कि आयत का कर्ण दोनों क्षेत्रफलों को उत्पन्न करता है जिसे उसकी लम्बाई तथा चौड़ाई अलग-अलग उत्पन्न करती हैं।

इस नियम को कराना वैदिक ऋषियों को आकस्मिक नहीं हो गई, प्रत्युत इसकी खोज उन्होंने युक्तियों तथा प्रमाणों के आधार पर की थी; इसका भी परिचय हमें शुल्बसूत्रों के अध्ययन से लगता हैं। कात्यायन शुल्ब ने दो नियमों का उल्लेख किया है जो पूर्वोक्त सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं—

् (१) एक आयत लो जिसकी चौड़ाई एक पाद है और लम्बाई तीन पाद है। इसका कर्ण (diagonal) दशगुने को उत्पन्न करने वाला है अर्थात् यह एक पदवाले वर्ग के दस गुना वर्ग उत्पन्न करता है—

(२) एक आयत लो जिसकी चौड़ाई दो पाद है तथा लम्बाई ६ पाद है। इसका कर्ण ४० गुने को उत्पन्न करता है अर्थात् एक पाद वाले वर्ग के चालीस गुने वर्ग को पैदा करता है—

ये दोनों नियम<sup>र</sup> इस बात के पर्याप्त पोषक हैं कि शुल्बसूत्रों के युग में पाइयेगोरस का सिद्धान्त प्रमाणों के आधार पर निर्धारित किया गया था। वह कल्पना-प्रसूत तथ्य नहीं है, प्रत्युत प्रयोगसिद्ध है।

उत्तर चितिविद्या के प्रसंग में दिखलाया गया है कि त्रेता अग्नि की उपासना ऋग्वेदीय युग में विस्तार से होती थी फलत: ऋग्वेद ( ४००० ई० पू० ) के युग में भी इस रेखागणितीय तथ्य की उद्भावना हो चुकी थी। भारतीयों ने ज्यामिति सम्बन्धी नियमों को सबसे पहिले खोज निकाला था—इसका यह विशद निदर्शन है।

बौधायन शुल्ब १। ४८ तथा श्रापस्तम्ब शुल्ब ।

र. द्रष्टक्य कात्यायन शुक्तसूत्र र । ८-६

इस विषय का वैज्ञानिक वर्णन डाक्टर विभूतिभूषण दत्त ने अपने गवेषणा-पूर्ण मौलिक ग्रन्थ 'The Science of the Shulba' में बड़े विस्तार के साथ किया है।

(६) वृत्तलंड की ज्या और इस पर से खोचे गए कोदंड तक के लम्ब के ज्ञात होने पर (१) वृत्त का व्यास निकालना और (२) वृत्त लंड का क्षेत्रफल निकालना। ये दोनों विधियों को ब्रह्मगुप्त ने दिया है।

त्रिकोणिमिति—भारतीयों को त्रिकोणिमिति का ज्ञान बहुत ही व्यापक था। इन लोगों ने ज्या (Sine) और उत्क्रम ज्या (Reversed Sine) की सारिणियाँ बना ली थीं जिनमें वृत्तपाद (Quadrant) के चौबीसवें भाग तक का प्रयोग है। ज्या को अंग्रेजी में (Sine) कहते हैं जिसकी उत्पत्ति संस्कृत-पर्याय शिजिनी के अरबी रूपान्तर से हुआ है। ज्याओं का प्रयोग प्राचीन यूनानी नहीं जानते थे। प्राचीन भारतवासियों की ज्योतिष सारिणियों से सिद्ध होता है कि गोलीय (Spherical) त्रिकोणिमिति से भी पूर्ण परिचित थे।

### Coordinate Geometry.

पश्चिमी जगत में ठोस ज्यामिति के सिद्धान्तों के पता लगाने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध तत्वज्ञ डेकार्तें (१५६६-१६५० ई०) को दिया जाता है। परन्तु भारतवर्ष में वाचस्पित मिश्र ने इस ज्यामिति के नियमों का ऊहापोह इससे लगभग आठ शताब्दी पूर्व किया। वाचस्पित ने किसी भी अण्ड की दैशिक स्थिति के निर्णय करने के लिए जिस नियम का उल्लेख किया है, उसके आधार पर डा० व्रजेन्द्रनाथ सील ने यह तथ्य निकाला है ।

# (३) फलित ज्योतिष

ज्योतिष की प्रतिपाद्य तीन ही मुख्य शाखाय हैं जिनके नाम वराहमिहिर के अनुसार हैं—(क) सिद्धान्त, (ख) संहिता, (ग) होरा। इस वर्गीकरण के कारण ज्योतिष 'त्रिस्कन्ध' कहलाता है।

(क) जिस शाखा में गणित-द्वारा ग्रहों की आकाशीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है उसे सिद्धान्त कहते हैं। कालगणना, ग्रहगति-गणना, अङ्काणित,

<sup>1.</sup> Dr. B. Datta—Science of the Sulba, Calcutta University, Calcutta, 1932.

२. द्रष्टब्य उनका प्रसिद्ध प्रन्थ-Positive Sciences of Ancient Hindus ( नदा सं०. मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, ११६५)।

बाजगणित, रेखागणित; पृथ्वी-नक्षत्र-ग्रहों की संस्था का निरूपण तथा ग्रहवेध के लिए यन्त्रों का निर्माण—आदि अनेक वस्तु सिद्धान्त के प्रतिपाद्ध हैं। 'तन्त्र' तथा 'करण' का भो अन्तर्भाव इस स्कन्ध में किया जाता है। 'तन्त्र' में युगादि से काल गणना करके ग्रहों का आनयन किया जाता है', परन्तु 'करण' में किसी नियत शकवर्ष से ही ग्रहों का साधन किया जाता है। उदाहरणार्थ सूर्यसिद्धान्त है सिद्धान्त ग्रन्थ; आर्यभटीय आदि है तन्त्र ग्रन्थ तथा ग्रहलाघव, केतकी ग्रहगणित आदि 'करण ग्रन्थ' हैं।

- (ख) संहिता—ज्योतिष की जिस शाखा में ग्रहों की तात्कालिक स्थिति से सुभिक्ष, दुभिक्ष, राष्ट्रीय लाम तथा हानि आदि पूरे राष्ट्र के लिए उपयोग सावंभीम शुभाशुम फलों का निर्देश किया जाता है, उसे 'संहिता' कहते हैं। वराहमिहिर ने 'संहिता' के प्रतिपाद्य विषयों के अन्तर्गत अनेक विषयों का विवरण दिया है जिनमें राष्ट्र को समृद्धि तथा अकाल-सूचक ग्रहचारों के अतिरिक्त, वास्तु-विद्या, अङ्ग-विद्या (जैनियों की 'अंगविज्ञा'), वायसविद्या, प्रासादलक्षण, प्रतिमालक्षण, वृक्षायुर्वेद, दकार्गल (पृथ्वी में पानी मिलने वाले स्थानों का निर्देश) आदि विचित्र तथा विलक्षण (आधुनिक दृष्टि से ) विद्यायें सिलविष्ट मानी जाती हैं। प्राचीनकाल में यहां स्कन्ध प्रमुख माना जाता था और इसलिए इस शाखा के लेखक आवार्यों को एक लम्बी परम्परा उपलब्ध होती है। ऐसे आचार्यों में काश्यप, गर्ग, देवल, पराशर, वृद्धगर्ग, विसिष्ठ आदि के नाम ही उपलब्ध नहीं होते, प्रत्युत मट्टोत्पल की व्याख्या के अनुसार इनके लम्बे-लम्बे उद्धरण भी मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ये ग्रन्थ दशम शती के उत्तरार्ध तक उपलब्ध होते थे जब मट्टोत्पल ने वराहमिहिर के ग्रन्थ पर अपनी विशिष्ट विवृतियाँ लिखीं। वराहमिहिर की बृहत्-संहिता इस स्कन्ध का सर्वप्रमुख ग्रन्थ है जिसके उदय ने प्राचीन संहिताओं को निरस्त कर दिया।
- (ग) होरा—अंग्रेजी के घंटावाची शब्द का उच्चारण उसके आदि अक्षर के अनुच्चरित होने के हेतु 'अवर' है, परन्तु उसका आद्यवर्ण हकार है (Hour = हवर)। इसी शब्द से 'होरा' शब्द की उत्पत्ति आज मानी जाती है। परन्तु वराहमिहिर का कहना है कि 'अहोरात्र' शब्द के आदि तथा अन्त वर्णों के लोप हो जाने से 'होरा' निष्पन्न होता है और इसिलए यह संस्कृत शब्द है, यूनानी नहीं। 'होरा' की आधुनिक संज्ञा 'जातक' है। ज्योतिष की जिस शाखा में प्राणी के जन्मकालिक ग्रहों की स्थित से उसके जीवन में घटित होने वाली अतीत, भविष्य तथा वर्तमान बातें बताई

१. द्रष्टव्य बृहत्-संहिता प्रथम खराद उत्पत्तटीका पृ० ६३-६४।

२. द्रष्टच्य वही पृ० ७८-७३।

जाती हैं वह जातक (जात-क) कहलाता है। होरा के ही अन्तर्गत अरबी भाषा से अनूदित ताजिक शास्त्र भी है। ताजिक में किसी मनुष्य के वर्षप्रवेश-काल की ग्रहस्थिति पर से वर्षभर में होने वाले शुभाशुभ का तथा प्रश्नकालिक ग्रहस्थिति से फलादेश का विचार किया जाता है। इस शास्त्र के समस्त पारिभाषिक शब्द अरबी भाषा के हो हैं।

इन तीनों स्कन्धों में सिद्धान्त के ऊपर दैवज्ञों का विशेष आग्रह होने से उसका साहित्य विपुल है। संहिता आरम्भ में बड़ी महत्त्वपूर्ण शाखा मानी जाती थी, पर अब उसका आदर नहीं है। होरा तथा मुहूर्त आदि का सम्मिलित अभिधान फलित ज्योतिष है।

जातक का उदय वराहिमिहिर से मानना ऐतिहासिक दृष्टि से यथार्थ नहीं है। बृह्ज्जातक में वराह ने पराश्चर को दो बार उद्धृत किया है। उसकी टीका में भट्टोत्पल ने गार्गी, बादरायण, याज्ञवल्क्य तथा माण्डव्य के जातक-सम्बन्धी वचनों को उद्धृत किया है जो वराहिमिहिर से पूर्वकालीन हैं। बृह्ज्जातक (७१७) में वराह ने विष्युगुप्त का संकेत किया है जिसे भट्टोत्पल चाणक्य के साथ अभिन्न मानते हैं। यदि यह अभेदकल्पना प्रामाणिक हो, तो आर्य चाणक्य के समय में विक्रमपूर्व चतुर्थ शती में जातक-स्कन्ध का उदय सम्पन्न हो गया था।

## वराहमिहिर

फिलत ज्योतिष के प्राचीन आचार्यों में वराहिंगिहिर का महत्त्व सर्वातिशायी हैं। इन्होंने सिद्धान्त के विषय में दो ग्रन्थों का निर्माण किया है पञ्चसिद्धान्तिका तथा 'जातकार्णव'। दोनों करण-ग्रन्थों में 'पञ्चसिद्धान्तिका' विश्वत तथा प्रकाशित. है, परन्तु 'जातकार्णव' आज भी काठमाण्डू ('नेपाल) के वीर पुस्तकालय में हस्तलेख के रूप में ही प्राप्त है। वराहिंमिहिर की विशेष अभिरुचि फलित ज्योतिष की ओर थी और इस स्कन्ध की समृद्धि में जनका विशेष हाथ है। होरा (जातक) के विषय में इनका (१) बृहज्जातक ग्रन्थ सर्वमान्य तथा लोकप्रिय है जिसमें जन्मकुण्डली का विचार विस्तार से किया गया है। इसी का लघुरूप है (२) लघुजातक और इन दोनों के ऊपर भट्टोत्पल की व्याख्या प्रकाशित है। (३) बृहद्-यात्रा (योगयात्रा) का प्रधान विषय राजाओं को युद्धविषयक यात्रा है और इस विषय में इसका प्रामुख्य है। युद्ध में सफलता के प्रतिपादक ग्रहों तथा मुहतीं का सुन्दर विवेचन इस ग्रन्थ का

१. द्रष्टब्य बृहत्-संहिता प्रथम भाग पृ० ६६-६९।

२. भट्टोत्पल की टीका के साथ प्रकाशित काशो से तथा अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 'सेक्रेंड बुक्स आफ हिन्दूज' ग्रन्थमाला में प्रयागसे।

वैशिष्टच है। (४) बृहद्-विवाह-पटल' ग्रन्थ में नामानुसार ही विवाह का विवेचन है तथा शुभाशुभ सूचक लग्नों तथा मुहूर्तों का विवरण है। इस ग्रन्थों के प्रणयन के अनन्तर' वराहमिहिर ने अपनी प्रतिभा तथा वैदुषों का द्योतक वह ग्रन्थ लिखा जिसके कारण उनका नाम ज्योतिष के इतिहास में अमर है। वह ग्रन्थ है—बृहत्-संहिता जो ग्रंथकार के नाम से 'वाराही संहिता' भी कहलाता है।

बृहरसंहिता—वराहिमिहिर के अलौकिक पाण्डित्य, विस्तृत ज्ञान तथा विशाल दिष्टिरोग के पूर्ण परिचायक होने से निश्चित रूपेण एक अद्भुत ग्रंथ है। यह वस्तुतः प्राचीन भारत के ज्ञान-विज्ञान का एक विश्वकोश हो है जिसमें उस युग की नाना विद्याओं का विशाल समुच्चय एकत्र किया गया है। इसकी लोकप्रियता के कारण ततः प्राचीन संहिताओं का लोप ही हो गया। संहिता-स्वन्ध का यही एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है। ग्रंथ में एक सौ छः अध्याय हैं। प्रारम्भिक अध्यायों में राजा के लिए फलित ज्योतिषी की विशेष आवश्यकता बतलाई गई है। जिस प्रकार प्रदीप-हीन रात्रि तथा आदित्य-विहीन आकाश होने पर मनुष्य रास्ते में अन्धे के समान चूमता रहता है और अपने गन्तव्य स्थान को नहीं पाता, उसी प्रकार ज्योतिषी-रहित राजा की दशा है। इनका तो हढ़ निश्चय है कि सांवत्सिरक (वर्षफल बतलाने वाले ज्योतिषी) से विहीन देश में कल्याणकामी व्यक्ति को कभी वास नहीं करना चाहिये। ज्योतिषी देश को आँख है। उसके निवास-स्थान पर कभी कोई पाप कर नहीं सकता। फलतः फलित ज्योतिष को वराहिमिहिर बड़े ही गौरव तथा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

फलित ज्योतिष के अनेक प्रामाणिक ग्रंथ उस युग में विद्यमान थे जिनमें 'वृद्धगर्ग संहिता' या गार्गी संहिता पर्याप्त रूपेण प्रसिद्ध थी। इसके अनेक उद्धरण यहाँ मिलते हैं। ग्रन्थ १०६ अध्यायों में विभक्त है जिनमें ग्रह-नक्षत्रों की गात का, मानव जीवन पर उनके प्रभाव का तथा भू-गित का वर्णन उपलब्ध होता है। सामान्यतः विषयों के निर्देश पर दृष्टि डालने से उनकी व्यापकता तथा विशालता का परिचय किसी भी

<sup>1.</sup> सरस्वती भवन में एतन्नामक प्रन्थ किसी पीताम्बर द्वारा प्रणीत उपलब्ध है। ये वराहमिहिर के पश्चारकालिक प्रन्थकार हैं।

२. द्रष्टव्य बृहत्संहिता १।१० तथा उसकी भट्टोस्पली टीका।

३. ढा० कर्नद्वारा सम्पादित, कलकत्ता १८६२ ई०, विजयनगरम् संस्कृत प्रनथमाला, काशी में म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा दो मार्गों में सम्पादित (१८६५ ई०-१८६७ ई०) इसी का नवीन परिशोधित सं० (प्र० वाराणसेय संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी १६६८)

आलोचन को हो सकता है। इसमें सूर्य की गित, चन्द्रमा के परिवर्तन तथा ग्रहों से ग्रुति तथा ग्रहण का वर्णन किया गया है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों का मानव जीवन तथा भाग्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कर भारतीय भूगोल का संक्षिप्त तथा रोचक वर्णन भी है (अ० १४)। राजाओं के ग्रुद्ध तथा भाग्य विपत्ति आदि सूचक ग्रहों को योजना बतलाई गयी है तथा वस्तुआं के भाव में बृद्धि तथा न्यूनता का भी निर्देश है। तालाब खोदवाना, बागीचा लगवाना, मूर्ति निर्माण, ग्रुह-निर्माण आदि का वर्णन अनेक अध्यायों का विषय है (अ० ६३-६६) उसके अनन्तर बैल, कुत्ता, मुर्गा, कछुआ, घोड़े, हाथी, मनुष्य तथा स्त्रियों के विशिष्ट चिह्नों का विवरण है (अ० ६१-७३) क्षत्रियों की प्रशंसा में एक बड़ा ही कवित्वमय अध्याय है जिसके अनन्तर उस ग्रुग के अन्तःपुर के जोवन (७४ अ०) का वर्णन कामशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के समान यहाँ भी दिया गया है। वास्तुविद्या, भूगर्भादिविद्या, प्रासाद, प्रतिमा, गवाश्व और पुरुष के लक्षण ५२-६७ अध्यायों तक विणत हैं।

बृहत्-संहिता में ज्योतिष के विषयों के अतिरिक्त अन्य ज्ञातच्य विषयों का समावेश विदे आग्रह के साथ है। १४ अघ्याय में तात्कालिक भारतीय भूगोल का बड़ा ही सर्वाङ्गीण विवेचन है। यहाँ बहुत से अज्ञात अथवा अल्पज्ञात देशों, निदयों तथा पर्वतों का विवरण बड़ा हो रोचक तथा ज्ञानवर्षक है। 'दर्कागल विद्या' वह विद्या है जिसके द्वारा भूमि के अन्दर जलस्रोत का परिज्ञान होता था और इसी के द्वारा कृपखनन विद्या का पूरा परिचय निकलता था। इसका भो विवरण एक पूरे ५३वें अध्याय में हैं। इस प्रकार शकुन का वर्णन तो ऐसे प्रन्थ का आवश्यक अंग है ही। निष्कर्ष यह है कि बृहत्-संहिता सचमुच भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है।

वराहिमिहिर के क्लोकों में कवित्व है। विलक्षण शब्दों के प्रयोग से इसका भाषा-शास्त्रीय अध्ययन भी विशेष महत्त्व रखता है। स्त्रीकी प्रशंसा का यह पद्य सचमुच एक रमणीय सुभाषित है—

रस्तानि विभूषयन्ति योषा
भूष्यन्ते वनिता न रस्तकान्त्या।
चेतो वनिता हरन्त्यरस्ना
नो रस्तानि विनाङ्गनाङ्गसङ्गम्॥

(बृहत्-संहिता ७३।२)

श्राब्रह्मकीटान्तमिदं निबद्धं पुंस्त्रीप्रयोगेण जगत् समस्तम्। श्रीदात्र का ? यत्र चतुर्भु सत्य—
मीशोऽपि लोभाद् गमितो युवत्याः॥

(वही, ७३।२०)

वराहमिहिर के देशकाल का पता चलता है। वे उज्जियनी के निवासी थे। अपने पूज्य पिता श्रादिस्बदास से उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। वराह ने अपने करण-प्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका में गणितारम्भ का वर्ष ४२७ शक माना है (= ५०५ ईस्वी)। अतः उनका आविर्भाव काल षष्ठी शती का आरम्भिक काल भलीभाँति माना जा सकता है। वे ज्योतिर्विदों के एक विद्वान् कुल में उत्पन्न हुए थे। ययन ज्योतिष के भी विशेषज्ञ थे। बहुत सम्भव है कि इन्होंने यवन भाषा का अध्ययन कर उसके ज्योतिष का पूर्ण परिचय प्राप्त किया था। बृहजातक में क्रिय, ताबुरि, जितुम, लेप आदि यवन ज्योतिष-शास्त्र की पारिभाषिक संज्ञायें इस अनुमान को पृष्ट करती हैं। बृहत्वसंहिता में यवन देवजों की प्रशंसा भी की गई है --

मेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम्। ऋषिवत्तेऽपि प्ज्यन्ते किं पुनर्दैवविद् द्विजः॥

बृहण्जातक में वराह ने मय, यवन, माणित्य, शक्ति, विष्सुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, जीवशर्मा तथा सत्याचार्य नामक आचार्यों का उल्लेख किया है। वराह के पुत्र पृथुयंश ने 'षट्पञ्चाशिका' की रचना की है जो भट्टोत्पल की वृत्ति के साथ बहुशः प्रकाशित है।

आजकल जातक स्कन्ध के कितपय प्रन्य विख्यात हैं जिनमें पाराशरी तथा जैमिनिसूत्र मुख्य हैं। पाराशरी के दो संस्करण हैं—लघु पाराशरी तथा बृहत् पाराशरी।
लघुपाराशरी बड़ी लोकप्रिय है। वृहत् पाराशरी के नाम से प्रकाशित प्रन्थ की
प्रामाणिकता में विद्वानों को सन्देह है। पराशर तो निःसन्देह वराह-पूर्व देवज हैं,
परन्तु उनका मूल प्रथ-मूल पाराशरी—कहीं उपलब्ध है या नहीं? भट्टोत्पल के
प्रामाण्य पर इतना ही जात होता हैं कि पराशर-रिचत ज्योतिष के तीनों स्कन्ध
उस युग में सुने जाते थे। पराशरी संहिता उपलब्ध थी, परन्तु पराशर-जातक का
दर्शन उन्हें नहीं हुआ था। दशम शती में ही पराशर-जातक की यह दशा थी, तो

कापिरथके सवितृत्वब्धवर-प्रसादः । श्रावन्तिको मुनिमतान्यवत्तोध्य सम्यग् होरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥ बृहज्जातक का उपसंहार रुत्नोक ।

<sup>1.</sup> श्रादिस्यदासतनयस्तद्वास-बोधः

२. बृहत्संहिता २ श्र०, १४ रत्नोक ।

३. पाराशरीया संहिता केवलमस्माभिद ष्टा, न जातकम्। भ्यते स्कन्धत्रयं पराशरस्येति । तदर्थं वराहमिहिरः शक्तिपूर्वेरित्याह । बृहज्जातक ७।६ की टीका ।

आज उसकी उपलब्ध दुराशामात्र ही सिद्ध होगी। लघु पाराश्वरी का अपर नाम उडुदाय प्रदीप है जिसके प्रथम क्लोक में पाराशरी होरा के अनुसार दैवज्ञों के सन्तोषार्थ उडुदाय प्रदीप के निर्माण की बात कही गई है। फलतः यह ग्रंथ पराशर मतानुमारी अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु वराह से प्राचीन पराशर का यह ग्रंथ कथमीप नहीं है।

जैमिनिसुत्र—एक छोटा-सा चार अघ्यायों का सूत्रात्मक ग्रंथ आजकल प्रचलित है। वराह तथा भट्टोत्पल के ग्रंथों में इस ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता। फलतः यह कोई प्राचीन आर्षग्रन्थ नहीं है। सुनते हैं कि दक्षिण के मलावार प्रान्त में इसका विशेष प्रचलन है।

जातक स्कन्य में भृगुसंहिता की पर्याप्त प्रख्याति है। इसमें प्रत्येक समय घड़ी, पल आदि में जन्मे हुये व्यक्तियों की कुण्डली का फलादेश बड़े विस्तार से दिया गया है। असली भृगुसंहिता का पता नहीं चलता, अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुई है। जो प्रकाशित है वह उतनी प्राचीन तथा प्रामाणिक नहीं है। काशी, पूना आदि अनेक नगरों में भृगुसंहिता के साहाय्य से फलादेश बताने वाले दैवज्ञ विद्यमान हैं, परन्तु वे अपनी पोथी गोपनीय रखते हैं। अतः इस ग्रंथ का समीक्षण नहीं किया जा सकता। वराह तथा उत्पल के द्वारा इस ग्रन्थ का निर्देश न किया जाना इसके आर्षत्व का पर्याप्त बाधक है।

जातक-विषयक बृहत् साहित्य विद्यमान है जो अभी प्रकाश में नहीं आया है। भुहूर्त-विषयक ग्रन्थ

'मुहूर्त' से तात्पर्य शुभ मुहूर्त से है जब विवाह, यात्रा आदि शुभ कार्यों का सम्पादन सिद्धिप्रद होता है। वराहिमिहिर ने ऐसे ग्रंथों की रचना कर इस साहित्य को अग्रसर किया। मध्ययुग में ऐसे ग्रंथों की संख्या पर्याप्त रूपेण विस्तृत थी। इनमें मुहूर्त-चिन्तामणि अपनी छोकप्रियता में अद्वितीय है। इसके विद्वान् रचियता राम या रामभट्ट काशी के विद्वान् दैवज्ञों के कुछ में हुये थे। इस ग्रन्थ की रचना काशी में १५२२ तक (=१६०० ई०) में की गई। इससे पहिले राम दैवज्ञ ने रामिवनोद नामक करण-ग्रंथ छिखा था जिसका आरम्भ वर्ष शक १५१२ (=१५६० ई०) है। इनका ग्रंथ मुहूर्तचिन्तामिण आजकछ मुहूर्त जानने के छिए सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसके ऊपर ग्रन्थकार ने 'प्रिमताक्षरा' नामक व्याख्या रची। ये टीकार्ये प्रसिद्ध हैं और यह सटीक ग्रंथ बहुत स्थानों से प्रकाशित है।

१. द्रष्टब्य दीचित-भारतीय ज्योतिष, पृष्ठ ६३६-६४० ।

रामदेवज्ञ के पिता अनन्त ने महादेव द्वारा रचित 'कामधेनु' पर अपनी टीका लिखी है। अनन्त अपने मूल स्थान से, जो गोदावरी के पास विदर्भ देश में धर्मपुरी नामक ग्राम था, काशी आये और इनका परिवार काशी में ही बस गया। यह बादशाह अकवर का शासन-काल था और इस समय अरबी ज्योतिष का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर पड़ रहा था। इसी से प्रभावित होकर अनन्त के ज्येष्ठ पुत्र नीलकण्ठ ने १५०६ शक (=१५०७ ई०) में ताजिक के ऊपर अपना प्रख्यात ग्रंथ बनाया जो इन्हीं के नाम पर ताजिक नीलकण्ठी कहलाता है। ताजिक को संस्कृत में समातन्त्र (या वर्षतन्त्र) भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का दर्षफळ बतलाया जाता है। यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय है तथा इस पर अनेक टीकार्य लिखी गई हैं। नीलकण्ठ अकबर के दरबार के प्रधान पण्डित थे और इस प्रकार इन्हें राजाश्रय प्राप्त था। इस घटना का उल्लेख नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द ने मुहूर्तचिन्तामणि की अपनी पीयूषधारा के अन्त में किया है। नीलकण्ठ ने ही टोडरमल के नाम पर टोडरानन्द ग्रंथ का निर्माण किया। यह एक उपयोगी संग्रहग्रन्थ है।

नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द दैवज्ञ ने अपने पितृब्य रामदैवज्ञ के 'मुहूर्तचिन्तामणि' के ऊपर अपनी पीयूषधारा नाम्नी व्याख्या लिखी १५२५ शक (=१६०३ ई०) में । इस टीका के आरम्भ में गोविन्द ने अपने वंश का विस्तृत वर्णन किया है जिससे इस वंश के विद्वानों का पूरा परिचय प्राप्त होता है।

मुहूर्त के विषय में अन्य ग्रंथों के नाम ये हैं — केशव-रिचत मुहूर्तत्त्त्व ( र० का॰ १४२० शक ), नारायण-रिचत मुहूर्त-मार्तण्ड ( र० का० १४६३ शक ); शिव ज्योतिषी-रिचत मुहूर्त चूड़ामणि ( र० का० १५४० श० ); रघुनाथ ज्योतिषी द्वारा काशी में निर्मित मुहूर्तमाला ( र० का० १५६२ शक = १६६० सन् औरंगजेब के समय की रचना ) कच्छ निवासी महादेव ज्योतिषी द्वारा रिचत मुहूर्त-दीपक ( र० का० १५६३ श० ); गणपति ज्योतिषी द्वारा निर्मित मुहूर्त-गणपति ( र० का०

श्ररवी के लिए फारसी शब्द है 'ताजी' श्रीर इसी का सस्कृत रूप है
 ताजिक श्रर्थात् श्ररवी ज्योतिष।

२. पृथ्वीशाकब्दरस्य स्फुरदतुलसभा-मयदनं पियदतेन्दुः। साद्यात् श्रीनीलकयठः समजनि जगतीमयदले नीलकण्ठः ॥

३. दीचित-भारतीय ज्योतिष पृ० ६२०-६२४।

जित्वा दाराशाहं स्जाशाहं मुरादशाहं च।
 श्रीरंगजेबशाहे शासत्यवनीं ममायमुद्योगः ॥

१६०७ शक = १६८५ ई०)। विवाह आदि के विषय में भी अनेक मुहूर्त ग्रंथों का अस्तित्व है। फलित ज्योतिष का विशाल साहित्य आज भी प्रकाशन की अपेक्षा रखता है।

## संस्कृत में श्ररबी ज्योतिष ग्रन्थ

अष्टादश शती के आरम्भ में उत्पन्न सर्वाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई, ज्योतिष तथा गणित के महनीय विद्वान् थे। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन तथा काशी—इन पाँच स्थानों पर आकाशीय पिण्डों के वेध के निमित्त इन्होंने वेधशालायें बनाई जिनमें से कुछ आज भी अच्छी दशा में हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। ये कर्मकाण्ड में भी विशेष इचि रखते थे। इन्होंने अपने जीवन की सन्ध्या में एक महनीय अश्वमेध यज्ञ भी किया था—सं० १७६६ की आषाढ़ वदी द्वितीया को (=१७४२ ई०)। कुछ लोगों को इस अश्वमेध की सत्ता में विश्वास नहीं है, परन्तु जयपुर के महाकवि कुष्ण किन ने, जो इस यज्ञ में वैदिक सदस्यों में अन्यतम थे, 'ईश्वर विलास' नामक महाकाच्य में (चतुर्थ तथा पंचम सर्ग) इसका सांगोपांग वर्णन किया है। फलतः समसामियक प्रमाण पर आधारित होने से इस यज्ञ का अस्तित्व पूर्णतया समर्थित है। महाराज जयसिंह द्वितीय का जन्म १६६६ ई० में हुआ तथा मृत्यु १६४३ ई० में ५७ वर्ष की आयु में हुई। अश्वमेध की समाप्ति से एक वर्ष के बाद महाराज की मृत्यु हुई थो। महाराज ने जगननाथ सम्नाट् नामक ज्योतिविद् के द्वारा उस युग के मान्य दो अरबी ज्योतिष ग्रन्थों का अनुवाद संस्कृत में कराया था।

पंडित सुधाकर द्विवेदी ने अपनी 'गणक तरंगिणी' में एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार जयसिंह ने औरंगजेज के दरबारी सभासदों के वचन को असत्य साबित करने के लिए महान् उद्योग किया था। उन लोगों की धारणा धी कि कोई भी संस्कृत-पंडित अरबो और फारसी ने दक्षता नहीं प्राप्त कर सकता। जयसिंह जब १६७२ ई० में शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भेजे गये तब वे अपने साथ पंडित जगन्नाथ को अरबी और फारसी सिखलाने के लिए लाये। जगन्नाथ की अवस्था उस समय २० वर्ष की थी। परन्तु उसी समय वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। उत्तर भारत में आकर उन्होंने अरबी और फारसी में बड़ी दक्षता प्राप्त की और अपने आश्रयदाता जयसिंह के आग्रह तथा प्रेरणा पर अरबी भाषा के दो ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में किया।

रेखागणित अरबी से अनूदित ग्रंथों में यह प्रथम है। रेखागणित में पन्द्रह अध्याय है तथा ४७८ साघ्य तथा क्षेत्रों का वर्णन है। पूरा ग्रंथ गद्य में लिखा गया है। आरम्भ में परिभाषाओं का वर्णन है जो रेखागणित की मौलिक कल्पनाय हैं। इसमें प्रमेयोपपाद्य तथा वस्तूपपाद्य दोनों का वर्णन सिद्धान्त रूप से प्रथमत: किया गया है। तदनन्तर उसकी उपपत्ति दिखलाई गई है। उनमें से कुछ प्रमेयोपपाद्य के नमूने इस प्रकार है—

- १—तत्र यावत्यो रेखा एक-रेखायाः समानान्तरा भवन्ति ता रेखाः परस्परं सामानान्तरा एक भविष्यन्ति ।
- •२---यस्य त्रिभुजस्य न्यूनकोणोस्ति तत्कोण सन्मुख-भुज-वर्ग इतर भुजवर्ग-योगान्न्यूनो भवति ।
- ३-- यद्वृत्तद्वयमेकस्मिश्चिह्नेऽन्तिमिलति तद्वृत्तद्वयस्य केन्द्रमेकत्र न भवति ।

ग्रंथ के प्रथम चार तथा छठवें अध्याय का विषय समतल ज्यामिति से हैं। पंचम अध्याय में समानुपात के नियम दिये गये हैं जिनका उपयोग छठे अध्याय में किया गमा है। ७, ८ और ६वें अध्याय का सम्बन्ध पाटीगणित से है। दस से लेकर पन्द्रहवें अध्याय का विषय ठोस ज्यामिति से हैं जिसके ठीक-ठीक समझने के लिए बीच के तीन अध्यायों में अंकगणित का वर्णन किया गया है। इन अध्यायों में घनक्षेत्र जैसे घन (Cube) शंकु (Cone) सूचिफलक घनक्षेत्र (Pyramid) समतल मस्तक-परिधिष्टप-शंकु घनक्षेत्र (Cylinder) छेदितघन क्षेत्र (Prism) गोलक्षेत्र (Spheres) और घनहस्त क्षेत्र या समानान्तर-धरातल-धनक्षेत्र (Parallelepiped) का सद्धान्तिक विवरण है। इन अध्यायों के अनुशीलन से रेखागणित तथा ठोस ज्यामिति के प्राय: सभी मुख्य सिद्धान्त समीचीन रूप से यहाँ दिखलाये गये हैं।

इस ग्रन्थ के द्वारा यू कलीद का रेखागणित संस्कृत पंडितों के लिए सुलभ हो गया। युक्लीद के जन्म स्थान का तो ठीक परिचय नहीं, परन्तु उनके काल का पता है। ये मिश्र के अधिपति टालमी (३२३—२५४ ई० पू०) के राज्यकाल तथा आश्रय में रहते थे। ये यूनानी गणितज्ञ थे तथा अपने से पूर्व रेखागणित के सिद्धान्तों को एकत्र कर इन्होंने एक मौलिक तथा युगान्तरकारी ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसके सिद्धान्त हजारों वर्षों तक अकाट्य थे।

१. संस्करण, के० पी० द्विवेदी द्वारा सम्पादित तथा श्रंग्रेजी में श्रन्दित। बाम्बे संस्कृत सीरीज, २ भाग, १६०१-१६०२ ई०।

### एक भ्रान्ति का निराकरण

अरबी से अनूदित दूसरे ग्रन्थ के विषय में पर्याप्त भ्रान्ति है। जयपुर के संस्थापक तथा निर्माता राजाधिराज जयसिंह दितीय की आज्ञा से जगन्नाथ सम्राट् नामक ज्योतिषी ने अरबी भाषा में निबद्ध यवन ज्योतिष के प्रख्यात ग्रन्थ 'अलमजिस्ती' का संस्कृत में अनुवाद किया और वह ग्रन्थ 'सिद्धान्त सम्राट्' के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक भ्रान्त धारणा है जा अपना खण्डन चाहती है। इस धारणा का, मेरी जानकारी में, प्रथम उल्लेख म० म० सुधाकर दिवेदी ने अपने 'गणक तरंगिणी' में १८६२ ई० में किया और इससे चार वर्ष पीछे (१८६६ ई०) लिखे गये मराठी ग्रन्थ 'भारतीय ज्योतिःशास्त्राचा इतिहास' में श्री शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने १८६१ पर इस बात की पुनरुक्ति की। तब से यह घटना प्रख्यात हो चली। परन्तु यह धारणा नितान्त भ्रान्त है।

जयसिंह के आदेशानुसार जगन्नाथ सम्राट्ने सिद्धान्त विषय में दो ग्रन्थों का प्रणयन किया (१) सिद्धान्त-कौस्तुभ तथा (२) सिद्धान्त-सम्राट्। इनमें से प्रथम ग्रन्थ ही अलमिजस्ती का अक्षरशः अनुवाद है और इस तथ्य का उल्लेख ग्रन्थ के आरम्भ में जगन्नाथ ने इन शब्दों में किया है——

## श्ररबी-भाषया प्रन्थो मिजास्ती नामकः स्थितः। गणकानां सुबोधाय गीर्वायया प्रकटीकृतः॥

'सिद्धान्त सम्राट्' ग्रन्थ जगन्नाथ की सिद्धान्त के विषय में स्वतन्त्र रचना है, न कि मिजास्ती का अनुवाद (जैसा साधारणतया समझा जाता है)। इन दोनों ग्रन्थों के आरम्भिक पाँच श्लोक जिनमें देवता की स्तुति तथा जयसिंह की प्रशस्ति है एक ही हैं। सिद्धान्त सम्राट् के आरम्भ के षष्ठ श्लोक में श्री जयसिंह की तुष्टि के निमित्त इस ग्रन्थ के निर्माण की बात कही गई है—

प्रन्थं सिद्धान्त-सम्राजं सम्राट् रचयति स्फुटम्। तुष्ट्यै श्री जयसिंहस्य जगन्नाथाद्वयः कृती ।

डा० गोरखप्रसाद ने 'भारतीय ज्योतिष का इतिहास' नामक अपने प्रन्थ में पृष्ठ २१८ पर इसे दुहराया है ( लखनऊ १६५६ )।

२. इस रलोक के बाद 'अरबीभाषया अन्थो मिजास्ती नामकः स्थितः' रलोक गणकतरंगिणी पृष्ठ १०३ पर निर्दिष्ट है, परन्तु इस अन्थ के किसी भी इस्तलेख में यह रलोक नहीं मिलता। यह रलोक-निर्देश ही सिद्धान्त-सम्राट् को अनुवाद बतलाने के लिए उत्तरदायी है। वस्तुतः यह आन्ति है।

दोनों ग्रन्थों के वर्ण्यविषयों की तुलना करने से इस पार्थक्य का स्पष्टीकरण हो जाता है। मूल अरबी ग्रन्थ अलमजिस्ती १३ खण्डों में विभक्त है और सिद्धान्त कीस्तुभ भी उसी प्रकार १३ अध्यायों में विभक्त है तथा पूर्ण है। 'सिद्धान्त सम्नाट्' अभी तक अधूरा ही मिला है जिसमें केवल चार अध्याय ही मिलते हैं। यन्त्राध्याय, मध्यमाधिकार तथा स्पष्टाधिकार तो पूर्णक्ष्पेण प्राप्त हैं। त्रिप्रकाधिकार अधूरा ही है जिसमें केवल दो प्रश्नों का ही उत्तर है; तृतीय प्रश्न खण्डित है। व्यापक रूप से विषय की तुलना वैशद्य के लिए आवश्यक है।

## अलमिजास्ती का परिचय

सिद्धान्त कौस्तुभ के मुलभूत अरबी ग्रन्थ अलिमजास्ती या अलिमजिस्ती का परिचय विषय की पूर्णता के लिए नितान्त आवश्यक है। यवन ( यूनानी ) ज्योति-षियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का नाम था टालमी था जो जात्या तो यवन था, परन्तु यवन देश से बाहर मिश्र देश (इजिप्ट ) की राजधानी अलेक्जैंड्रिया का निवामी था। उसका पूरा यूनानी नाम क्लाडियस टालिमेइयस था जो अंग्रेजी में संक्षिप्त होकर टालमी हो गया। वह प्राचीन युग का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, गणितज्ञ तथा भौगोलिक था। उसके जीवन की घटनायें आज भी अन्धकार-पूर्ण है। केवल इतना ही ज्ञात है कि वह १२१ ईस्वी से लेकर १५१ ई० तक अलेकजैड़िया में ही ताराओं तथा ग्रहों का वेध करता था। इसी से उसका जीवन काल लगभग १०० ईस्वी से लेकर १७० ई० तक माना जाता है। अरबी लेखकों के अनुसार वह ७८ वर्ष की आयु में मरा। जो कुछ हो. ईस्वी के द्वितीय शती में इस प्रख्यात यवन ज्योतिर्विद ने अपना जीवन यापन किया। टालमी ने अपने पूर्ववर्ती यवन ज्योतिषो हिपार्कस (१४० ई० पू०) की गणना को आधार मान कर ही आकाशीय पिण्डों की गणना तथा निरीक्षण का अपना कार्य सम्पन्न किया। विश्व के विषय में उनका मुख्य सिद्धान्त पृथ्वी-केन्द्रीय मानने में है अर्थात् टालेमी के अनुसार विश्व का पृथ्वी ही केन्द्र है जिसके चारों ओर सब ग्रह अपना भ्रमण किया करते हैं। हिपार्कस की गणना को स्वयं अनुभव से उन्होंने पुष्टकर उसे आगे बढ़ाया तथा तारापुक्षों की सूची तैयार की। उनका यह कार्य बड़े महत्त्व का माना जाता है और मध्ययुग के यूरोप में इन्हीं के मत का बोलबाला था।

 <sup>&#</sup>x27;सिद्धान्त कौस्तुभ' का नाना प्रतियों के आधार पर सम्पादित करने का श्रेय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रनुसन्धाता डा॰ मुरलीधर चतुर्चेदी को है। उन्होंने सिद्धान्त सम्राट् के श्रधूरे उपलब्ध श्रश को भी परिशिष्ट के रूप में समाविष्ट किया है। यह अन्य श्रभी तक श्रमकाशित ही है।

टालोमी ने अपने इन निरीक्षणों तथा गणनाओं को एक विशाल ग्रन्थ में अंकित किया जिसका यूनानी लोगों के नाम दिया मैथिमैटिके सिनटैक्सि जिसका अर्थ है—गणित संहिता। इस ग्रंथ का प्रथम शब्द है मजेस्ट (अर्थात् उत्तमोत्तम)। अरब वालों ने जब इस ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया, तब अरबी उपसर्ग 'अल' लगातार इसी शब्द के आधार पर पूरे ग्रन्थ का नामकरण किया अलमैजेस्ट (जिसका शाब्दिक अर्थ है ग्रन्थराज, उत्तम ग्रन्थ)। अरबी भाषा में इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम अनुवाद ६२७ ई० में सम्पन्न हुआ था जिसका अनुवाद यूरोप की नाना भाषाओं में कालान्तर में होता रहा। सर्वत्र यूनानी मूल नाम के स्थान पर अरबी नाम ही प्रख्यात हो गया। इसलिए जगन्नाथ सम्राट्ने भी अरबी ग्रन्थ को मिजास्ती नाम से उल्लिखित किया है।

मिजास्ती में १३ खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में पृथ्वी, उसका रूप, उसका बेलाग स्थित रहना, आकाशीय पिण्डों का दुतों में चलना, सूर्यभाग की तिर्यक्ता तथा उसके नापने की रीति, तथा ज्योतिष के लिए आवश्यक समतल और गोलीय त्रिकोणमिति—ये सब विषय विणत हैं। दितीय खण्ड में खगोल-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तृतीय खण्ड में वर्ष की लम्बाई, सूर्य कक्षा की आकृति आदि की गणना विधि का विवेचन हैं। इस खण्ड के प्रथम अध्याय में टालेमी ने बतलाया है कि सिद्धान्त ऐसा होना चाहिये जो सरलतम हो और जो वेधप्राप्त तथ्यों से विपरीत या विरुद्ध न हो। चतुर्थ खण्ड में चन्द्रमा की गति तथा चान्द्रमास की लम्बाई बतलाई गई है। पञ्चम खण्ड में ज्योतिष-सम्बन्धी यन्त्रों की रचना, सूर्य-चन्द्रमा के व्यास, सूर्य की दूरी आदि विषयों का विवरण है। षष्ठ खण्ड में चन्द्रमा और सूर्य की युतियों तथा ग्रहणों पर विचार किया गया है। सप्तम-अष्टम खण्डों में उत्तरी ताराओं तथा दक्षिणी ताराओं की क्रमशः सूची है, दोनों सूचियों में मिलाकर कुल ताराओं की संख्या १,०२२ दी गई है। प्रत्येक तारे का भोगांश और शर बतलाये गये हैं तथा उनके चमक का भी संकेत है। अष्टम में आकाशगंगा का भी वर्णन किया गया है। अन्त के पाँच खण्डों में (खण्ड नवम से लेकर त्रयोदश तक) ग्रहसम्बन्धी अनेक बातें दी गई हैं।

इस संक्षिप्त विवरण से इस ग्रन्थ की महत्ता तथा उपादेयता का परिचय किसी भी पाठक को हो सकता है। अलमैंजेस्ट यवन ज्योतिष के उच्चतम ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के अनुवाद-पुनरनुवाद से अरब तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ज्योतिर्विज्ञान के सिद्धान्तों का परिचय मिलता रहा। टालेमी के बाद डेढ़ हजार

<sup>1.</sup> टालेमी के जीवनचरित तथा प्रन्थ के विषय में देखिये अमेरिकन इन्साइ-क्लोपीडिया (विश्वकोश ) भाग २२, पृष्ठ ७५२-७५३।

साल तक कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं हुआ जो अपने अनुभवों से तथा वेधों से नये सिद्धान्तों का निर्माण करता। ज्योतिषियों की कमी नहीं थी, परन्तु वे सब टालेमी के भाष्यकार ही हुए। फलत: टालेमी के सिद्धान्तों से हिन्दुओं को परिचित कराने के महनीय उद्देश्य से प्रेरित होकर जयसिंह ने इनके ग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद प्रस्तुत कराया।

अरव लोगों भी कोई नवीन आविष्कार करने में समर्थ नहीं हुए, परन्तु उन लोगों ने टालेमी के सिद्धान्तों को सर्वात्मना स्वीकार कर लिया। उल्पावेग इतिहास प्रसिद्ध तैमूरलंगका (लगभग १४२० ई०) पौत्र था। उसने समरकन्द में १४२० ई० में एक प्रख्यात वेधशाला का निर्माण कराया और यहीं से ग्रहों का वेधकर टालेमी के सिद्धान्तों में त्रुटियों का विस्तार से शोधन किया। उसने ताराओं तथा आकाशीय पिण्डों की जो सारणी प्रस्तुत की, उसने टालेमी की प्राचीन सारिणी को निरस्त कर दिया।

## सिद्धान्त कौस्तुभ

सिद्धान्त कौस्तुभ तथा सिद्धान्त सम्राट् के हस्तलेख आपस में इतने मिले जुले हैं कि दोनों का पार्थक्य करना कठिन व्यापार है। यही कारण है कि 'सिद्धान्त सम्राट्' को ही प्रस्थाति हो सकी और 'सिद्धान्त कौस्तुभ' विलुप्त-सा हो गया। परन्तु हस्तलेखों की छानबीन से दोनों की पृथक् सत्ता सप्रमाण सिद्ध हो सकी है।

ग्रन्थ के आरम्भ में ११ पद्म उपलब्ध होते हैं जिनमें आरम्भ के दो पद्म मंगला-चरण के विषय में हैं तथा आगे के पाँच पद्म जयसिंह की प्रशस्ति के विषय में हैं। अन्तिम चार पद्म ग्रन्थ की उपयोगिता तथा उद्देश्य के विषय में हैं। सिद्धान्त के वर्णन के निमित्त ही इस ग्रन्थ की रचना है (श्लोक ६)। सिद्धान्त शिरोमणि आदि ग्रन्थों के अध्ययन से भ्रान्ति का निवारण नहीं होता। अतः इस ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक है (श्लोक १०)। तदनन्तर इसके अनुवाद होने की सूचना इस पद्म में है (श्लोक ११)—

## श्ररबी भाषया प्रन्थो मिजस्ति नामकः स्थितः । गयाकानां सुबोधाय गीर्वायया प्रकटीकृतः ॥

इसमें १३ अध्याय, १४१ प्रकरण तथा १९६ क्षेत्र हैं। इस विषय-सूचो से ग्रन्थ के स्वरूप का परिचय मिलता है। भाषा बड़ी सरल है। भाव समझने में कठिनाई नहीं होती। समग्र ग्रन्थ गद्य में है। मूल ग्रन्थ से क्षेत्रों का वर्णन तो किया गया है, परन्तु उनके द्योतक रेखाचित्र नहीं हैं। इसकी पूर्ति विद्वान् सम्पादक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से की है। उत्पर मिजास्ती के १३ अध्यायों का विषय प्रतिपादित

किया गया है। इस ग्रन्थ के अध्यायों का वर्ण्यविषय भी तदनुसार ही है। फलतः वर्ण्यविषयों की समता के कारण तथा ग्रन्थकार के स्पष्ट उल्लेख के हेतु सिद्धान्त-कौस्तुभ ही मिजास्ती का संस्कृत अनुवाद है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में सम्राट् जगन्नाथ ने लिखा है कि राजाधिराज के तोषणार्थ सिद्धान्तसार (अपर नाम कौस्तुभ) का अमुक अध्याय समान्न हुआ जिससे इसका सिद्धान्तसार नाम भी प्रतीत होता है।

## सिद्धान्त-सम्राट्

इसके आरम्भ में प्रथम सात श्लोक तो कौस्तुभ के ही श्लोक हैं। अष्टम श्लोक में कहा गया है कि राजा जयसिंह ने गोल के विचार में दक्ष तथा गणित में प्रवीण ज्योतिविदों को तथा यन्त्र बनाने वालों (कार) को बुलाकर गोलादि यन्त्रों के द्वारा आकाशीय पिण्डों का वेघ किया। उन्हीं के प्रसन्नतार्थ इस सिद्धान्त सम्राट् की रचना की गई। समग्र ग्रन्थ पद्मबद्ध है। प्रथम अध्याय में यन्त्रों का वर्णन गद्म में किया गया है। इस अध्याय में द्वान्त्रों का विवरण तथा उपयोग सरल गद्म में दिया गया है—नाडीवलय यन्त्र, गोल यन्त्र, दिगंश यन्त्र, दक्षिणोदक्भित्ति यन्त्र, वृत्तषष्ठांश-संज्ञक यन्त्र, सम्राट् यन्त्र, जयप्रकाश यन्त्र, क्रान्तिवृत्त यन्त्र। जयसिंह की वेधशालाओं में ये यन्त्र बनवाये गये हैं। अतः यह यन्त्राध्याय लेखक के स्वानुभव के ऊपर आश्रित है। तदनन्तर मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार तथा त्रिप्रश्नाधिकार—ये तोन अध्याय है—प्रथम दो पूर्ण तथा अन्तिम अपूर्ण। सिद्धान्त पद्यों में प्रतिपादित हैं और उपपत्तियाँ गद्य में। फलतः वर्ण्यविषयों की भिन्नता के कारण यह ग्रन्थ अनुवाद न होकर मौलिक रचना है। और जगन्नाथ ने स्वयं इसके स्वरूप का परिचय दिया है—

तेन श्री जयसिंहेन प्रार्थितः शास्त्रसंविदा। करोति जगन्नाथः सम्राट् सिद्धान्तमुत्तमम्॥

इस मौलिक कृति का अनुशोलन तथ्यों की जानकारी के लिए गम्भीरता से करने की आवश्यकता है।

## सिद्धान्त कौस्तुभ तथा रेखागणित

ये दोनों ग्रन्थ अरबी भाषा में लिखे गये ग्रन्थों के अनुवाद हैं। रेखागणित के मूल

<sup>1.</sup> उदाहरण के लिए द्रष्टव्य---राजाधिराज-प्रभुतोषणार्थे सम्राट् जगनाथकृते सुशिल्पे।
सिन्धान्तसारे खलु कौस्तुभेऽस्मिन् भ्रम्याय श्रागाद् विरति तु षष्टः ॥

२. आरम्भ का १ म रलोक।

अरबी ग्रन्थ की प्रस्तावना से यह पता चलता है कि मूल अरबी लेखक ने प्रथमतः मजिंस्तो नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया और उसके अनन्तर रेखागणित की रचना की। उन्होंने हज्जाज तथा साबित नामक अरबी लेखकों की रचनाओं का इसमें उद्धरण दिया है, विशेषत: साबित के ग्रन्थ का। इन दोनों ग्रन्थों के अरबी लेखक का नाम है नसीर एद्दीन ( पूरा नाम नसीर एद्दीन अहम्मद बिन हुसेन अल-तूस्सी )। ये फारस के ज्योतिषी थे जिनकी मृत्यु १२७६ ई० में हुई। इन्होंने यूक्लिड के रेखागणित को अरबी भाषा में अनुवाद किया था। इस प्रकार जगन्नाथ ने नसीर के ही दोनों ग्रन्थों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जिनमें से एक का विषय है ज्योतिष और दूसरे का रेखागणित । रेखागणित अरबी ग्रन्थ का अनुवाद अवश्य है परन्तु ग्रन्थ में मौलिकता कम नहीं है। जगन्नाथ सम्राट् स्वयं बड़े गणितज्ञ के और इसलिए इन्होंने अनेक प्रकार की सिद्धियाँ एक ही प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दी हैं। शुल्ब सूत्रों के ऊपर दिये गये वर्णन से स्पष्ट है कि रेखागणित का उदय सर्वप्रथम भारतवर्ष के मनीषियों के द्वारा किया गया। आर्यभट तथा उनके बाद के गणितज्ञों ने अपने ग्रन्थों में ज्यामिति-सम्बन्धी क्षेत्रों का उपयोग खूब किया है। परन्तु अर्वाचीन रेखागणित की आवश्यंकता मध्ययुग में अवश्य प्रतीत होती थी। इसकी यथार्थ पूर्ति जगन्नाथ सम्राट्ने की। और इसलिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

### हयत

हयत नामक ग्रन्थ अरबी ज्योतिष के किसी फारसी ग्रन्थ का संस्कृतानुवाद है अथवा अरबी ज्योतिष के विभिन्न ग्रन्थों के अनुशीलन पर अवलम्बित एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। 'हयत' शब्द साक्षात् अरबी का है जिसका अर्थ होता है आकाशचारी ग्रहनक्षत्रादि पिण्ड। फलतः उन पिण्डों के गति, मान आदि से सम्बद्ध ग्रन्थ को उस नाम से अभिहित करना यथार्थ है। ग्रन्थकार के देश और काल अनुमानतः ज्ञात हो सकते हैं। ग्रन्थ के अन्तरंग परीक्षण से प्रतीत होता है कि इसकी रचना वाराणसी में ही हुई है।

ग्रन्थ में चार अध्याय है—(१) संज्ञाध्याय, (२) गोलाध्याय, (३) भूगोला-ध्याय तथा (४) प्रकीर्णक । संज्ञाध्याय में ज्योतिष की तथा भूगोल की प्रख्यात अरबी पारिभाषिकी संज्ञायों का संस्कृत में लक्षण दिया गया है। समग्र ग्रन्थ संस्कृत गद्य में है। जैसे—

यदि कोणा व्यूनाधिकाश्च स्युः, तदा अधिक कोणो 'मुनफरजै' संज्ञः न्यूनकोणो 'हाहै' संज्ञः।

१. द्रष्टब्य के० पी० त्रिवेदी की श्रंग्रेजी भूमिका पृ० ३७-३३।

अर्थात् अधिक कीण की संज्ञा 'मुनफरजै' है तथा न्यूनकोण की हाइै। एक बार व्याख्यात हो जाने पर ग्रन्थकार अगले अध्यायों में उन्हीं संज्ञायों का प्रयोग करता है।

दूसरे अध्याय में बृहद्वृत्त, लघुवृत्त तथा चापका निरूपण, नक्षत्र ग्रहों की गोलगित, सूर्यादि का गोल-स्वरूप, ग्रहों की तथा तद्सम्बन्ध शरों की व्यवस्था, आदि विषयों का विधिवत् प्रतिपादन है। ग्रहस्पष्टीकरण की विधि, अयनांश का संस्कार, क्रान्तिवृत्तीय ग्रहस्थान—आदि की वर्णन ज्योतिष की विचार दृष्टि से इस अध्याय को विशेष महत्त्व प्रदान करता है।

भूगोल के प्रकरण में भूगोल के विभिन्न विभागस्थ देशों की आकृति तथा निवासियों का वर्णन उपलब्ध होता है। आरम्भ में ग्रंथकार का कथन है कि पृथ्वी गोलाकार है, उसका सतह बाहुल्येन जल से आवृत है, चतुर्थ भाग से न्यून ही भूमि वसति के योग्य है। जिस चतुर्थांश में मनुष्य रहते है, उसका नाम 'रूबैम-सकून' है। इसी प्रकार दिन के आरम्भ विषयक विभिन्न सिद्धान्तों का भी विवरण दिया गया है। प्रसिद्ध संवत्सर चार प्रकार के बतलाये गये हैं—हिजरी, फुरसी, रूमी (ईशवीय) तथा मलकी। इनके अनुसार मासों के नाम, मासों की दिनसंख्या तथा वर्षों के दिन निर्दिष्ट किये गये हैं।

प्रकीर्णक अध्याय सबसे छोटा है। इसमें पृथ्वी के व्यास तथा परिधि, तथा भूपृष्ठ का संख्यात्मक मान दिया गया है। अन्त में किबलै साधन दिशा का ज्ञान बतलाया गया है। मक्का नगर की दिशा का पता लगाने की विधि बतला कर ग्रन्थ का उपसंहार किया गया है।

अन्थे का वैशिष्ट्य—ग्रहों की गित के वर्णन प्रसंग में गोल स्थिति का वर्णन, तथा ग्रहों का गितिविज्ञान चित्र के समान स्पष्ट उपस्थित किया गया है। यहाँ गोल की स्थितियों का विशद तथा रोचक वर्णन भारतीय ज्योतिष की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण है। इस वर्णन से ग्रह-गित का ज्ञान सुखपूर्वक किया जा सकता है। चन्द्र की सूक्ष्मगित के निरूपण के लिए गोलचतुष्ट्य की कल्पना, बुधगित की सूक्ष्म विवेचना के निमित्त भी गोलचतुष्ट्य की कल्पना भारतीय ज्योतिष में नहीं मिलती। भूगोलाच्याय में विभिन्न स्थानों में गोल के स्वरूप का वर्णन अतीव चमत्कारी है। अरबी ज्योतिष मूलतः यवन ज्योतिषी टालेमी की गणना के आधार पर ही प्रवृत्त होता है, परन्तु उसमें अनेकत्र

१. सन्स्वती भवन ग्रन्थमाला (सं० ६६ ) में प्रकाशित । प्र० श्रनुसन्धान विभाग, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १ २४ वि० सं०; सम्पादक विभूतिभूषण भट्टाचार्य, ग्रन्थाध्यच सरस्वती भवन । सरस्वती भवन को तीन हस्तलिखित प्रतियों पर श्राधारित यह संस्करण सम्पादक के विशद पाणिडस्य तथा श्रश्नान्त परिश्रम का द्योतक है ।

मौलिकता विराजमान है। अरब ज्योतिषियों ने स्वयं ग्रहों का वेध कर जो परिणाम निकाला है, वह नितान्त सूक्ष्म है। इस ग्रंथ के अध्ययन से अरबो ज्योतिष की मौलिकता का भो परिचय आलोचकों को भलीभाँति लग सकता है। इस ग्रंथ के अन्तिम अध्याय में (पृ० १३५-१३६ पर) शुल्बसूत्रों में व्याख्यात प्रसिद्ध दिक्साधन पद्धति अंगीकृत की गई है। इस रीति के अनुसार अंकनीय वृत्त की संज्ञा 'दायरै हिन्दी' या 'दायरै हिन्दसी' दी गई है। यह नाम इस तथ्य का प्रमापक है कि अरब की दिक्साधन पद्धति भारतीय ज्योतिष से उद्भूत है तथा यवन ज्योतिष में उस प्रकार की किसी पद्धति का अभाव भी इससे सद्यः उद्घोषित होता है। फलतः अरबी तथा भारतीय ज्योतिष के सिद्धान्तों की पुंखानुपंख तुलना करने के लिए इस ग्रंथ का अनुशीलन नितान्त उपादेय तथा उपयोगी सिद्ध होगी।

### ग्रन्थ का देशकाल

ग्रंथकार ने इस ग्रंथ में कहीं भी न तो अपने नाम का संकेत किया है, न ग्रंथ रचना स्थल का ही और न रचना काल का ही। ग्रंथ के अन्तरंग अनुशोलन से इसका यत्किञ्चित् परिचय दिया जा सकता है। अनेक वर्णनों से पता चलता है कि रचियतां काशी का निवासी था। ग्रंथ में अक्षांश-चर्चा के समय लेखक काशी के अक्षांश की चर्चा करता है, भारत के किसी भी अन्य स्थान के नहीं। लंका की तुलना में सूर्य के उदयास्त का विवरण काशी नगरी से ही दिया गया है। इस विवरण के पढ़ने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ग्रंथकार काशी में बैठकर इस ग्रंथ का प्रणयन कर रहा है। इसका रचनाकाल भी अनुमानतः सिद्ध किया जा सकता है। एक स्थान पर (पृष्ठ ६६) ११७८ हिजरी वर्ष में अयनांश का ज्ञान बतलाया गया है। इस वर्ष में समस्त ग्रहों का अयनांश विधिवत् वेध द्वारा अनुभव कर लिखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि ग्रंथ का रचना-काल ११७८ हिजरी वर्ष हैं (अर्थात् १७६४ ई०)। यह ग्रंथ सवाई

१. द्रष्टव्य हयत पृष्ठ २२।

र. हिजरी वर्ष को ईस्वी सन् में पिरवर्तन करने की सरल विधि इस प्रकार है। हिजरी वर्ष में २ से गुणाकर ६५ से भाग दे। पूर्ण संख्या को जो भजन-फल-रूप में उपलब्ध होती है हिजरी वर्ष से घटावे और तदनन्तर ६२२ जोड़े, प्राप्त फल ही ईस्वी वर्ष होगा। हिजरी वर्ष के चान्द्रमास होने के कारण वर्ष के दिन ३५४ ही होते हैं। इसी से यह वैषम्य है।

 $<sup>\</sup>frac{2(365 \times 7)}{64} = 361(2805-36) + 677 = 2068 £0$ 

जयसिंह द्वितीय के द्वारा आरब्ध परम्परा को अग्रसर करता है और उसको मृत्यु के २५ वर्षों के भीतर ही निर्मित हुआ है।

ग्रंथकार भारतीय सिद्धान्त ज्योतिष का भी प्रकृष्ट विद्वान् है साथ ही साथ अरबी ज्योतिष का तथा फारसी भाषा का भी। इस ग्रन्थ का प्रणयन भारतीय पण्डितों के कालज्ञान का पर्याप्त सूचक है। मुसलमानों के समय में अरबी ज्योतिष का ज्ञान नितान्त आवश्यक होने के कारण संस्कृतज्ञ पण्डितों को इस विषय का पूर्ण परिचय देने के लिए ही इस प्रकार के प्रन्थों का प्रणयन किया गया। इस पद्धित का अनुसरण कर आधुनिक ज्योतिषियों को भी यूरोपीय ज्योतिष के मूल सिद्धान्तों का परिचय संस्कृत के माध्यम से करना नितान्त समुचित है। इस ओर हमारे विज्ञ दैवज्ञों को ध्यान देना चाहिये।

#### उकरा

इस ग्रंथ का प्रकाशन अरबी ज्योतिष के संस्कृत अनुवाद की परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण शृंखला है। हयत के समान इस ग्रन्थ के मूल लेखक तथा अनुवादक अज्ञात नहीं हैं, प्रत्युत ग्रन्थ के आरम्भ में इन तथ्यों का ग्रंथकार द्वारा ही उल्लेख है। ग्रंथ के आरम्भ तथा ग्रंथान्त की पुष्पिका से पता चलता है कि इसके मूल लेखक का नाम सावजूसयूस था। यह पुस्तक मूलतः यूनानी भाषा में लिखी गई थी जिसका अरबी में अनुवाद किया अबुल अन्वरस अहमद की आज्ञा से कुस्ताविनी लूका बालविही-संज्ञक लेखक ने और संस्कार किया साबित् विनिकुसै नामक विद्वान् ने। नसीर तूसी ने इस पर टीका लिखी। नयन-सुखोपाध्याय ने इस अरबी ग्रन्थ का संस्कृत में अनुवाद किया। इस ग्रंथ के दो हस्तलेख काशी से प्राप्त हुये हैं और 'सरस्वती भवन' ( संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का पुस्तकालय) में सुरक्षित है। एक प्रति का लेखन-काल १८५६ संवत् है ( =१८०२ ई० )। फलतः ग्रन्थ की रचना १८वीं शती के उत्तरार्ध से कथमिप पश्चात्-कालीन नहीं हो सकती।

ऊपर दिये गये विवरण से मूल ग्रन्थ के अनुवाद तथा व्याख्यान का भलीभाँ त परिचय मिलता है मूल ग्रन्थ के टीकाकार नसीरतूसी एक विख्यात फारस देशीय ज्योतिविंद् थे जो १३वीं शती के उत्तरार्घ में जीवित थे (१२७६ ६०)। वे अपने युग के एक वरिष्ठ ज्योतिषी थे। इन्होंने टालेमी के यूनानो ग्रन्थ 'सिनटैक्सिस' का आलोचना लिखी, टालेमीय सिद्धान्तों में उन्होंने अपनी अक्चि दिखलाई और अपने स्वतन्त्र मत के प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रणयन कर अरबी ज्योतिष को वैज्ञानिक

१. इन्हीं प्रतियों के आधार पर यह संस्कृत ग्रन्थ श्री विभूति भूषण भट्टाचार्य के सम्पादकत्व में सरस्वती भवन ग्रन्थमां में प्रकाशित हो रहा है (१६६८)

आधार पर प्रतिष्ठित किया। र इनके द्वारा टीका-प्रणयन से मूल ग्रन्थ का रचनाकाल १३वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। उससे प्राचीन होगा उसका अरबी मूल और उससे भी प्राचीनतर होना चाहिये उसके यूनानी मूल ग्रन्थ को। इस प्रकार इस ग्रन्थ के अनुवाद-पुनरनुवाद की एक लम्बो परम्परा हमारे सामने आती है। संस्कृत उकरा ग्रन्थ के अनुवादक नयनसुखोपाध्याय भी महाराज जयसिंह के प्रभावक्षेत्र के बहिर्मुख नहीं प्रतीत होते। मेरी दृष्टि में यह प्रति नयनसुखोपाध्याय के समय से बहुत पीछे की नहीं प्रतीत होती है। अतएव जयसिंह ( मृत्युकाल १७४३ ई० ) के कुछ ही समय बाद इस ग्रन्थ का प्रणयन काशों में हुआ—यह तथ्य मानना अनुचित नहीं है।

उकरा नाम मूल अरबी ग्रन्थ का प्रतीत होता है जिसे अनुवादक महोदय ने संस्कृत अनुवाद में ज्यों का त्यों रख लिया है। इसमें तीन अध्याय हैं और सब मिलाकर ५६ क्षेत्र हैं। प्रथम अध्याय में २२ क्षेत्र हैं। अध्याय के आरम्भ में परिभाषायें दी गई हैं। तदनन्तर क्षेत्रों का वर्णन है। प्रति-क्षेत्र के वर्णन में प्रथमतः साध्यनिर्देश है, तदनन्तर क्षेत्र की निर्माण-विधि तथा उपपत्ति दी गई है। अन्त में उससे सिद्ध किया गया तथ्य प्रतिपादित है। सर्वत्र यही रीति है। द्वितीय अध्याय में २३ क्षेत्रों का विवरण पूर्वोक्त शैली से दिया गया है। नृतीय अध्याय में १५ क्षेत्रों का वर्णन यथाविधि किया गया है। समग्र ग्रन्थ गोलीय रेखागणित का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके अनुशीलन से अरबी ज्योतिष के अनेक तथ्यों का यथावत् परिचय संस्कृतज्ञ ज्योतिबिदों को हो सकता है। और इसी महनीय उद्देश्य की पूर्ति इस अनुवाद के मूल में कार्य कर रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसके प्रकाशन से एक विशेष अभाव की पूर्ति निःसन्देह हो सकेगी।

## प्राचीन फारसी तथा अरबी में संस्कृत ज्योतिष

प्राचीन पारसीक देश पर ससानियन वंश का राज्य था और इस वंश के शासक बड़े विद्याप्रेमी तथा विद्वानों के गुणग्राही थे। ऐसे राजाओं में तृतीय शती में विद्यमान राजा अर्दशीर प्रथम तथा राजा शापूर प्रथम के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं।

इनके ज्योतिष-सम्बन्धी कार्यों के लिए द्रष्टस्य डा॰ सस्यप्रकाश रचित ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त की श्रंभ्रोजी प्रस्तावना पृ० ३३-३८ (प्रकाशक इश्विडयन इन्सिच्यूट श्राफ ऐस्ट्रानौभिकल एयह संस्कृत रिसर्च, नई दिल्ली, १३६६)।

आगे चलकर इसी वंश में षष्ठ शती में खुसरो अनूशोरवान का नाम विद्याप्रेम के तथा न्यायशीलता के कारण विशेष महत्त्व रखता है और इसीलिए वे 'न्यायी नौशेरवां' के नाम से जनसाधारण में प्रख्यात हैं। इस प्राचीन काल में भी भारतीय ज्योतिष का प्रभाव इस देश की ज्योतिर्विद्या पर पड़ा—यह नितान्त महत्त्व की घटना है।

ससान वंश के काल का पहलवी (प्राचीन फारसी) में रिचत कोई भी ज्योतिष प्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, परन्तु उस युग में इन प्रन्थों के अस्तित्व का पता पिछले युग के ग्रन्थों के साक्ष्य पर चलता है। नवम शती का पहलवी डेनकार्ट नामक ग्रन्थ सप्रमाण बतलाया है कि तृतीय शती में अर्दशीर प्रथम तथा शापूर प्रथम ने युनानी तथा भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों का पहलेवी में अनुवाद कराया और ये अनुवाद ग्रन्थ षष्ठ शती में खुसरो अनुशीरवान के समय में पुनः संशोधित किये गये। फारस के प्रस्थात बादशाह हारूँ-अल-रशीद के पुस्तकालय के एक अधिकारी सह्ल इन्त नौबख्त का कथन है कि बादशाह अर्दशीर तथा शापूर के शासनकाल में यूनानी ज्योतिष ग्रन्थों के साथ 'फ्रमस्प' नामक किसी भारतीय ज्योतिबिद के ग्रन्थ का भी अनुवाद पहलवी में कराया गया था और अनुशोरवान के समय तक सिद्धान्त ज्योतिष के ग्रन्थों का अनुवाद कार्य चलता रहा। यह तो हुई तृतीय शती की बात।

पञ्चमशती के मध्य में ४५० ई० के लगभग पहलवी में ज्योतिष के मौलिक प्रन्थ का निर्माण हुआ जिसकी काल-गणना विष्णुधमोत्तर पुराण के पैतामह सिद्धान्त के नियमों के अनुसार की गई। बादशाह की आज्ञा से जो ग्रहसारणी प्रस्तुत की गई उसका फारसी नाम है जीज-ग्रल-शाह (राजकीय सारणी)। इसका निर्माण षष्ठ शती से पूर्व कभी उस देश में किया जा चुका था। परन्तु ५५६ ईस्वी में खुसरो अनूशीरवान ने पता चलाया कि वह सारणी अपर्याप्त है और अपने ज्योतिषियों को आदेश दिया कि वे उसमें सुधार कर उसे पूर्ण करें। बसरा शहर के निवासी फारसी यहूदी माशा-अल्लाह (आविभाव ७५० ई० से ६१५ ई० का मध्यकाल) के कथन को आधार मान कर अलहाशिमी नामक लेखक (समय ६७५ ई०) ने लिखा है कि नौशेरवाँ ने अपने ज्योतिषियों को अलमजेस्त और अरकन्द की सहायता से ग्रहसारिणी के शोधन के लिए आदेश दिया। उन लोगों ने अरकन्द को ही अधिक पसन्द किया और उसी के आधार पर संशोधन कर जीज अलशाह का एक नवीन सुसंस्कृत परिशोधित संस्करण तैयार किया।

ये दोनों ग्रन्थ दो पद्धितयों के आधार पर निर्मित किये गये थे। अलमजेस्त का अनुवाद तो पहलवी में तृतीयशती में ही हो चुका था। और पूर्वोक्त कथन से स्पष्ट है कि षष्ठ शती में अर्कन्द भी पहलवी में विद्यमान था। परन्तु अर्कन्द क्या है? यह एक विषम पहेली है। यह किसी भारतीय ज्योतिष ग्रन्थ का अनुवाद प्रतीत

होता है। कुछ विद्वान् अर्कन्द को ब्रह्मगुप्त के प्रख्यात ग्रन्थ 'खण्ड खाद्यक' का फारसी अनुवाद बतलाते हैं। दोनों ग्रन्थों में प्रतिपाद्य तथ्यों की समता है अवश्य, परन्तु कालबाधित होने से इस कथन पर आस्था नहीं की जा सकती। ब्रह्मगुप्त ने ५५६ ई० से लगभग एक शताब्दो बाद ठोक ६६५ ई० में अपना 'खण्ड-खाद्यक' रचा। फलतः दोनों ग्रन्थों में ऐक्य स्थापित करना असम्भव है। परन्तु आर्यभट के आर्धरात्रिक सिद्धान्त में वे ही प्राचल (पारामीटर) विद्यमान हैं। ये आर्यभट खुसरों के द्वारा ज्योतिर्विदों की मण्डली एकत्र किये जाने के अर्घशताब्दों पूर्व ही वर्तमान थे। इसलिए एक विद्वान् की सम्मित है कि अर्कन्द शब्द संस्कृत शब्द अहर्गण का पहलवी अपभंश है। ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ का उसे द्योतक मानना यथार्थ नहीं है।

जीज-अल-शाह (राजकीय सारिणी) पहलवी भाषा में लिखी गई थी जिसका अन्तिम संशोधन राजा यजिदिजिई तृतीय के समय में किया गया, जिसने ६३२ ई० से लेकर ६५२ ई० राज्य किया। इस पहलवो ग्रन्थ का अनुवाद हारूँ-अल-रशीद के राज्यकाल में अल-तामीमी नामक विद्वान् ने अरबो में किया, परन्तु इसका पूरी प्रति उपलब्ध नहीं होती। अल-हाशोमी तथा अल-बीह्ननी के ग्रन्थों में विशेषत: इसके कुछ अंश मिलते हैं। इसके परीक्षण से पता चलता है कि इसने अरकन्द में दिये गये प्राचल का उपयोग किया है। जीज-अल-शाह के ये उपलब्ध अंश भी बड़े महत्त्व के हैं जिनमें आकाशिपण्डों की गति, सूर्य तथा चन्द्र के ग्रहण, आदि को गणना बड़ी सत्यता से दी गई है। यह ग्रन्थ 'कर्दज' शब्द के प्रयोग करने का अभ्यासी है। यह शब्द वस्तुत: संस्कृत शब्द 'क्रमज्या' का ही विकृत हुप है। क्रमज्या का उपयोग पौलिश सिद्धान्त से गृहीत होने का उल्लेख वराहमिहिर ने किया है। 'कर्दजों' का इस्लामी ज्योतिष पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है विशेष करके स्पेन में, जहाँ से ये १२ शती में यूरोप में प्रचलित हो गये।

ससानवंशीय प्राचीन फारस में भारतीय सिद्धान्त ज्योतिष का ही प्रभाव नहीं पड़ा, प्रत्युत भारतीय फिलत ज्योतिष का भी। प्रथम शती ईस्वी में सिडोन के निवासी डोरोथिअस ने ज्योतिष के विषय में किवताबद्ध पोथी लिखी। यद्यपि यह मूल यूनानी भाषा में उपलब्ध नहीं होती, परन्तु इसका प्रभाव पिछले युग के ज्योतिर्विदों पर विशेष रूप से पड़ा। तृतीय शती में इसका अनुवाद पहलवी में हुआ और इसी अनुवाद का अरबी भाषा में अनुवाद किया फारसी विद्धान् उमर इब्न अल फर्श्खान अल-तबरों ने। यह अरबी अनुवाद उपलब्ध है और इसके परीक्षण से पता चलता है कि फारसी संस्करण के निर्माता विद्धान् ने भारतीय ज्योतिष की बहुत-सी उपादेय सामग्री का उपयोग इस संस्करण के लिए किया है, विशेषतः नवांश विषयक सिद्धान्त का। यह घटना ४०० ईस्वी के आसपास की है। यह निश्चित

प्रमाण है कि प्राचीन फारस के ज्योतिर्विदों को भारतीय ज्योतिष के कुण्डलीविज्ञान का पूरा-पूरा पता था और कुण्डली बनाने की विद्या उन लोगों ने भारतीयों से सीखी थी। एक विद्वान् का कथन है कि नवम शती में अरबी ज्योतिषियों ने, विशेषतः अल-कश्रानी और अल-सैमारी ने भारतीय ज्योतिष की जो विपुल सामग्री अपने प्रमुशों में प्रस्तुत की है, वह प्राचीन फारस के द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुई थी।

## 'सिन्दहिन्द की रचना

अब अरबी ज्योतिष के ऊपर भारतीय ज्योतिष के प्रभाव का निरीक्षण करें। खुसरो अन्शीरवान तथा यज्दिजिर्द तृतीय के शासन काल में प्रस्तुत किये गये जीज-अल-शाह के अरबी संस्करण के द्वारा अष्टम शती के अन्त में अरब लोगों को भारतीय ज्योतिर्विद्या से परिचय प्राप्त हो गया। परन्तु अरब लोगों ने साक्षात् रूप से भारतीयों से सम्पर्क में आकर इस विद्या का प्रभूत ज्ञान प्राप्त किया। दशम शती के आरम्भ में उत्पन्न इब्न अल-अदमी नामक अरबी ज्योतिषी ने लिखा है कि बगदाद के शासक अलमंसूर के दरबार में एक अज्ञातनामा ज्योतिषी भारत से आया और 'फुज़ारी तथा याकूब-इब्न-तारीक नामक ज्योतिविदों के साहाय्य से सिन्दहिन्द नामक ग्रन्थ का अनुवाद प्रस्तुत किया। इस ग्रन्थ के केवल खण्ड ही मिलते हैं, परन्तु उतने अंश के परीक्षण से भी उसमें भारतीय ज्योतिष प्रक्रिया का ज्ञान उपलब्ध होता है। सिन्द-हिन्द के वर्ण्यविषयों का प्रचुर ज्ञान अल-स्वारिज्मी के द्वारा ८३० ई० के आसपास लिखित जीज (सारिणी) से होता है। आजकल इसके विषय का ज्ञान हमें अनुवादों की सहायता से यथार्थत: होता है। तोलेदान अल-मजीती नामक विद्वान् ने दशम शती के अन्त में मूल अरबी के जीज का संशोधित संस्करण निकाला जिसका १२ शती के आरम्भ में बाथ के अडेलार्ड नामक विद्वान् ने लातिनी भाषा में अनुवाद किया। इस लैटिन अनुवाद के परीक्षण से स्पष्ट है कि स्थान-स्थान पर परिवर्तन तथा संशोधन होने पर भी सिन्दहिन्द का संस्कृत मूल ब्रह्मगुप्त विरचित ब्रह्मस्फुट-सिद्धान्त ही है। अल-ख्वारिज्मी के मूल ग्रन्थ पर टीका का प्रणयन ८७५ ई० के आसपास किया -गया। नाहिरा के पुस्तकालय में उपलब्ध इस टीका का हस्तलेख जब प्रकाशित होगा, तब इस प्रन्थ के विषय में अन्य ज्ञातव्य तथ्यों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा।

नवमशती के अरबी ग्रन्थों में अठजभर (या आर्यभट) का नाम प्रायः उल्लिखित मिलता है, परन्तु उनके सम्प्रदाय के तथ्यों का पता नहीं चलता । इससे यह सिन्दिग्ध है कि इनके ग्रन्थ का अनुवाद अरबी में हो गया था अथवा यह केवल नाम से परिचित था। परन्तु इतना निश्चित है कि जीज-अल्-शाह के पिछले दो संस्करण (अरकन्द के ऊपर आधारित) तथा सिन्दहिन्द (ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त पर आश्चित)—ये ही

दोनों ग्रन्थ अरब लोगों के आकाशीय गणित के ऊपर निर्मित प्रथम ग्रन्थ हैं जो अरबों के ज्योतिष विषयक परिचय के पर्याप्त सूचक हैं। अल्-मा-मून के शासन काल में अलमेजेस्त का अनुवाद यूनानी भाषा से सीधे तौर पर अरबी में किया गया और भारतीय ज्योतिष का प्रभाव अब धीरे-धीरे अरब से कम होने लगा। अरबों ने दार्श्वानिक क्षेत्र में अरस्तू तथा प्लोटिनस के सिद्धान्तों को अपनाया और अब उन्हें भारतीय सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा कम हो चली, परन्तु केवल स्पेन में सिन्दहिन्द का प्रभाव १२वीं शती तक चलता रहा और यह प्रभाव इतना सुदीर्घकालीन तथा ज्यापक था कि यूरोप में लैटिन भाषा में लिखित ज्योतिष का प्रथम गम्भोर ग्रन्थ ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त के अनुवाद के संशोधित संस्करण का केवल अनुवाद ही था और इस प्रकार भारतीय ज्योतिष की विद्धा सिन्दहिन्द के इस परोक्ष अनुवाद के द्धारा समग्र यूरोप में व्याप्त हो गयी।

#### फलित ज्योतिष का प्रभाव

भारत के सिद्धान्त ज्योतिष के साथ ही साथ फलित ज्योतिष का भी प्रभाव अरब के ज्योतिषियों पर पड़ा। भारतीय फलित की बहुत सी बातें पहलवी के द्वारा अरबवासियों को प्राप्त हुई थीं, क्योंकि पहलवी भाषा में भारतीय फलित के अनेक सिद्धान्त निबद्ध पाये जाते हैं। परन्तु फलित ज्योतिष के विषय में अरब को भा भारत से साक्षात् सम्पर्क की कमी नहीं थी। कनक नामक एक दैवज्ञ के भारत से बगदाद में जाने तथा हारूँ-अल-रशीद के दरबारी ज्योतिषियों में अन्यतम होने का उल्लेख मिलता है। बहुत सम्भव है कि यह कनक दैवज्ञ वही कनकाचार्य हैं जिनके वियोति-जन्म-विषयक मत का उल्लेख कल्याणवर्मा ने अपने ग्रन्थ 'सारावली' में किया है। कनक के समस्त ग्रन्थों की तो उपलब्धि नहीं होती, परन्तु उनके कुछ अंश इब्त हिबिन्ता के द्वारा तथा अन्य स्रोतों से आज भी उपलम्य हैं। नवम शती के आरम्भ में अनेक अरबी प्रन्थों में भारतीय फलित दैवज्ञों के नाम मिलते हैं। इनके विचित्र अरबी नामों में एक ऋषि का, एक राजा का तथा एक जिन का नाम मिलता है जो निश्चयेन भारतीय फलित ज्यांतिषियों के नामों के संकेत हैं। अरब वालों ने भारत के फलित ज्योतिष को, सिद्धान्त ज्योतिष के समान ही, बाइजेन्टियम तथा पश्चिम लैटिन देशों को घरोहर के रूप में दिया। ११वीं शती में एल्यूथिनस जेबेलेनूस नामक ज्योतिषी ने चार खण्डों में पूरबी यूनानी भाषा में एक विशाल ग्रन्थ का

दैविवदां प्रीतिकरं विश्वसनीयं समस्त लोकस्य ।
 कनकाचार्यस्य मताद् वियोनि-संज्ञं प्रवक्ष्यामि ॥
 सारावली, १ श्लोक ५५ अ०, काशी सं० १६५३ ।

संकलन किया जो अखमत् नामक किसी फारसी के ग्रन्थ का अनुवाद कहा जाता है। इस ग्रन्थ के प्रति पृष्ठ पर भारतीय फलित का भूरिशः प्रभाव पदे पदे लक्षित होता है।

नवम शती का सबसे बड़ा अरबी फिलत ज्योतिषी था आबू मशहर अल-बल्खी। इसने अपने ग्रन्थों में भारतीय, फारसी तथा यूनानी ज्योतिष की परम्पराओं को एक सूत्र में समन्वित कर बाँधने का श्लाधनीय प्रयास किया है। उसने भारतीय फिलत के सिद्धान्तों को प्राप्त किया फारसी स्रोतों से, कनक के समान दैवज्ञों से तथा सम्भवतः अपने व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा भी। वह भारत के राजाओं के सम्पर्क में सम्भवतः आया था, क्योंकि उसके शिष्य शाहदान के मधूकरात से पता चलता है कि उसने किसी भारतीय नरेश के पुत्र की कुण्डली ६२६ ई० में तैयार की थी। उसके ग्रन्थों में पूर्वोक्त तीनों सम्प्रदायों की मूल बातें एकत्र सम्मिलत की गई हैं। ग्रहों की गित का मध्यमान उसने ग्रहण किया सिन्दिहन्द से, जो ब्राह्मस्ट्रट-सिद्धान्त के ही सिद्धान्तों का प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। उसने युगसिद्धान्त के आधार पर गणना की और तीन लाख ६० हजार वर्षों का युगमान माना। ग्रहों का समीकरण उसने फारसी जीज-अल्-शाह (राजकीय सारणी) से लिया और हम देख चुके हैं कि यह सारणी अर्कन्द के ऊपर आधारित है। इस प्रकार अनेक ज्यौतिष सम्प्रदायों का एकत्रीकरण कर उनमें परस्पर सन्तुलन बैठाना इस वरिष्ठ ज्योतिषी का ही महनीय कार्य है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय सिद्धान्त तथा भारतीय फलित— उभय प्रकार के ज्योतिष ने ससानवंशीय ईरान के ऊपर तथा आरम्भिक इस्लाम पर अपना अमिट प्रभाव डाला। यह तो अभी तुलनात्मक अध्ययन का आरम्भ है। आज भी संस्कृत, ग्रीक, फारसी, अरबी तथा लैंटिन भाषा में हजारों हस्तलेख पड़े हैं जिनके अध्ययन से इस विषम समस्या का समाधान भली भाँति निकाला जा सकता है।

१. विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य डा० डेविड पिंग्ने का एतद्विषयक गवेषणात्मक निवन्ध (जर्नल श्राफ श्रोरियगटल रिसर्च, मद्रास, खगड ३३, १६६८ ई०; पृष्ट १-८)। लेखक ने ऊपर निवद्ध तथ्यों के लिए इसी ग्रन्थकार को प्रमाण्यभूत माना है जिनका इस विषय का शोध नितान्त स्तुत्य है।

# तृतीय परिच्छेद

## साहित्यशास्त्र

का

## इतिहास

- (१) साहित्यशास्त्र
- (२) छन्दोविचिति
- (३) कोशविद्या

विना न साहित्यविदा परत्र
गुणः कथित्र्वत् प्रथते कवीनाम्।
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव
विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः॥

—मङ्ख्यंक

उपकारकत्वात् श्रलङ्कारः सप्तममङ्गम् । श्रहते च तत्स्वरूप-परिज्ञानाद् वेदार्थानवगतिः ।

---राजशे**ख**र

अपूर्वं यद् वस्तु प्रथयित विना कारणकलां जगद् ग्रावप्रख्यं निजरसभरात् सारयित च। क्रमात् प्रख्योपाख्यप्रसर-सुभगं भासयित यत् सरस्वत्यास्तत्त्वं कवि-सहृदयाख्यं विजयतात्॥

—अभिनवगुप्त

## तृतीय परिच्छेद

## साहित्यशास्त्र का इतिहास

भारतवर्ष का यह सुन्दर देश सदा से प्रकृति-नटी का रमणीय रंगस्थल बना हुआ है। प्रकृति-देवी ने अपने कर-कमलों से सजाकर इसे शीभा का आगार तथा सुषमा का निकेतन बनाया है। इसका बाह्य रूप जितना अभिराम है, आन्तर रूप उतना ही आभामय है। इसका बाहरी रूप कितना सुन्दर है—उत्तर में हिम से आच्छादित हिमिकरीटी हिमालय है, जिसकी शुभ्र शिखर-श्रेणी सौन्दर्य का मूर्तिमान अवतार है। दक्षिण में नीलआभामय नीलाम्बुधि, जिसकी चपल लहरियाँ इसके चरण-युगल को घोकर निरन्तर शोभा का विस्तार करती हैं। पश्चिम में अरब का प्रभामण्डित अर्णव और पूरब में श्यामल बंगाल को खाड़ी। मध्य देश में बहती हैं गंगा-यमुना की विमल धाराएँ। इस बाह्य रूप के समान ही इसका अम्यन्तर भी सुन्दर तथा अभिराम है। इसे लिलत कला तथा कमनीय कविता की जन्मभू म मानना सर्वथा उचित है। अत्यन्त प्राचीन काल में कोमल कविता का उद्गम इसी भारत-भूतल पर सम्पन्न हआ।

#### नामकरण

अालोचनाशास्त्र की उत्पत्ति इस देश में अपेक्षाकृत प्राचीन समय में हुई तथा उसका विकास अनेक शताब्दियों के साहित्यिक प्रयास का परिणाम है। आलोचना-शास्त्र का प्राचीन तथा लोकप्रिय अभिधान है—अलंकारशास्त्र। साहित्यशास्त्र भी इसी का अभिधान है, परन्तु कालक्रम से इसकी उत्पत्ति मध्ययुगीन तथा अवान्तर-कालीन है। 'अलंकारशास्त्र' नामकरण उस युग की स्मृति बनाये हुए है जब अलंकार का तत्व काव्यमयी अभिव्यंजना के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था। अलंकार-युग हमारे शास्त्र के आद्य आचार्य भामह से भी प्राचीनतर है तथा वह उद्भट, वामन तथा छद्रट के समय तक विद्यमान था। इन आचार्यों के प्रन्थों के नाम से इसका पूरा परिचय मिलता है। भामह के ग्रन्थ का नाम है—काव्यालंकार। इसके टीकाकार उद्भट के ग्रन्थ का अभिधान है—काव्यालंकार-सार-संग्रह। वामन तथा छद्रट के ग्रन्थों का नाम भी इसी शैली पर 'काव्यालंकार' है। दण्डों के ग्रन्थ का नाम 'काव्यादर्श' अलंकार के तत्व पर आश्रित नहीं है; फिर भी, दण्डी 'अलंकार'

को काव्य में आवश्यक उपकरण मानने में इन सब आचार्यों में अप्रतिम हैं। साहित्य-शास्त्र के आरम्भयुग में 'अलंकार' ही किवता का सबसे अधिक महत्त्वशाली उपकरण माना जाता था। अलंकारयुग इस शास्त्र के इतिहास में अनेक दृष्टियों से महत्त्व रखता है। कारण यह है कि अलंकार की गहरी मीमांसा करने से एक ओर 'वक्रोक्ति' का सिद्धान्त उद्भूत हुआ, तो दूसरी ओर दीपक, पर्यायोक्त, तुल्ययोगिता आदि अलंकारों के द्वारा काव्य में प्रतीयमान अर्थ से सम्पन्न 'ध्विन' के सिद्धान्त का भी उद्गम हुआ। 'वक्रोक्ति' तो अलंकार-युग की ही देन है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। इसीलिए इसके अप्रतिम आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' को 'काव्यालंकार' के नाम से अभिहित किया हैं। कुमारस्वामी का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि रस, ध्विन, गुण आदि विषयों के प्रतिपादक होने पर भी प्राधान्य-दृष्टि से ही इस शास्त्र का 'अलंकारशास्त्र' अभिधान युक्तियुक्त हैं। इस आलोचनाशास्त्र में विवेच्य विषय तो अनेक हैं—रस, ध्विन, गुण, दोष आदि; परन्तु प्राधान्य है अलंकार का ही। और 'प्राधान्यतो व्यपदेशा भवन्ति' इस न्याय से प्रधानता के ही हेतु यह 'अलंकारशास्त्र' के नाम से प्रख्यात है।

वामन ने 'अलंकार' शब्द के अभिप्राय को और भी महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय बना डाला। उनकी दृष्टि में अलंकार केवल शब्द तथा अर्थ की बाह्य शोभा का वर्षक भूषणमात्र न होकर काव्य का मूलभूत तत्त्व है। वामन के लिए अलंकार सौन्दर्य का ही प्रतोक है—सौन्दर्यमलंकार: (वामन—काव्यालंकार राश्वर)। काव्य में जितने शोभाधायक तत्त्व हैं—दोषों का अभाव तथा गुणों का सद्भाव—जिनके द्वारा काव्य की विशिष्ठता अन्य प्रकार के शब्दार्थों से सिद्ध होती है उन सबका सामान्य अभिधान है—अलंकार। वामन के हाथ में आकर इस शब्द ने अत्यन्त महत्त्व तथा गौरव प्राप्त कर लिया और यह सौन्दर्यशास्त्र का प्रतिनिधि माना जाने लगा।

#### सौन्दर्यशास्त्र

हमारे आलोचकों की सूक्ष्म गवेषणा काव्य के तत्त्वों में 'सौन्दर्य' पर जाकर टिकी थी। वे भली भाँति जानते थे कि काव्य में सौन्दर्य ही मौलिक तत्त्व है जिसके अभाव में न तो अलंकार में अलंकारत्व रहता है और न व्विन में व्विनित्व। दण्डी के शब्दों में काव्य में शोभा करने वाले धर्मी का ही नाम अलंकार है।

काव्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपूर्वी विधीयते । —व० जी० ११२

२. यद्यपि रसालंकाराद्यनेकविषयमिदं शास्त्रं तथापि च्छुन्निन्यायेन ऋलंकार-शास्त्रमुच्यते। —प्रतापरुद्रीय की टीका-रत्नापण, पृ० ३

## काव्यशोभाकरान् धर्मान् श्रलंकारान् प्रचवते।

---काव्यादर्श २।१

यदि अलंकार में शोभाधायक गुण का अभाव हो, तो यह 'भूषण' न होकर नि:सन्देह 'दूषण' बन जायगा। अभिनवगुप्त ने अलंकार के लिए चारुत के अतिशय को नितान्त आवश्यक माना है । चारुत के अतिशय से विरहित अलंकार की काव्य में कोई भी उपादेयता नहीं होती। जो सोने की अँगूठी अँगुलियों की शोभा बढ़ाने में समर्थ नहीं होती, वह सर्वथा त्याज्य ही है, स्पृहणीय नहीं। अतः अलंकार का सर्वमान्य गुण है चारुत, सौन्दर्य।

भोजराज का भी यही मत है। उन्होंने दण्डी के मत का अनुसरण कर 'काव्यशोभाकरत्व' को अलंकार का सामान्य लक्षण माना है। और 'धूमोऽयमग्नेः' (अग्नि के कारण यह धूम है)—वाक्य किसी प्रकार के सौन्दर्य के अभाव में किसी भी अलंकार का उदाहरण नहीं बन सकता; ऐसा वे मानते हैं। अप्पय दीक्षित ने अपनी 'चित्रमीमांसा' में इसी बात पर विशेष जोर देते हुए लिखा है—

सर्वोऽपि द्वालंकारः कविसमयप्रसिद्धचनुरोधेन हृद्यतया काव्यशोभाकर एव श्रत्नंकारतां भजते । श्रतः 'गोसदृशो गवयः' इति नोपमा ।

—चित्रमीमांसा, पृ०६।

'गाय के सहरा गवय होता है' इस वाक्यं में साहश्य होने पर भी उपमा अलंकार का इसीलिए अभाव है कि यहाँ किसी प्रकार का सौन्दर्य नहीं है। अलंकार के लिए यह सामान्य नियम है कि वह हृदयावर्जक होता हुआ काव्य की शोभा का विधायक ही होता है।

अलङ्कार के लिए ही इस आवश्यक उपकरण की अपेक्षा नहीं रहती, प्रत्युत व्विन के लिए भी। किसी काव्य में प्रतीयमान अर्थ का सद्भाव ही 'व्विन' के लिए पर्याप्त नहीं होता, प्रत्युत उसे सुन्दर भी होना ही चाहिए। असुन्दर प्रतीयमान अर्थ से 'व्विन' का उदय कभी नहीं होता। अभिनवगुप्त का इस विषय में स्पष्ट कथन है कि व्वनन व्यापार होने पर भी गुण अलंकार के औचित्य से सम्पन्न, सुन्दर शब्दार्थ

तथा जातीयानामिति । चारुत्वातिशयवतामित्यर्थः । सुलिचिता इति यत् किलैषां तद्विनिर्मुक्तं रूपं न तत् काब्येऽभ्यर्थनीयम् । उपमा हि 'यथा । गौस्तथा गवयः' इति.....एवमन्यत् । न चैवमादि काब्योपयोगीति ।

<sup>—</sup>लोचन, पृ० २१०

शरीरवाले वाक्य को काव्य की पदवी दी जाती है । इसलिए व्वनन व्यापार होने पर 'ध्विन' सत्ता सर्वत्र मानी नहीं जा सकती, क्योंकि घ्विन के लिए केवल ब्वनन व्यापार की ही अपेक्षा नहीं रहती, प्रत्युत उसके सौन्दर्य-मण्डित होने की भी नितान्त आवश्यकता रहती है। अभिनवगुप्त की उक्ति नितान्त स्पष्ट है—

तेन सर्वत्रापि न ध्वननसद्भावेऽपि तथा व्यवहारः । ( लोचन, पृ० २८)

इसलिए अभिनवगुत का यह परिनिष्ठित मत है—सौन्दर्य ही काव्य की, कला की, ग्रात्मा है—

•यचोक्तम्—'चारुत्वप्रतीतिः तर्हि काव्यस्य श्रात्मा' इति तद् श्रंगीकुर्म एव । नास्ति सहत्वयं विवाद इति—( लोचन, पृ० ३३ )।

इस अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय आलोचकों की दृष्टि कान्य के बाह्य उपकरणों को हटाकर अन्तस्तल तक पहुँची हुई थी। वे केवल बाह्य अलंकार को कान्य का भूषण मानने के लिए तब तक उद्यत नहीं होते थे जब तक उसमें 'सौन्दर्य' की सत्ता नहीं होती थी। यही सौन्दर्य भिन्न-भिन्न अभिधानों से प्रसिद्ध था। चमत्कार, विच्छिति, वैचित्र्य तथा वक्रता इसी सौन्दर्यंतत्त्व की भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ हैं। भारतीय आलोचनाशास्त्र के अन्तरंग से अपरिचित ही विद्वान् यह दोषारोपण किया करते हैं कि यह केवल बहिरंग की समीक्षा को ही अपना सर्वस्व मानता है तथा अलंकार जैसे बाहरी अस्थायी शोभातत्त्व को ही कान्य का मुख्य आधायक मानता है। परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न है। यह आरोप एकदम मिथ्या तथा निराधार है। यह शास्त्र कान्य की आत्मा के समीक्षण में ही अपनी चरितार्थता मानता है। फलतः यहाँ बहिरंग के साथ अन्तरंग की, शरीर के साथ आत्मा की पूरी समीक्षा भारतीय आलोचनाशास्त्र का मुख्य तात्पर्य है।

सौन्दर्य को अत्यन्त महत्त्वशाली मानने पर भी हमारा शास्त्र 'सौन्दर्यशास्त्र' के नाम से अभिहित होते होते बच गया। ऐसा होने पर यह पाश्वात्त्यों के 'एस्थेटिक्स' का पर्यायवाची शास्त्र बन गया होता, परन्तु सौन्दर्यशास्त्र का क्षेत्र साहित्यशास्त्र के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक तथा विशाल है। साहित्यशास्त्र तो केवल शब्द के माध्यम द्वारा निर्मित कला की ही द्योतना करता है, परन्तु सौन्दर्यशास्त्र लिलत कलाओं (जैसे भास्कर्य, चित्र तथा संगीत आदि) में निर्दिष्ट चारुत्व को भी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत करता है। अतः दोनों का पार्थक्य मानना न्यायसंगत है।

गुगालंकारौचित्यसुन्दरशब्दार्थशरीरस्य सति ध्वननात्मिनि श्रात्मिनि काच्य-रूपताच्यवहारः—( लोचन, पृ० १७ )।

## साहित्यशास्त्र

मध्ययुग में हमारे शास्त्र के लिए 'साहित्यशास्त्र' का अभिघान पड़ा। सबसे प्रथम राजशेखर ने (१० शतक) इस शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्र के लिए किया है— पञ्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीय: (काव्यमीमांसा, पृ० ४)। साहित्य शब्द की उत्पत्ति के मूल में शब्द तथा अर्थ के परस्पर वैयाकरण सम्बन्ध की घटना जागरूक है। इस शब्द की उत्पत्ति भामहकृत काव्यलक्षण से हुई। भामह का लक्षण है— शब्दार्थों सहितों काव्यम् (काव्यालंकार १।१६) और साहित्य की व्युत्पत्ति है— सहित्योः शब्दार्थयोः भावः साहित्यम्। आनन्दवर्धन के समय में इस शब्द की महत्ता अंगीकृत हो चली थी, परन्तु भोज और कुन्तक ने इस शब्द के वास्तव महत्त्वपूर्ण तात्पर्य का प्रकाशन कर इसको महिमा का स्फुटीकरण किया। कुन्तक 'साहित्य' के अभिप्राय-प्रकाशक हमारे मान्य आलोचक हैं। उनके पश्चात् इस शब्द का गौरव बढ़ने लगा और ख्यक ने 'साहित्यमीमांसा' तथा कविराज विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' लिखकर इस अभिधान को और भी लोकप्रिय बनाया। विश्वनाथ कविराज के प्रन्थ के समधिक लोकप्रिय होने से यह नाम अधिकतर व्यापक हुआ। इस प्रकार 'अलंकारशास्त्र' के समान प्राचीन न होने पर भी यह नाम उतना ही लोकप्रिय तथा व्यापक है।

#### क्रियाकल्प

इन अभिधानों की अपेक्षा इस शास्त्र का एक प्राचीनतम नाम है—कियाकल्प, जिसका उल्लेख चौंसठ कलाओं की गणना में कामशास्त्र में किया गया है। 'काव्यक्रिया' के अनन्तर दो सहायक विद्याओं के नाम आते हैं—(१) अभिधानकोश, (२) छन्दोज्ञान। तदनन्तर क्रियाकल्प का नाम कलाओं की गणना में आता है। यह विद्या भी काव्य-विद्या से ही सम्बद्ध होनी चाहिये। और है भी यह वैसी ही। क्रियाकल्प का पूरा नाम है काव्यक्रियाकल्प, अर्थात् काव्यक्रिया की विधि या आलोचनाशास्त्र। इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग साहित्य-प्रनथों में मिलता भी है। लिखाक्तिय में कलाओं की गणना में 'क्रियाकल्प' का उल्लेख है। कामशास्त्र की टीका जयमंगला के अनुसार इसका अर्थ है—क्रियाकल्प इति काव्यकरणविधिः काव्यालंकार इत्यर्थः (अलंकारशास्त्र)। दण्डी इस नाम से परिचित प्रतीत होते हैं। उनका कथन है—

## वाचां विचित्रमार्गाणां निवबन्धः क्रियाविधिम्—( काब्यादर्श १।६ )।

यहाँ 'क्रियाविधि' क्रियाकल्प का ही नामान्तर है और दण्डी के टीकाकारों ने इस शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में की है। रामायण के उत्तरकाण्ड में अनेक कलाओं और विद्याओं के साथ इस शब्द का भी प्रयोग उपलब्ध होता है। ६५वें अध्याय में (मलोक ४-१०) वाल्मीकि ने लवकुश के गायन को सुननेवाले विद्वानों की चर्ची की है जो राम की सभा में उपस्थित थे। उनमें पण्डित, नैगम, पौराणिक, शब्दविद् (वैयाकरण), स्वरलक्षणज्ञ, गान्धर्व, कला-सात्रविभागज्ञ, पदाक्षरसमासज्ञ, छन्दिस परिनिष्ठित लोग उपस्थित थे। इनके साथ उपस्थित थे—

## "क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कान्यविदो जनान्" ( श्लोक ७ )।

व्याकरण तथा छन्द:शास्त्र के साथ अलंकारशास्त्र का ही निर्देश युक्ततर प्रतीत होता है। इस क्लोक में दो प्रकार के व्यक्तियों का निर्देश किया गया है। एक तो वे हैं जो सामान्य रूप से काव्य को जानते हैं (काव्यविदः) और दूसरे वे हैं जो काव्य की समीक्षा के वेत्ता हैं। दोनों में यह सूक्ष्म अन्तर अभीष्ठ है। एक तो सामान्य रूप से काव्य को समझते-बूझते हैं और दूसरे काव्य के अन्तरंग को पहचाननेवाले हैं (क्रिया-कल्पविदः)। इस व्याख्या से इस शास्त्र के नाम तथा गुण की गरिमा का पता मलीभाँति चलता है।

अतः दण्डी, वात्स्यायन तथा रामायण के साक्ष्य पर यह निःसन्देह प्रतीत होता है कि हमारे भ्रालोचना-शास्त्र का प्राचीनतम नाम 'क्रियाकल्प' था और यह सुप्रसिद्ध चतुःषष्टि कलाओं में अन्यतम कला मानी जाती थी।

#### शास्त्र का प्रारम्भ

भारतीय साहित्य में अलंकारशास्त्र एक महनीय तथा सुप्रतिष्ठित शास्त्र है जिसके सिद्धान्त का प्रतिपादन विक्रम के आरम्भकाल से लेकर आज तक—लगभग २००० वर्ष के सुदीर्घ काल में—होता चला आ रहा है, परन्तु इस शास्त्र का आरम्भ किस काल में हुआ ? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। राजशेखर ने काव्यमीमांसा के आरम्म में इस शास्त्र के उदय की चर्चा की है। यह वर्णन किसी भी अलंकार ग्रंथ में अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है, परन्तु अब तक अज्ञात होने के कारण इस वर्णन की हम अवहेलना भी नहीं कर सकते। बहुत सम्भव है कि राजशेखर किसी प्राचीन परम्परा का अनुसरण कर रहे हों, जो या तो सर्वथा उच्छित्र हो गयी है या बहुत ही ही कम प्रसिद्ध है। राजशेखर के अनुसार काव्यमीमांसा का प्रथम उपदेश भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा, विष्यु आदि अपने ६४ शिष्यों को दिया। स्वयंभू ब्रह्मा ने भी अपने मानसजन्मा विद्यार्थियों को इस शास्त्र का उपपेश दिया। इन्हीं में सबसे वन्दनीय सर्ब-शास्त्रवेत्ता थे सरस्वती के पुत्र सारस्वतेय काव्यपुरुष। प्रजापित ने प्रजाओं की

हितकामना से प्रेरित होकर इन्हों काव्यपुरुष को काव्य-विद्या की प्रवर्तना के लिए नियुक्त किया। उन्होंने इस विद्या को अठारह अधिकरणों में लिखकर अठारह शिष्यों को अलग-अलग पढ़ाया। इन शिष्यों ने गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या के बहुल प्रचार के लिए काव्य के अठारहों अङ्गों पर अठारह प्रन्थों का निर्माण किया। सहस्राक्ष ने कविरहस्य का, उक्तिगर्भ ने औक्तिक का, सुवर्ण-नाभ ने रीतिनिर्णय का, प्रचेतायन ने अनुप्रास का, वित्राङ्गद ने यमक और चित्र का, शेष ने शब्दश्लेष का, पुलस्त्य ने वास्तव का, औपकायन ने औपम्य का, पाराशर ने अविश्य का, उतथ्य ने अर्थश्लेष का, कुबेर ने उभयालंकारिक का, कामदेव ने विनोद का, भरत ने रूपक-निरूपण का, निन्दिकेश्वर ने रसाधिकारिक का, धिषण ने दोषाधिकरण का, उपमन्यु ने गुणोपादानिक का तथा कुचमार ने औपनिषदिक का स्वतन्त्र शास्त्रों में वर्णन किया।

इन आचार्यों में कितपय आचार्य वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में भी विणित हैं। सुवर्णनाभ और कुचमार (अथवा कुचुमार) कामशास्त्र में उपजीव्य आचार्यों के रूप में उल्लिखित किये गये हैं। (कामसूत्र १। १। १३, १७)। नाट्यशास्त्र के रचियता भरत को रूपक का शास्त्रकर्ता मानना उचित ही है। निन्दिकेश्वर का रसिवषयक ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, परन्तु कामशास्त्र, संगीत तथा अभिनय के विशेषज्ञ के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ पंचसायक तथा रितरहस्य में नन्दीश्वर कामशास्त्र के एक आचार्य माने गये हैं। अभिनय-विषयक इनका ग्रन्थ अभिनय-दर्पण के नाम से प्रसिद्ध है । संगीतरत्नाकर में शाङ्गदेव निन्दिकेश्वर को संगीत का आचार्य मानते हैं। इन आचार्यों के अतिरिक्त राजशेखर के द्वारा उल्लिखत ग्रन्थकारों का परिचय नहीं मिलता।

## वेदों में अलंकार

वैदिक साहित्य में अलंकार शास्त्र का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता और न वेद के षडङ्कों में ही अलंकार शास्त्र की गणना है, परन्तु इस शास्त्र के मूलभूत अलंकार उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमें वैदिक संहिताओं और उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं। अलंकारों में उपमा तो अत्यन्त प्राचीन है।

१. राजशेखर—काव्यमीमांसा, पृ० १।

२. 'श्रभिनय-दर्पण्' संस्कृत मृत तथा श्रंप्रे जो श्रनुवाद के साथ कलकत्ता संस्कृत सीरीज में (नं० ५, १६३४ ई०) प्रकाशित हुन्ना है। इसके पहले डा० कुमारस्वामी ने इसका केवल श्रंप्रे जी श्रनुवाद 'मिरर श्राफ जेश्चर' के नाम से प्रकाशित किया है।

इसका सम्बन्ध कविता के प्रथम आविर्माव से ही है। आर्थों की प्राचीनतम कविता ऋषवेद में उपनिबद्ध है। बहुत से अलकारों के उदाहरण ऋष्वेद की ऋचाओं में मिलते हैं। उषा-विषयक इस ऋचा में चार उपमाएँ एक साथ दी गई हैं—

> त्रभ्रातेव पुंस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सनये धनानाम्। जायेव पत्य उशती सुवासा, ष्ठषा हस्रेव निरिणीते श्रप्सः॥

( ऋ वे व १ । १४ । ७ )

अतिशयोक्ति अलंकार का यह उदाहरण देखिये--

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृत्तं परि पस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पत्तं स्वाद्वस्यनश्ननन्यो श्रमि चाकशीति ॥

(ऋ०वे० १।१६४।२०)

रूपकालंकार का सुन्दर प्रयोग कठोपनिषद् के इस सुप्रसिद्ध मन्त्र में है-

ष्प्रात्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धितु सारिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥

(कठोपनिषद् १।३।३)

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैदिक मन्त्रों में अलंकारों की सत्ता स्पष्टतः विद्यमान है। यही क्यों ? उपमा शब्द भी ऋग्वेद (१।३४।६;१।३४।१४) में उपलब्ध होता है जिसका सायण ने अर्थ किया है—उपमान या दृष्टान्त। परन्तु इमका अर्थ यह नहीं है कि इतने प्राचीन काल में उपमा का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया था। यह केवल सामान्य निर्देश है।

#### निरुक्त में 'उपमा'

उपमा के वर्णन तथा विभाजन का निश्चित रूप से विवेचन निघण्टु तथा निरुक्त में मिलता है। भाषा के सामान्य विवेचन के अनन्तर उसे शोभित करनेवाले अलंकारों की ओर लेखकों की दृष्टि जाना स्वाभाविक है। निरुक्त में अलंकार शब्द पारिभाषिक अर्थ में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु यास्क ने 'अलंकरिष्णु' शब्द का प्रयोग अलंकृत करने के शीलवाले व्यक्ति के अर्थ में अवश्य किया है। यह शब्द इसी अर्थ में शतपथ ब्राह्मण (३।४।१।३६) तथा छान्दोग्य उपनिषद (८।८।४) में भी उपलब्ध होता है। परन्तु निघण्टु में वैदिक उपमा के द्योतक बारह निपातों (अव्ययों) का उल्लेख किया गया है। इसी प्रसंग में यास्क ने उपमा के अनेक भेद

तथा गार्ग्य नामक वैयाकरण द्वारा उपमा के लक्षण का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है। गार्ग्य निरुक्तकार यास्क से भी प्राचीन आचार्य थे। उनका उपमा का लक्षण इस प्रकार हैं — उपमा यत् अतत् तत्सदृशमिति — अर्थात् उपमा वहाँ होती है जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होते हुए मी उसी के सहश हो। दुर्गाचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट लिखा है कि उपमा वहाँ होती है जहाँ स्वरूपतः भिन्न होते हुए भी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ गुण की समानता के कारण सहश मानी जाय । गार्ग्य का यह भी उल्लेख है कि उपमान को उपमेय की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ तथा अधिक होना चाहिए। इसके विरारीत भी उदाहरण दिये गये हैं, जहाँ हीन गुणवाले उपमान से अधिक गुणवाले उपमय की तुलना की गई है और इस प्रसंग में ऋग्वेद से उदाहरण भी दिये गये हैं। गार्ग्य के इस उपमा-लक्षण को देखकर किसी भी आलोचक को मम्मट के सुप्रसिद्ध उपमा-लक्षण का स्मरण आये बिना नहीं रहेगा । इससे स्पष्ट है कि निरुक्तकार से (६०० ईसा-पूर्व) पूर्व ही उपमा की शास्त्रीय कल्पना हो चुकी थी।

यास्क ने पाँच प्रकार की उपमा का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है । उपमा के द्योतक निपात—इव, यथा, न, चित्, नु और आ हैं। इन वाचक पदों के प्रयोग होने पर यास्क के अनुसार 'कर्मोपमा' होती है। 'भ्राजन्तो अग्नयो यथा' (ऋ० वे० १।४०।३) = 'अग्नि के समान चमकते हुए' यह कर्मोपमा का उदाहरण है।

भूतोपमा वहाँ होती है जहाँ उपिमत स्वयं उपमान बन जाता है। रूपोपमा वहाँ होती है जहाँ उपिमत उपमान के साथ स्वरूप के विषय में समता रखता है। सिद्धोपमा में उपमान स्वतः सिद्ध रहता है और एक विशेष गुण या कर्म के द्वारा अन्य वस्तुओं से बढ़कर रहता है। वत् प्रत्यय के जोड़ने पर यह उपमा निष्पन्न होती है—'ब्राह्मणवत्', 'बृषलवत्'। अन्तिम भेद अर्थोपमा है जिसका दूसरा नाम जुप्तोपमा है। यह पिछले आलंकारिकों का रूपकालंकार है। इस उपमा के उदाहरण हैं—'सिहः पुरुषः' तथा 'काकः पुरुषः'। यास्क के अनुसार सिंह तथा व्याष्ट्र शब्द

श्रर्थात् उपमा यत् श्रतत् तद् सदशिमिति गार्ग्यः । तदासां कर्मे ज्यायसा वा गुग्रोन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा प्रख्यातं वोपिमिमीते, श्रथापि कनीयसा ज्यायांसम्—निरुक्त ३।१३ ।

२. एवं एतत् तत्स्वरूपेण गुगोन गुगासामान्यात् उपमीयते इत्येव गार्ग्याचार्यो मन्यते । दुर्गाचार्यं — निरुक्त की टीका । ३।१३ ।

३. साधम्यम् उपमा भेदे-कान्यप्रकाश १०।१।

४. यास्क-निरुक्त ३।१३।१८।

पूजा के अर्थ में और श्वा तथा काक, निन्दा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस विभाजन से यह प्रतीत होता है कि यास्क के समय में अलंकार का शास्त्रीय विवेचन आरम्भ हो चुका था।

#### पाणिनि और उपमा

पाणिनि के ( ५०० ईसा-पूर्व ) समय में उपमा की यह शास्त्रीय कल्पना सर्वत्र स्वीकृत की गयी थी। इसीलिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, उपमान, उपिमिति तथा सामान्य जैसे अलंकार शास्त्र के पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । पूर्ण उपमा के चार अंग होते हैं---उपमान, उपमेय, साहश्यवाचक तथा साधारण धर्म । और इन चारों का स्पष्ट निर्देश पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में किया है। इतना ही नहीं, कृत्, तद्धति, समासान्त प्रत्ययों, समास के विधान तथा स्वर के ऊपर साहरय के कारण जो व्यापक प्रभाव पड़ता है उसका पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट उल्लेख है। कात्यायन इस विषय में पाणिनि के स्पष्ट अनुयायी हैं। शान्तनव नामक आचार्य ने अपने फिट् सूत्रों (२।१६, ४१८) में स्वरिवधान पर साहश्स का जो प्रभाव पड़ता है उसका स्रष्ट वर्णन किया है। पतञ्जलि ने पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त 'उपमान' शब्द की व्याख्या महाभाष्य (२।१।५५) में की है। उनका कहना है कि मान वह वस्तु है जो किसी अज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है। 'उपमान' मान के समान होता है और वह किसी वस्तु का अत्यन्त रूप से नहीं, प्रत्युत सामान्य रूप से निर्देश करता है; जैसे-'गौरिव गवय:' गाय के समान नीलगाय होती है<sup>र</sup>। काव्यपद्धति से 'गौरिव गवयः' चमत्कारिवहीन होने के कारण उपमालंकार का उदाहरण नहीं हो सकता, तथापि शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक दृष्टि से पतञ्जलि का यह उपमा-निरूपण महत्त्व रखता है।

## व्याकरण का अलंकारशास्त्र पर प्रभाव

अलंकारशास्त्र के उदय का इतिहास जानने के लिए उसपर व्याकरणशास्त्र के व्यापक प्रभाव को समझ लेना भी आवश्यक है। उपमा का श्रीती तथा आर्थी रूप में

तुब्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् २।३।७२ । उपमानानि सामान्यवचनेः २।९।५५ । उपमितं न्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । २।९।५६ ।

२. मानं हि नाम श्रानिर्ज्ञातार्थमुपादोयते श्रानिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामीति । तत्समिपे यद् नात्यन्ताय मिमीते तद् उपमानं गौरिव गवय इति । पाणिनि २।१।५% पर महाभाष्य ।

विभाजन पाणिनि के सूत्रों पर हो अवलम्बित है। जहाँ यथा, इव, वा आदि पदों के द्वारा साधम्यं की प्रतीति होती है वहाँ आर्थी उपमा होती है। पाणिनि के 'तत्र तस्येव' सूत्र के अनुसार 'इव' के अर्थ को द्योतित करने के लिए जब वत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तब श्रौती उपमा होती है, यथा--'मथुरावत् पाटलिपुत्रे प्रासादाः' अर्थात् मथुरा के समान पाटलिपुत्र में महल हैं। यहाँ 'मथुरावत्' पद में 'वत्' प्रत्यय सप्तमी विभक्ति से युक्त होने पर जोड़ा गया है। यहाँ 'मथुरावत्' का अर्थ है 'मथुरायामिव'। इसी प्रकार 'चैत्रवत् गोविन्दस्य गावः' इस वाक्य में 'वत्' प्रत्यय षष्ठी विभक्ति से युक्त पद में जोड़ा गया है, चैत्रवत्—चैत्रस्य इव । परन्तु जहाँ क्रिया के साथ साहश्य का बोध कराना अभीष्ट होता है वहाँ भी 'वति' प्रत्यय जोड़ा जाता है और वहाँ आर्थी उपमा होती है। 'ब्राह्मणवत् क्षत्रियोऽधीते' इस वाक्य में आर्थीः उपमा है और यह 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' सूत्र के अनुसार है। इसी प्रकार समासगा श्रोती उपमा 'इव' पद के प्रयोग करने पर 'इवेन सह नित्यसमासो विभक्त्यलोपश्च' वार्तिक के अनुसार होती है। इसी तरह कर्म तथा आधार में 'क्यप्' प्रत्यय के प्रयोग होने पर तथा 'क्यङ्' प्रत्यय के विधान करने पर कई प्रकार की लुप्तोपमाएँ उत्पन्न होती हैं। उपमा का यह समग्र विभाजन पाणिनि के सूत्रों के आधार पर ही किया गया है। इस विभाजन को सर्वप्रथम आचार्य उद्भट ने किया था। अतः यह अर्वाचीन आलंकारिकों के प्रयत्न का फल नहीं है, वरन् ग्रलंकारशास्त्र के आदिम युग से सम्बन्ध रखता है।

उपमा के विषय में ही व्याकरण का प्रभाव नहीं लक्षित होता, प्रत्युत 'संकेत' के विषय में भी । संकेत-ग्रह के विषय में भी आलंकारिक वैयाकरणों का ही अनुयायी हैं । नैयायिक लोग जातिविशिष्ठ व्यक्ति में संकेत मानते हैं । मोमांसक केवल जाति में ही शब्दों का संकेत मानता है और जाति के द्वारा वह व्यक्ति का आक्षेप स्वीकार करता है । परन्तु आलंकारिक वैयाकरणों के 'चतुष्ठ्यी हि शब्दानां प्रवृत्तिः' सिद्धान्त का अनुगमन करता है । पतञ्जलि के अनुसार शब्द का संकेत जाति, गुण, क्रिया तथा यहच्छा शब्द में हुआ करता है और आलंकारिकों का भी यही मत है । इतना ही नहीं, व्विन तथा व्यञ्जना के मौलिक सिद्धान्त भी वैयाकरणों के तथ्यों पर ही आश्वित हैं । व्विन की कल्पना स्फोट के ऊपर पूर्णतः अवलम्बित है, यह मम्मट ने स्पष्टतः स्वीकार किया है । वैयाकरण स्फोट को अभिव्यञ्जित करनेवाले केवल शब्द के लिए व्विन शब्द का प्रयोग करता है । परन्तु आलंकारिक व्विन के अर्थ को विस्तृत कर व्यंजना में समर्थ शब्द तथा अर्थ, दोनों के लिए 'व्विन' का प्रयोग करता है—

१. संकेतितश्चतुर्भेंदो जात्यादिर्जातिरेव वा ।

"बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूतन्यक्कचन्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति न्यवहारः कृतः । तन्मतानुसारिभिः श्रन्थैरपि न्यग्भावितवाच्यवाचकस्य शब्दार्थयुगलस्य ।"

—कान्यप्रकाश, उद्योग 🤋

भारतीय दार्शनिकों के मतों का खंडन कर आलंकारिकों ने 'व्यक्जना' नामक जिस नवीन शब्दशक्ति की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा के लिए अश्रान्त परिश्रम किया है उस व्यापार की उद्भावना वैयाकरणों ने पहिले ही की थी । स्फोट की सिद्धि के लिए व्यक्जना की कल्पना व्याकरणशास्त्र में की गई है। इसी कल्पना के आधार पर आलंकारिकों ने भी व्यक्जना का अपना भव्य प्रासाद खड़ा किया है। अतः आनन्द-वर्धन ने व्याकरण को अलंकार का उपजीव्य स्पष्टतः स्वीकार किया है—

"प्रथमे हि विद्वांसी वैयाकरणाः। ज्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्।" —ध्वन्यालोक, उद्योत १

इस उपर्युक्त वर्णन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन सिद्धान्तों को आधार मान कर अलंकारशास्त्र विकसित होनेवाला था वे विक्रम से बहुत पूर्व व्याकरण के आचार्यों द्वारा उद्भावित किये गये थे। अलंकारशास्त्र के प्रारम्भिक इतिहास की खोज करते समय उपर्युक्त बातों पर ज्यान देना आवश्यक है। इससे यह ज्ञात होता है कि अलंकारशास्त्र का प्रारम्भ भी उतना ही प्राचीन है, जितना वैयाकरणों के द्वारा इस शास्त्र के कतिपय सिद्धान्तों का निर्देश है।

## वाल्मीकि-प्रथम आलोचक

इस प्रसङ्ग में संस्कृत भाषा में निबद्ध प्राचीन काव्यों का अनुशीलन भी अनेक अंश में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। रामायण के रर्चायता महींब वाल्मीिक संस्कृत साहित्य के आदिकिव ही नहीं थे प्रत्युत आदिम आलोचक भी थे। कारियत्री प्रतिभा के विलास से किवता होती है और भावियत्री प्रतिभा का परिणाम भावकता होती है। वाल्मीिक में यह दोनों प्रकार की प्रतिभा पूर्ण रूप से विद्यमान थी। व्याघ के बाण से बिघे हुए क्रोड़ के लिए विलाप करनेवाली क्रोड़ी के करण क्रन्दन को सुनकर जिस ऋषि के मुँह से—

> मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्कौञ्चिमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

१. पतञ्जिल-महाभाष्य।

यह श्लोक बरबस निकल पड़ता है वह निःसन्देह सच्चा किन है। जो व्यक्ति इसकी व्याख्या करते समय—

समाच्रैश्चतुर्भिर्यः पादैगीतो महर्षिणा। सोऽनुब्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः॥

—वालकाग्ड २।४०

लिखकर 'शोक' का 'श्लोक' के साथ समीकरण करता है वह नि:सन्देह एक महनीय भावक है, आलोचक है। किवता का मूल स्रोत भावाभिन्यक्ति है। किव के हृदय में उद्घेलित होनेवाले भावों को शब्दों के द्वारा प्रकट करनेवाली लिलत वस्तु का ही नाम 'किवता' है। जब तक किव का हृदय भावों के द्वारा पूर्ण होकर उन भावों को अपने श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए छलक नहीं उठता; अपनी अभिन्यक्ति के लिए शब्द का कमनीय कलेवर जब तक भाव धारण नहीं करता तब तक 'किवता' का जन्म नहीं होता। इसका न्यास्थाता एक महनीय आलोचक है। महाकिव कालिदास तथा आनन्दवर्धन ने शोक तथा श्लोक का समीकरण करनेवाले वाल्मीिक को महान् किव होने के अतिरिक्त महान् आलोचक भी माना है। तथ्य यह है कि संस्कृत किवता के जन्म के साथ ही साथ संस्कृत आलोचना-शास्त्र का भी जन्म हुआ। जिस प्रकार वाल्मीिक रामायण को उपजीव्य मानकर पिछले महाकिवयों ने महाकाव्य लिखने की स्पूर्ति प्राप्त की, उसी प्रकार आलंकारिकों ने भी काव्य-स्वरूप का संकेत इसी आदिम महाकाव्य से ग्रहण किया।

वाल्मीकि-रामायण के आधार पर प्रवर्तित प्रथम महाकाव्य के रचियता महर्षि पाणिनि ही हैं। इनका 'जाम्बवतीविजय' नामक महाकाव्य यद्यपि आजकल उपलब्ध नहीं होता, तथापि सुक्ति-संग्रहों तथा अलंकार-ग्रन्थों के उल्लेख से उसका सरस तथा चमत्कारपूर्ण होना निःसन्देह सिद्ध होता है। यह महाकाव्य कम से कम १८ सर्गों में लिखा गया था<sup>3</sup>। पतंजिल ने वररुचि के द्वारा निर्मित 'वारुचं काव्यम्' का उल्लेख अपने भाष्य में किया है। कात्यायन ने अपने वार्तिक में आख्यायिका नामक ग्रन्थों काः

तामभ्यगच्छद् रुदितानुसारी, कविः कुशेष्माहरणाय यातः।
 निषादिविद्धाग्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥
 रघुनंश १४।७०

२. काव्यस्यात्मा स एवार्थः, तथा चादिकवेः पुरा।
क्रौञचद्धन्द्वियोगोत्थः, शोकः श्लोकत्वमागतः॥
ध्वन्यालोक १।८

३. बलदेव उपाध्याय: संस्कृत-साहित्य का इतिहास (श्रष्टम सं०) पृष्ठ १६३ ।

उल्लेख किया है, जिसकी व्याख्या करते समय पतंजिल ने 'वासवदत्ता', 'सुमनोत्तरा' और 'भेमरथी' नामक आख्यायिकाओं का उदाहरणरूप में निर्देश किया है। आजकल उपलब्ध न होने पर भी प्राचीन काल में इनकी सत्ता अवश्य विद्यमान थी। पत्ंजिल ने अन्य बहुत से श्लोकों को अपने ग्रन्थ में उद्घृत किया है। बौद्ध किव अश्वयोष ने दो महाकाव्यों—सौन्दरनन्द और बुद्धचरित—की रचना की। किवता का आश्रय लेकर अपने धर्म का सन्देश जनता के हृदय तक पहुँचाना ही उनका महनीय उद्देश्य था। इस युग के किवयों में हरिषेण तथा वत्सभट्टि का नामोल्लेख गौरव की वस्तु है। हरिषेण ने ३५० ई० के आस-पास समुद्रगृप्त के दिग्वजय का वर्णन गद्य-पद्य-मिश्रित फड़कती भाषा में किया है। यह शिलालेख चम्पूकाव्य-शैली का उत्कृष्ट नमूना है। परन्तु इससे दो सौ वर्ष पहले ७२ शक संवत् (१५० ई०) में निबद्ध रुद्रदामन का गिरनार पर्वत पर उट्टेकित शिलालेख भाषा के सौन्दर्य तथा प्रवाह के कारण गद्य-काव्य का आनन्द देता है। इस शिलालेख में रुद्रदामन को यौषेयों का उत्सादक, महती विद्याओं का पारगामी, स्फुट, लघु, मधुर, चित्र, कान्त तथा उदार एवं अलंकारमंडित गद्य-पद्य की रचना में प्रवीण बतलाया है—

"सर्वज्ञाविष्कृतवीरशब्दजातोत्सेकाभिधेयानां यौधेयानां प्रसद्घोत्सादकेनः शब्दार्थगान्धर्वन्यायाद्यानां विद्यानां महतीनां पारणधारणविज्ञानप्रयोगावासविषुल-कीर्तिना स्पुटलघुमधुरचित्रकान्तशब्दसमयोदारालंकृतगद्यपद्य स्वयमधिन्गतमहाज्ञप्रपानमा नरेन्द्रकन्या-स्वयम्वरानेकमाल्यप्रासदाम्ना महाज्ञपेण क्द्रदामना ।" —क्द्रदामन् का गिरनार शिलालेख ।

इस शिलालेख से स्पष्ट है कि द्वितीय शतक में कान्य के गद्य और पद्य—दो भेद स्वीकृत किये गये थे। अलंकार-ग्रंथों में उल्लिखित बहुत से गुणों की कल्पना की जा चुकी थी। इस लेख में उल्लिखित स्फुट, मधुर, कान्त तथा उदार कान्य 'कान्यादर्श' में निर्दिष्ठ प्रसाद, माधुर्य, कान्ति तथा उदारता नामक गुणों का क्रमशः प्रतिनिधि प्रतीत होता है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस काल के पहले—विक्रम के आविर्माव के कम से कम तीन सौ वर्ष पहले—आलोचना की शास्त्रीय व्यवस्था हो चुकी थी तथा अलंकारशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी बन चुके थे जो आजकल उपलब्ध नहीं होते। यदि ऐसा शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत नहीं होता तो कान्य का गद्य-पद्य में विभाजन, महाकान्य की कल्पना, आख्यायिका का निर्माण और कान्य के विभिन्न गुणों का निर्देश भला कैसे सम्भव था?

### नाट्य की प्राचीनता

ऐतिहासिक अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नाट्य का शास्त्रीय निरूपण अलंकार के निरूपण से कहीं प्राचीन है। पाणिनि के समय में ही नटों की

शिक्षा, दीक्षा तथा अभिनय से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, वियोंकि इन्होंने अपने सूत्रों में शिलालि तथा कुशाश्व के द्वारा रचित नटसूत्रों का उल्लेख किया है<sup>र</sup>। पतञ्जलि ने महाभाष्य में 'कंसवध' तथा 'बलिबंधन' नामक नाटकों के अभिनय का विस्तृत उल्लेख किया है । भरत का नाट्यशास्त्र तो सुप्रसिद्ध ही है, जिसमें अलंकारशास्त्र से सम्बद्ध चार अलंकार, दश गुण एवं दश दोषों का वर्णन सोलहर्ने अध्याय में किया गया है। इस प्रकार अलंकारशास्त्र नाट्यशास्त्र के सहायक शास्त्र के रूप में पहले नाट्यग्रन्थों में विणित किया जाता था। सर्वप्रथम भामह को इसे स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में वर्णित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने कुछ ऐसे अलंकारशास्त्र के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जो पहले से ही स्वीकृत थे। मेधावीरुद्र नामक आचार्य के नाम का तो इन्होंने स्पष्टतः ही उल्लेख किया है। काव्यादर्श की हृदयंगमा टीका के अनुसार काव्यादर्श की रचना के पूर्व 'कारयप' तथा 'वररुचि' एवं अन्य आचार्यों ने लक्षण-ग्रन्थों की रचना की थी। काव्यादर्श को ही एक दूसरी 'श्रुतानु-पालिनी' टीका काश्यप, ब्रह्मदत्त तथा नन्दिस्वामी को दण्डी से पूर्ववर्ती अलंकार का आचार्य मानती है। सिंहली भाषा में निबद्ध 'सिय-वस-लकर' नामक अलंकार-ग्रन्थ में भी आचार्य काश्यप का उल्लेख मिलता है। काश्यप, ब्रह्मदत्त तथा निन्दस्वामी दण्डी तथा भामह के पूर्ववर्ती नि:सन्देह प्राचीन आलंकारिक थे परन्तु इनके ग्रन्थों तथा मतों से हम आज नितान्त अपरिचित हैं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (विक्रमपूर्व ३००) में राज्यशासनवाले प्रकरण में अर्थक्रम, परिपूर्णता, माधुर्य, औदार्थ तथा स्पष्टत्व नामक गुणों का उल्लेख किया गया है । कौटिल्य ने राजकीय शासनों (राजाज्ञा) को इन उपर्युक्त गुणों से युक्त होना लिखा है। ये अलंकार-ग्रंथों में विणत काव्यगुणों के निश्चित प्रकार हैं। इन सब उल्लेखों से यही तात्पर्य निकलता है कि अलंकारशास्त्र का उदय भरत से बहुत पहले हो चुका था। भामह तथा दण्डी में जो अलकारशास्त्र की सामग्री उपलब्ध होती है वह कालक्रम से भरत से अर्वाचीन भले ही हो, परन्तु सिद्धान्त-हिष्ठ से भरत से अत्यन्त प्राचीन है। इस प्रकार अलंकारशास्त्र का प्रारम्भ विक्रम संवत् से अनेक शताब्दी पूर्व हुआ, इस सिद्धान्त के मानने में विप्रतिपत्ति लक्षित नहीं होती।

पाराशर्यशिलालिम्यां भिन्नुनटस्त्रयोः । (४।३।११०)
 कर्मन्द्—कृशाश्वादिनिः । (४।३।१११)

२. ये तावदेते शोभनिका नामैते प्रत्यत्तं कंसं घातयन्ति, प्रत्यत्तञ्च बर्लि बन्धयन्तीति ।

<sup>—</sup>महाभाष्य भाग २ पृ० ३४, ३६ ( कीलहाने का संस्करण )

३. कौटिल्य्--श्रर्थशास्त्राधिकरण।

सर्वांग सम्पूर्ण काव्य का विचार प्रथम नाटक के रूप में या और इसलिए प्रथमतः अलंकारशास्त्र नाटचशास्त्र के अन्तर्गंत आता था। पर साहित्य की उन्नित होने पर, काव्य नाटक के अन्तिहित नहीं रह सका। उसके लिए स्वतन्त्र स्थान दिया गया और समय पाकर उसमें नाटक का अन्तर्भाव होने लगा। इसलिए संस्कृत अलंकारशास्त्र का इतिहास मुविधा के लिए तीन अवस्थाओं में अध्ययन किया जा सकता है। पहिलो तो वह अवस्था है जब अलंकारशास्त्र नाटचशास्त्र के अन्तर्गत था। दूसरी वह जब दोनों पर स्वतन्त्र विचार होता था और तीसरी वह अवस्था जब नाटचशास्त्र अलंकारशास्त्र के अन्तर्गत था। दूसरी वह जब सलंकारशास्त्र के अन्तर्गत समझा जाने लगा। पहिली अवस्था में वैसे ही साधारण विचार थे जैसा प्रारम्भ में एक नयी विद्या के लिए हो सकते हैं। तीसरी अवस्था में विचार-गाम्भीर्य आ गया और प्रायः साहित्यशास्त्र अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया।

अब कालक्रम के अनुसार इस शास्त्र के प्रधान आचार्यों का ऐतिहासिक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

### १-भरत

भरत का नाट्यशास्त्र दो-तीन स्थानों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण काव्यमाला, बम्बई से सन् १८६७ ई० में प्रथमतः प्रकाशित हुआ था। इसका नवीन संस्करण काशी संस्कृत सीरीज काशी से सन् १९२६ ई० में निकला। यह संस्करण काव्यमाला वाले संस्करण की अपेक्षा कहीं अधिक विराद्ध तथा विश्वसनीय है । अभिनवभारती के साथ यह ग्रन्थ गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज में चार खण्डों में प्रकाशित हुआ । इस संस्करण का वैशिष्ट्य है भरत की एकमात्र उपलब्ध तथा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या अभिनव-भारती का प्रकाशन। इसका प्रथम खण्ड १९२६ ई० में. द्वितीय खण्ड १९३६ में, तृतीय खण्ड १९५४ ई० में तथा चतुर्थ खण्ड १९६४ ई० में प्रकाशित हुआ । प्रथम तीन खण्डों के सम्पादक थे श्री रामकृष्ण कवि तथा अन्तिम खण्ड के श्री जे॰ एस॰ पदे। कलकता विश्वविद्यालय के अध्यापक डा॰ मनोमोहन घोष ने नाटयशास्त्र का विशेष प्रशंसनीय अनुसन्धान किया है और नाट्यशास्त्र का मूल तथा अंग्रेजी अनुवाद पृथक्-पृथक् दो-दो भागों में प्रकाशित किया है। नाट्यशास्त्र का द्वितीय खण्ड ( अठाइस अध्याय से छत्तीस अध्याय तक ) मूल का संस्करण १९५६ में तथा अनुवाद १९६१ में प्रकाशित हुआ। प्रथम खण्ड (आरम्भ के २७ अ०) का संस्करण १६६७ में तथा अनुवाद (प्रथम बार १६५४ तथा संशोधित सं० १६६७) में प्रकाशित है ( प्रकाशक-मनीषा ग्रन्थालय, कलकत्ता )।

यह समस्त ग्रन्थ ३६ अध्यायों में विभक्त है जिनमें लगभग पाँच हजार शलोक हैं जो अधिकतर अनुष्टुप् छन्दों में ही निबद्ध हैं। कहीं कहीं विशेषत: अध्याय ६. ७ तथा २७ में कुछ गद्य अंश भी हैं। कहीं-कहीं आर्या छन्द भी मिलता है। छठे अध्याय में रस-निरूपण के अवसर पर कतिपय सूत्र तथा उनके गद्यात्मक व्याख्यान (भाष्य) भी उपलब्ध होते हैं। भरत ने अपनी कारिकाओं की पृष्टि में अनुवंदय श्लोकों को उद्घृत किया है। अभिनवगुप्त के अनुसार शिष्य-परम्परा से आनेवाले श्लोक 'अनुवंश्य' कहे जाते हैं<sup>र</sup>। इनकी रचना भरत से भी किसी प्राचीन काल में की गई थी। प्रमाणभूत होने के कारण ही भरत ने अपने सिद्धान्त की पृष्टि में इनका उद्धरण किया है। वर्तमान नाटचशास्त्र किसी एक समय की अथवा किसी एक लेखक की रचना नहीं है। इस ग्रन्थ के गाढ़ अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका निर्माण अनेक लेखकों द्वारा अनेक शताब्दियों के दीर्घ व्यापार का परिणत फल है। आजकल नाट्यशास्त्र का जो रूप दिखाई पड़ता है वह अनेक श्वताब्दियों में क्रमश: विकसित हुआ है। नाट्यशास्त्र में तीन स्तर दीख पड़ते हैं-(१) सूत्र, (२) भाष्य, (३) श्लोक या कारिका। इन तीनों के उदाहरण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मुलग्रन्य सुत्रात्मक था जिसका रूप ६ठे और ७वें अध्याय में आज भी देखने को मिलता है। तदनन्तर भाष्य की रचना हुई जिसमें भरत के सूत्रों का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट समझाया गया। तीसरा तथा अन्तिम स्तर कारिकाओं का है जिनमें नाटकीय विषयों का बड़ा ही विपुल तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

# विषय-विवेचन

नाटचशास्त्र के अध्यायों की संख्या में भी अन्तर मिलता है। उत्तरी भारत के पाठ्यानुसार उसमें ३७ अध्याय हैं, परन्तु दक्षिण भारतीय तथा प्राचीनतर पाठ्यानुसार उसमें ३६ अध्याय ही हैं और यही मत ही उचित प्रतीत होता है। अभिनव ने भरतसूत्र की संख्या में ३६ बतलाया हैं — यहाँ सूत्र से अभिप्राय भरत के अध्यायों

१. नाट्यशास्त्र पृ० ७४-७६ ( बडोदा सं० १६२६ )।

२. ता एता द्वार्या एकप्रघट्टकतया पूर्वाचार्येर्वंचणःवेन पठिताः। मुनिना तु सुखसंप्रहाय यथास्थानं निवेशिताः। — अभिनवभारती अध्याय ६

घट्त्रिशकात्मक जगत् गगनावभाससंविन्मरीचिचयचुन्बित वश्वशोभम् ।
 घट्त्रिशकं भरतस्त्रमिदं विवृग्वन्
 चन्दे शिवं तदर्थविवेकि धाम । —ग्रभिनवभारती पृ० १, श्लोक २

से ही प्रतीत होता है। नाटचशास्त्र में उतने ही अघ्याय हैं जितने शैवमतानुसार विश्व में तत्त्व होते हैं। काव्यमाला संस्करण में ३७ अघ्याय हैं, काशी संस्करण में ३६। अभिनवगुप्त की मान्यता पर ३६ अघ्यायों में ग्रन्थ का विभाजन प्राचीनतर तथा युक्ततर है।

नाटचशास्त्र का विषय विवेचन बड़ा ही विपुल तथा व्यापक है । नाम के अनुसार इसका मुरूय विषय है नाटच का विस्तृत विवेचन, परन्तु साथ ही साथ छन्दःशास्त्र, अलंकारशास्त्र, संगीतशास्त्र आदि सम्बद्ध शास्त्रों का भी प्रथम विवरण यहाँ उपलब्ध होता है । इसीलिए प्राचीन ललितकलाओं का इसे विश्वकोश मानना ही न्याय्य है। इसके अध्यायों का विषय-क्रम इस प्रकार है - (१) अध्याय में नाटच की उत्पत्ति, (२) अघ्याय में नाटचशाला (प्रेक्षाग्रह), (३) अ० में रंगदेवता का पूजन, ( ४ ) अ० में ताण्डव सम्बन्धी १०८ करणों का तथा ३२ अंगहारों का वर्णन, (५) अरु में पूर्वरंगका विस्तृत विधान, (६) अरु में रस तथा (७) अरु में भावों का व्यापक विवरण । अष्टम अध्याय से अभिनय का विस्तृत वर्णन आरम्भ होता है—( ८) अध्याय में उपांगों द्वारा अभिनय का वर्णन, ( ६ ) अ० में हस्ताभि-नय. (१०) अ० में शरीराभिनय, (११) अ० में चारी (भौम तथा आकाश) का विधान, (१२) अ० में मण्डल (आकाशगामी तथा भौम) का विधान, (१३) अ० में रसानुकूल गतिप्रचार, (१४) अ० में प्रवृत्तधर्म की व्यञ्जना, (१५) अ० में छन्दोविभाग, (१६) अ० में वृत्तों का सोदाहरण लक्षण, (१७) अ० में वागभिनय जिसमें लक्षण, अलंकार, काव्यदोष तथा काव्यगुण का वर्णन है ( अलंकार-शास्त्र ), (१८) अ० में भाषाओं का भेद तथा अभिनय में प्रयोग, (१६) अ० में काकुस्वर व्यञ्जना, (२०) अ० में दशरूपकों का लक्षण, (२१) अ० में नाटकीय पंचसन्धियों तथा सन्ध्यंगों का विधान, (२२) अ० में चतुर्विध वृत्तियों का विधान, (२३) अ० में आहार्य अभिनय, (२४) अ० में सामान्य अभिनय, (२५) अ० में बाह्य उपचार, (२६) अ० में चित्राभिनय, (२७) अ० में सिद्धि व्यञ्जन का निर्देश। अठाईसवें अध्याय से संगीतशास्त्र का वर्णन (२८ अ० से ३३ अ० तक ) हुआ है-(२६) अ० में आतोद्य, (२६) अ० में ततातोद्य, (३०) अ० में सुषिरातोद्य का विधान वर्णित है। (३१) अ० में ताल, (३२) अ० में घ्रुवाविधान, (३३) अ० में वाद्य का विस्तृत विवेचन है। अन्तिम तीन अध्यायों में विविध विषयों का वर्णन है-(३४) अ० में प्रकृति (पात्र) का विचार, (३५) अ० में भूमिका की रचना तथा (३६) अर्० में नाट्य के भूतल पर अवतरण का विवरण है। यही है संक्षिप्त विषय-क्रम है नाटचशास्त्र का ।

## नाट्यशास्त्र का विकास

भरत का मूल सूत्रग्रन्थ किस प्रकार वर्तमान कारिका के रूप में विकसित हुआ ?

इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देना अभी तक सम्भव नहीं है ! नाट्यशास्त्र के अन्तिम अघ्याय से प्रतीत होता है कि कोहल नामक किसी आचार्य का हाथ इस ग्रन्थ के विकास के मूल में अवश्य है। भरत ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि—'शेर् प्रस्तार-तन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति'। इससे कोहल को इस ग्रन्थ को विस्तृत तथा परिविधत करने का श्रेय प्राप्त है। 'कोहल' नाम के आचार्य का, नाटचाचार्य के रूप में, परिचय हमें अनेक अलंकारग्रन्थों में उपलब्ध होता है। दामोदर गुप्त ने कुट्टिनीमत ( क्लोक ८१) में भरत के साथ कोहल का भी नाम नाटच के प्राचीन आचार्य के रूप में निर्दिष्ट किया है। शार्ङ्गदेव कोहल को अपना उपजीव्य मानते हैं (संगीत रत्नाकर ११५)। हेमचन्द्र ने नाटक के विभिन्न प्रकारों के विभाजन के अवसर पर भरत के साथ कोहल का भी उल्लेख किया है । शिंगभूपाल ने भी रसार्णवसुधाकर में भरत, शाण्डिल्य, दित्तल और मतंग के साथ कोहल को भी मान्य नाटचकर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया है—( विलास १, क्लोक ५०-५२)। कोहल के नाम से एक 'तालशास्त्र' नामक संगीत ग्रन्थ का भी वर्णन मिलता है। कोहल के साथ दित्तल नामक आचार्य का नाम भी संगीत के ग्रन्थों में उपलब्ब होता है। 'दत्तिलकोहलीय' नामक संगीतशास्त्र का एक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है जिसमें कोहल तथा दत्तिल के संगीत-विषयक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया प्रतीत होता है। अभिनवगुप्त ने भरत के एक पद्य (६।१०) की टीका लिखते समय लिखा है कि यद्यि नाटच के पाँच हो अंग होते हैं, तथापि कोहल और अन्य आचार्यों के मत के अनुसार एकादश अंगों का वर्णन मूल ग्रन्थ में यहाँ किया गया है?। इससे स्पष्ट है कि नाटचशास्त्र के विस्तृतीकरण में आचार्य कोहल का विशेष हाथ है। कोहल के अतिरिक्त नाट्यशास्त्र में शाण्डिल्य, वत्स तथा धूर्तिल नामक नाटच के आचार्यों के नाम भी उल्लिखित हैं । इनके मत का भी समावेश वर्तमान नाटचशास्त्र में किया प्रतीत होता है। 'आदिभरत' तथा 'वृद्धभरत' के नाम भी इस प्रसंग में यत्र-तत्र लिये जाते हैं। परन्तु वर्तमान जानकारी की दशा में भरत के मूल ग्रन्थ का विकास वर्तमान रूप में किस प्रकार सम्पन्न हुआ, इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं दिया जा सकता।

प्रपञ्चस्तु भरत कोहलादि शास्त्रेभ्योऽवगन्तन्यः ।

हेमचन्द्र-काव्यानुशासन, पृ० ३२५, ३२६

२. श्रभिनयत्रयं गीतातोद्ये चेति पंचांगं नाट्यम् .... श्रभेन तु श्लोकेन कोहुलादिमतेन एकादशांगत्वमुच्यते ।

श्रमिनवभारती ६।१०

३. नाट्यशास्त्र-३७।२४

'भावप्रकाशन' के अनुशीलन से पता चलता है कि शारदातनय की सम्मित में नाट्यशास्त्र के दो रूप थे। प्राचीन नाट्यशास्त्र बारह हजार श्लोकों में निबद्ध था, परन्तु वर्तमान नाट्यशास्त्र विषय की सुगमता के लिए उसका आधा ही भाग है अर्थात् वह छः हजार श्लोकों में ही निबन्ध है । इनमें से पूर्व नाट्यशास्त्र के रचिता को शारदातनय 'वृद्धभरत' के नाम से तथा वर्तमान नाट्यशास्त्र के कर्ता को केवल 'भरत' के नाम से पुकारते हैं । धनञ्जय तथा अभिनवगुप्त दोनों ग्रंथकार भरत को 'षट्साहस्त्रीकार' के नाम से उल्लिखित करते हैं । अभिनवगुप्त ने भी नाट्यशास्त्र के विषय में बड़ी जानकारी की बात लिखी है । उनका कहना है कि जो आलोचक इस ग्रन्थ को सदाशिव, ब्रह्म तथा भरत, इन तीनों आचार्यों के मतों का संक्षेप मानते हैं वे नास्तिक हैं । परन्तु उनकी सम्मित में भी इस नाट्यशास्त्र में प्राचीन काल की भी उपादेय सामग्री संगृहीत की गई है । भरत ने अपने मत की पृष्टि में जिन अनुवंश्य श्लोकों या आर्याओं का उद्धरण अपने ग्रन्थ में, विशेषतः षष्ठ तथा सप्तम अध्याय में, दिया है वे भरत से प्राचीनतर हैं और पृष्टि तथा प्रामाण्य के लिए ही यहाँ निर्वष्ट की गई हैं।

काल

भरत के आविर्भाव-काल का निर्णय भी एक विषम समस्या है। महाकिव भवभूति ने भरत को 'तौर्यत्रिक सूत्रधार' कहा हैं जिससे भरत के ग्रन्थ का सूत्रात्मक रूप सिद्ध होता है। यह तो सुप्रसिद्ध ही है कि दशरूपक (दश्म शतक) वर्तमान नाटयशास्त्र का संक्षिप्त रूप है। अभिनवगुप्त ने नाटयशास्त्र पर अपनी टीका अभिनव-भारती की रचना ११वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में की। भरत का सबसे प्राचीन निर्देश कालिदास महाकिव की विक्रमोर्वशीय में उपलब्ध होता है। कालिदास का कथन है कि भरत देवताओं के नाटयाचार्य थे तथा नाटक का मुख्य उद्देश्य आठ

एवं द्वादशासाहस्तैः श्लोकैरेकं तदर्धतः।
 षड्भिः श्लोकसहस्तैयों नाट्यवेदस्य संग्रहः।
 भरतैर्नामतस्तेषां प्रक्यातो भरताह्वयः॥

<sup>—</sup>भावप्रकाशन पृ० २८७

२. भावप्रकाशन, पृ० ३६।

३. दशरूपकालोक ४।२।

४. श्रमिनवभारती पु० ८, २४ ( प्रथम भाग )।

५. श्रमिनवभारती पृ० = ( प्रथम भाग )।

६. उत्तर-रामचरित ४।२२।

रसों का विकास करना था तथा नाटक के प्रयोग में अप्सराओं ने भरत को पर्याप्त सहायता दी थी-

> मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः। लिलताभिनयं तमद्य भर्ता मस्तां द्रष्टुमनाः सलोकपालः॥ विक्रमोर्वशीय २।१८

कालिदास के द्वारा उल्लिखित नाट्य की यह विशेषता वर्तमान नाट्यशास्त्र में निःसन्देह उपलब्ध होती है। रघुवंश' में भी कालिदास ने नाट्य को 'अंगसत्त्ववचना-श्रयम्' कहा है जो मल्लिनाथ को टीका के अनुसार भरत की इस कारिका से समानता रखता है—

# सामान्याभिनयो नाम ज्ञेयो वागङ्गसस्वजः।

इससे स्पष्ट है कि कालिदास भरत के वर्तमान 'नाटचशास्त्र' से पूर्ण परिचित थे। अतः नाटचशास्त्र का समय कालिदास से अर्वाचीन कथमि नहीं हो सकता। नाटचशास्त्र के निर्माण की यह पश्चिम अविध है। इसकी पूर्व अविध का पता अब तक नहीं लगता। वर्तमान नाटचशास्त्र में शक, यवन, पल्लव तथा अन्य वैदेशिक जातियों का वर्णन है जिन्होंने भारतवर्ष के ऊपर ई० सन् की प्रथम शताब्दी के आसपास आक्रमण किया। वर्तमान नाटचशास्त्र का यही समय है। मूल सूत्रग्रन्थ की रचना सम्भवतः ईसापूर्व चतुर्थ शताब्दी में हुई, क्योंकि संस्कृत के इतिहाम में 'सूत्रकाल' यही है जब सूत्रका में शास्त्रीय ग्रंथों के रचने की परिपाटी सर्वत्र प्रचलित थी। इतना तो निश्चित है कि कारिकाग्रंथ मूल सूत्रग्रंथ के बहुत ही पीछे लिखा गया, क्योंकि इसमें भरत नाटयवेद के व्याख्याता एक प्राचीन ऋषि रूप में उल्लिखित किये गये हैं । इस प्रकार भरतनाटचशास्त्र का रचना-काल विक्रमपूर्व द्विताय शतक से लेकर द्वितीय शतक विक्रमी तक माना जाता है।

### भरत के टीकाकार

भरत का ग्रंथ विपुल व्याख्यासम्पत्ति से मण्डित है। अभिनवगुप्त तथा शार्झदेव के द्वारा उल्लिखित काल्पनिक तथा वास्तविक टीकाकारों के नाम नीचे दिये जाते हैं—

१. रघुवंश १६।३६।

२. भरत के काल निर्णय के लिये विशेष विवरण के लिये देखिये— डा॰ डे, हिस्ट्री द्याफ संस्कृत पोयटिक्स, भाग १, पृ॰ ३२-३६ । डा॰ काणे—संस्कृत कान्यशास्त्र का इतिहास, पृ॰ ४१ ५८ (१९६६)।

- (१) उद्भट, '२) लोल्लट, (३) शंकुक, (४) भट्टनायक, (५) राहुल, (६) भट्टयन्त्र, (७ अभिनवगुप्त, (६) कीर्तिधर, (६) मातृगुप्ताचार्य।
- (१) उद्भट— इनका नाम अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती (६।१०) में दिया है। शार्क्नदेव ने भी इनको भरत का टीकाकार बतलाया है<sup>१</sup>। परन्तु इनकी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।
- (२) लोक्लट—ये भरत के निश्चित रूप से टीकाकार थे। इनका परिचय केवल अभिनवगुत के उल्लेखों से ही नहीं मिलता, प्रत्युत मम्मट (काव्यप्रकाश ४।४), हेमचन्द्र (काव्यानुशासन पृ०६७, टीका पृ०२१४), मिल्लिनाथ (तरला पृ०६४, ६८) और गोविन्दठक्कुर (काव्यप्रदीप ४।४) के निर्देशों से भी प्राप्त होता है। लोल्लट के कितपय श्लोकों को हेमचन्द्र तथा राजशेखर ने 'आपराजिति' के नाम से उल्लिखित किया है। इससे इनके पिता का नाम 'अपराजित' होना सिद्ध होता है। अभिनवगुप्त ने काश्मीरी उद्भट के मत का खण्डन करने के लिए लोल्लट का उल्लेख किया है, जिससे इनका उद्भट के बाद होना सिद्ध होता है। नाम की विशिष्ठता से स्पष्ट है कि लोल्लट काश्मीर के ही निवासी थे।
- (३) शंकुक अभिनवगुप्त ने शंकुक को भट्टलोल्लट के मत के खण्डनकर्ता के रूप में चित्रित किया है। कल्हण पण्डित ने राजतरंगिणों में किसी शंकुक कित तथा उनके कान्य 'भुवनाम्युदय' का नामोल्लेख किया है । यह निर्देश काश्मीर नरेश अजितपीड के समय का है, जिनका काल ६१३ ई० के आसपास है। यदि हमारे आलंकारिक शंकुक कित शंकुक के साथ अभिन्न न्यक्ति माने जायँ, तो उनका समय नवम शताब्दी का आरम्भकाल (६२० ई०) माना जा सकता है।
- (४) भट्टनायक—इन्होंने शंकुक के अनन्तर नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी थी, क्योंकि ये अभिनवभारती में शंकुक के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए दिखलाये गये हैं। इनके कतिपय क्लोकों को हेमचन्द्र, महिमभट्ट, माणिक्यचन्द्र आदि ग्रन्थकारों ने अपने अलंकार ग्रन्थों में उद्धृत किया है। ये क्लोक इनके 'हृदयदर्पण' नामक ग्रन्थ

व्याख्यातारो भारतीये लोलूटोद्भटशंकुकाः ।
 भट्टाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीर्तिघरोऽपरः ॥

<sup>—</sup>संगीतर नाकर

२. द्रष्टब्य भारतीय साहित्यशास्त्र, द्वितीय खगड, पृ० ५३ ।

३. कविर्बुधमनाः सिन्धुशशांकः शंकुकाभिधः। यमुद्दिश्याकरोत् कान्यं भुवनाभ्युद्याभिधम्॥

से उद्धृत किये गये हैं। यह भरत के नाटचशास्त्र की व्याख्या से नितान्त पृथक् ग्रन्थ प्रतीत होता है, जो अनुष्टुप् छन्दों में लिखा गया था और व्विन का मार्मिक खण्डन होने के कारण 'व्विन्यंस के नाम से विख्यात था। भट्टनायक आनन्दवर्धन के 'व्वत्यालोक' से पूर्णतः परिचित थे। अभिनवगुप्त ने ही सर्वप्रथम इनका उल्लेख किया है। अतः इनका आविर्भावकाल आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त के मध्ययुग में हुआ था। अतः इनका नवम के अन्त तथा दशम शतक के आरम्मकाल में आविर्भूत होना सिद्ध है। कल्हण ने काश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा के पुत्र तथा उत्तराधिकारी शंकरवर्मा के समय के किसी भट्टनायक नामक विद्वान् का राजतरंगिणी में उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति होंर।

(५) राहुला—अभिनवगुप्त ने इनके मत का उल्लेख अनेक स्थलों पर अपनी अभिनवभारती में किया है। अभिनवभारती के प्रथम खण्ड में दो स्थानों पर इनका प्रामाण्य उद्भृत हुआ है। पृ० ११५ (अ० ४।६८) पर राहुलकृत 'रेचित' शब्द की व्यास्या उद्भृत की गई है तथा पृ० १७२ (अ० ४।२६७) पर राहुल के नाम से यह पद्य निर्दिष्ट किया गया है—

# परोक्षेऽपि हि वक्तन्यो नार्यो प्रत्यच्चवत् प्रियः। सखी च नाट्यथमीऽयं भरतेनोदितं द्वयम्॥

- (६) भट्टयन्त्र तथा (७) कीर्तिधराचार्य के नाटघीविषयक मत का उल्लेख अभिनवभारती में पृ० २०६ पर एक बार किया गया है। प्रतीत होता है कि ये प्राचीन नाटघाचार्य थे। भरत के टीकाकार होने की बात अन्य प्रमाणों से अपनी पृष्टि चाहती है।
- ( = ) वार्तिक—अभिनवभारती के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त से पहिले नाटचशास्त्र पर 'वार्तिक ग्रन्थ' की रचना हो चुकी थी जिसका उल्लेख उन्होंने नाटच तथा नृत्य के पार्थक्य दिखलाने के अवसर पर किया है (पृ० १७२, १७४)। इस वार्तिक के रचियता कोई हर्ष थे। अतः उनके नाम पर यह ग्रन्थ 'हर्षवार्तिक' के नाम से प्रसिद्ध था। यह ग्रंथ अधिकतर आर्या छन्द में निबद्ध था; परन्तु कहीं-कहीं गद्यात्मक अंश भी इसमें विद्यमान थे ।
  - ( ६ ) श्रिभनवगुप्त-इनकी सुप्रसिद्ध टीका का नाम 'अभिनवभारती' है। भरत

१. राजतरंगिया पा१प६ ।

२. इनका विशेष वर्णन श्रागे दिया जायगा।

३. द्रष्टब्य श्रमिनवभारती (प्रथम खगड ) पृ० २०७।

की यही एकमात्र टीका है जो सम्पूर्णतया उपलब्ध होती है। पूर्व टीकाकारों का नाम तथा सिद्धान्तों का परिचय केवल इसी टोका से हमें मिलता है। इस टीका के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर टीकाकार की विद्धत्ता की छाप पड़ी हुई है। भरत के रहस्यों का उद्घाटन इस टीका की सहायता के विना कथमिप नहीं हो सकता। भरत का नाटचशास्त्र अत्यन्त प्राचीन होने के कारण दुष्ट्ह बन गया था, परन्तु अभिनवगुप्त ने ही अपनी गम्भीर टीका लिखकर इसे सुबोध तथा सरल बनाया। इनके देश तथा काल का विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा।

( १ ) मातृगुप्ताचार्य अभिज्ञान शाकुत्तल की टीका में राघवभट्ट ने मातृगुप्त के नाम से अनेक पद्यों को उद्धृत किया है। ये श्लोक नाटक के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या में उद्धृत किये गये हैं। विशेषतः सूत्रधार (पृ० ५), नान्दी (पृ० ४), नाटकलक्षण (पृ० ६) और यवनी (पृ० २७) के लक्षण के अवसर पर इनके पद्य दिये गये हैं। राघवभट्ट ने अपनी टीका में एक स्थान (पृ० १५) पर भरत के आरम्भ तथा बीच के विषय वाले पद्यों को उद्धृत किया है और यह लिखा है कि मातृगुप्ताचार्य ने इसका विशेष वर्णन किया है—

द्रत्र विशेषो मातृगुप्ताचारसँरुक्तः—

कचित् कारगमात्रन्तु कचित्र फलदर्शनम्।

सुन्दर मिश्र ने अपने नाट्यप्रदीप (रचनाकाल १६१३ ई०) में भरत के ग्रन्थ से (नाटचशास्त्र ४।२४, ४।२८) नान्दी का लक्षण उद्धृत किया है और मातृगुप्ताचार्य के उस पथ की व्याख्या की ओर संकेत किया है—

''श्रस्य व्याख्याने मातृगुप्ताचार्यैः घोडशांब्रिपदापीयम् उदाहृता ।''

सुन्दर मिश्र के इस उल्लेख से मातृगुप्त भरत के व्याख्याता प्रतीत होते हैं, परन्तु राघवभट्ट के निर्देश से यह जान पड़ता है कि इन्होंने नाटचशास्त्र के विषय में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा था। राजतरंगिणी में हर्ष विक्रमादित्य के द्वारा काश्मीर के सिहासन पर प्रतिष्ठित किये जानेवाले किन मातृगुप्त का वर्णन मिलता है। परन्तु यह कहना कठिन है कि मातृगुप्ताचार्य किन मातृगुप्त से अभिन्न व्यक्ति थे या भिन्त ।

बलदेव उपाध्याय-संस्कृत सुकवि समीश्वा पृ० १४४-१४१।
( चौखम्भा विद्याभवन, काशी, ११६३)

१. विशेष वर्णन के लिये देखिये—

# २---मेधाविरुद्र

मेधाविष्द्र नामक ग्रन्थकार का उल्लेख भामह, निमसाधु तथा राजशेखर ने अपने ग्रन्थों में किया है। राजशेखर के अनुसार मेधाविष्द्र किव थे और जन्म से ही अन्धे थे। इनके नाम का उल्लेख राजशेखर ने प्रतिभा के प्रभाव-निरूपण के प्रसंग में किया है। प्रतिभावले किव को कोई भी विषय न दिखाई देने पर भी प्रत्यक्ष के समान ही प्रतीत होता है, जैसे मेधाविष्द्र, कुमारदास आदि जन्मान्ध सुने जाते हैं। निमसाधु ने मेधाविष्द्र को अलंकार ग्रन्थ का रचियता माना है। विचारणीय प्रश्न है कि मेधाविष्द्र एक नाम है अथवा मेधावी और ष्द्र दो नाम हैं, भामह ने अपने अलंकार ग्रन्थ में मेधावी नामक आचार्य के नाम का उल्लेख दो बार किया हैं। अतः मेधावी भामह से प्राचीनतर आचार्य निःसन्देह हैं। परन्तु मेधावी और मेधाविष्द्र एक ही व्यक्ति हैं; इसका यथार्थतः निर्णय नहीं किया जा सकता।

### मेघावी के सिद्धान्त

(१) भामह के अनुसार मेघावी ने उपमा के सात दोषों का वर्णन किया है — हीनता, असम्भव, लिंगभेद, वचनभेद, विपर्यंग, उपमानाधिक्य, उपमानासाहस्य। इन्हीं उपमा-दोषों का निर्देश करते हुए निम्साघु ने मेघावी का नाम अपनी रुद्रट की टीका में उल्लिखित किया है । इन दोनों निर्देशों से स्पष्ट है कि उपमा के दोषों का

प्रत्यचप्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यच इव, यतो मेघाविरुद्रकुमारदासादयो
जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते —कान्यमीमांसा, प्० ११-१२।

२, ननु द्विडमेधाविरुद्रभामहादिकृतानि सन्त्येव श्रलंकारशास्त्राणि । रुद्रट-काण्यालंकार की टीका १।२ ।

३. भामह-काब्यार्लकार २।४०; २।८८ ।

४. हीनताऽसंभवी लिंगवचोभेदी विपर्यंयः। उपमानाधिकत्वञ्च तेनासद्दशतापि च॥ त एत उपमा दोषाः सप्त मेघाविनोदिताः। सोदाहरणलक्ष्माणो वययंन्तेऽत्र च ते पृथक्॥

<sup>(</sup> भामह-काच्यालंकार ३।३६, ४० )

प्रथम निर्देश करने का श्रेय मेघावी को ही प्राप्त है। इन दोषों का उल्लेख वामन ने काव्यालकार में तथा मम्मट ने भी काव्यप्रकाश में किया है। वामन ने ऊरर निर्दिष्ट विपर्यय दोष को हीनता और अधिकता के भीतर ही सम्मिलित कर दिया है। अतः उनकी दृष्टि में उपमा-दोष छः ही प्रकार के होते हैं। मम्मट ने भी इस विषय में वामन का ही पदानुसरण किया है।

(२) भामह ने अपने ग्रन्थ (२।८८) में मेघावी का उल्लेख इस प्रकार किया है—

# यथासंख्यमथोरप्रेत्तामलंकारद्वयं विदुः । संख्यानमिति मेधाविनोरप्रेत्ताभिहिता कवित् ॥

इस श्लोक का यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। इसके उत्तरार्घ का यह तात्पर्य है कि मेघावा उत्प्रेक्षा अलंकार को संख्यान नाम से पुकारते हैं। परन्तु दण्डी के कथनानुसार कुछ आचार्य 'यथासंख्य' अलंकार को 'संख्यान' नाम से पुकारते हैं । दण्डों के इस कथन के अनुसार मेघावी ही यथासंख्य अलंकार को संख्यान के नाम से उल्लिखित करनेवाले आचार्य प्रतीत होते हैं। यदि यह बात सत्य हो तो उपयुक्त पाठ के स्थान पर होना चाहिये—

### संख्यानमिति मेधावी नोत्प्रेचाभिहिता कचित्।

(३) निमसाधु के अनुसार मेघाविरुद्ध ने शब्द के चार ही प्रकार माने हैं, यथा—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इन्होंने कर्मप्रवचनीय को नहीं माना है<sup>3</sup>।

इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि मेघाविरुद्ध भामहपूर्व-युग के एक महनीय आचार्य थे। इनका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, परन्तु मतों का परिचय ही उपर्युक्त आलंकारिकों के निर्देश से मिलता है।

श्रनयोदीषयोविंपर्ययाख्यस्य दोषस्यान्तर्भावान्न पृथगुपादानम् । श्रत एवा-स्माकं मते षढ् दोषा इति ।

वामन-कान्यालंकारसूत्र ४।२।११ की वृत्ति ।

२. यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम इत्यपि-काव्यादर्श-२।२७३ ।

एत एव च्यारः शब्दविधाः इति येषां सम्यङ् मतं तन्न तेषु नामादिषु
मध्ये मेधाविरुद्रप्रभृतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ॥ रुद्रट की टीका
रार पृ० १ देखिये ।

### ३---भामह

आचार्य भामह भारतीय अलंकार-शास्त्र के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भरत के 'नाटचशास्त्र' में अलंकार-शास्त्र के तत्त्वों का विवेचन गौण रूप से किया गया है, प्रधान रूप से नहीं। भरत के अनुसार अभिनय चार प्रकार के होते हैं जिनमें वाचिक अभिनय के प्रसङ्ग में भरत ने अलंकार-शास्त्र का सिन्नवेश किया है। भामह का ग्रन्थ ही भरत-पश्चात् युग का सर्वप्रथम मान्य ग्रन्थ है जिसमें अलंकारशास्त्र नाटचशास्त्र की परतन्त्रता से अपने को मुक्त कर एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। निश्चय रूप से हम नहीं वह सकते कि भामह किस देश के निवासी थे तथा किस काल को उन्होंने अपने आविर्भाव से विभूषित किया था। अनेक अनुमानों के आधार पर उनके देश और काल का निर्णय किया जा सकता है। काश्मीर के आलंकारिकों के प्रन्थों में ही इनके नाम तथा मत का प्रथम समुख्लेख इन्हें काश्मीरी सिद्ध करता है। काश्मीर के ही मान्य विद्वान् भट्ट उद्भट ने इनके 'काव्यालंकार' के ऊपर 'भामह-विवरण' नामक एक अपूर्व व्याख्या ग्रन्य लिखा था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। यदि यह ग्रन्थ उपलब्ध होता तो इससे भामह के ही सिद्धान्तीं का पूर्ण परिचय नहीं मिलता, प्रत्युत अलंकारशास्त्र के आरम्भिक युग की अनेक समस्याओं का भी अनायास समाधान हो जाता। काश्मीरी पण्डितों का भी प्रवाद है--भामह ने काश्मीर देश को ही अपने जन्म से अलंकृत किया था।

### जीवनी

भामह के पिता का नाम 'रिक्रिलगोमी' था । यह नाम कुछ विलक्षण सा प्रतीत होता है। कितपय आलोचक सोमिल, राहुल, पोत्तिल आदि बौद्ध नामों की समता से रिक्रिल को भी बौद्ध मानते हैं। चान्द्र व्याकरण के अनुसार पूज्य अर्थ में 'गोमिक' शब्द का निपात (गोमिन पूज्ये) होता है। चान्द्र व्याकरण के रचियता चन्द्रगोमी स्वयं बौद्ध थे। इस प्रकार रिक्रिल तथा गोमी, इन दोनों पदों के सान्निध्य से यहीं प्रतीत होता है कि भामह के पिता बौद्ध ही थे। इस सिद्धान्त के हढीकरण में भामह के ग्रन्थ का मंगलाचरण भी सहायता करता है । भामह ने अपने मंगलस्थ्रोक में

श्रवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्विधया च काव्यलक्ष्म ।
 सुजनावगमाय भामहेन प्रथितं रिक्रजगोमिस्नुनेदम् ॥
 (भामहालंकार ६।६४)

२. प्रग्रस्य सार्वं सर्वेज्ञं मनोवाक्काय मिनः। काव्यालंकार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥ (काव्या०१९९)

सार्व सर्वज्ञ को प्रणाम किया है। अमरकोश के प्रमाण से—सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो मारजित् लोकजिजनः—सर्वज्ञ शब्द भगवान् बुद्ध का ही दूसरा नाम है। सार्व शब्द भो 'सर्वेभ्यो हितम' इस अर्थ में सर्व शब्द से 'ण' प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। अत एव यह शब्द भी परोपकारियों में अग्रगण्य बुद्धदेव का ही सुचक सिद्ध होता है। अत एव सर्वज्ञ की स्तुति करनेवाले रिक्रलगोमी के पुत्र भामह को बौद्ध मानना ही न्यायसंगत प्रतीत होता है।

कितपय आलोचकों का यह उपर्युक्त सिद्धान्त तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अमर ने 'सर्वेज्ञ' शब्द को बुद्ध का पर्यायवाची अवश्य माना है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सर्ववेत्ता भगवान् शंकर के लिये इस शब्द का अभिधान हो ही नहीं सकता। शंकर का नाम भी सर्वज्ञ है, इसे अमर सिंह ने स्वयं ही लिखा हैं। बौद्ध व्याकरण के अनुसार गोमिन् भले ही सिद्ध हो परन्तु इसका क्या प्रमाण है कि वह बौद्धों के लिये ही पूजा के अर्थ में प्रयुक्त होता था? 'काव्यालंकार' में भामह ने बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इसके विपरीत, रामायण, महाभारत तथा बृहत्कथा के प्रख्यात आख्यान, उनके नायकों के नाम तथा काम का स्फुट वर्णन स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया गया है। अतः इससे हम इसी निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि भामह बौद्ध न होकर वैदिक धर्मावलम्बी बाह्मण थे।

#### समय

एक समय था जब दण्डो और भामह के काल-निर्णय के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद था। कुछ आलोचक दण्डो को ही भामह से पूर्ववर्ती मानते थे। परन्तु अब तो प्रबलतर प्रमाणों से भामह ही दण्डो से पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। बौद्धाचार्य शान्तरक्षित ने (अष्टम शतक) अपने 'तत्त्वसंग्रह' नामक ग्रन्थ में भामह के मत का निर्देश करते हुए इनके ग्रन्थ से कितपय श्लोकों को उद्धृत किया है। अतः इनका अष्टम शतक से पूर्ववर्ती होना ध्रुव सत्य है। आनन्दवर्धन ने भामह के एक श्लोक को बाणभट्ट के एक वाक्य से प्राचीनतर बतलाया है। आनन्द की सम्मित में बाणभट्ट का वाक्य

( श्रमरकोश )

(काड्या० ३।२८)

१. कृशानुरेताः सर्वज्ञो धूर्जिटिः नीबलोहितः।

२. शेषो हिमगिरिस्त्वञ्च महान्तो गुरवः स्थिराः । यदलंघितमर्थादाश्चलन्तीं बिभ्रते भुवम् ॥

३. धरगाधारगाय अधुना त्वं शेषः।

<sup>---</sup>हर्षंचिति । द्रष्टव्य ध्वन्यालोक उद्योत ४ ।

भामह के पद्यानुयायी होने पर भी व्विन की सत्ता के कारण ही नवोन प्रतीत होता है। अतः आनन्द की सम्मित में भामह बाणभट्ट से (६२५ ई०) प्राचीन थे।

भामह ने अपने ग्रन्थ के पंचम परिच्छेद में न्याय-निर्णय के अवसर पर बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धान्तों से अपना गाढ़ परिचय दिखलाया है। इस अवसर पर इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण दिया है वह आचार्य दिङ्नाग के ही मत से साम्य रखता है, परन्तु वह उनके व्याख्याकार धर्मकीर्ति के मत से भिन्न हैं। दिङ्नाग का प्रत्यक्ष लक्षण है—प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्—अर्थात् प्रत्यक्ष कल्पना से रहित होता है। और 'कल्पना' कहते हैं किसी वस्तु के विषय में नाम तथा जाति आदि की कल्पना को। इस लक्षण में धर्मकीर्ति ने 'अभ्रान्त' पद जोड़कर इसे भ्रान्तिरहित बनाने का उद्योग किया है। भामह धर्मकीर्ति के इस लक्षण-सुधार से परिचित नहीं हैं। प्रतिज्ञा-दोष के भेद और दृष्टान्त दिङ्नाग के 'न्यायप्रवेश' से साम्य रखते हैं। अतः भामह का समय दिङ्नाग के (५०० ई०) पश्चात् और धर्मकीर्ति (६२० ई०) से पूर्व मानना चाहिये। अतः इनका समय षष्ठ शतक का मध्यकाल है।

#### ग्रन्थ

यह कहना नितान्त असम्भव नहीं तो किठन अवश्य है कि हमारे ग्रन्थकार ने प्रसिद्ध काव्यालंकार को छोड़कर और कोई ग्रन्थ लिखा या नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि भामह का नाम बहुत से ऐसे वाक्यों के साथ लिया जाता है जो काव्यालंकार में नहीं मिलते। राघवभट्ट ने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल की टीका 'अर्थद्योतिनका' में दो बार भामह के नाम से ऐसे वाक्यों को दिया है जो काव्यालंकार में कहीं नहीं मिलते। एक वाक्य तो किसी छन्दःशास्त्र से लिया गया है और दूसरा अलंकार-शास्त्र से । दूसरा वाक्य, आश्चर्य है कि, कुछ परिवर्तन के साथ उद्भट के काव्यालंकार में मिलता है और उसका उदाहरण काव्यप्रकाश में मिलता है। कुछ श्लोक नारायण भट्ट ने

<sup>1.</sup> काच्या ७ ५।६।

२. क्षेमं सर्वं गुरुर्दत्ते मगणो भूमिदैवतः। इति भामहोक्तेः। — अभिज्ञान-शाकुन्तल टीका पृ० ४ (नि० सा०)।

३. तल्लचण्युक्तं भामहेन-

पर्यायोक्तं प्रकारेण यदन्येनाभिधीयते। वाच्यवाचकशक्तिभ्यां शून्येनावगमारमना॥ इति।

उदाहतं च हयप्रीववधस्थं पद्यम्---

यं प्रेक्ष्य चिररूढापि निवास-प्रतिरुज्भिता। मदेनैरावणसुखे मानेन हृद्ये हरेः॥ इति पृ० १०।

'कृत्त रत्नाकर' पर अपनी टीका में भामह के नाम से कहे हैं। यह शायद किसी 'छन्दःशास्त्र' से लिया गया है।

इन वाक्यों के सिवा जो हमें भामह के नाम से सुनाई देते हैं और जो शायद 'ऐसे ग्रन्थों से लिये गये हैं जो अब लुप्त हो गये हैं, हम लोगों को भामहभट्ट के नाम से प्राकृत प्रकाश की प्रसिद्ध टीका मिलती है जिसके द्वारा वरक्षिच ने सूत्र रूप में प्राकृत का व्याकरण लिखा है। यह 'प्राकृत-मनोरमा' कहलाती है और बची हुई टीकाओं में सबसे प्राचीन समझी जाती है।

हमारे पास इस बात के सिद्ध या असिद्ध करने के लिये कोई साक्षात् प्रमाण नहीं है कि काव्यालंकार के रचयिता हो इन ग्रन्थों के भी लिखनेवाले थे। कौन कह सकता है कि इस एक ही नाम के कई व्यक्ति न हों। पर एक ही नाम के हर एक पुरुष उसी प्रकार प्रसिद्ध नहीं होते। कुछ लोग तो प्राकृत-मनोरमा के रचियता को काव्यालंकार के लिखनेवाले से भिन्न नहीं समझते। पिटर्सन का अनुसरण करते हुए

# १. तदुक्तं भामहेन---

श्रवणीत् सम्पत्तिभविति मुदि वर्णोद्धनता-न्युवणीद्ख्यातिः सरभसमृवणीद्धरहितात्। तथा हा चः सौख्यं ङजणरहिताद्धरगणात् प्रदादौ विन्यासात् भरबहलहाहाविरहितात्॥

( वृत्तरस्नाकर पृ० ६ )

# तदुक्तं भामहेनैव---

देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्गादिवाचकाः।
ते सर्वे नैव निन्धाः स्युर्तिपितो गणतोऽपि वा॥
कः लो गो घरच लक्ष्मीं वितरित वियशो ङ्स्तथा चः सुखं छः।
प्रीतिं जो मिन्नलामं भयमरणकरौ सजौ टठौ लेद-दुःले॥
दः शोभां ढो विशोभां अमणमथ च णस्तः सुखं थरच युद्धम्।
दो धः सौख्यं मुदं नः सुखभयमरणक्लेशदुःखं पवर्गः॥
यो लक्ष्मी रहच दाहं व्यसनमथ लवो शः सुखं षरच लेदं।
सः सौख्यं हरच लेदं विलयमपि च लः चः समृद्धं करोति॥
संयुक्तं चेह न स्यात् सुख-मरण-पदुर्वर्ण-विन्यास-योगः।
पद्यादौ गद्यवक्ने वचसि च सक्ते प्राकृतादौ समोऽयम्॥

( बुत्तरस्नाकर पु० ७ काशी सं० )

डा॰ पिरोल को इसका सन्देह भी नहीं हुआ कि यह दो भामह भिन्न थे । जहाँ तक हमें मालूम होता है, उनका कहना पण्डितों के कथनों के आधार पर है। कितना ही विश्वास योग्य उनका मत हो, हम लोग यही चाहेंगे कि उनके मत को पुष्ट करने के लिये कोई ऐतिहासिक प्रमाण हो जिससे उनका मत हढ हो जाय। पर यह विश्वास करना बिलकुल असम्भव मालूम होता है कि काव्यालंकार के रचयिता के ऐसा प्रखर विद्वान् अलंकार शास्त्र के ऐसे अपूर्व ग्रन्थ लिखने के पूर्व या अनन्तर बिलकुल चुप बैठा हो। एक शब्द में इतना ही कह सकते हैं कि किसी ओर हम अपना निश्चित मत नहीं दे सकते।

### काव्यालंकार

इस ग्रन्थ<sup>3</sup> में ६ परिच्छेद हैं जिनमें पाँच विषयों का विवरण है। वे इस प्रकार हैं—

- ( १ ) काम्य शरीर—इसमें ६० श्लोक हैं जिनमें कान्य, उनके प्रयोजन और लक्षणादि दिये हैं। ( प्रथम परिच्छेद )
  - (२) श्रलंकार—इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिये हैं। यहाँ थोड़ें किवयों के नाम भी सौभाग्यवश सुनाई पड़ते हैं जिनको हम अब बिलकुल नहीं जानते। इसमें १६० क्लोक हैं। (द्विनीय तथा तृतीय परि०)
    - (३) दोष—काव्यों के दोष ५० क्लोकों में यहाँ दिये हैं। (चतुर्थ परि०)
    - ( ४ ) न्याय-निर्णय-इसका विशेष वर्णन ७० ग्लोकों में है। (पंचम परिच्छेद)
  - (५) शब्द-शुद्धि—व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियों का वर्णन कर विशिष्ट शब्दों की साधुता प्रदर्शित की गई है। ६० श्लोक हैं। (षष्ठ परिच्छेद)

### भामह के मान्य सिद्धान्त:-

ं (१) शब्द और अर्थ दोनों के मिलने से काव्य की निष्यत्ति होती है (शब्दार्थों सहितं काव्यम्)।

१. पिशेल : प्रामातिक देर प्राकृत स्प्राखेन ( ज० ) पृ० ३५।

२. सुभाषितावली पृ० ७१।

३. भामह ने काव्यालंकार के अन्त में इस प्रकार सबका सार दे दिया है— षष्ट्रचा शरीरं निर्णीतं शतषष्ट्रचा त्वलंकृतिः। पञ्चाशता दोषदृष्टिः सप्तत्या न्यायनिर्णयः॥ षष्ट्रचा शब्दस्य शुद्धिः स्थादित्येवं वस्तुपंचकम्। उक्तं षद्भिः परिष्कुदैर्भामहेन क्रमेण वः॥

- (२) भरत-प्रतिपादित दश गुणों के स्थान पर ओज, माधुर्य तथा प्रसाद इस गुणत्रय का निर्देश तथा निरूपण।
- (३) वक्रोक्ति का समस्त अलंकारों का मूलभूत होना। इसका चरम विकास कुन्तक की 'वक्रोक्ति-जीवित' में दीख पड़ता है।
- ( ४ ) दश्चविध दोषों के अतिरिक्त अन्य नवीन दोषों की कल्पना । भामह का काल-निर्धारण

भामह तथा दण्डी के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। मेरी दृष्टि में भामह दण्डी से पूर्ववर्ती थे और इस मत की संपुष्टि आवश्यक है कि भामह का आविभावकाल यथार्थत: निश्चित किया जाय। भामह के ग्रन्थ में उपलब्ध न्याय-विषयक सामग्री का गम्भीर अनुश्चीलन करने पर हम एक विशेष परिणाम पर पहुँचते हैं। प्रश्न यह है कि काव्यालंकार में उपलब्ध न्याय-विषयक तथ्य धर्मकीर्ति से लिये गये हैं अथवा तत्पूर्ववर्ती बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग से ? इस प्रश्न के समाधान में हमारा उत्तर पाश्चात्त्य तथा भारतीय विद्वानों को सर्वथा मान्य है। अब समाधान की और ध्यान दें।

# भामह और धर्मकीर्ति

व्वन्यालोक में आनन्दवर्धन के प्रमाण पर भामह बाण के अनन्तर, जो सप्तम शताब्दी के पूर्व भाग में थे, नहीं रखे जा सकते, लेकिन यह मत इस विचार से नहीं ठहर सकता कि भामह ने कुछ न्याय की बातें धर्मकीर्ति से ली हैं। डा॰ याकोबी ने इस बात का कुछ दूर तक विवेचन किया है और उसी सम्बन्ध में धर्मकीर्ति के समय का भी विचार किया है। युवेनच्वांग और इत्सिंग के भारत में आगमन के मध्य काल में धर्मकीर्ति थे, यह वे कहते हैं। युवेनच्वांग जिन्होंने भारत की यात्रा ६३० ई० से ६७३ तक की है इस बौद्ध नैयायिक के बारे में कुछ नहीं कहते। इत्सिंग ने, जिन्होंने यात्रा ६७१ ई० से ६६५ ई० तक की है, अवश्य उनके बारे में सुना है। तारानाथ धर्मकीर्ति को तिब्बत के नृप सोनत्सन गम्पो का समकालीन समझते हैं, जो ६२७ से ६६८ ई० तक राज्य करते थे। इसलिए धर्मकीर्ति का समय सप्तम शताब्दीं का मध्य भाग कहा जा सकता है। यदि यह सिद्ध हो जाय—जैसा कि

भामह के काल, प्रन्थ तथा सिद्धान्त के विस्तृत वर्णन के लिए बलदेव उपाध्याय—भारतीय साहित्य शास्त्र (प्रथम भाग, द्वि० सं० १६६४, पृष्ठ १३६-१८०)।

२. विद्याभूषण-हिस्ट्री श्राफ इशिडयन लाजिक, पृ० ३०५-६।

याकोबी सिद्ध करना चाहते हैं—कि भामह ने सचमुच धर्मकीर्ति के न्यायशास्त्र की सहायता ली है, तो आनन्दवर्धन का कथन बहुत कुछ असत्य हो जाय और भामह को अष्टम शताब्दी तक कम से कम खींच लाया जाय। हम लोग इन युक्तियों का थोड़ा विवेचन करके देखेंगे।

भामह ने धर्मकीर्ति के न्यायशास्त्र की सहायता ली है, इसके लिए जितनी युक्तियाँ हैं वे सब यही कहती हैं कि दोनों ग्रन्थों में कुछ समानता है। ये समानताएँ केवल तीन हैं। एक-एक का विचार किया जायगा।

# अनुमान विचार

(१) भामह ने अनुमान के यह दो लक्षण दिये हैं---

त्रिरूपाल्लिङ्गतो ज्ञानमनुमानं च केचन।
तिद्वदो नान्तरीयार्थंदर्शनं चापरे विदुः॥
(काच्या ऽ प। ११)

हम लोग वाचस्पति मिश्र को न्यायवार्तिक की तात्पर्य-टीका से जानते हैं कि दूसरा लक्षण—जो यहाँ अनुमान का दिया है—दिङ्नाग का है। परन्तु पहिले लक्षण के बारे में क्या कहा जाय ? डा० याकोबी लिखते हैं कि यह लक्षण किसी दूसरे दर्शनकार का है, पर यह दूसरे कौन हैं ? डा० याकोबी कहते हैं कि वह धर्मकीर्ति हैं, क्योंकि उनके न्यायबिन्दु में एक स्थान पर लिखा है—

श्रनुमानं द्विधा — स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थं त्रिरूपाल्लिङ्गाद् यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम् ।

यहाँ पर और दूसरे प्रशन में भी हमें यही जानना है कि कोई विशेष विचार जैसा लिंगस्य नैरूप्यम्—िकसी विशेष व्यक्ति का है अथवा यह साधारण विचार कई व्यक्तियों का है ? ऐसी युक्तियों का मान तभी हो सकता है, जब विचार मौलिक हो । दुर्भाग्य से यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है । 'लिंगस्य नैरूप्यम्' यह एक साधारण लक्षण नैयायिकों का है, धर्मकीर्ति का निजी मौलिक नहीं । इस समय हमारा काम इसीसे चल जाता है कि यह लक्षण दिङ्नाग ने अपने 'प्रमाण-समुच्चय' में इस प्रकार स्वार्थानुमान के विषय में लिखा है — ''तीन प्रकार के चिह्नों से जिसका ज्ञान मिले उसी को स्वार्थानुमान—अपने लिए अनुमान—कहते हैं" । इसी के संस्कृत

१. वही, पृ० २८०।

स्प से क्या कुछ ठीक ऐसी ही बात धर्मकीर्ति के न्यायिबन्दु से—जो ऊपर उद्धृत की गयी है—नहीं मिलती ? इस सम्बन्ध में एक बात और कहनी है। जिस प्रकार भामह ने और दिड्नाग ने यह लक्षण दिया है, उससे क्या यह नहीं प्रतीत होता कि यह न केवल दूसरे किसी और मूलग्रन्थ से लिया गया है, बिल्क यह भी कि यह एक प्राचीन और सर्वमान्य विचार है। प्रमाण-समुच्चय के साथ-साथ न्यायप्रवेश में लिङ्गस्य त्रैस्प्यम्' का पूरा वर्णन है। चाहे कोई भी इसका रचयिता हो, यह किसी ने अभी तक सिद्ध करने की चेष्ठा नहीं की है कि यह ग्रंथ धर्मकीर्ति के अनन्तर लिखा गया है। इसलिए हमलोग कह सकते हैं कि भामह ने किसी प्रकार भी 'लिगस्य त्रैस्प्यम' यह लक्षण धर्मकीर्ति से नहीं लिया है। हमारी तो प्रवृत्ति यहाँ तक लिखने की है कि भामह को इस मत में कम से कम दिस्नाग का भी ऋणी न समझना चाहिए। बहुधा उन्हें यह ज्ञान किसी प्राचीन नैयायिक से मिला होगा।

- (२) धर्मकीर्ति के कथन के समान भामह का दूसरा कथन 'दूषणं न्यूनताद्युक्तिः' है (काव्या ० ५।२८)। धर्मकीर्ति ने भी 'दूषणानि न्यूनताद्युक्तिः' लिखा है। समानता अवश्य चित्त को आकर्षण करनेवाली है, पर प्रश्न फिर यही है कि वया यह धर्मकीर्ति का मौलिक विचार है?
- (३) यही प्रश्न तीसरी समानता पर भी किया जा सकता है। वह यह है—
  जातयो दूषणाभाषाः (काव्या० ५।२६)। क्या धर्मकीर्ति ने कोई नया विचार
  "दूषणाभासास्तु जातयः" कहकर किया है? ऊार लिखे हुए दोनों उदाहरणों में
  धर्मकीर्ति का कुछ भी मौलिक लिखा हुआ नहीं कहा जा सकता। दूषण और जाति
  पहिले के ग्रन्थकारों को भी मालूम थे। न्यायप्रवेश में ऐसे ही वर्णन दूषण जाति के
  अर्थ में हुए हैं।

१. यह प्रनथ श्रभी तक केवल तिब्बती भाषा में था। सौभाग्य से श्रव वह गायकवाइ श्रोरिएएटल सिरीज में प्रिंसिपल ए० बी० ध्रुव के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है।

२. न्यायबिन्दु (पीटसंन सं०) ३।१३३, काशी सं० में दूषणा न्यूनताद्युक्तिः है. पृ० १३२।

न्यायिबन्दु (पीटसंन का सं०) ३।१४० काशी सं०, पृ० १३३।

४. इस सम्बन्ध में गौतम का न्यायसूत्र श्रौर उस पर वात्स्यायनभाष्य इस प्रकार है—

<sup>&</sup>quot;साधर्म्य-वैधर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः" यह सूत्र १।२।१८ है। इसी पर वात्स्यायन लिखते हैं—"प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसंगो जायते स जातिः। स च प्रसंगः साधर्म्यवैधर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानमुपालस्भः प्रतिषेध इति। ……..प्रत्यनीकभावाज्जायमानोऽर्थो जातिरिति।"

कारों ने र स्वतन्त्र रूप से कुछ समानताएँ भामह और धर्मकीति के ग्रन्थों की दी हैं, उनमें एक यह भी है कि भामह के काव्यालंकार का एक क्लोक धर्मकीर्ति के न्यायिबन्दु के एक वाक्य से बहुत कुछ मिलता है। भामह का क्लोक इस प्रकार का है—

सस्वादयः प्रमागाभ्यां प्रत्यत्तमनुमा च ते। श्रसाधारगा-सामान्य विषयत्वं तयोः किन्न ॥

(काण्या० ५,५)

धर्मकीर्ति ने इस प्रकार लिखा है-

हिविधं सम्यग्ज्ञानं प्रत्यत्तमनुमानं च ( पृ॰ १० ), तस्य विषयः स्वलक्षणं ( पृ॰ २१ ) · · · अन्यत् सामान्यलक्षणं (पृ॰ २४), सोऽनुमानस्य विषयः (पृ॰ २५)।

यहाँ पर भी फिर वहीं बात कहीं जा सकती है कि प्रमाणों का यह विभाग और रूक्षण धर्मकीर्ति के अपने नहीं हैं। अक्षपाद के विरोधी प्राय: सभी नैयायिकों का अधिकतर यहीं विचार है। उदाहरण के लिए दिङ्नाग ने अपने प्रमाण-समुच्चय में कहा है कि 'दो ही प्रमाण हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। सब बातें उन्हों से जानी जाती हैं इसलिए और कोई दूसरे प्रमाण नहीं हैं।' डा० विद्याभूषण ने मूल संस्कृत इस प्रकार दिया है—

प्रत्यक्तमनुमानं च प्रमाण हि द्विजक्णम्। प्रमेयं तक्च सिद्धं हि न प्रमाणान्तरं भवेत्॥

उपर्युक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि धर्मकीर्ति के वह सब वाक्य मौलिक न होने के कारण भामह के वे ही मूल हैं, यह हम कह नहीं सकते। धर्मकीर्ति के वे ही सब विचार हैं जो प्रसिद्ध विचार थे और जो बौद्ध न्याय के पूर्व भी विद्यमान थे। ऐसी अवस्था में यह कहना कि भामह ने धर्मकीर्ति से ही अपने सब विचार लिये हैं और किसी से नहीं, यह सर्वथा ठीक नहीं है। डा॰ याकोबी ऐसे साधारण विद्वान् नहीं हैं कि केवल आकस्मिक विचारों की समानता से ही कह देते कि भामह ने धर्मकीर्ति के विचार ग्रहण किये हैं। हम यह अनुमान करते हैं कि विचारों के शब्दों की समानता से ही याकोबी ने ऐसा अपना मतं स्वीकार किया हैं। पर हम लोगों की दृष्टि से शब्दों की समानता किसी महत्त्व की नहीं है। केवल दूषण और जाति के

कार्ये—संस्कृत काब्यशास्त्र का इतिहास (प्र० मोतीलाल बनारसीदास, काशी ११६६, पृष्ठ १५६–१६०)

हीं सम्बन्ध में जो वाक्य आये हैं वे ही कुछ समान प्रतीत होते हैं। परन्तु वहाँ पर मीं हम यह नहीं कह सकते कि धर्मकोति ने सर्वप्रथम वे शब्द प्रयोग किये थे। जिस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वे धर्मकीर्ति के शब्द हैं उसी प्रकार हम यह भो कह सकते हैं कि उनका मामह ही ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसमें कोई आपित्त नहीं मालूम होती। यदि शान्तरक्षित दर्शनशास्त्रकार होकर भी हमारे आलंकारिक के वचन ग्रहण कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि धर्मकीर्ति भी वहीं न करे जब उसे कोई तैयार ग्रन्थ उसके मतलब के मिल जायें।

हम बलपूर्वक इतना ही कहना चाहते हैं कि शब्दों की समानता से ही निस्सन्देह कोई बात सिद्ध नहीं होती। ऐसी अवस्था में तीन बराबर के विचार सम्भव हैं और प्रत्येक सत्य माने जा सकते हैं। अब उपस्थित प्रश्न पर जब तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिळते यह कहना न्याययुक्त न होगा कि भामह ने घर्मकीर्ति के विचार और शब्द ग्रहण किये हैं। यह भी उसी प्रकार कहा जा सकता है कि घर्मकीर्ति ने भामह के शब्द ग्रहण किये हैं या दोनों ने किसी एक ही सूत्र से अपने-अपने विचार लिये हैं।

### प्रत्यक्ष-लक्षण

भामह ने धर्मकीर्ति के वाक्य ग्रहण किये हैं या नहीं ? इसका सबसे अच्छा निश्चय करने का मार्ग यही होता कि धर्मकीर्ति के विशेष मतों के साथ भामह के मतों की तुळना की जाती। मध्यकाल के न्याय का कुछ भा हाल जो लोग जानते हैं उन सबको भले प्रकार विदित है कि धर्मकीर्ति ने दिङ्नाग के अनुयायी होते हुए भो एकदम उनका अनुकरण नहीं किया। धर्मकीर्ति की विशेषताएँ डा० विद्याभूषण ने अच्छी तरह संग्रह की हैं और इनके ऊगर थोड़ा भी विचार इस बात को सिद्ध कर देगा कि बौद्ध नैयायिक का कोई विशेष मत भामह ने ग्रहण नहीं किया। ठीक इसके विरुद्ध प्रमाण हैं कि इससे बिलकुल उलटी बातें हुई हैं। यहाँ पर कुछ बातें दी जा सकती हैं। दिङ्नाग का प्रत्यक्ष का लक्षण—प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढम् है। एक महत्त्व का योग धर्मकीर्ति ने प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् वह कर दिया है।

विद्याभूषए—हिस्ट्री आफ इंडियन लाजिक, पृ॰ ३१५-३१=।

२. वाचस्पित मिश्र ने तात्पर्य-टोका में 'श्रपरे तु मन्यन्ते प्रत्यसं कल्पना-पोडमिति' पर इस प्रकार लिखा है—सम्प्रति दिङ्नागस्य लच्चामुपन्यस्यति श्रवर इति । विद्याभूषण पृ० ३७६-७७; डा० रैगडल—फ्रीगमेन्टस फ्राम दिङ्नाग, पृ० =-१०।

३, न्यायबिन्दु (काशी सं०) पृ० ११ ।

'अम्रान्त' यह पद ऐसा नहीं है कि कोई भी उनके अनन्तर आनेवाला हटा सकता है। दिङ्नाग का लक्षण बहुत व्यापक था और इसलिए सर्वत्र लगाया जा सकता था। इससे सब वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो सकती हैं। उद्योतकर ने सचमुच इसी प्रकार इसका अर्थ किया । यह आपत्ति हटाने के लिए धर्मकीर्ति ने 'अभ्रान्तं' जोड़ दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्यक्ष से केवल प्रत्यक्ष ज्ञान लिया जा सकता है दूसरा कुछ नहीं। कौन ऐसा होगा कि एक बार दोष दिखाने पर इतना व्यापक लक्षण ग्रहण करेगा।

भामह ने प्रत्यक्ष के दो लक्षण एक ही पक्ति में दिये हैं। वह इस प्रकार है-"प्रस्यत्तं करूपनापोढं ततोऽर्थादिति केचन" काव्या० ( ५।६ )। इन दो लक्षणों में से पहिला वाचस्पति मिश्र के कथनानुसार दिङ्नाग का है और दूसरा उन्हीं के कथना-नुसार दिङ्नाग के गुरु वसुबन्धु का है<sup>र</sup>। अब क्या यह अनुमान किया जा सकता है कि भामह यह लक्षण छोड़ देते, यदि वे इसको जानते रहते। इसके साथ ही साथ धर्मकीर्ति ने कल्पनाका जरा भिन्न मार्ग से लक्षण किया है। उनके अनुसार कल्पना का अर्थं **''श्रभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः''** है<sup>३</sup> । परन्तु उद्योतकर दिङनाग के प्रत्यक्ष के लक्षण का विवेचन करते हुए कहते हैं -- "श्रथ केयं करपना। नाम जातियोजनेति । यत् किल न नाम्नाभिधीयते । न च जास्यादिभिर्व्यपदिश्यते ।" वाचस्यति मिश्र इसका लक्षण वादिनामूत्तरम् कहते हैं । अब लक्षणवादी दिङ्नाग और दूसरे लोग होंगे जिनका ऐसा मत था। हम इस बात का अनुमान करते हैं कि भामह भी उनमें से एक थे, कम से कम उनको यह मत मालूम था, क्योंकि वह कहते है--- 'कत्पनां नाम जास्यादियोजनां प्रतिजानते'-- काव्या० ( ४।६ ) । यह बात स्वीकार की जाती है कि धर्मकीर्ति की कल्पना का लक्षण शास्त्रीय ढंग से दिया गया है और उनके प्रत्यक्ष के लक्षण की भाषा बहुत शुद्ध है। यदि भामह एक महत्त्व के प्रश्न पर दो मत दे सकते तो हम समझते हैं कि यदि उपयोगी और उपयुक्त होता तो तीसरा मत भी देते, जैसे कि धर्मकीति के लक्षण सचमुच हैं।

१. उन्होंने 'स्वरूपतो न व्यपदेश्यम्' इस प्रकार लिखा है।

२. वाचस्पति मिश्र 'श्रपरे पुनर्वशीयन्ति ततोऽशीद् विज्ञेयं प्रश्यचम्' इसं पर टीका लिखते हुए कहते हैं—तदेवं प्रत्यचलचर्णं समय्ये वासुबन्धवं तावत् प्रत्यचलचर्णां विकलपयितुमुपन्यस्यति—रैगडलका प्रवेक्ति प्रन्य, पृ० १२-१३।

३. न्यायबिन्दु, पृ० १३।

स्यायवार्तिक पृ० ४४ ।

भ<sub>ु</sub> तात्पर्यद्वीका पृ० १०२।

इस सम्बन्ध में एक बात और लिखनी चाहिए। जहाँ तक हम लोगों को मालूम है धर्मकीर्ति ने कहीं पर भी अपने ग्रन्थों में वसुबन्धु के मतों का आदर नहीं किया है, यद्यपि उनके शिष्य दिङ्नाग प्रमाण-स्वरूप माने गये हैं। परन्तु भामह ने प्राचीन वसुबन्धु के मतों का आलोचन किया है। हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि धर्मकीर्ति के समय तक, शिष्य दिङ्नाग के सामने वसुबन्धु की कीर्ति लुप्त हो गई थी। यह बहुत सम्भव है कि भामह ऐसे समय में थे जब वसुबन्धु भूले नहीं गये थे, प्रत्युत उनका विद्वान् लोग वैसा ही मान किया करते थे जैसा दिङ्नाग का। भामह और दिङ्नाग

भामह ने छः पक्षाभास दिये हैं, धर्मकीर्ति ने केवल चार । यदि न्यायप्रवेश को देखें तो नव मिलते हैं। परन्तु बड़ी विचित्र बात यह है कि इनमें भामह के लक्षण और उदाहरण कुछ 'न्यायप्रवेश' से अधिक मिलते हैं। धर्मकीर्ति ने दृष्टान्त को त्रिष्ट्य हेतु में ही ले लिया है , परन्तु भामह ने उसको पृथक् माना है, जैसा कि न्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय में हु । तिया है, पर धर्मकीर्ति में ऐसा कोई विभाग नहीं है । थोड़ी सा बातें जो यहाँ दी गई हैं वे यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि भामह का धर्मकीर्ति से कुछ भी ग्रहण करना सम्भव नहीं है ।

यदि यह सब बातें न भी प्राप्त होतीं तो भी यह दिखाना सम्भव था कि धर्मकीित के अनन्तर भामह का आना हो ही नहीं सकता। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, धर्मकीित सन् ६५० ई० में थे और दक्षिण भारत में रहते थे। शान्तरिक्षित बंग देश में अष्टम शताब्दि के पूर्वभाग में रहते थे। अब हम लोग किसी प्रकार से अनुमान नहीं कर सकते कि उन दिनों में जब समाचार एक दूसरे देशों से मिलना कठिन था, पचास ही वर्ष में इतना काम हो गया——धर्मकीित प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका ग्रन्थ काश्मीर जाता है, वहाँ भामह उससे अपना काम निकालते हैं, वह फिर प्रसिद्ध होकर

१. काच्या० ५,१३-२०।

२. न्यायिबन्दु पृ० ८४-८५।

३. विद्याभूषरा, पृ० २६०-२६१।

४. त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैवार्धप्रतीतिशितं न पृथग् दृष्टाक्तो नाम साधना-वयवः कश्चित् । तेन नास्य लक्ष्यां पृथगुच्यते — स्यायिकन्दु, पृ० १९७ ।

प. काब्यालंकार २।२१, पा२६, २७ I

६. विद्याभूषरा-- ए० २८६-८४; २६५-६६। शब्दों की समानता भी यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। धर्मकीर्ति के भी ऐसे ही विभाग दृष्टान्ताभास के हैं।

बंगदेश पहुँचता है और वहाँ शान्तरक्षित उसका पूरी तरह अपने ग्रन्थ में समावेश कर लेते हैं और यह सब काम पचास वर्षों में हो जाता है। यह बिलकुल सम्भव नहीं है। इसलिए आनन्दवर्धन के कथन में सन्देह करने के लिए कोई युक्ति नहीं है कि बाण को भामह के ग्रन्थ का पता था। इसलिए ६०० ई० भामह के काल की पर सीमा मानना अनुपयुक्त नहीं है।

# दिङ्नाग का समय

दिङ्नाग का काल उनके गुरु वसुबन्धु के काल पर निर्भर है। नन्जीओ कहते हैं कि कुमारजीव ने वसुबन्धु को एक जीवनी ४०१ ई० से ४०६ ई० के मध्य में लिखी है और परमार्थ ने जो ४६६ से ५६० ई० के मध्य में थे दूसरी जीवनी लिखी है। परमार्थ से हमें पता चलता है कि वसुबन्धु विक्रमादित्य के समकालीन थे, जिसको कि विन्सेण्ट स्मिथ गुप्तवंश के चन्द्रगुप्त प्रथम निर्धारित करते हैं। वसुबन्धु, जिनका ८० वर्ष की अवस्था में देहान्त हुआ, २८० ई० और ३६० ई० के मध्य में जीवित थे। पर दुर्भाग्यवश सब विद्वान् इसपर सहमत नहीं हैं। दूसरा महत्त्व का मत यह कहता है कि वे ४२०-५०० ई० के मध्य में थे, परन्तु अधिकतर विद्वान् पहिले ही मत के हैं। इसलिए निस्सन्देह पहिला मत अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

इसलिए हम ऊपर कही हुई युक्ति से कह सकते हैं कि वसुबन्धु २८० से ३६० ई० के मध्य में थे। अब उनके शिष्य दिङ्नाग उनसे कम अवस्था के थे और उन्हीं के समकालीन थे। इसलिए वे ४०० ई० के पूर्व अवश्य ही किसी समय रहे होंगे। अब यदि दिङ्नाग का समय लगभग ४०० ई० मान लिया जाय, तो उसो काल को भामह के काल की पूर्वसीमा माननी होगी। हम इसलिये निस्सन्देह कह सकते हैं कि भामह का काल दिङ्नाग और बाण के काल के मध्य में है। अर्थात् वे ४०० ई० और ६०० ई० के मध्य में विद्यमान थे।

यदि भामह के काल के विषय में हम और ठीक कहना चाहें तो हमें यह देखना होगा कि वे दिङ्नाग के सन्निकट थे या धर्मकीर्ति के। हमने पहिले विवेचन में कहा है कि भामह का मत धर्मकीर्ति की अपेक्षा दिङ्नाग से अधिक मिलता है। हमने यह भी दिखाया है कि भामह ऐसे काल में थे जब वृद्ध गुरु जनों की पूरी रमृति थी। यह बात उन गुरुओं के बचे हुए ग्रन्थों की और भामह के ग्रन्थ की अच्छी तरह तुलना करने से मालूम हो जाती है। कुछ स्थानों पर उन्होंने पाठकों को विस्तारपूर्वक पढ़ने के लिए दूसरे ग्रन्थों का नाम भी दिया है जो शायद दिङ्नाग के ग्रन्थों में नहीं पाये जाते। हमें यह भी विचार करना होगा कि भामह की कीर्ति को कन्नौज पहुँ चने के लिए अवश्य समय लगा होगा जिसने कन्नौज के बाण जैसे घुरन्धर किन ने भी इतनी दूर काश्मीर के किन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। यदि इसके लिए एक शताबरी

का समय रख लिया जाय वो हम समझते हैं भामह को ५०० ई० के पूर्व रखने में बहुत क्षिति न होगी। पर इतने से भी हम लोगों को सन्तोष नहीं होता। उनके लेख की शैली, विषय का प्रौढ़त्व आदि देखने से यही इच्छा होती है कि उनको और पूर्वकाल में ले आया जाय और दिङ्नाग के समीप रखा जाय, यद्यपि कोई साक्षात् प्रमाण इसके लिए नहीं मिलता। काव्यालंकार का पंचम अध्याय वार्शनिक न्याय के विवेचन से भरा हुआ है। कहीं-कहीं तो शास्त्रार्थ की शैली प्रतीत होती है। इससे हमें विश्वास होता है कि भामह ऐसे समय में विद्यमान थे जब चारों ओर शास्त्रार्थ और विचार का वातावरण फैला हुआ था। भारतीय इतिहास का ऐसा समय विङ्नाग जैसे विद्वानों के समय में हो सकता है । प्रामाणिक रूप से हम जानते हैं कि इस महान् आचार्य ने अपना सम्पूर्ण जीवन शास्त्रार्थ में ही व्यतीत किया । वे अपने समय में 'तर्क पुंगव' -- तर्क में श्रेष्ठ--कहे जाते थे। परन्तु ऐसा काल बहुत समय तक न था। न्याय-निर्णय, जो भामह के अलंकारशास्त्र में एक बहुत आवश्यक विषय समझा जाता था. दण्डी के समय में कर्कश विचार समझा जाने लगा । बाण के समय में भी हमें दिङ्नाग के समय का घोर शास्त्रार्थ और वाद-विवाद नहीं मिलता। गुप्तों के पाँचवीं और छठी शप्ताब्दी के शिलालेखों में भी इस बात का कोई चिह्न नहीं मिलता। इस प्रकार हमें यह विश्वास करने में कोई क्षति नहीं है कि शास्त्रार्थ का यह काल दिङ्नाग से ही समाप्त हो गया। इसलिए हम यह सिद्धान्त निकाल सकते हैं-भामह दिङ्नाग के समकालीन थे या दिङ्नाग के कुछ ही अनन्तर हुए थे। अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भामह ४०० ई० के लगभग अवश्यमेव विद्यमान थे।

# ४---दण्डी

भामह के बाद दण्डी अलंकार-शास्त्र के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनका समय-निरूपण अत्यन्त विवाद का विषय है। आनन्दवर्धन ने जिस प्रकार भामह को अपने ग्रन्थ में उद्भृत किया है उस प्रकार दण्डी को नहीं किया। दण्डी का सर्वप्रथम निर्देश प्रतिहारेन्दुराज ने (पृ०२६) किया है। दक्षिण-भारत की भाषाओं के अलकारशास्त्र-विषयक ग्रन्थों से—जिनकी रचना सम्भवतः नवम श्वाब्दी में की गई थी—दण्डी एक सिद्ध तथा प्रामाणिक आलंकारिक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सिहली भाषा के अलंकार ग्रन्थ 'सिय-वस-लकर'—(स्वभाषालंकार) जिसकी रचना

१. विचारः कर्कशप्रायस्तेनाली हेन कि फलम् ।--कान्यादर्श ।

नवम शताब्दी से कथमिंप पश्चात् नहीं मानी जा सकती—दण्डों को अपने उपजीव्य ग्रन्थकारों में मानता है। कन्नड़ भाषा में लिखित 'कविराजमार्ग' नामक ग्रन्थ में — जिसकी रचना का श्रेय राष्ट्रकूट-नरेश अमोधवर्ष नृपतुंग (नवम शतक का प्रथमार्ध) को है—अलंकारों के उदाहरण में जो अनेक श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे दण्डों के काव्यादर्श के अक्षरशः अनुवाद हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त वामन के 'काव्यालंकार' के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि वामन दण्डों से परिचित थे। दण्डी ने केवल दो ही रीति या मार्ग का वर्णन किया है परन्तु वामन ने एक मध्यवर्तिनो रीति—पाञ्चाली—का भी निर्देश कर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। इससे स्पष्ट है कि दण्डी वामन से प्राचीन हैं। अतः इनके काल की अन्तिम अविध अष्टम शतक के पश्चात् नहीं हो सकती।

इनके काल की पूर्व अविध का निश्चय करना सरल नहीं है। दण्डों के एक श्लोक में बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी में विणित यौवन के दोषों के वर्णन की छाप स्पष्ट दीख पड़ती हैं। दण्डों के एक अन्य पद्य में माघ के शिशुपालवध की छाया है । डाक्टर के बी वाठक के अनुसार दण्डों ने कर्म के निर्वर्त्य, विकार्य तथा प्राप्य नामक भेदत्रय की कल्पना, भर्तृहरि के वाक्यपदीय के अनुसार की है । दण्डों ने अपनी 'अवन्तिसुन्दरी-कथा' में बाणभट्ट की पूरी कादम्बरी का सरस सारांश उपस्थित किया है । इन निर्देशों से स्पष्ट है कि बाण, भर्तृहरि और माघ (सप्तम शतक) से प्रभावित होनेवाल दण्डी सप्तम शतक के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुए थे।

### टीका

भामह की अपेक्षा दण्डी अधिक भाग्यवान् थे। भामह की प्राचीन व्याख्या (भामह विवरण) अभी तक केवल अंशतः उपलब्ध है। भामह के ग्रन्थ का मूल पाठ भी विशुद्ध रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। इनके ग्रन्थ का उद्धार भी अभी कुछ दिन पूर्व ही हुआ है। परन्तु दण्डी का व्यापक प्रभाव प्राचीन काल से ही लक्षित हो रहा है।

केवर्तं च निसर्गत एवाभानुभेद्यमरररनास्नोकोच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेय-मतिगहनं तमो यौवनप्रभवम् ।

अरत्नालोकसंहार्यं, श्रवार्यं सूर्यरिश्मिभिः।
 दष्टिरोधकरं यूनां योवनप्रभवं तमः॥ —काव्यादशे २।१६७
 काद्म्बरी की निम्नलिखित पंक्तियों से इसकी तुल्लना की जिये—

२. दगडी २।३०२ = माघ २।४।

इ. द्राडी २।२४० = भर्त हिरि ३।४५।

सिंहली भाषा में मान्य अलंकार ग्रन्थ 'सिय-वस-लकर' पर दण्डी के 'काव्यादर्श' की छाप है। कन्नड़ भाषा का किवराजमार्ग तो दण्डी के प्रभाव से ओतप्रोत ही नहीं है, प्रत्युत उसके अलंकारों के उदाहरणों में दण्डी के श्लोकों के निःसंदिग्ध अनुवाद हैं। सम्भवतः तिब्बती भाषा में भी इनके ग्रन्थ का अनुवाद हुआ था। इनके ग्रन्थ के ऊपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं जिनसे उसकी लोकप्रियता का पता चलता है।

'काव्यादर्श' की सबसे प्राचीन टीका (१) तरुणवाचस्पित द्वारा विरिचित है। इनकी दूसरी टीका का नाम (२) 'हृदयंगमा' है जिसके लेखक के नाम का पता नहीं चलता। ये दोनों टीकाएँ मद्रास से प्रकाणित हुई हैं। तरुणवाचस्पित के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। इन्होंने अपनी टीका में (काव्यादर्श २।२५१) दशरूपक को उद्धृत किया है और सम्भवतः रीति के षड्भेदों में सरस्वतोकण्ठाभरण को भी। तरुण वाचस्पित के पुत्र केशव भट्टारक की 'तात्पर्य निर्णय' नाम्नी टीका उपलब्ध है। ये केशव महाराजाधिराज रामनाथ के गुरु थे जो १२५५ ई० में सिहासना-धिरूढ़ होने वाले होयसल वीर रामनाथ से अभिन्न हैं। फलतः तरुण वाचस्पित का समय १३वीं शताब्दी है। हृदयंगमा का लेखक तथा समय दोनों अज्ञात हैं। केवल दो परिच्छेदों पर ही यह टीका है। इन दोनों व्याख्याओं का मूल के साथ प्रकाशन प्रो० रङ्गाचार्य ने मद्रास किया है।

- (३) मार्जन नामक टीका, महामहोपाघ्याय हरिनाथ विरचित जो विश्वधर के पुत्र तथा केशव के अनुज थे। हरिनाथ का कथन है कि उन्होंने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' पर भी मार्जन नामक टीका लिखी है। फलतः इनका समय १२वीं शती के अनन्तर ही होगा। काव्यादर्श की व्याख्या का एक प्रतिलिपि का काल सं० १७४६ (=१६६० ई०) है। अतएव इनका समय १२वीं तथा १७वीं शती के मध्य में कहीं होना चाहिए।
- ( ४ ) काव्यतस्व-विवेचक-कौमुदी—गोपालपुर (बंगाल ) के निवासी कृष्ण किङ्कर तर्क-वागीश द्वारा रचित ।
  - ( ५ ) श्रुतानुपातिनी टीका-वादि जङ्घाल विरचित ।
  - (६) वैमल्य-विधायिनी टीका-जगन्नाथ के पुत्र मल्लिनाथ द्वारा निर्मित।
  - (७) विजयानन्द कृत ब्याख्या
- ( द ) यासुन कृत ज्याख्या—इसमें काव्यादर्श चार परिच्छेदों में विभक्त है। चतुर्थ परिच्छेद की रचना दोर्थन रूपण के आधार पर की गई है।
- ( ६ ) रत्नश्री—लंका निवासी रत्नश्री ज्ञान द्वारा रचित । ( प्रकाशक मिथिला इन्स्टीच्यूट दरभंगा, सम्पादक श्री अनन्तलाल ठाकुर, १६५७ )।

इन टीकाओं में से प्रारम्भ की दोनों व्याख्यायें तथा अन्तिम व्याख्या ये तीन ही प्रकाशित हैं। अन्य व्याख्यायें अभी हस्तलेख रूप में ही उपलब्ध हैं।

दण्डो ने तीन ग्रन्थों की रचना की है—(१) कान्यादर्श, (२) दशकुमारचिरत और (३) अवन्ति-सुन्दरी-कथा। दशकुमार-चिरत में दस राजकुमारों का
जीवन-चिरत विणित है। यह उपन्यास ग्रन्थ है जिसमें राजकुमारों को शिक्षा दी
गई है। अवन्ति-सुन्दरी-कथा सुन्दर भाषा में लिखा गया सुन्दर गद्यकान्य है। परन्तु
इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ कान्यादर्श है जिस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं।
इस ग्रन्थ में तीन परिच्छेद हैं तथा समस्त श्लोकों की संख्या ६६० है। प्रथम परिच्छेद
में कान्य-लक्षण, कान्य-भेद, गद्य के दो भेद—आख्यायिका और कथा, रीति, गुण,
तथा कि के आवश्यक गुणों का वर्णन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में अलंकार
की परिभोषा, ३५ अलंकारों की परिगणना तथा उदाहरण का विवरण है। तृतीय
परिच्छेद में यमक, चित्रबन्ध—जैसे गोमूत्रिका, सर्वतोभद्र और वर्णनियम आदि,
१६ प्रकार की प्रहेलिका और १० प्रकार के दोषों का सुविस्तृत वर्णन है।

दण्डी केवल आलंकारिक ही नहीं थे, प्रत्युत सरस काव्य-कला के उपासक सफलकि थे। उनका दशकुमार-चरित संस्कृत गद्य के इित्तास में अपनी चारता, मनो-रंजकता तथा सरसता के लिए सदा स्मरणीय रहेगा। काव्यादर्श से समग्र उदाहरण दण्डी की निजी रचनाएँ हैं। इन पद्यों में सरसता तथा चारता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। अतः आलंकारिक दण्डी की अपेक्षा किव दण्डी का स्थान कुछ कम उन्नत नहीं है। इसीलिए प्राचोन आलोचकां ने वाल्मीकि और व्याप्त की मान्य श्रेणी में दण्डी को भी स्थान दिया है।

जाते जगित वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्। कवी इति ततो ब्यासे कवयस्त्विय द्रिडनि॥

# ५--- उद्घट भट्ट

### प्रसिद्धि

संस्कृत अलंकार-शास्त्र के आचार्यों में उद्भट भट्ट का भी स्थान उड़ा ऊँचा है । पीछे के बड़े बड़े शास्त्रकारों ने बड़े आदर के साथ उनका और उनके मत का उल्लेख किया है। जो उनका मत नहीं भी मानते, अनेक बातों में उनके पूरे विरोधी हैं, वे भी जब उनका नाम अपने ग्रन्थों में लेते हैं, उनके पित पूरा सम्मान दिखाने का प्रयत्न करते हैं। व्वन्यालोक के रचियता आनन्दवर्द्धनाचार्य कितने बड़े पण्डित थे, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वे भी अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर यों लिखते हैं—"अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धों यो रूपकादिरलंकारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन

प्रदर्शितस्तत्र मैंबद्भिर्भट्टोद्भटादिभिः" । स्य्यक का अलंकारसर्वस्व प्रसिद्ध ही है री उसी के आधार पर अप्पय दीक्षित ने अपने अलंकार-ग्रन्थों में बहुत कुछ लिखा है। इसमें भी भट्ट उद्भटका नाम आया है। बल्कि यह कहना चाहिए कि भामह और इनके नाम से ही ग्रन्थ प्रारम्भ होता है—'इह हि तावद् भामहोद्भटप्रभृतयश्चि-रन्तनालंकारकारा<sup>3</sup>" इत्यादि । यही स्य्यक जब व्यक्तिविवेक ऐसे बड़े महत्त्व के ग्रन्थ की टीका लिखने बैठे, तब भी उद्भट भट्ट को न भूले थे। यहाँ वे यों लिखते हैं— "इह हि चिरन्तनैरलंकारतन्त्रप्रजापितिर्भेट्टोद्भटप्रभृतिभिः शब्दधर्मा एवालंकाराः प्रतिपादिता नाभियाधर्मा" । इन प्राचीनों की बात ही क्या है; पीछे के जो उद्धत भी नवीन आचार्य हुए हैं, उनको भट्ट उद्भट के सामने सिर नवाना ही पड़ा है। जिसने रसगंगाधार एक बार भी पढ़ा है, वह अच्छी तरह जानता है कि पण्डितराज जगन्नाथ कैसे थे। किसकी उन्होंने खबर न ली! अप्पय दीक्षित के धुर्रे उड़ा दिये, विमर्षिणीकार के छक्के छुड़ा दिये। पर वे भी जहाँ कहीं उद्भट का नाम लेते हैं, आदर ही दिखाते हैं। कहीं उनके ग्रन्थ के लगाने का प्रयत्न किया, कहीं उन पर किये गये आक्षेपों का उत्तर दिया, और कहीं अपने कथन के समर्थन में उनका उल्लेख किया। एक स्थान से लिये हुए वाक्य को नमूने के तौर पर देखिये— "अत्राहुरुद्भटाचार्याः । येन नाप्राप्ते य आरम्यते स तस्य बाधक इति न्यायेनालंकारा-न्तरविषय एवायमाभारायमाणोऽलंकारान्तर बाधते" इत्यादि । और कहाँ तक कहें, भट्ट उद्भट की प्रसिद्धि इतनी जोरों की हुई कि सबसे प्राचीन आचार्य बेचारे भामह कोसों दूर पड़े रह गये। इनके आगे वे फीके से जैंचने लगे। यही कारण है कि मामह के काव्यालंकार की पुस्तक तक नहीं मिलती।

### देश और समय

''उद्भट'' नाम सुनते ही कौन न कह बैठेगा कि ये काश्मीरी होंगे। कैयट, जैयट, मम्मट, अल्लट, भल्लट, कल्लट सरीखे नाम काश्मीर देश में ही उपलब्ध होते

१. ध्वन्यास्रोक, पृ० १०८ (निर्यायसागर )।

२. दिस्ता के टीकाकार समुद्रबन्ध का कहना है कि रुप्यक ने के वल सूत्र ही ही लिखा। उन सूत्रों की वृत्ति का ही नाम अलंकार-सर्वश्व है, जो उनके शिष्य मंखुक ने लिखा। किन्तु यह मत कई कारणों से ठीक नहीं उहरता।

३. श्रतंकार-सर्वस्व, पृ० ३ ( निर्णयसागर )

४. व्यक्तिविवेक टीका, पृ० ३ ( श्रनन्तशयन )।

रसगंगाधर, पृ० ६२३ (काशी)।

हैं। इन्हों नामों की समता पर हम नि:सन्देह कह सकते हैं कि उद्भट काश्मीर के ही निवासी थे। केवल नाम ही की बात नहीं। और भी दूसरे विश्वासाई प्रमाण हैं जिनसे उनका काश्मीरी होना अच्छी तरह सिद्ध होता है।

राजतरंगिणी में कल्हण किसो एक भट्ट उद्भट को महाराज जयापीड़ का सभापित बतलाते हैं। महाराज जयापीड़ का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं——

> विद्वान् दीनारलक्षेण प्रस्यहं कृतवेतनः। भद्दोऽभूदुद्भटस्तस्य भूमिभर्तुः सभापतिः॥–४.४६५.

उस राजा के सभापित विद्वान् उद्भट भट्ट थे, जिनका दैनिक वेतन एक लाख दीनार था। यह उद्भट, जिनके संरक्षक महाराज जयापीड़ थे, और वह उद्भट जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं, जहाँ तक पता लगा है, दोनों का एक व्यक्ति होना डॉ॰ ब्यूलर की काश्मीर-रिपोर्ट में बहुत प्रमाणों से सिद्ध किया गया है । डॉ॰ ब्यूलर ने ही पहले-पहल काश्मीर जाकर अन्य ग्रन्थों के साथ भट्ट उद्भट के अलंकारसार-संग्रह का पता लगाया था।

महाराज जयापीड़ वि० सं० ६३६ से ६७० तक राज्य करते रहे। अपने राज्य के अन्तिम काल में ये कुछ बदनाम से हो गये थे। इनसे प्रजाओं को पीड़ा होते देखकर ब्राह्मणों ने सब सम्बन्ध छोड़ दिया था। इसी कारण डाँ० याकोबी भट उद्भट को इनके राज्य के पहले भाग में रखना अधिक उचित समझते हैं। यही समय इनका दूसरी तरह से भी प्रमाणित होता है। ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्द्धनाचार्य ने इनका नाम कई बार लिया है। आनन्दवर्द्धनाचार्य का भी नाम राजतरंगिणी में आया है—

मुक्ताकरणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्द्धनः। प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मशः॥ ५-३४.

मुक्ताकण, शिवस्वामी, किव आनन्दवर्द्धन तथा रत्नाकर, ये सब आवंतिवर्मा के राज्य-काल में प्रसिद्ध हुए। महाराज अवन्तिवर्मा वै० सं० ६१२ से ६४५ तक काश्मीर का शासन करते रहे। आनन्दवर्द्धन का भी, पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार, यही समय मानना चाहिए। इसलिए इस बात से भी भट्ट उद्भट का पूर्वोक्त समय ही ठीक

Dr. G. Buhler's Detailed Report o: a Tour in Search of Sanskrit MSS. made in Kashmir etc. Extra number of the J. B. R. A. S., 1877.

२. ध्वन्यालोक, पृ० ६६ श्रोर १०८ ( निर्णयसागर ) ।

प्रमाणित होता है। एक दूसरी बात भी यहाँ घ्यान रखने योग्य है। वह यह कि भट्ट उद्भट ने कहीं आनन्दवर्द्धनाचार्य का क्या, घ्वनि-मत का भी अच्छी तरह उल्लेख नहीं किया है। इससे यही अनुमान किया जा सकता है कि उनके समय तक घ्वनि-मत की पूर्ण रूप से स्थापना नहीं हुई थी। ऐसा ही पता प्रतिहारेन्दुराज की टीका से तथा अन्य ग्रन्थों से भी चलता है । इन सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि भट्ट उद्भट विक्रमी नवम शतक के पूर्वार्द्ध में अवश्य विद्यमान थे।

-ग्रंथ

अभी तक भट्ट उद्भट के तीन ग्रन्थों का पता लगा है। वे ये हैं---

(१) भामह-विवरण, (२) कुमारसम्भव काव्य और (३) अलंकारसार-संग्रह ।

# भामह-विवरण

भामह-विवरण का केवल नाम ही नाम मिला है, सौभाग्य से इस ग्रन्थ का कितपय खंश रोम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है। हस्तलेख के श्रुटित होने से पूरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। प्रतिहारेन्दुराज अलंकारसार-संग्रह की लधु-विवृत्ति नाम की टीका में एक स्थल पर लिखते हैं—"विशेषोक्तिलक्षणों व भामह विवरणे भट्टोद्भटेन एकदेशशब्द एवं व्याख्यातो यथैतास्माभिनिक्षितें:"। इस कथन से स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि भामह-विवरण नाम का ग्रन्थ भट्ट उद्भट ने लिखा था। इस कथन की पृष्टि अभिनवगुप्ताचार्य भी कई स्थलों पर करते हैं। एक स्थल पर वे यों लिखते हैं—"भामहोक्तं 'शब्दच्छन्दोभिधानार्थः' इत्याभिधानस्य शब्दाद् भेदं व्याख्यातुं भट्टोद्भटो बभाषे।" इससे तो स्पष्ट ही निकलता है कि भट्ट उद्भट ने भामह के ग्रन्थ पर व्याख्या लिखो थी। अन्य स्थलों से भी यही सिद्ध होता है। हेमचन्द्र भी अपने काव्यानुशासन की अलंकार-चूड़ामणि नाम की टीका में भट्ट उद्भट छत भामह-विवरण का कई बार उल्लेख करते हैं"। इयक अपने अलंकारसर्वस्व में इस भामह-विवरण का

श्रतंकारसारलघुविवृति, पृ० १३—"कैश्चित् सहृदयैध्विनिर्नाम ध्यंजक-भेदारमा काव्यधर्मोऽभिहितः । स कस्मादिह नोपःदृष्टः । उच्यते । एष्व-लंकारेष्वन्तर्भावात् ।" श्रलंकारसर्वस्व टीका (श्रलंकार विमर्षिणी) पृ० ३ (निर्णयसागर)—"ध्विनिकारमतमेभिन दृष्टमिति भावः ।"

२. वही पृ० १३।

३. ध्वन्यालोकलोचन (निर्णायसागर) पृ० १०।

वही पृ० ४०, १५६ ।

५. काच्यानुशासन टीका ( निर्मायसागर ) पृ० १७, ११० ।

'भामहीय-उद्भट-लक्षण' कह्कर उल्लेख करते हैं । इसी अलंकार-सर्वस्व की टीका में समुद्रबन्ध इसको 'काव्यालंकार विवृत्ति' कहते हैं । भट्ट उद्भट के अलंकारसार-संग्रह से पता चलता है कि इन्होंने भामह के अलंकार लक्षणों को बहुत स्थलों पर वैसे का वैसा ही उठा लिया है । इससे भी यही मालूम होता है कि इनका भामह के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था।

### कुमारसम्भव काव्य

भट्ट उद्भट के दूसरे ग्रंथ की मी यही दशा है। इस ग्रंथ का नाम था कुमारसम्भव काव्य। प्रतिहारेन्दुराज के कथन से उसके अस्तित्व का पता चलता है, तथा यह मालूम होता है कि अलंकार संग्रह में आये हुए उदाहरण प्रायः उसी काव्य से लिये गये हैं। प्रतिहारेन्दुराज अपनी लघुविवृति में एक स्थान पर यों लिखते हैं—"अनेन ग्रन्थकृता स्वोपरिवतकुमारसंभवैकदेशोऽत्रोदाहरणत्वेन उपन्यस्तः ।" जैसा काणे महाशय कहते हैं, इन क्लोकों को देखने से स्पष्ट यही प्रतीत होता है कि मानों कालिदास के कुमारसम्भव की नकल को गई हो। यह साहस्य केवल शब्द और अर्थ का नहीं है, बल्कि घटनोल्लेख का भी है। यहाँ एक-दो उदाहरण दिखाना अप्रासंगिक न होगा।

उद्भटका श्लोक—प्र**च्छका शस्यते वृत्तिः स्त्रीणां भावपरीवणे।**प्रतस्थे धूर्जंटिरतस्तनुं स्वीकृत्य वाटवीम्॥
(२.१०)

कालिशास का श्लोक—विवेश कश्चिज्जटिकस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा। इत्यादि। (कुमार० ५. १२)

उद्भट का श्लोक—श्रपश्यचातिकष्टानि तप्यमानां तपांस्युमाम्। श्रसंभाव्य-पतीच्छानां कन्नानां का परा गतिः॥ (२. १२.)

१. श्रलंकारसर्वस्व पृ० २०५ ( श्रनन्तशयन सं० )।

२. श्रलंकारसर्वस्व टीका (श्रनंतशयन) पृ० ८१।

३. श्रलंकारसार-संप्रह, लघुविवृति, पृ० १३ ( निर्यायसागर )।

४. श्रलंकारसार-संप्रह, लघुविवृति पृ० ३३।

५, वही पृ० ३४।

कालिदास का श्लोक—इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां
.समाधिमास्थाय तपोंभिरात्मनः।
श्रवाप्यते वा कथमीदशं द्वयं
तथाविधं प्रेम पतिश्च तादशः॥

( ५. २ )

उद्भट का श्लोक—शीर्णपर्णाम्बुवाताशकष्टेऽपि तपस्नि स्थिताम् । (२.३)

कालिदास का श्लोक—स्वयं विशीर्षाद्वमपर्यावृत्तिता पराहि काष्टा तपसस्तया पुनः । इत्यादि । ( ५.२८ )

# अलंकारसार-संग्रह

भट्ट उद्भट का तीसरा ग्रंथ है अलंकारसार-संग्रह। इस समय एक यह साधन है, जिससे भट्ट उद्भट की विद्वत्ता का पता चल सकता है। इसका पहले-पहल पता डा० ब्यूलर ने काश्मीर में लगाया था और इसका पूरा विवरण अपनी रिपोर्ट में दिया था। इसका अनुवाद कर्नल जेकब ने निकाला था। पर ग्रंथ जब तक निर्णयसागर में न छपा, तब तक सर्वसाधारण के लिए दुर्लभ ही था। वै० सं० १६७२ में पंडित मंगेश रामकृष्ण तैलंग ने प्रतिहारेन्दुराज की लघुविवृति नाम की टीका के साथ इसका सम्पादन कर इसे प्रकाशित किया।

यह ग्रन्थ छ: वर्गों में विभक्त है। इसमें लगभग ७६ कारिकाओं द्वारा ४१ अलंकारों के लक्षण दिये गये हैं। इनके उदाहरण की तरह लगभग १०० श्लोक अपने कुनार-संभव काट्य से (जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है) दिये गये हैं।

जिन अलकारों के लक्षण और उदाहरण इसमें दिये गये हैं, उनके नाम वर्गक्रम से नीचे दिये जाते हैं।

प्रथम वर्ग—(१) पुनरुक्तवदाभास, (२) छेकानुप्रास, (३) त्रिविध अनुप्रास (परुषा, उपनागरिका, ग्राम्या या कोमला), (४) लाटानुप्रास, (५) रूपक, (६) उपमा, (७) दीपक (आदि मध्य, अन्त), (६) प्रतिवस्तूपमा।

द्वितीय वर्ग-(१) आक्षेप, (२) अर्थान्तरन्यास, (३) व्यतिरेक, (४) विभावना, (५) समासोक्ति, (६) अतिशयोक्ति ।

तृतीय वर्ग-(१) यथासंख्य, (२) उत्प्रेक्षा, (३) स्वभावोक्ति ।

१. अलंकारसार-संम्रह, लघुविवृति पृ० ३७।

चतुर्थं वर्ग-(१) प्रेय, (२) रसवत्, (३) उर्जस्विन्, (४) पर्यायोक्त (४) समाहित, (६) उदात्त (द्विविध), (७) श्लिष्ट ।

पंचम वर्गं—(१) अपह्लति, (२) विशेषोक्ति, (३) विरोध, (४) तुल्य-योगिता (५) अप्रस्तुतप्रशंसा, (६) व्याजस्तुति, (७) निदर्शना, (६) उपमे-योपमा, (१) सहोक्ति, (१०) संकर (चर्तुविध), (११) परवृत्ति।

**षष्ठ बर्गं—(१)** अनन्वय, (२) ससैंदेह, (३) संस्रुष्टि, (४) भाविक, (४) काव्यलिंग (६) दृष्टांत ।

# भागह से सम्बन्ध

### (१) साहश्य

उपर एक स्थान पर कहा जा चुका है कि भट्ट उद्भट भामह के बड़े भक्त थे। उन्होंने भामह के कान्यालंकार पर 'भामह-विवरण' नाम की टोका लिखी। इतना ही नहीं। उसी ग्रन्थ का बहुत कुछ सहारा लेकर उन्होंने अपना 'अलंकारसार-संग्रह' लिखा। अब यहाँ यह देखना भी उचित होगा कि उन्होंने इस ग्रन्थ के बनाने में कहाँ तक भामह का अनुकरण किया और कहाँ तक अपनी बुद्धि लगाई। पहली बात जो देखते ही दृष्टिगत होती है, वह यह है अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जिस कम से भामह के कान्यालंकार में कहे गये हैं, उसी कम से यहाँ भी दिये गये हैं। दो लक्षणों को मिलाने से पता लगता है कि आक्षेप, विभावना, अतिशयोक्ति, यथासंख्य, पर्यायोक्त, अपह्नुति विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, सहोक्ति, ससन्देह और अनन्वय के लक्षण हूबहू वही के वही हैं। कुछ और दूसरे अलंकार जैसे अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रसवत्, भाविक आदि ऐसे हैं, जिनके लक्षण बिलकुल वही के वही तो नहीं हैं, पर तो भी दोनों में बहुत कुछ सादृश्य अवश्य है। यह तो हुई उनरी समता। भीतरी मत भी भामह और भट्ट उद्भट का करीब-करीब एक-सा था। दोनों अलंकार-मत के माननेवाले थे।

# (२) विलक्षणता

इतना सादृश्य होने पर भी भट्ट उद्भट बिलकुल हो अनुकरण करनेवाले न थे। उन्होंने भामह के कहे हुए कितने ही अलंकारों के नाम तक नहीं लिये हैं, और कितने ही भामह के न कहे हुए अलंकारों को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है। यमक, उपमा-रूपक, उत्प्रेक्षावयव भामह के काव्यालंकार में आये हैं, पर उद्भट के अलंकारसार-संग्रह में उनका कहीं नाम भी नहीं मिलता। इसी तरह पुनष्तिवदाभास, संकर, भाव्यालग और दृष्टान्त भामह के ग्रन्थ में न आने पर भी भट्ट उद्भट के ग्रन्थ में

मिलते हैं। निदर्शना को उद्भट विदर्शना कहते हैं, पर बहुत संभव है कि यह लिखने की ही भूल हो।

्रइसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं, जिनमें इनका मत भामह के मत से नहीं मिळता। प्रतिहारेन्द्रराज एक स्थान पर कहते हैं—

"भामहो हि ग्राम्योपनागरिकावृत्तिभेदेन द्विप्रकारमेवानुप्रासं व्याख्यातवान्।
तथा रूपकस्य ये चत्वारो भेदा वश्य-ते तन्मध्यादाद्यमेव भेदद्वितयं शादशंयत्।"
भामह ने ग्राम्या वृत्ति और उपनागरिका वृत्ति, यही दो प्रकार के अनुप्रास माने हैं।
रूपक के भी उन्होंने दो ही भेद दिखाये हैं। इसके विरुद्ध उद्भट भट्ट ने अनुप्रास तीन
तरह के माने हैं। इन्होंने एक परुषा वृत्ति और जोड़ दो है। इसी तरह रूपक के
भी इन्होने दो और भेद जोड़कर चार भेद कर दिये हैं। प्रतिहारेन्दुराज फिर एक
दूसरे स्थान पर कहते हैं—"भामहो हि 'तत्सहोक्त्युपमाहेतुनिर्देशास्त्रिविधं यथा।'
इति शिखष्टस्य त्रैविष्यमाह रे।' भामह ने एलेष के तीन भेद माने हैं, पर उद्भट दो ही
भेद मानते हैं।

उद्भट अलंकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। भामह और उद्भट दोनों के सिम्मिलित प्रयास का यह परिणत फल है कि अलंकार सम्प्रदाय अपने पूर्ण वैभव के साथ विकसित हो सका। 'अलंकार' के विषय में इनके कई मान्य सिद्धान्त हैं जिनसे परिचय पाना यहाँ आवश्यक है।

# विशेषताएँ

उद्भट के मत से कई बातें सबसे विलक्षण हैं। यहाँ उनका संग्रह कर देना अनुचित न होगा। प्रतिहारेन्दुराज एक स्थानपर कहते हैं— "अर्थभेदेन तावच्छुब्दा भियन्ते इति भट्टोद्भटस्य सिखान्तः" । अर्थभेद से शब्दों का भेद होता है, यह भट्टोद्भट का सिखांत है। ये दो तरह का श्लेष मानते हैं— शब्दश्लेष और अर्थश्लेष और दोनों को अर्था-लंकार ही मानते हैं । श्लेष को यह प्रधान अलंकार मानते हैं और इसे सब अलंकारोंका बाधक समझते हैं । इन्होंने स्पष्ट कहा है—अलंकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदंः"। ये अभिधा व्यापार तीन तरह का मानते थें। अर्थ ये दो तरह के मानते थे—

१. श्रलंकारसार लघुवृत्ति, पृ० १।

२. श्रलंकारसार-लघुवृत्ति, पृ० ४७ ।

३. श्रलंकारसार-लघुवृत्ति, पृ० ५५ ।

४. काष्यप्रकाश, ६, उल्लास।

प. ध्वन्यालोक, पृ० ६६ ।

६. काव्यमीमांसा, पृ० २२।

अविचारित सुस्थ और विचारित रमणीय । गुणों को ये संघटना के धर्म मानते थे । व्याकरण के विचार पर जो बहुत से उपमा के भेद पाये जाते हैं, वे सब प्रायः उद्भट के ही निकाले हुए हैं।

इतना कहने के बाद अब यह फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं कि भट्ट उद्भट बड़े भारी विद्वान् और घुरंघर आलंकारिक थे। जिस किसी बड़े अलंकार ग्रन्थ को उठाकर देखिये, कहीं न कहीं भट्ट उद्भट का नाम अवश्य देखने में आवेगा। इनका मत पीछे से उड़-सा गया। जब लोग व्यंग्य को ही काव्य का आत्मा मानने लगे, तब अलंकारों का बाहरी उपकरण ठहराया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना होनेपर भी उनकी कीर्ति अक्षुण्ण बनी रही, यह क्या बहुत बड़ी बात नहीं है?

इनके दो टीकाकारों का पता चलता है-

- (१) प्रतिहारेन्दुराज—इनकी टीका का नाम लघुवृत्ति है, जिसमें इन्होंने भामह, दण्डी, वामन, व्वन्यालोक तथा रुद्रट के पद्यों को उद्धृत किया है। अन्तिम तीन ग्रन्थों के नाम का भी स्पष्ट निर्देश यहाँ मिलता है। ये कोंकण के निवासी तथा मुकुल भट्ट के शिष्य थे। ये मुकुल भट्ट कल्लट के (नवम शतक का मध्यभाग) पुत्र तथा 'अभिधावृत्ति-मातृका' के रचियता थे। अतः मुकुल का समय हुआ नवम शतक का अन्तिम काल तथा प्रतिहारेन्दुराज का समय हुआ १० शतक का प्रारम्भ-काल। अभिनवगुप्त के एक गुरु का नाम भट्टेन्दुराज था जो इनसे भिन्न प्रतीत होते हैं। प्रतिहारेन्दुराज इविन से परिचित हाने पर भी उसकी प्रधानता नहीं मानते थे। अतः व्वनिवादी अभिनवगुप्त का उन्हें गुरु मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता।
- (२) राजानक तिलक इनकी टीका का नाम 'उद्भटिववेक' हैं। यह टीका अल्पाक्षरा है जिसमें उद्भट के सिद्धान्त का संक्षिप्त विवेचन है। ये मध्ययुगी काश्मीरो आलोचक थे। जयरथ ने अलंकारसर्वस्व के विमिश्यणी नामक अपनी टीका में राजानक तिलक को उद्भट के टीकाकार के रूप में उल्लिखित किया है। साथ ही साथ यह भो बतलाया है कि अलंकारसर्वस्व ने तिलक के मत का अनुसरण किया है। और इस

१. कान्यमीमांसा, पृ० ४४; व्यक्तिविवेक टीका, पृ० ४।

२. ध्वन्यालोकलोचन, पृ० १३४।

३. संस्करण कान्यमाला तथा बाम्बे संस्कृत सीरीज में ।

संस्करण गायकवाड सीरीज नं० ५५।

तथ्य का स्वयं उल्लेख करके उन्होंने अपना गर्वराहित्य प्रकट किया है । जयरथ का यह कथन बतलाता है कि तिलक अलंकारसर्वस्व से प्राचीन ग्रन्थकार हैं। का व्यप्नकाश की संकेत टीका के प्रगोता रूचक ने अलंकारशास्त्र का अध्ययन तिलक से किया था—ऐसा उल्लेख वे स्वयं करते हैं ग्रन्थ के आरम्भ में । जयरथ के अनुसार अलंकारसर्वस्व के रचिता ही का व्यप्रकाश संकेत के भी निर्माता हैं। फलतः ख्यक (अर्थात् रुचक) के पिता ही राजानक तिलक थे। फलतः पुत्र को पिता से साहित्यशास्त्र का अध्ययन तथा उनके मत का अपने ग्रन्थ में उपन्यास सर्वथा शोभन तथा औचित्यपूर्ण है। का व्यप्रकाश के टीकाकार होने की दृष्टि से ख्यक का समय ११०० ईस्वी है। राजानक तिलक का समय तबनुसार १०७५ ई० के आसपास अर्थात् एकादश शती का उत्तरार्ध मानना न्यायसंगत है। तिलक ने 'उद्भटविवेक' में प्रतिहारेन्द्रराज के मत का स्थान-स्थान पर खण्डन किया है।

### ६--वामन

संस्कृत के आलंकारिकों में वामन का एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा मानकर साहित्य-जगत् में एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की, जो रीति-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनके प्रतिद्वन्द्वी आचार्य उद्भट ने तो आलोचनाशास्त्र के एकदेश—अलंकार—पर ही ग्रन्थ-रचना कर कीर्ति लाभ किया, परन्तु वामनाचार्य ने आलोचनाशास्त्र के समस्त तत्त्वों को अपनी विद्वत्तापूर्ण समीक्षा से उद्भासित किया। इस दृष्टि से इनकी तुलना अलंकार-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह के साथ की जा सकती है। उद्भट और वामन, दोनों ही काश्मीरी थे और एक ही राजा जयापीड़ की सभा के सभा-पण्डित थे। परन्तु यह आश्चर्य है कि दोनों एक दूसरे के विषय में मौन हैं। न तो वामन ने उद्भट के सिद्धान्त का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है और न उद्भट ने वामन के सिद्धान्त का निर्देश।

समय

वामन के समय का निरूपण पुष्ट, प्रमाणों के आधार पर किया गया है। इनके

एतच उद्भटविवेके राजानक तिलकेन सप्रपञ्चमुक्त मिति "चिरन्तनेति ( श्रलं क्षं ) श्रनेनारमाभिः सर्वत्र तन्मतानुस्तिरेव कृतेत्यात्मविषय-मनोद्धत्यमपि ग्रन्थकृता प्रकाशितमिति (श्रलं क्ष विमशिशी पृ २२७)।

२. ज्ञास्वा श्री तिलकात् सर्वोत्तक्कारोपनिषक्कमम् । काव्यप्रकाश-संकेतो रुचकेनेह लिख्यते ॥

समय की पूर्व अविध महाकिव भवभूति (७००-७५० ई०) है जिनके एक पर्द्ध की वामन ने रूपक अलंकार के उदाहरण में प्रस्तुत किया है। अतः वामन का भवभूति से पश्चाद्वर्ती होना न्यायसिद्ध है। राजकोखर ने (६२० ई०) काव्यमीमांसा में वामन के सम्प्रदाय के अन्तर्भुत्त आलंकारिकों का उल्लेख 'वामनीयाः' शब्द से किया है। अभिनवगुप्त की समीक्षा से प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन से पहले ही वामन का आविर्भावकाल था। आनन्दवर्धन ने व्यन्यालोक में—

## श्रतुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत् पुरःसरः। श्रही दैवगतिः कीदक् तथापि न समागमः॥

इस क्लोक को उद्धृत किया है। इसके ऊपर लोचनकार का कहना है कि इस पद्य में वामन के अनुसार आक्षेपालंकार है और भामह की सम्मति में समासोक्ति अलंकार है। इस आशय को अपने हृदय में रखकर ग्रन्थकार ने समासोक्ति और आक्षेप, इन दोनों अलंकारों का यह एक ही उदाहरण दिया है<sup>र</sup>। अतः लोचनकार अभिनवगुप्ताचार्य की सम्मति में वामन आनन्दवर्धन से (८५० ई०) पूर्ववर्ती हैं।

इस प्रकार इनका समय ७५० से ८५० ई० के बीच में लगभग ८०० ई० के है। कल्हण से राजतरंगिणी में काश्मीर-नरेश जयापीड़ के मन्त्रियों में वामन नामक मन्त्री का उल्लेख किया है । काश्मीरी पण्डितों का यह प्रवाद है कि जिस वामन को जयापीड़ ने मन्त्रिकार्य में नियुक्त किया था वे ही काव्यालंकारसूत्र के रचिता आलंकारिक वामन हैं। देश और काल की अनुकूलता के कारण हम इस प्रवाद को सत्य मानते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो व्यक्ति सरस्वती की साधना से लब्बप्रतिष्ठ हो, वह मन्त्रणा के महनीय कार्य में नियुक्त न किया जाय।

इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्त्तिनयनयो-रसावस्थाः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः।
 ग्रयं बाहुः कगठे शिशिरमसृगो मौक्तिकसरः
 किमस्याः न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरद्दः॥ उ० रा० च० १।३८।

२. वामनाभित्रायेणायमाक्षेपः, भामहाभित्रायेण तु समासोकिरित्वमुमाशयं हृदये गृही वा समासोक्त्याक्षेपयोरिदमेकमेवोदाहरणं व्यतरत् प्रन्थकृत्। क्षोचन, पृष्ट ३७ ।

३. मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा। बभूद्यः कवयस्तस्य वामनाबाश्च मन्त्रियः॥ राज-तरं० ४।४१७।

ग्रन्थ

वामन के ग्रन्थ का नाम है काव्यालंकारसूत्र । इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि अलंकारशास्त्र के इतिहास में यही एक ग्रन्थ ऐसा है जो सूत्रशैली में लिखा गया है । इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं—सूत्र, तृत्ति और उदाहरण । इसमें दिये गये उदाहरण संस्कृत के प्रामाणिक काव्यों से उद्धृत किये गये हैं । सूत्र और तृत्ति दोनों की रचना स्वयं वामन ने की । इसका निर्देश ग्रन्थ के मंगल श्लोक में ग्रन्थकार ने स्वयं किया है । पीछे के आलंकारिकों ने भी निःसन्देह रूप से वामन को ही तृत्ति का रचिता स्वीकार किया है । लोचनकार अभिनवगुप्त ने वामन के आक्षेप अलंकार के उदाहरणों को—जो तृत्ति में दिये गये हैं—वामन की ही रचना माना है । इससे स्पष्ट है कि वामन ने ही सूत्र तथा तृत्ति, दोनों की रचना स्वयं की ।

यद्यपि यह ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्णथा तथापि मध्ययुग में इसका प्रचार लुप्त हो गया था। कहा जाता है कि काश्मीर के प्रसिद्ध आलोचक मुकुल मट्ट ने कहीं से इसकी हस्तलिखित प्रति (आदर्श) प्राप्त कर इसका उद्धार किया। इसकी सूचना वामन के टीकाकार सहदेव ने दी है ।

वामन का ग्रन्थ पाँच अधिकरणों में विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण में कित्यय अध्याय हैं। इस प्रकार पूरे ग्रन्थ में पाँच अधिकरण, बारह अध्याय तथा ३१६ सूत्र हैं। प्रथम अधिकरण में काव्य के प्रयोजन तथा अधिकारी का वर्णन है। रीति को काव्य की अरमा बतलाकर वामन ने रीति के तीन भेद तथा काव्य के अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। दूसरा अधिकरण (दोशदर्शन) पद, वाक्य तथा वाक्यार्थ के दोषों का दर्शन कराता है। तृतीय अधिकरण (गुणविवेचन) अलंकार और गुण के पार्थक्य का विवेचन कर शब्द तथा अर्थ के दशगुणों का पृथक् पृथक् विस्तार के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। चतुर्थ अधिकरण में (आलंकारिक) अलंकार का विस्तार से वर्णन

प्रयास्य प्रमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया।
 काञ्यालंकारसुप्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते॥
 काञ्यालंकारसुप्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते॥

२. लचणायां हि भगित्यर्थप्रतिपत्तिचमत्वं रहस्यमाचचते । वामन, का० लं० सु० ४।३।८ की वृत्ति ।

३. वेदिता सर्वशास्त्राणां भट्टोभून् मुकुलाभिधः । लब्ध्वा कुतश्चिदादशं अष्टाम्नायं समुद्धतम् ॥ काव्यालंकारशास्त्रं यत्तेनैतद्वामनोदितम् । अस्या नात्र कर्तव्या विशेषालोकिभिः क्वचित् ॥

है। पंचम अधिकरण में (प्रायोगिक) संदिग्ध शब्दों के प्रयोग तथा शब्द-शुद्धि की समीक्षा है।

वामन ने आने ग्रन्थ में विशिष्ठ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है। अर्थप्रीढ़ के उदाहरण में उन्होंने एक प्राचीन पद्य उद्धृत किया है जिसमें इन्होंने चन्द्रगुप्त के पुत्र कोवसुबन्धु के आश्रयदाता के रूप में प्रस्तुत किया है । इस श्लोक की व्याख्या के प्रसंग में ऐतिहासिकों में घनघोर वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। अधिकांश विद्वानों की यही सम्मति है कि गुप्तवंशी नरेश चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ही बौद्ध आचार्य वसुबन्धु के आश्रयदाता थे। इस ऐतिहासिक तथ्य का निर्धारण वामन को सहायता से हुआ है।

#### वामन का विशिष्ट मत

रीति सम्प्रदाय के उन्नायक होने के कारण वामन के कितपय विशिष्ट सिद्धान्त हैं जिनमें पहला सिद्धान्त है।

- (१) "रीतिरात्मा कान्यस्य"। रीति का सिद्धान्त आलोचना शास्त्र में अत्यन्त प्राचीन है। भामह से पूर्वकाल में ही रीति सिद्धान्त की उद्भावना हुई थी परन्तु रीति काव्य की आत्मा है, इतना महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन वामन की निजी विशेषता है।
- (२) भामह और दण्डी रीति के द्विविध भेद—वैदर्भी और गौड़ी—से ही परिचित थे। परन्तु वामन को तृतीय पाञ्चाली रीति के आविर्भाव का श्रेय प्राप्त है। इसका वर्णन तथा समीक्षण वामन ने ही सर्वप्रथम किया।
- (३) गुण और अलंकार दोनों ही काव्य के शोभाधायक तत्त्व माने जाते थे। इन दोनों के पार्थक्य के निर्देश का श्रेय वामन को ही प्रात है।
- (४) वानन के पूर्व अलंकार-जगत में केवल दश गुण ही माने जाते थे परन्तु वामन ने अपने प्रतिभा के बल से दश शब्द-गुण और दश अर्थ-गुण—इस प्रकार बीस गुणों की उद्भावना की। यद्यपि वामन का यह मत पीछे के आलंकारिकों को मान्य नहीं हुआ, फिर भी उनकी मौलिकता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता।
- (५) अलंकारों के विवेचन में भी इनकी मौलिकता दीख पड़ती है। इन्होंने उपमा को मुख्य अलंकार माना है। अन्य समस्त अलंकार उपमा के ही प्रपञ्च स्वीकृत किये गये हैं।

#### १. साभिप्रायत्वं यथा-

"सोऽयं सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा। जातो भूपतिराश्रयः कृतिधियां दिष्ट्या कृतार्थश्रमः॥"

श्राश्रयः कृतिधियामित्यस्य च वसुबन्द्य-साचिव्योपक्षेपपरत्वात् साभिन्नायत्वम् । का० लं० सू० २।३।२

- (६) वक्रोक्ति के विषय में इनकी कल्पना नितान्त मौलिक और विलक्षण है। भामह और दण्डी वक्रोक्ति को अलंकार का मुख्य आधार मानते थे परन्तु वामन ने इसे अर्थालंकार के रूप में माना है। उनका लक्षण है—सादश्यात् लक्षणा वक्रोक्तिः। अर्थात् सादश्य से उत्पन्न होनेवाली लक्षणा वक्रोक्ति कहलाती है।
- (७) ये आक्षेप को दो प्रकार का मानते हैं। मम्मट ने इनमें से एक को प्रतीप अलंकार माना है और दूसरे को समासोक्ति।
- ( द ) वामन काव्य में रस की सत्ता के विशेष पक्षपाती हैं। अलंकार सम्प्रदाय में रस केवल बाह्य काव्य-साधन के रूप में ही अंगीकृत किया गया था, किन्तु वामन ने उसे कान्ति नामक गुण के रूप में स्वीकृत कर काव्य में रस को अधिक व्यापकता, अधिक स्थायिता तथा अधिक उपादेयता प्रदान की। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण वामन अलंकार जगत् के एक जाज्वत्यमान रहन माने जाते हैं।

बामन के ग्रन्थ के कई टीकाकारों का नाम सुना जाता है जिनमें सहदेव कोई प्राचीन टीकाकार हैं, परन्तु न तो उनके देश का पता है और न काल का । महेदवर की टीका का नाम साहित्यसर्वस्व है जिसका हस्तलेख प्राप्त है। गोप्पेन्द्र तिप्प भूपाल की कामधेनु नाम्नी टीका नितान्त लोकप्रिय है और कई बार प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने काव्यप्रकाश, विद्याधर, विद्यानाथ, विद्याधमुख मण्डन तथा अन्य उत्तरकालीन ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है। इससे इनका समय १२ शती से पूर्ववर्ती नहीं हो सकता।

#### ७--- रुद्रट

आचार्य रुद्धट का नाम अलंकारशास्त्र के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक श्रेणी-विभाग कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर किया। इनके जीवनवृत्त के विषय में हमारी जानकारी अत्यन्त अल्प है। इनके नाम से पता चलता है कि ये काश्मीरी थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में गर्गोश और गौरी की वन्दना की है और अन्त में भवानी, मुरारि और गजानन की। इससे पता चलता है कि ये शैव थे। इनके टीकाकार निमसाधु के एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि इनका दूसरा नाम शतानन्द था । इनके पिता का नाम वामुकमट्ट था तथा ये सामवेदी थे।

श्रत्र च चत्रे स्वनामांकभूतोऽयं श्लोकः कविनान्तर्भावितो
यथा — शतानन्दापराख्येन सहवासुकसूनुना ।
साधितं रुद्रदेनेदं सामाजा धीमता हितम् ॥
काव्याजंकार ५।१२ – १४ को टीका ।

अलंकार ग्रन्थों में इनके मत का उल्लेख इतनी अधिकता से किया गया है कि इनके समय-निरूपण में विशेष कठिनाई नहीं दीख पड़ती। मम्मट, धनिक तथा प्रतिहारेन्दुराज ने अपने ग्रन्थों में इनके मत तथा श्लोकों का उद्धरण स्पष्टतः किया है परन्तु सबसे प्राचीन आलंकारिक जिन्होंने इनके मत तथा श्लोकों को उद्धृत किया है राजशेखर हैं। इन्होंने अपनी काव्यमीमांसा में छद्रट के विशिष्ट मत का उल्लेख किया है कि काकु-वक्रोक्ति एक विशिष्ट शब्दालंकार हैं। वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में मानने का प्रथम निर्देश हमें छद्रट में ही मिलता है। इस निर्देश से छद्रट राजशेखर (६२०ई०) से पूर्ववर्ती आचार्य सिद्ध होते हैं। छद्रट घ्विन सिद्धान्त से सर्वधा अपिरिचित है। आनन्दवर्धन ने न तो छद्रट को अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया और न छद्रट ने ही आनन्दवर्धन के विशिष्ट सिद्धान्तों का उल्लेख अपने विस्तृत ग्रन्थ में किया। इससे यही प्रतीत होता है कि इनका आविर्भाव ध्विन-सिद्धान्त की उद्भावना के पूर्व हो हो चुका था। अतः इनका समय आनन्दवर्धन (६५०ई०) से पहिले अर्थात् नवम शताब्दी के आरम्भ में मानना उचित है।

#### ग्रन्थ

रहट के ग्रन्थ का नाम कान्यालंकार है जो इनकी एकमात्र कृति है। विषय की दृष्टि से यह बहुत ही न्यापक तथा विस्तृत ग्रन्थ है; क्योंकि इसमें अलंकारशास्त्र के समस्त तत्त्वों का विशिष्ट निरूपण है। पूरा ग्रन्थ आर्या छन्द में लिखा गया है जिनकी संख्या ७३४ है। इसमें अध्यायों की संख्या १६ है। इस ग्रन्थ में कान्यस्वरूप, पाँच प्रकार के शब्दालंकार, चार प्रकार की रीति, पाँच प्रकार की अनुप्रास वृत्ति, यमक, श्लेष, चित्र, अर्थालंकार, दोष, दश प्रकार के रस, नायक-नायिका-भेद तथा कान्य के प्रकार का क्रमश: वर्णन भिन्न-भिन्न अध्यायों में किया गया है।

रहट के काव्यालंकार के ऊपर तीन टीकाओं का पता चलता है—(१) रहटालंकार—
वह्मभदेव की यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। ये (वल्लभदेव) काश्मीर के मान्य टीकाकार हैं जिन्होंने कालिदास, माध, मयूर तथा रत्नाकर के काव्यों पर प्रामाणिक व्याख्यायें लिखी हैं। इतका समय दशम शताब्दी का प्रथमार्ध है। रहट की सबसे प्राचीन टीका यही है। यदि इस टीका का पता लगा होता तो इससे अलंकार शास्त्र के सम्बन्ध में अनेक नयी बातों का ज्ञान होता। (२) निमसायु की टीका—
यही टीका उपलब्ध तथा प्रकाशित है। निमसायु ध्वेताम्बर जैन थे और शालिभद्र के शिष्य थे। इन्होंने अपनी टीका की रचना का समय ११२४ वि० (१०६६ ई०)

१. काकुनक्रोक्तिनीभ शब्दालंकारोऽयम्॥ इति रुद्रटः।

का० मी० अध्याय ७, पृ० ३१ ।

दिया है'। इनकी टीका पाण्डित्यपूर्ण है जिसमें भरत, मेधाविरुद्र, भामह, दण्डी, वामन आदि मान्य आलंकारिकों के मत का निर्देश स्थान-स्थान पर किया गया है। (३) तीसरी टीका के रच्यिता आशाधर हैं जो एक जैन यति थे और १३वीं शताब्दी के मध्य भाग में विद्यमान थे।

रहट को अलंकार सम्प्रदाय का आचार्य मानना ही उचित है। ये यद्यपि रसयुक्त काव्य की महत्ता स्वीकार करते हैं और तदनुसार काव्य में रसविधान का निरूपण बड़े विस्तार के साथ करते हैं तथापि इनका आग्रह अलंकार सिद्धान्त के ऊार ही विशेष है। अलंकारों का श्रेणी-विभाग करने का श्रेय आचार्य रुद्रट को है। इन्होंने अर्थालंकारों को चार तत्त्वों—वास्तव, औपम्य, अतिशय और ख़ेष —के आधार पर विभक्त करने का प्रयन्न किया। यह श्रेणी-विभाग उतना वैज्ञानिक तो नहीं है, फिर भी अलंकारों के प्रति रुद्रट की सूक्ष्म हिष्ट का पर्याप्त परिचायक है।

रद्भटने अनेक नवीन अलंकारों की भी कल्पना की है। इन्होंने 'भाव' नामक एक नवीन अलंकार माना है जिसको मम्मट और आनन्दवर्धन ने अलंकार न मानकर गुणीभूत व्यङ्गय का ही एक प्रकार माना है। इनके नवीन अलंकार हैं—मत, साम्य एवं पिहित जिनका वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में कहीं नहीं मिलता। इन्होंने कुछ प्राचीन अलंकारों के नवीन नाम दिये हैं। उदाहरणार्थ इनका व्याजश्लेष (१०।११) भामह की व्याजस्तुति है। अवसर अलंकार (७।१०३) मम्मट के उदात्त का दूमरा प्रकार है। इनकी 'जाति', मम्मट की स्वभावोक्ति है और पूर्व अलंकार (६।३) अतिश्रयोक्ति जा चतुर्थ प्रकार है। इस अलंकार-विधान के अतिरिक्त काव्य में रस का विस्तृत विधान रुद्धट के ग्रन्थ की महती विशेषता है।

### **रुद्र**भट्ट

रुद्रभट्ट की एकमात्र रचना शृंगार तिलक है जिसके तीन परिच्छेदों में रस का— विशेषत: शृंगार-रस का—विस्तृत वर्णन किया है। प्रथम परिच्छेद में नवरस, भाव तथा नायक-नायिका के विविध प्रकारों का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में विष्ठलम्भ शृंगार का तथा तृतीय में इतर रसों का तथा वृत्तियों का वर्णन है। नाम की तथा विषय की समता के कारण अनेक पश्चिमी विद्वानों ने रुद्रभट्ट को रुद्रट से अभिन्न व्यक्ति माना है। सुभाषित ग्रन्थों में एक के श्लोक दूसरे के नाम से दिये गये हैं जिससे इन दोनों के विषय में और भी भ्रान्ति फैल गई है।

पञ्चविंशति - संयुक्तैरेकादश - समाशतैः । विक्रमात् समितिकान्तैः प्रावृषीदं समर्थितम् ॥
 टीका का श्रन्तिम श्लोक ।

दोनों के ग्रन्थों के गाढ़ अनुशीलन से इस भ्रान्ति का निराकरण मलीमाँति किया जा सकता है। आलोचनाशास्त्र के विषय में दोनों आचार्यों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। खदट की दृष्टि में काव्य का विशिष्ट उपादेय अंग है अलंकार और इसी कारण इन्होंने अपने ग्रन्थ के ग्यारह अध्यायों में इस तत्त्व का विवेचन किया है। अन्तिम अध्याय में इन्होंने रस का वर्णन सामान्य रूप से किया है। उधर रुद्रमट्ट की आलोचना का मुख्य आधार है रस और विशेषतः श्रृंगार रस। इसीलिए इन्होंने काव्य के अन्य अंगों की अवहेलना कर रस का विस्तृत विवेचन किया है। इस प्रकार रुद्रमट्ट की दृष्टि रुद्ध की अपेक्षा बहुत हां संकुचित तथा सीमित है। रुद्ध ने काव्य के समग्र अंगों का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है तो रुद्ध या रुद्ध ह ने काव्य के केवल एक ही अंग में अपने को सीमित तथा संकुचित रखा है। तथ्य बात तो यह है कि रुद्ध एक महनीय तथा मौलिक आलंकारिक हैं और रुद्ध मट्ट एक सामान्य कि है। जिन्होंने अपने विषय-विवेचन के लिए रुद्ध के ग्रन्थ से विशिष्ट सहायता ली है।

इन दोनों आचार्यों के ग्रन्थों में पर्याप्त पार्थक्य है। छद्रट के ग्रन्थ के चार अध्याय 'श्रृंगारितिलक' के विषय से पूर्ण समानता रखते हैं। यदि इन दोनों ग्रन्थों का रचियता एक व्यक्ति होता तो काव्यलंकार की रचना के अनन्तर श्रृंगारितिलक के लिखने का क्या प्रयोजन था? विषय की भिन्नता ग्रन्थकारों की भिन्नता स्पष्ट प्रमाणित कर रही है। (१) श्रृंगारितिलक में छद्रभट्ट ने केवल नव रसों का वर्णन किया है परन्तु छद्रट ने 'प्रेयः' नामक एक नवीन रस की उद्भावना कर रसों की संख्या दस कर दी है। (२) छद्रभट्ट ने केशिकी आदि चारों नाट्य-वृक्तियों का काव्य में उल्लेख किया है। उधर छद्रट ने उद्भट के अनुसार पाँच वृक्तियों (मधुरा, प्रौढ़ा, परुषा, लिखता और भद्रा) का वर्णन किया है जो अनुप्रास के ही विवध प्रकार हैं। (३) नायिका-नायक के विभिन्न प्रकारों में भी इसी प्रकार का भेद है। नायिका के तृतीय भेद वेश्या का वर्णन बड़े आग्रह से छद्रभट्ट ने किया है परन्तु छद्रट ने केवल दो श्लोकों में वर्णन कर उसे तिरस्कार के साथ हटा दिया है। इन्हीं कारणों से छद्रभट्ट को छद्रट से भिन्न व्यक्ति मानना ही न्यायसंगत है।

इन दोनों ग्रन्थकारों के काल में भी पर्याप्त अन्तर है। हेमचन्द्र ही प्रथम आलंकारिक हैं जिन्होंने 'श्रृंगारितलक' के मंगल क्लोक को उद्धृत कर खण्डन किया है। अतः रद्रभट्ट का काल दशम शताब्दी के पूर्व कदापि नहीं माना जा सकता है। परन्तु रुद्धट का समय नवम शताब्दी का आरम्भ काल है जैसा कि पहले दिखलाया जा चुका है।

## ८-शानन्दवर्धन

घ्वित-सिद्धान्त के उद्भावक के रूप में आचार्य आनन्दवर्धन का नाम अलंकार शास्त्र के इतिहास में सर्वदा अजर-अमर रहेगा। व्याकरण शास्त्र के इतिहास में जो स्थान पाणिनी को प्राप्त है तथा अद्धैन वेदान्त में जो स्थान शंकराचार्य को मिला है, अलंकार शास्त्र में वहीं स्थान आन्तदवर्धन का है। आलोचनाशास्त्र को एक नवीन दिशा में ले जाने का श्रेय इन आचार्य को प्राप्त है। पण्डितराज जगन्नाथ का यह कथन यथार्थ है कि घ्वितकार ने आलंकारिकों का मार्ग सदा के लिए व्यवस्थापित तथा प्रतिष्ठित कर दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'घ्वन्यालोक' एक युगान्तरकारों ग्रन्थ है।

आचार्य आनन्दवर्धन के देश और काल से हमें पर्याप्त परिचय है। ये काश्मीर के निवासी थे और काश्मीर-नरेश राजा अवन्तिवर्मा ( ५५५-६५ ई० ) के सभा-पिडतों में अन्यतम थे। कल्हण पिडत का राजतरंगिणी में यह निर्देश सर्वथा मान्य और प्रामाणिक है। कल्हण पिडत के उपर्युक्त मत की पृष्टि अन्य प्रमाणों से भी की जा सकती है। आनन्दवर्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने अपने 'क्रमस्तोस्त्र' की रचना ६६१ ई० में की। आनन्दवर्धन के अन्य ग्रन्थ 'देवीशतक' के ऊपर कैंग्रट ने ६६७ ई० के आसपास व्याख्या लिखी। इतना ही क्यों, राजशेखर ने—जिनका समय नवम शताब्दी का अन्त तथा दशम का आरम्भ है—आनन्दवर्धन के नाम तथा मत का स्पष्टतः उन्नेख किया है। इससे इनका समय नवम शताब्दी का मध्यभाग निश्चित रूप से सिद्ध होता है।

इन्होंने अनेक काव्य-ग्रन्थों की भी रचना की है, जिनमें 'देवीशतक', 'विषम-बाणलीला' और 'अर्जुनचरित' प्रसिद्ध हैं। परन्तु इनकी सर्वश्रेष्ठ और विख्यात रचना ध्वन्यालोक है, जो इनकी कीर्ति की आधारशिला है। ध्वन्यालोक में ४ उद्योत हैं। प्रथम उद्योत में ध्वनिविषयक प्राचीन आचार्यों के मतों का निर्देश और उनका गुक्तिगुक्त खण्डन है। यह उद्योत ध्वनि के इतिहास जानने के लिये नितान्त उपादेय तथा महत्त्वपूर्ण है। दूसरे उद्योत में ध्वनि के विभेदों का विशिष्ट वर्णन प्रस्तुत किया गया है, साथ ही साथ गुण तथा अलंकारों का विवेचन भी प्रसंग की पूर्ति के लिये ग्रन्थकार ने किया है। तृतीय उद्योत का विषय भी ध्वनि के विभेदों का विवेचन ही है।.

मुक्ताकरणः शिवस्वामी कविरानन्द्वधंनः।
 प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः॥ राजतरंगिणी ५।४।

इस उद्योत में कान्य के अन्य भेद गुणीभूत न्यंग्य तथा चित्र-कान्य का वर्णन भी उदाहरणों के साथ दिया गया है। न्यंजना नामक नवीन शब्द-न्यापार की कल्पना कान्य-जगत् में क्यों की गई? क्या अभिधा और लक्षणा के द्वारा कान्य के अभीष्ठ अर्थ की अभिक्यिक नहीं हो सकती? इन प्रक्रों का युक्तियुक्त उत्तर आनन्दवर्धन ने इस उद्योत में प्रस्तुत किया है। चतुर्थ उद्योत में ध्विन के प्रयोजन का पर्याप्त विवेचन है। ध्विन की सहायता से पूर्वपरिचित अर्थ में भी अपूर्वता का संचार होता है, नीरस विषय में भी रसवता विराजने लगती है। ध्विन-कान्य की रचना करने में ही किव की अमर कला का विलास है। इसका निष्टपण इस उद्योत में है।

### कारिकाकार तथा वृत्तिकार

व्वन्यालोक के तीन भाग हैं—(१) कारिका, (२) गद्यमयी वृत्ति तथा (३) जदाहरण। इनमें जदाहरण तो संस्कृत के प्रामाणिक किवयों के प्रस्पात ग्रन्थों से लिये गये हैं, परन्तु कारिका और वृत्ति एक ही व्यक्ति की लेखनी से प्रसूत हुए हैं, या इनके रचियता दो भिन्न व्यक्ति हैं? यह बड़े ही विवाद का विषय है। आलंकारिकों की परम्परा सर्वदा आनन्दवर्धन को हो कारिका तथा वृत्तिका अभिन्न रचियता मानती आती है, परन्तु व्वन्यालोक की टीका 'लोचन' में कुछ निर्देश ऐसे अवश्य मिलते हैं जिनसे वृत्तिकार तथा कारिकाकार के पार्थक्य का आभास मिलता हैं। अभिनवगुप्त ने वृत्तिग्रन्थ को कारिका-ग्रन्थ से अलग माना है तथा वृत्तिकार के लिये ग्रन्थकृत् और कारिकाकार के लिये मूलग्रन्थकृत् शब्दों का व्यवहार किया है। इसी आधार पर काणे और डाक्टर डे ने कारिकाकार को वृत्तिकार से भिन्न व्यक्ति माना हैं। वृत्तिकार का नाम आनन्दवर्धन है, परन्तु कारिकाकार का नाम अज्ञात है। डाक्टर काणे ने कारिकाकार का नाम 'सहृदय' बतलाया है। परन्तु पिछले आलंकारिकों ने कारिका और वृत्ति के रचियताओं में किसी प्रकार का भेद न मानकर आनन्दवर्धन को ही समभावेन दोनों का निर्माता स्वीकार किया है। (१) राजशेखर ने आनन्दवर्धन के

१. कतिपय स्थलों का निर्देश यहाँ किया जा रहा है-

<sup>(</sup>क) न चैतन्मयोक्तम्, श्रिपं तु कारिकाकाराभिप्रायेणेत्याह-तत्रेति । भवति मूलतो द्विभेद्दवं कारिकाकारस्यापि संमतमेवेति भावः ।

<sup>(</sup>लोचन, पृ०६०)

 <sup>(</sup>ख) उक्तमेव ध्वनिस्वरूपं तदाभासविवेकहेतुत्या कारिकाकारोऽनु-वद्तीत्यभित्रायेण वृत्तिकृदुपस्कारं ददाति— ( लोचन पृ० १२२ ) ।

२. कार्ये-संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास (तृ० सं० प्र० २१०-२२१)।

डा० डे-हिस्टी भ्राफ संस्कृत पोइटिक्स, पृ० ११४।

मत का उल्लेख करते समय एक श्लोक उद्भृत किया है, जो 'ब्वन्यालोक' की वृत्ति में उपलब्ध होता है। राजशेखर ने आनन्दवर्धन को ही ध्वनि का प्रतिष्ठाता माना है, जिसका परिचय इस सुप्रसिद्ध पद्य से मिलना है—

## ध्वनिनाविगभीरेण कान्यतस्वनिवेषिणा। स्रानन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः॥

(२) वक्रोक्ति-जीवितकार (कृत्तक) भी वृत्तिकार की घ्वितकार के नाम से ही 'पुकारते हैं। उन्होंने आनन्दवर्धन के एक पद्य को व्हिशब्दवक्रता का उदाहरण देकर स्पष्ट ही लिखा है—''ब्वितकारेण ध्यंग्यव्यञ्जकभावोऽत्र सुतरां सम्धितः, कि पौनस्कृत्येन''। अतः कुन्तक की सम्मित में आनन्दवर्धन ही घ्वितकार सिद्ध होते हैं। (३) महिनमष्ट की सम्मित भी इसी मत की पोषिका है। महिनमष्ट कश्मीर के निवासी हो न थे, प्रत्युत लोचन के रचियता अभिनवगुप्त के समकालान भी थे। उन्होंने 'व्यक्तिविवेक' में 'ध्वत्यालोक' की कारिकार्य तथा वृत्तिभाग को अनेक स्थानों पर उद्धृत किया है और उनके रचियता का सर्वत्र घ्वितकार के नाम से निर्देश किया है।'(४) क्षेमेन्द्र ने भी, जो अभिनवगुप्त के साहित्य शास्त्र के साक्षात् शिष्य थे और काश्मीरी पण्डितों की परम्परा से नितान्त अवगत थे 'औचित्यविचारचर्चा' में 'ध्वन्यालोक' की कारिकाओं को आनन्दवर्धन के नाम से उद्धृत किया है। (६) विश्वनाथ कविराज ने भी चृत्ति के लेखक को ध्वनिकार के नाम से उत्लिखत किया है। इतनी प्रौढ परम्परा के रहते हुए कारिका तथा वृत्ति के लेखकों में भेद मानना कथमपि न्यायसंगत नहीं प्रतित्व होता।

## ९---श्रभिनवगुप्त

ह्वन्यालोक तथा नाट्यशास्त्र के व्याख्याता के रूप में अभिनवगुप्त अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनकी व्याख्यायें इतनी प्रौढ, पाण्डित्यपूर्ण तथा तलस्मिशाणी हैं कि वे मौलिक ग्रन्थों से भी अधिक आदरणीय हैं। अलंकारशास्त्र के इतिहास में अभिनवगुप्त को वही शलावनीय स्थान प्राप्त है जो व्याकरण शास्त्र के इतिहास में पतञ्जलि को और अद्वैत वेदान्त के इतिहास में भामतीकार को। अभिनवगुप्त आलंकारिक की अपेक्षा दार्शनिक अधिक थे। अतः जब उन्होंने अलंकारशास्त्र में ग्रन्थ-रचना की तब इस शास्त्र को एक निम्न स्तर से उठाकर दार्शनिक क्षेत्र में पहुँचाकर ऊँचा उठा दिया।

#### जीवनी

इनके देश, काल तथा जीवनवृत्त का परिचय हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इनके 'परात्रिशिका-विवरण' नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि इनके पितामह का नाम वराहगुप्त था, पिता का नाम चुक्खल एवं अनुज का नाम मनोरथ गुप्त था। इनके भिन्न-भिन्न शास्त्रों के भिन्न-भिन्न गुरु थे। इनके शैवदर्शन के गुरु लक्ष्मण गुन्न थे। 'लोचन' में इन्होंने अपने अलंकारशास्त्र के गुरु का नाम भट्टेन्दुराज दिया है। भट्टेन्दुराज एक सामान्य कवि नहीं थे, प्रत्युत महान् आलोचक थे। इसका परिचय 'लोचन' के शब्दों से ही मिलता है--''यथा वा अस्मदुपाष्यायस्य विद्वद्कविसहृदयचक्रवितिनो भट्टेन्दुराजस्य।" अभिनवगुप्त की लिखी भगवद्गीता की टीका से पता चलता है कि भट्टेन्द्रराज कात्यायन गोत्र के थे। इनके पितामह का नाम सौचुक और पिता का नाम भूतिराज था। 'लोचन' में इन्होंने अपने गुरु के मत और श्लोकों को अनेक बार उद्धृत किया है। 'ध्वन्यालोक' के संदिग्ध स्थलों के निराकरण के लिये अपने गृह के मत का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार से किया है कि प्रतीत होता है कि शिष्य ने गुरु की मौिखक व्याख्या स्तकर ही इस महनीय टीका का प्रणयन किया है। 'लोचन' के निर्माण की स्फूर्ति जिस प्रकार इन्हें भट्टेन्दुराज के व्याख्यानों से हुई, उसी प्रकार नाट्यशास्त्र की टीका 'अभिनव-भारती' के निर्माण की प्रेरणा इन्हें अपने दूसरे साहित्य-गुरु भट्टतीत या भट्टतीत से मिली। 'अभिनव-भारती' के विभिन्न भागों में इन्होंने अपने गुरु भट्टतीत के व्याख्यानों तथा सिद्धान्तों का उल्लेख बड़े आदर तया उत्साह से किया है। भट्टतीत अपने समय के मान्य आलंकारिक थे, जिनकी महनीय कृति 'काव्य-कौतुक' आज भी विस्मृति के गर्भ में पड़ी हुई है। अभिनवगुप्त ने इसके ऊपर 'विवरण' नामक टीका भी लिखी थी, जो मूल के समान ही अभी तक उपलब्ध नहीं है। यदि यह प्रत्थ उपलब्ध हो जाय तो साहित्य-शास्त्र की एक दूटी कड़ी का पता लग जाय।

#### काल

अपने कई ग्रन्थों का रचना-काल ग्रन्थकार ने स्वयं दिया है। इन्होंने अपना 'भैरवस्तोत्र' ६८ लौकिक संवत् (१६३ ई०) में लिखा। उत्पलाचार्य के 'ईश्वर-प्रत्यिभिज्ञा' नामक महनीय ग्रन्थ के ऊपर इन्होंने 'विमर्षिणी' नामक जो बृहती वृत्ति लिखी है उसकी रचना ६० लौकिक संवत् तथा ४१११ किल वर्ष (१०११) में हुई थी। काल-गणना का निर्देशक यही इनका अन्तिम ग्रन्थ है। इससे सिद्ध होता है कि इनका आविभिवकाल दशम शताब्दी का अन्त तथा एकादश शताब्दी का आरम्भ-काल है।

इन्होंने दर्शन तथा साहित्यशास्त्र के ऊपर अनेक ग्रन्थों की रचना को है। इनके दार्शनिक ग्रन्थों में 'ईश्वरप्रत्यिभज्ञाविमिषणी', 'तन्त्रसार', 'मालिनीविजयवार्तिक',

परमार्थसार, 'परातिशिका-विवरण' त्रिक दर्शन के इतिहास में नितान्त प्रामाणिक माने जाते हैं। इनका विपुलकाय 'तन्त्रालोक' ग्रन्थ तन्त्र-शास्त्र का विश्वकोश ही है। साहित्य तथा दर्शन का सुन्दर सामञ्जस्य करने का श्रेय परम माहेश्वराचार्य आचार्य अभिनवगृप्त को प्राप्त है। सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र होने के अतिरिक्त ये एक अलौकिक पुरुष थे। ये अर्थत्र्यम्बक मत के प्रधान आचार्य शम्भुनाथ के शिष्य और मत्स्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल (तान्त्रिक) थे। साहित्यशास्त्र में इनकी महनीय कृतियाँ तीन ही हैं।

#### ग्रन्थ

- (१) ध्वन्यालोक-लोचन—आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' की यह टीका सचमुच आलोचकों को लोचन प्रदान करती है, क्योंकि विना इसकी सहायता के ध्वन्यालोक के तत्त्वों का उद्घाटन नहीं हो सकता था। इस टीका में रसशास्त्र के प्राचीन व्याख्याकारों के सिद्धान्त—जिनकी उपलब्धि अन्यत्र होना नितान्त दुर्लभ है—एकत्र दिये गये हैं। यह टीका इतनी पाण्डित्यपूर्ण है कि कहीं-कहीं पर मूल की अपेक्षा टीका ही दुरूह हो गई है जिसे समझना अत्यन्त कठिन है। ध्वन्यालोक के ऊपर 'लोचन' से पहले चित्रका नाम की टीका लिखी गई थीं और इसके लेखक इन्हीं के कोई पूर्वज थे। 'लोचन' में इन्होंने इस टीका का खण्डन अनेक अवसरों पर किया है'। अन्त में इन्होंने यह भी स्पष्ट लिखा है—''अलं निज्ञूर्ववंश्यः विवादेन'' अर्थात् अपने पूर्वज के साथ अधिक विवाद करने से क्या लाभ ?
- (२) अभिनवभारती—नाट्यशास्त्र के ऊपर एकमात्र यही उपलब्ध टीका है । भरत के कठिन ग्रन्थ को समझने के लिए इस टीका का गाढ़ अनुशीलन अपे क्षत है । यह 'लोचन' के समान ही पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या है, जिसमें प्राचीन आलंकारिकों तथा संगीतकारों के मतों का उपन्यास बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया गया है । प्राचीन भारत की नाट्यकला—संगीत, अभिनय, छन्द, करण, अंगहार आदि—के रूप को यथार्थतः समझने के लिये इस टीका का अध्ययन तथा अनुशीलन नितान्त अपेक्षित है । परन्तु दुःख है कि यह टीका अभी भी विशुद्ध रूप में सम्पूर्णतया प्राप्त नहीं है । बड़ीदा से प्रकाशित टीका अब पूरी हुई है। अभिनवभारती टीका नहीं, प्रत्युत

कि लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि । तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्॥

<sup>(</sup> लोचन, प्रथम उद्योत का अन्तिम श्लोक )

२. लोचन, ए० १२३, १७४, १७८, १८५, २१५ (काव्यमाला सं०)।

गायकवाइ श्रोरियएटल सीरीज (चार खंडों में ) बढ़ौदा से प्रकाशित ।

एक स्वतन्त्र मौलिक महाग्रन्थ है। भरत के ऊपर प्राचीन आलंकारिकों ने भी टीकार्यें लिखी थीं, परन्तु ये सर्वथा उच्छित्र हो गई हैं। इन टीकाओं का जो कुछ पता हमें चलता है वह 'अभिनवभारती' के उल्लेख से हो प्राप्त है। यह टीका नितान्त विश्वद, पाण्डित्यपूर्ण तथा मर्मस्पर्शिनी है।

(३) का ब्यकौतुक विवरण — उपर हमने इनके गुरु भट्टतौत का उल्लेख किया है। यह 'का ब्यकौतुक' उन्हीं की रचना है, जिसके उत्तर अभिनवगुप्त ने यह 'विवरण' लिखा है। परन्तु यह खेद का विषय है कि आज न तो यह मूल ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं और न उसकी टोका ही। इसकी सत्ता का परिचय भी हमें अभिनवभारती के उल्लेख से मिलता हैं।

## १०---राजशेखर

राजशेखर महनीय नाटककार के रूप में ही अभी तक प्रसिद्ध थे, परन्तु इधर इनका एक अलंकार ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है। यह ग्रन्थ इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसी के बल पर इनकी गणना प्रधान आलोचकों में होने लगी है।

#### जीवनवृत्त

इनके काल तथा जीवनवृत्त का विशेष विवरण हमें उपलब्ध है। ये विदर्भ के निवासी थे। इनका कुल 'यायावर' के नाम से विख्यात था। इसीलिये इन्होंने अने मत का उल्लेख 'यायावरीय' के नाम से किया है। अकाल-जलद, सुरानन्द, तरल, किया आदि संस्कृत भाषा के मान्य कियों ने इस वंश को अलंकृत किया था। ये महाराष्ट्र-चूडामणि किववर अकाल जलद के प्रपौत्र थे तथा दुर्दुक और शीलवती के पुत्र थे। चौहान वंशो अवन्तिसुन्दरी नामक एक क्षत्रिय विदुषी स्त्री से इन्होंने अपना विवाह किया था?। अवन्तिसुन्दरी संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं की विदुषी थी। अलंकार शास्त्र के विषय में भी उसके कुछ मौलिक सिद्धान्त थे, जिसका उल्लेख राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में स्थान-स्थान पर किया है। ये निवासी तो थे विदर्भ (बरार) देश के, परन्तु इनका कर्मक्षेत्र था कन्नौज प्रदेश। यहीं के प्रतिहारवंशी

१. श्रभिनवभारती, ए० २११ ( प्रथम खगड )।

२. चाहुमानकुत्त-मौलिमालिका राजशेखर-कवीन्द्रगेहिनी । भर्तुः कृतिमवन्तिसुन्द्रशें. सा प्रयोक्तुमेवमिच्छति ॥ (कर्पूरमंत्रशे १।११ संस्कृत )।

नरेश महेन्द्रपाल तथा महीपाल (दशम शतक का प्रथमार्घ) के ये गुरु थे। इस प्रकार इनके जीवनकाल में ही इन्हें विशेष गौरव तथा सम्मान प्राप्त था।

## काल

इस उल्लेख से इनके समय का निरूपण भली-माँति हो जाता है। सियोदोनी शिलालेख से ज्ञात होता है कि महेन्द्रशाल का राज्यकाल ६०७ ई० तक था तथा इनके पुत्र महीपाल ६१७ ई० में राज्य कर रहे थे। इनके समसामयिक होने से राज्येखर का भी यही समय (दशम शतक का पूर्वार्घ) है। इस प्रमाण के अतिरिक्त विभिन्न कियों के राजशेखर-विषयक निर्देशों से भी इनके समय का निरूपण किया जा सकता है। इन्होंने काव्यमीमांसा में काश्मीर नरेश जयापीड (७७६ ई०—६१३ ई०) के सभापित उद्भट का तथा अवन्तित्वर्मा (६५७—६६४ ई०) के सभापित उद्भट का तथा अवन्तित्वर्मा (६५७—६६४ ई०) के सभापित अनन्दवर्धन का उल्लेख किया है। राजशेखर के मत का उल्लेख सबसे पहले सोमदेव ने अपने 'यशस्तिलककचम्पू' में किया है, जिसकी रचना ६६० ई० में हुई थी। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि राजशेखर लगभग ६६० ई० से लेकर ६२० ई० के बीच में थे।

इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें (१) बालरामायण, (२) बालभारत, (३) विद्धशालभिक्तिका तथा (४) कपूँरमंजरी मुख्य हैं। कान्यमीमांसा इनका अलंकारशास्त्र का एकमात्र ग्रन्थ है जिसकी उपलब्धि आज से चालीस वर्ष पहले हुई। यह ग्रन्थ गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज (नं०१) बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है।

राजशेखर ने कान्यमीमांसा नामक ग्रन्थ १८ भागों या अधिकरणों में लिखा था जिसका 'कविरहस्य' नामक केवल प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध है। इस अधिकरण में १८ अध्याय हैं जिनमें किव तथा आलोचक के स्वरूप, प्रकार, कान्य के भेद, रीति- निरूपण, कान्यार्थ की योनि, शन्दहरण तथा अर्थापहरण का विचार आदि अनेक उपादेय विषयों का नवीन तथा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस अधिकरण का नाम कविरहस्य यथार्थ है, क्योंकि लेखक ने किव के लिए आवश्यक समस्त सिद्धान्तों का एकत्र निरूपण बड़ी ही सुन्दरता तथा नवीनता के साथ किया है। इस ग्रन्थ में कितपय नूतन सिद्धान्त हैं। जैसे कान्यपुरुष की उत्पत्ति तथा साहित्य-विद्यावधू

श्रापत्रार्तिहरः पराक्रमधनः सौजन्यवारांनिधि-रत्यागी सत्यसुधाप्रवाहशशभृत्कान्तः कवीनां गुरुः। वर्ण्यं वा गुगरत्नरोहण्गिरेः किं तस्य साचादसौ देवो यस्य महेन्द्रपालनुपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः॥

के साथ उसका विवाह सम्बन्ध । प्राचीन काल में इस ग्रन्थ का आदर खूब ही था, क्यों कि हेमचन्द्र, वाग्भट्ट, भोजराज तथा शारदातनय आदि आलंकारिकों ने इस ग्रन्थ से अनेक प्रसंगों का पूरा का पूरा उद्धरण अपने ग्रन्थ में उठाकर रख दिया है। इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें अनेक अज्ञातनामा, अप्रसिद्ध आलंकारिकों का निर्देश किया गया है जिससे हम उनके नाम और मिद्धान्तों से अवगत हो सके हैं। राजशेखर भारत के प्राचीन भूगोल के बड़े भारी ज्ञाता थे। इसीलिए प्राचीन भारतीय भूगोल के जानने की विपुल सामग्री इस ग्रन्थ में उपलब्ध होती है। राजशेखर बहुज्ञ आलंकारिक थे। भारत के विभिन्न प्रान्तों के कविगण काव्य का पाठ किस रीति से किया करते थे इसका रोचक विवरण हमें काव्यमीमांसा के पृष्ठों में हो उपलब्ध होता है।

### ११--- मुक्लमङ्

मुकुलभट्ट की एकमांत्र कृति 'अभिधावृत्तिमातृका' है । इसमें केवल पन्द्रह कारिकाएँ हैं जिनके ऊपर ग्रन्थकार ने ही वृत्ति लिखी है। इसमें अभिधा तथा लक्षणा का विशिष्ट विवेचन है। ग्रन्थकार ने अपनी वृत्ति में उद्भट, कुमारिलभट्ट, ध्वन्यालोक, भर्तृमित्र, महाभाष्य, विज्ञका, वाक्यपदीय तथा शबरस्वामी जैसे ग्रन्थकार और ग्रन्थों का निर्देश किया है। किसी समय इस ग्रन्थ की इतनी ख्याति थी कि मम्मट ने काव्यप्रकाश में लक्षणा के भेदों का विवेचन इसी ग्रन्थ के आधार पर किया है। काव्यप्रकाश के 'लक्षणा तेन षड्विघा' तथा लक्षणा के संबच्प का विवेचन 'अभिधा-वृत्तिमातृका' की सहायता के विना कथमिंप नहीं समझा जा सकता।

ग्रन्थ के अन्तिम क्लोक से पता चलता है कि ग्रन्थकार के पिता का नाम भट्ट कल्लट था, जो कल्हण पण्डित के अनुसार काक्मीर-नरेअ अवन्तिवर्मा के ( ५५५- ६६३ ई० ) राज्यकाल में उत्पन्न हुए थे तथा इस प्रकार आनन्दवर्धन और रत्नाकर के समकालीन थे। कल्हण के इस कथन के अनुसार मुकुलभट्ट को नवम शताब्दों के अन्त तथा दशम के आरम्भ में मानना उचित होगा। उद्भट के टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज का कथन है कि उन्होंने अलंकारशास्त्र की शिक्षा मुकुलभट्ट से पाई थीं। इन्होंने अपनी टीका के अन्तिम क्लोक में मुकुलभट्ट की प्रशस्त प्रशंसा की है

श्रनुग्रहाय लोकानां भट्टाः श्रीकल्लटाद्यः ।
 श्रन्वन्तिवर्मेगाः काले सिद्धा सुवमवातरन् ॥ (राजतरंगिगा ५।६६)

२. विद्वदग्यान्मुकुलाद्धिगम्य विविच्यते । प्रतिहारेन्दुराजेन काष्यालंकारसंग्रहः ॥ ( स्रन्तिम पद्य )

कोर उन्हें मीमांसा, ब्याकरण, तर्क तथा साहित्य का प्रकाण्ड पण्डित निर्दिष्ट किया है। इस उल्लेख से मुकुल के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज का समय भी दशम शताब्दी के प्रथमार्घ में निश्चित होता है।

### १२—धनञ्जय

धनञ्जय का 'दशरूपक' भरत नाटचशास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपादेय सारग्रन्थ है। नाटचशास्त्र इतना विपुलकाय ग्रन्थ है कि उसके भीतर प्रवेश करना विद्वानों के लिए भी कष्टसाध्य है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए धनञ्जय ने दशरूपक की रचना की।

धनक्षय के पिता का नाम विष्णु था। दशरूपक के टीकाकार घनिक भी अपने को विष्णु का ही पुत्र बतलाते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे धनक्षय के ही भाई थे। दशरूपक की रचना मुक्ष के राज्यकाल में हुई थी<sup>4</sup>, जो परमारवंश के सुप्रसिद्ध नरेश थे। मुक्ष का समय ६७४ से ६६४ ई० तक है। यही समय दशरूपक की रचना का भी है। धनिक ने इस ग्रन्थ पर अपनी टीका कुछ वर्षों के अनन्तर लिखी थी, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इन्होंने पद्मगुप्त परिमल के 'नवसाहसांकचरित' के कुछ उद्धरण अपनी टीका में दिये हैं, जिसकी रचना मुक्ष के भाई तथा उत्तराधिकारी सिन्धुराज के समय में की गई थी।

धनक्षय का एकमात्र ग्रन्थ दशरूपक है जिसमें चार प्रकाश या अध्याय और लगभग ३०० कारिकाएँ हैं। प्रथम प्रकाश में सिन्ध के पाँच प्रकार, उनके अंग तथा अन्य नाटकीय वस्तु का विवेचन है। द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिका के भेद, चारों नाटच-वृत्तियों तथा उनके अंगों का वर्णन है। तृतीय में नाटक के दश प्रकारों का सांगोपांग निरूपण है। चतुर्थ प्रकाश में नाटक में रस का विशिष्ट विवेचन है। रस-निष्पत्ति के विषय में धनक्षय व्यंजनावादी नहीं हैं। ये तात्पर्यवादी ही हैं, विशेषतः भट्टनायक के मत से इनका सिद्धान्त मिलता है।

इस ग्रन्थ की टीका का नाम 'अवलोक' है जिसकी रचना घनञ्जय के ही भ्राता घनिक ने की है। यह टीका अनेक दृष्टियों से बड़ी ही उपादेय है। घनिक ने 'काव्य-निर्णय' नामक एक अलकार ग्रन्थ का भी निर्माण किया था, जिसके अनेक श्लोक

विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतुः ।
 श्राविष्कृतं सुञ्जमहोशगोष्ठोवैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत् ॥

इन्होंने इस टीका में उद्धृत किये हैं। घनख्य के ग्रन्थ की प्रसिद्धि प्राचीन काल में बहुत ही अधिक थी। इसीलिए इस पर अनेक टीकाओं की रचना का पता चळता है। नृसिंह भट्ट, देवपाणि, कुरविराम की टीकाएँ उतनी महत्त्वपूर्ण भले ही न हों परन्तु बहुरूप मिश्र की टीका तो बहुत उपादेय तथा प्रमेयबहुल है। ये चारों ही टीकाएँ हस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं जिनका प्रकाशन—कम से कम बहुरूप मिश्र की टीका का—अत्यन्त आवश्यक है।

#### १३---भद्रनायक

आनन्दवर्धन के व्विनि-सिद्धान्त को न माननेवाले आलंकारिकों में भट्टनायक प्राचीनतम तथा अग्रगण्य हैं। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इनका वह मौलिक ग्रन्थ, जिसमें इन्होंने व्यंजना का खण्डन कर काव्य में भावना-व्यापार को स्वीकार किया है, अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। इनके सिद्धान्त का परिचय अभिनवगुप्त के द्वारा 'अभिनवभारती' तथा 'लोचन' में मिलता है। इनके ग्रन्थ का नाम 'हृदय-दर्पण' था जिसका पता पिछले आलंकारिकों के निर्देशों से भली भौति मिलता है। महिमभट्ट का कहना है कि उन्होंने 'हृदयदर्पण' का बिना अवलोकन किये घनन्यालोक के खण्डन का समस्त श्रेय प्राप्त करने की अभिलाषा से 'व्यक्ति-विवेक' का निर्माण किया।

### सहसा यशोऽभिसर्तुं समुद्यताऽदृष्टद्रपंणा मम भीः। स्वालंकारविकत्पप्रकत्पने वेत्ति कथमिवावद्यम्॥

इस पद्य में क्लेष के द्वारा यह आशय प्रकट किया गया है कि 'दर्पण' नामक प्रन्थ में क्विन के सिद्धान्त का मार्मिक खण्डन 'व्यक्ति-विवेक' की रचना के पूर्व ही किया जा चुका था। इस पद्य की व्याख्या 'दर्पण' के रहस्य की भली-माँति समझाती है—

### दुर्पेगो हृद्यद्रंगाख्यो ध्वनिध्वंसप्रनथोऽपि ।

'अलंकार-सर्वस्व' के टीकाकार जयरथ ने मट्टनायक को 'हृदयदर्पणकार' कहा है। इन दोनों निर्देशों से यही प्रतीत होता है कि जिस 'दर्पण' ग्रन्थ का उल्लेख महिमट्ट ने किया है वह मट्टनायक का 'हृदय-दर्पण' ही था। मट्टनायक ने अपने ग्रन्थ को घ्वनि के सिद्धान्त का खण्डन करने हो लिए लिखा था, इसका पता लोचन से भी लगता है। लोचन में मट्टनायक के मत का उल्लेख अनेक बार आया है। इन निर्देशों की समीक्षा हमें इसी सिद्धान्त पर पहुँचाती है कि अट्टनायक ने 'घ्वन्यालोक' का खण्डन बड़ी ही सूक्ष्मता तथा मार्मिकता के साथ किया था।

भट्टनायक काश्मीरी थे और आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त के मध्य में विद्यमान थे। अभिनवगुप्त ने इतना कटु तथा व्यक्तिगत आक्षेप इन पर किया है कि ये आनन्दवर्धन की अपेक्षा अभिनवगुप्त के ही अधिक समीप ज्ञात होते हैं। अतः इनका समय दशम शतक का मध्यकाल (६५० ई०) मानना नितान्त न्यायसंगत है। रस के विषय में इनका स्वतन्त्र मत था जिसका खण्डन लाचन तथा अभिनवभारती दोनों में किया गया है। इनके काव्य-सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन अन्यत्र किया गया है।

# १४-- कुन्तक

कुन्तक या कुन्तल अलंकारशास्त्र के इतिहास में 'वक्रोक्ति-जीवितकार' के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका विशिष्ट सिद्धान्त यह था कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवनाधायक तस्त्र है। इसीलिए इनका नथ 'वक्रोक्ति-जीवित' के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ अधूरा ही प्राप्त हुआ है परन्तु इसके उपलब्ध अंशों से ही कुन्तक की मौलिकता तथा सूक्ष्म विवेचन-शैली का पर्याप्त परिचय मिलता है। इस ग्रन्थ में चार अध्याय या उन्मेष हैं जिनमें वक्रोक्ति के विविध भेदों का बड़ा ही सांगोपांग विवेचन है। वक्रोक्ति का अर्थ है 'वैदग्ध्यभंगीभणितिः' अर्थात् सर्वसाधारण के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों से विलक्षण कहने का ढंग। वक्रोक्ति की मूल कल्पना भामह की है परन्तु उसे ब्यापक साहित्यक तत्त्व में विकसित करने का श्रेय कुन्तक को ही है। वक्रोक्ति के भीतर ही समस्त साहित्यिक तत्त्वों को अन्तर्भुक्त कर कुन्तक ने जिस विदग्धता का परिचय दिया है उसपर साहित्य-मर्मज्ञ सदा रोझता रहेगा।

समय

इनके समय का निरूपण ग्रन्थ में निर्दिष्ट आलंकारिकों की सहायता से भली भाँति किया जा सकता है। कुन्तक आनन्दवर्धन (६५० ई०) के ग्रन्थ तथा सिद्धान्त से भली भाँति परिचित थे<sup>र</sup>। राजशेखर के ग्रन्थों का उद्धरण 'वक्रोक्ति-जीवित' में इतनी बार किया गया है कि नि:सन्दिग्ध रूप से कुन्तक राजशेखर के पश्चाद्वर्ती हैं। उधर महिमभट्ट ने कुन्तक के सिद्धान्त का पर्याप्त खण्डन किया है । महिमभट्ट का

१. बलदेव उपाध्याय—भारतीय साहित्यशास्त्र भाग २, पृ० ३६८।

२. वक्रोक्ति-जीवित पृ० दश।

३. काव्यकाञ्चनकपाश्ममानिना, कुन्तकेन निजकाब्य-लक्ष्मिणि । यस्य सर्वनिरद्यतोदिता, श्लोक एष स निदर्शितो मया ॥

समय ग्यारह शतक का अन्तिम भाग है। अतः कुन्तक का काल दशम शतक का अन्त तथा एकादश शतक का आरम्भ मानना उचित जान पड़ता है। अभिनवगृप्त के आविर्भाव का भी यही समय है। इस प्रकार दोनों समकालीन सिद्ध होते हैं। कुन्तक ने अभिनवगृप्त का न तो कहीं निर्देश किया है और न अभिनवगृप्त ने कुन्तक का। परन्तु 'लोचन' तथा 'अभिनवभागतो' से प्रतीत हाता है कि अभिनवगृप्त कुन्तक की वक्रोक्ति के विभिन्न प्रकारों से परिचित थे। अतः ये अभिनवगृप्त के समनामयिक होते हुए भी अवस्था में उनसे कुछ ज्येष्ठ मालूम पड़ते हैं।

#### ग्रन्थ

कुन्तक की एकमात्र रचना 'वक्रोक्ति-जीवित' है। इस ग्रन्थ में चार अध्याय या उन्मेष है जिनमें से प्रथम दो उन्मेष तो पूर्ण रूप से उपलब्ब हुए हैं परन्तु अन्तिम दो उन्मेष अधूरे ही मिले हैं। इस ग्रन्थ का मुन्दर संस्करण प्रस्तुत करने के कारण डाक्टर सुशीलकुमार हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इस ग्रन्थ में तोन भाग हैं— कारिका, वृक्ति और उदाहरण। कारिका और वृक्ति कुन्तक की अपनी रचना है। उदाहरण संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों से लिये गये हैं। प्रथम उन्मेष में काव्य का प्रयोजन, साहित्य की कल्पना तथा वक्रोक्ति का लक्षण बड़ी सुन्दरता के साथ दिया गया है। वक्रोक्ति के छ: भेद ग्रन्थकार ने माने हैं तथा इन सभी भेदों का सामान्य निर्देश इस उन्मेष में किया गया है। द्वितीय उन्मेष में वक्रोक्ति के प्रथम तीन प्रकार—वर्णविन्यासवक्रता, पदपूर्वार्धवक्रता तथा प्रत्ययवक्रता का वर्णन किया गया है। तृतीय उन्मेष में वाक्यवक्रता का विस्तृत विवेचन पाया जाता है। वाक्यवक्रता के अन्तर्गत ही अलंकारों का अन्तर्निवेश किया गया है। कुन्तक ने अलंकारों की छानबीन एक नवीन दृष्टि से की है। इसके परिचय के लिए इस उन्मेष का गाढ़ अनुशीलन अपेक्षित है। चतुर्थ उन्मेष में वक्रोक्ति के अन्तिम दो प्रकार—प्रकरणवक्रता और प्रबन्धवक्रता का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है।

कुन्तक का वैशिष्ट्य वक्रोक्ति की महनीय कल्पना के कारण है। "वक्रोक्ति अलंकार का सर्वस्व तथा जीवन है", भामह की इस उक्ति से स्फूर्ति तथा प्रेरणा

१. तथा हि—'तटीतारं ताम्यित' इत्यत्र तटशब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनाद्य्य स्त्रीत्वमेशिश्रतं सहदयैः स्त्रीति नामापि मधुरम् इति कृत्वा लोचन पृ० १६०। यह समीचा वक्रोक्तिजीवित पृ० ३२ के आधार पर है यद्यपि अभिनव ने इसका उद्योख नहीं किया है।

२. कलकत्ता स्रोरियगटल सीरीज ( नं० ६ ) में प्रकाशित । ( द्वितीय परिवर्धित सं० १६२८ )

प्रहण कर कुन्तक ने वक्रोक्ति का व्यापक विधान काव्य में निर्दिष्ट किया है। काव्य में रस तथा व्विन के पूर्ववर्ती सिद्धान्तों से ये पूर्णत: अवगत थे। परन्तु काव्य में इन्हें पृथक स्थान न देकर ये वक्रोक्ति के ही अन्तर्गत मानते हैं। कुन्तक की विवेचना नितान्त मौलिक है। इनको घंली अत्यन्त रोचक तथा विद्य्यतापूर्ण है। इनकी आलोचना अलोकसामान्य भावकप्रतिभा की घोतिका है। पिछले आलंकारिकों पर इनका प्रभाव पर्याप्त रूप में पड़ा है। इनकी वक्रोक्ति को व्विनवादी आचार्यों ने मान्यता भले ही न प्रदान की हो, परन्तु उसके विशिष्ट प्रकारों को व्विन के भीतर अन्तर्भुत मानकर उन लोगों ने कुन्तक के प्रति अपना सम्मान ही दिखलाया है।

## १४---महिमभट्ट

ह्वितिरोधी आचार्यों में महिमभट्ट का नाम अग्रगण्य है। 'व्यक्तिविवेक' की रचना का उद्देश्य ही ध्विनिसिद्धान्त का खण्डन करना था। इस ग्रन्थ के आरम्भ में ही इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि समस्त ध्विनि को अनुमान के अन्तर्भुक्त दिखलाने के लिए ही मैंने इस ग्रन्थ की रचना की है—

श्रनुमानान्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्। भ्यक्तिविवेक्तं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्॥

राजानक महिमक या महिमभट्ट साधारणतया काव्यग्रन्थों में अपने ग्रन्थ के नाम के कारण 'व्यक्ति-विवेककार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजानक उपाधि से ही प्रतीत होता है कि ये काश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य था और गुरु का नाम श्यामल था। इन्होंने भीम के पुत्र तथा अपने पौत्रों की व्युत्पत्ति के लिए इस ग्रन्थ की रचना की। इन्होंने 'तत्त्वोक्ति-कोष' नामक एक अन्य अलंकार ग्रन्थ की भी रचना की थी जिसका पता अभी तक नहीं चला है।

इनके मत का उल्लेख 'अलंकार सर्वस्व' में रुप्यक ने किया है। अतः ये ११००ई० से पूर्ववर्ती होंगे। इन्होंने 'बाल-रामायण' के पद्यों को उद्धृत किया है तथा 'बक्रोक्तिजीवित' और 'लोचन' के सिद्धान्तों का खण्डन किया है। अतः ये १००० ई० के बाद में आविर्भूत हुए थे। अतः इनका समय ११ वीं शताब्दी का आरम्भ मानना उचित है (१०२५ ई०)।

इत्यादि प्रतिभातत्वमस्माभिरुपपादितम्।
 शास्त्रे तत्त्वोक्तिकोशास्ये इति नेह प्रपश्चितम्॥
 व्यक्ति विवेक पृ० ११८ (श्रनन्तशयन संस्करण)

ग्रन्थ

महिमभट्ट की एकमात्र कृति व्यक्तिविवेक है । जैसा इसके नाम स प्रतोत होता है यह 'व्यक्ति' अर्थात् व्यञ्जना का 'निवेक' अर्थात् समीक्षण है। इस ग्रन्य में तीन अध्याय या विमर्श हैं। प्रथम विमर्श में व्यंजना का मार्मिक खण्डन है। ध्वित को ये लक्षणा से पृथक् नहीं मानते । अतः अनुमान के द्वारा समस्त ध्वित-प्रकारों का विवरण दिखलाकर महिमभट्ट ने अपने प्रौढ़ पाण्डित्य का परिचय दिया है। द्वितीय विमर्श में अनौचित्य को काव्य का मूख्य दोष स्वीकार कर उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। अनौचित्य दो प्रकार का होता है-अर्थाविषयक और शब्दविषयक अथवा अन्तरंग और बहिरंग। अन्तरंग अभीचित्य के भीतर रसदोष का अन्तर्भाव किया गया है। बहिरंग अनौचित्य पाँच प्रकार का होता है—(१) विषेयाविमर्श, (२) प्रक्रमभेद, (३) क्रमभेद (४) पौनरुक्त्य और (५) वाच्यावचन । इन्हीं पाँचों दोषों के पाण्डित्यपूर्ण विवरण से यह विमर्श पूर्ण है। काव्य में दोष-निरूपण कीं दृष्टि महिमभट्ट की सचमुच अलौकिक है। मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में महिमभट्ट के इन सिद्धान्तों को पूर्णतया अपनाया है। आलोचकों में मम्मट के दोषज्ञ होने की प्रसिद्धि है—दोषदर्शने मम्मटः; परन्तु पहिमभट्ट से तुलना करने पर यह गौरव आचार्य महिमभट्ट को हो देना उचित प्रतीत होता है। जिस आलोचक ने 'काव्यप्रकाश' की स्तृति में यह प्रशस्त पद्य-

## काव्यप्रकाशो यवनो काव्याली च कुलांगना । श्रनेन प्रसमाकृष्टा, कष्टामेषाऽश्नुते दशाम् ॥

लिखा है, सम्भवतः उसे यह ज्ञात नहीं था कि व्यक्तिविवेक में महिमभट्ट ने दोषों का निरूपण तथा व्यवस्थापन बड़ी प्रामाणिकता के साथ पहले ही कर दिया था जिसका ग्रहण मम्मट ने अपने सप्तम उल्लास में किया है।

तृतीय विनर्श में प्रन्थकार 'ब्वन्यालोक' के व्वनि-स्थापन पर टूट पड़ता है और इसमें से चालीस व्वनि के उदाहरणों को लेकर यह दिखलाता है कि ये सभी अनुमान के ही प्रकार हैं।

'व्यक्तिविवेक' की एक ही प्राचीन टीका है और वह भी अधूरी ही मिली है। यह टीका मूल के साथ अनन्तशयन ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई है। इस टीका-

१. रुथ्यक की वृत्ति के साथ मृत्रप्रन्थ अनन्तरायन प्रन्थमाला में १६०६ ई० मे प्रकाशित हुआ था। इधर एक नवीन टीका (मधुसूदन मिश्र लिखित) के साथ यह प्रन्थ काशी से प्रकाशित हुआ है। हिन्दी अनुवाद रेवाप्रसाद दिवेदी—प्र० चौलम्मा विद्यासवन, काशी।

( वृत्ति ` के रचियता का नाम उपलब्ध नहीं है। परन्तु आन्तरिक परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि 'अलंकार-सर्वस्व' के रचियता रूय्यक ने ही इस वृत्ति की रचना की थी। इस वृत्तिकार का कहना है (पृ० ३२) कि उसने साहित्य मीमांस तथा नाटक मीमांसा नामक ग्रन्थों की रचना की थी और ये ग्रन्थ अलंकार-सर्वस्व के (पृ०.६१) प्रामाण्यपर रूप्यक की ही रचनायें हैं। इससे सिद्ध होता है कि रूप्यक ही व्यक्तिविवेक की टीका के रचियता हैं। यह टीका बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण है परन्तु टीकाकार व्वनिवादी है। अतः मूलग्रन्थकर्ता के दृष्टिकोण से टीकाकार का दृष्टिकोण भिन्न होने के कारण उसने महिमभट्ट की कट्ठ आलोचना की है। रूप्यक ने व्वनिकार के मृत का समर्थन करते हुए महिमभट्ट की बड़ी खिल्ली उड़ाई है।— तदेतदस्य विश्वनगणनीय मन्यमानस्य स्वात्मनः सर्वोत्कर्षशालिताख्यापनमिति (पृष्ठ ४१)।

## १६-क्षेमेन्द्र

विभिन्न विषयों के ऊपर विपुल काव्यराशि प्रस्तुत करने वाले महाकवि क्षेमेन्द्र अलंकार-जगत् में औचित्य-विषयक महनीय कल्पना के कारण सदा प्रख्यात रहेंगे। इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल से अनेक उपदेशप्रद काव्यप्रन्थों का प्रणयन किया। अलंकार साहित्य में इनकी विशिष्ठ कृति 'औचित्यविचार-चर्चा' तथा 'किविकण्ठाभरण' हैं। ये काश्मीर के निवासी थे। इनके पितामह का नाम सिन्धु और पिता का नाम प्रकाशेन्द्र था। ये पहले शैव थे। परन्तु अपने जीवन की सन्ध्या में सोमाचार्य के द्वारा वैष्णवधर्म में दीक्षित किये गये। अपने समस्त प्रन्थों में इन्होंने अपना दूसरा नाम 'व्यासदास' लिखा है'। साहित्यशास्त्र में ये अभिनवगुप्त के साक्षात् शिष्य थे । इन्होंने अपने प्रन्थों में इन्होंने अपने प्रन्थों में उनके रचनाकाल का भी उल्लेख किया है। 'औवित्यविचार-चर्चा' तथा 'कविकण्ठाभरण' की रचना काश्मीर-नरेश अनन्त के (१०२५-१०६५ ई०) राज्यकाल में की गई थी । इन्होंने 'दशावतार-चरित' का

इत्येष विष्णोरवतारम्तैः कान्यामृतास्वादविशेषभक्त्या ।
 श्री न्यासदासान्यतमाभिधेन, क्षेमेन्द्रनाम्ना विहितः प्रबन्धः ॥
 दशावतारचरित १०१४१

२. श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात् साहित्यं बोधवारिधेः । श्राचार्यशैखरमग्रेः विद्याविवृत्ति-कारिगः॥

<sup>--</sup>बृहत्कथामञ्जरी १६।३७

तस्य श्रीमः नन्तराजनुपतेः काले किलायं कृतः । — श्री० वि० च० ।
 राज्ये श्रीमदनन्तराजनुपतेः कान्योदयोऽयं कृतः ॥ — कवि-कंटाभरण ।

रचनाकाल १०६६ ई० दिया है जब अनन्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी राजा कलश काश्मीर देश पर राज्य कर रहे थे। अतः क्षेमेन्द्र का आविर्भावकाल ११वें शतक का उत्तरार्ध है।

ग्रन्थ

इनका सबसे मौलिक ग्रन्थ 'औचित्यविचार-चर्चा' है। इसमें औचित्य के सिद्धान्त की बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की गई है। काव्य में औचित्य की कल्पना का प्रथम निर्देश हमें भरत में उपलब्ध होता है। इसका विश्वदोकरण आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' में मिलता है। वहीं से स्फूर्ति ग्रहण कर ध्वनिवादी क्षेमेन्द्र ने औचित्य के नाना प्रकारों का विशिष्ट विवेचन इस छोटे परन्तु महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में किया है। 'सुवृत्त-तिलक' छन्द के विषय में इनका सुन्दर ग्रन्थ है जिसे 'वृत्त-औचित्य' के विषय में 'औचित्य-विचार चर्चा' का पूरक ग्रन्थ समझना चाहिये। 'कविकण्डाभरण' कवि-शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें पाँच सन्धि या अध्याय हैं और ५५ कारिकाएँ हैं। इसमें कवित्वप्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण-दोष का विवेचन संक्षेप में परन्तु सुबोध रीति से किया गया है। इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने 'कवि-किणका' नामक ग्रन्थ अलंकार के ऊपर लिखा था। इसका उल्लेख 'औचित्यविचार-चर्चा' के द्वितीय क्लोक में उपलब्ध होता है परन्तु यह ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला है।

अभिनवगुप्त के दर्शनशास्त्र में एक पट्टिशिष्य थे जिनका नाम क्षेमराज था। इन्होंने शैवदर्शन के ऊपर अनेक ग्रन्थों की रचना की है तथा अभिनवगुप्त के 'परमार्थसार' ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी है। नाम की समता के कारण कुछ लोग इन्हें क्षेमेन्द्र से अभिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु यह उचित नहीं है। दोनों की धार्मिक दृष्टि में भेद था। क्षेमराज तो पक्के शैव थे, परन्तु क्षेमेन्द्र वैष्णव थे। इसीलिए इन्होंने विष्णु के दशावतार के विषय में अपना सुन्दर महाकाव्य 'दशावतार-चरित' लिखा है। क्षेमेन्द्र के कौटुम्बिक वृत्त से हम भली भाँति परिचित हैं जिसका उल्लेख इन्होंने अपने अनेक ग्रन्थों में किया है। परन्तु क्षेमराज अपने विषय में नितान्त मौन हैं। इन्हों कारणों से समकालीन तथा समदेशीय होने पर भी क्षेमेन्द्र और क्षेमराज दोनों भिन्न व्यक्ति हैं।

## १७--भोजराज

धारानरेश भोजराज केवल संस्कृत किवयों के आश्रयदाता ही नहीं थे प्रत्युत स्वयं एक प्रगाढ़ पण्डित तथा प्रतिभाशाली आलोचक भी थे। अलंकारशास्त्र में उनकी दो कृतियाँ हैं और ये दोनों ही अत्यन्त विशालकाय हैं। भोज का समय प्रायः निश्चित है। मुक्कराज के अनन्तर राज्य करने वाले 'नवसाहसांक' उपाधिधारी सिन्धुराज या सिन्धुल भोजराज के पिता थे। भोजराज के एक दान-पत्र का समय संवत् १०७८ (१०२१ ई०) है। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का एक शिलालेख संवत् १११२ (१०५५ ई०) का मिला है। इससे सिद्ध होता है कि १०५७ ई० भोज की अन्तिम तिथि है। अर्थात् भोज का आविर्भाव-काल ११वीं शताब्दी का अथमार्ध है।

#### ग्रन्थ

भोज ने अलंकारशास्त्र-सम्बन्धी दो ग्रन्थों की रचना की है—(१) सरस्वती-कण्ठाभरण और (२) श्रृंगार-प्रक शरे। सरस्वतीकण्ठाभरण रत्नेश्वर की टीका के साथ काव्यमाला में प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ पांच परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम पिच्छेद में दोषगुण का विवेचन है। इन्होंने पद, वाक्य और वाक्यार्थ प्रत्येक के १६ दोष माने हैं। शब्द तथा अर्थ के पृथक्-पृथक् २४ गुण माने हैं। दूसरे परिच्छेद में २४ शब्दालंकारों का वर्णन है। तीसरे परिच्छेद में २५ अर्थालंकारों तथा चतुर्थ में २४ अर्थालंकारों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव, पञ्चसन्धि तथा चारों वृत्तियों का विवेचन है। परस्ति कण्ठाभरण में इन्होंने प्राचीन ग्रन्थकारों के लगभग १५०० श्लोकों को उद्धृत किया है। मोज की दृष्टि समन्वयात्मिका है। इन्होंने अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए प्राचीन आलंकारिकों के मतों का समावेश अपने ग्रन्थ में अधिक काव्यादर्श का आधा से अधिक भाग उदाहरण के रूप में इन्होंने उद्धृत किया है। इस प्रकार इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक मूल्य कुछ कम नहीं है, क्योंक इस ग्रन्थ में आये द्रुए उद्धरणों की सहायता से संस्कृत के अनेक कियों का समयितरूपण हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

भोजराज की दूसरी कृति श्रृङ्कार-प्रकाश है। यह ग्रन्थ हस्तिलिखित रूप में सम्पूर्णतया प्राप्त है परन्तु यह अभी तक पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है। डा० राघवन् ने इसके ऊपर जो अपनी थीसिस (निबन्ध) लिखी है उसीसे इस ग्रन्थ का पूरा परिचय प्राप्त होता है। यह ग्रन्थ अलंकारशास्त्र के ग्रन्थों में सबसे बड़ा, विस्तृत तथा विपुलकाय है। इसमें ३६ अध्याय या प्रकाश हैं। प्रथम आठ प्रकाशों में शब्द और अर्थ विषयक अनेक वैयाकरण सिद्धान्तों का वर्णन है। नवम और दशम प्रकाश में गुण

१. सरस्वती-कग्ठाभरण-कान्यमाला (नं० १४) निर्णयसागर से प्रकाशित।

२. यह अन्थ अभी तक पूरा अप्रकाशित है। केवल तीन परिच्छेद (२२-२४ प्रकाश) मैसूर से १६२६ में प्रकाशित हुए हैं। अन्थ के विवरण के लिए देखिए—डा॰ राधवन का 'श्टंगार-प्रकाश' नामक अंग्रेजी अन्थ।

और दोष का विवेचन है। एकादश और द्वादश परिच्छेद में महाकाव्य तथा नाटक का वर्णन क्रमशः दिया गया है। अन्तिम चौबास प्रकाशों में रस का उदाहरण से मण्डित बड़ा ही सांगोपांग वर्णन है। प्रांगार-प्रकाशको अलंकार शास्त्र का विश्वकोष कहना अनुचित न होगा, क्योंकि इसमें प्राचीन आलंकारिकों के मतों के साथ नवीन मतों का समन्वय कर एक बड़ा ही भव्य विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

साहित्यशास्त्र के इतिहास में भोज को हम समन्वयवादी आलंकारिक मान सकते हैं। इन्होंने प्राचीन आलंकारिकों के मतों को ग्रहण कर उनके परस्पर समन्वय का विधान बड़ी युक्ति के साथ किया है। काव्य के विविध आँगा पर इनके नवीन मत हैं। इनका सबसे विशिष्ट मत यह है कि श्युंगाररस ही समस्त रसों में एकमात्र रस है—

> श्रङ्गारवीरकरुणाद्भुतरोद्गहास्य-बीभत्सवस्सलभयानकशान्तनाम्नः । श्राम्नासिषुर्देश रसान् सुधियो वयं तु, श्रङ्गारमेव रसनाद्समामनामः ॥

परन्तु यह शृंगार साधारण शृंगार से भिन्न है। शृङ्कार को ये अभिमान। हमक मानते हैं और इसी विशिष्ट मत के निरूपण के लिए इन्होंने अपना विपुलकाय ग्रन्थ 'शृंगार-प्रकाश' लिखा है। शृंगार-प्रकाश की तो टीका नहीं मिलती परन्तु सरस्वती-कण्ठाभरण की रत्नेश्वरकृत टीका उपलब्ध है तथा मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित भी है'। यह टीका तिरहुत के राजा रामसिंह देव के आग्रह पर लिखी गई थी। यह टीका प्रामाणिक है तथा ग्रन्थ को समझने में विशेष सहायक है।

### १८--मम्मट

अलंकार-शास्त्र के इतिहास में मम्मट के काव्यप्रकाश का स्थान बड़ा ही गौरव-पूर्ण है। अलंकार जगत् में अब तक जो सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे उन सबका दिग्दर्शन कराते हुए काव्य के स्वरूप तथा अगों का यथावत् विवेचन मम्मट ने अपने ग्रन्थ में किया है। यह ग्रन्थ उस मूल स्रोत के समान है जहाँ से काव्य-विषथक विभिन्न काव्य-धारायें फूट निकलीं। घ्वनि-सिद्धान्त की उद्भावना के अनन्तर भट्टनायक तथा महिमभट्ट ने घ्वनि को घ्वस्त करने की जो युक्तियाँ दी थीं, उन सबका खण्डन कर मम्मट ने घ्वनि-सिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया। इसी कारण वह 'घ्वनि-प्रस्थापन-परमाचार्य' की उपाधि से विभूषित किये गये हैं। वृत्त

मम्मट का कौदुम्बिक वृत्त विशेष उपलब्ध नहीं होता। इनके टीकाकार भीभसेन ने मम्मट को कैय्यट तथा उब्बट का ज्येष्ठ भ्राता तथा जैय्यट का पुत्र बतलाया है। परन्तु यह कथन विशेष महत्त्व नहीं रखता। क्योंकि उब्बट ने अपने ऋक्प्रातिशाख्य के भाष्य में अपने को बच्चट का पुत्र लिखा है, न कि जैय्यट का। काश्मीरी पण्डितों की परम्परा के अनुसार मम्मट नैषधीयचरित के रचयिता श्रीहर्ष के मामा माने जाते हैं परन्तु यह भी अवादमात्र है। क्योंकि यदि श्री हर्ष काश्मीरी होते तो काश्मीर में जाकर काश्मीरी विद्वानों की अपने ग्रन्थ के विषय में सम्मित प्राप्त करने का उद्योग ही क्यों करते ?

मम्मट के प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा व्यापक अनुशालन के विषय में कोई सन्देह नहीं कर सकता। ये साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण के भी महान् मर्मज्ञ विद्वान् प्रतीत होते हैं। महाभाष्य और वाक्यप्रदीप का उद्धरण देना, शब्द संकेत के विषय में वैयाकरणों के सिद्धान्त को मानना, वैयाकरणों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान् स्वीकार करना इनके व्याकरण-विषयक पक्षपात का यथेष्ठ परिचायक है।

#### समय

मम्मट ने अभिनवगुप्त को ( जो १०१५ ई० में जीवित थे ) तथा महाकवि पद्मगुप्त को ( जिन्होंने १०१० ई० के आमपास अपना 'नवमाहसांक-चरित' लिखा ) अपने ग्रन्थ में उद्भृत किया है। इन्होंने उदात्त अलंकार के उदाहरण-विषयक पद्म में विद्वज्ञनों के प्रति का जाने वाली भोज को दानशीलता का उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट है कि मम्मट भोज के अनन्तर आविर्भूत हुए। काव्यप्रकाश के ऊपर द्वितीय टीका माणिक्यचन्द्र सूरि की संकेतनाम्नी है जिसकी रचना १२१६ संवत् में (११६० ई०) हुई थी। रुप्यक ने 'अलंकार-सर्वस्व' में काव्यप्रकाश के मत का खण्डन किया है तथा संकेतनाम्नी टीका भी लिखी है जो कालक्रम से काव्यप्रकाश की प्रथम टीका है। इस प्रकार मम्मट का समय भोज (१०५० ई०) तथा रुप्यक के (११५० ई०) के बीच में अर्थात् ११वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानना चाहिए।

#### ग्रन्थ

. मम्मट की एकमात्र रचना काञ्यप्रकाश है। इसमें दस उल्लास हैं तथा समस्त कारिकाओं की संख्या १५० के लगभग है। यह प्रत्थ पाण्डित्य तथा गम्भीरता में

१. यद् विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेः तत् त्यागलीलायितम्।

अपनी समता नहीं रखता । इसकी शैंकी सूत्रात्मक है। अतः इसे समझने में बड़ी किताई उपस्थित होती है। यही कारण है कि भाव-प्रकाशिनी ७० टीकाओं के लिखे जाने पर भी इसका भावार्थ अभी तक दुर्बोघ बना हुआ है। अतः पाण्डित्य-मण्डली का काव्य-प्रकाश के विषय में निम्नांकित कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है—

### कान्यप्रकाशस्य कृता पृ हे गृहे, टीकास्तथाप्येष तथैव दुर्गमः।

इस ग्रन्थ के प्रथम उल्लास में काव्य के हेतु, लक्षण तथा त्रिविध भेद का वर्णन है। द्वितीय में शब्द-शिक्त का विचार तथा विवेचन विस्तार के साथ किया गया है। तृतीय उल्लास में शाब्दी व्यंजना है। चतुर्थ में घ्विन के समस्त भेदों का तथा रस एवं भाव का विवेचन विस्तार से किया गया है। पंचम में गुणीभूत व्यंग्य काव्य की व्याख्या के अनन्तर व्यंजना को नवीन शब्द-शिक्त मानने की युक्तियाँ बड़ी प्रौढ़ता तथा पाण्डित्य के साथ प्रयश्चित की गई हैं। षष्ठ उल्लास बहुत ही छोटा है और उसमें केवल चित्रकाव्य का सामान्य वर्णन है। सप्तम उल्लास में काव्य-दोषों का वर्णन विस्तार के साथ है। यह उल्लास काव्यलक्षण के 'अदोषों' पद की व्याख्या करता है। अष्टम उल्लास में 'सगुणों' की व्याख्या है। मम्मट के मत में गुण केवल तीन ही होते हैं—मासुर्य, ओज तथा प्रसाद। इन्हों के भीतर भरत-प्रतिपादित दशगुण तथा वामन निर्दिष्ट बीस गुणों का अन्तर्भाव हो जाता है। नवम और दशम उल्लास में क्रमशः शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का निरूपण उदाहरणों के साथ किया गया है। इस ग्रन्थ के उपर्युक्त सारांश से उसकी व्यापकता का पता लग सकता है।

इस प्रन्थ के तीन भाग हैं—कारिका, वृत्ति और उदाहरण। उदाहरण तो नाना काव्य-प्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं। परन्तु कारिका और वृत्ति मम्मट की ही निजी रचनाएँ हैं। इन कारिकाओं में कहीं-कहीं भरत की कारिकाएँ सम्मिलत कर ली गई हैं। सम्भवतः इसी कारण बंगाल में यह प्रवाद उठ खड़ा हुआ था कि कारिकाएँ भरत-रचित हैं जिन पर मम्मट ने केवल वृत्ति की रचना की है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। पीछे के आलंकारिकों ने भी कारिकाकार और वृत्तिकार को एक ही माना है। हेमचन्द्र, जयरथ, विद्यानाथ, अप्ययदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ इन सब मान्य आलंकारिकों ने कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना का श्रेय मम्मट को ही दिया है। अन्तरंग परीक्षा से भी यही मत उचित प्रतीत होता है। (१) चतुर्थ उल्लास में रस का निर्देश कर उसकी पृष्टि के लिए भरत के रससूत्र का निर्देश किया गया है—पथा तदुक्त भरतेन। यदि भरत हो काव्यप्रकाश की कारिकाओं के रचयिता होते तो ऐसा निर्देश वे कभी नहीं करते। (२) दशम उल्लास में यह निम्नकारिका मिलती है—

"साङ्गमेतित्रिरङ्गनतु शुक्यं मालां तु पूर्ववत्।"

इस कारिका ना आशय है कि रूपक का भी एक प्रभेद 'मालारूपक' होता है और यह मालारूपक पूर्व में निर्दिष्ट मालोपमा के समान ही होता है। परन्तु मालोपमा का वर्णन कारिका में न होकर वृत्ति में ही पहले किया गया है। 'माला तु पूर्ववत्' से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति वृत्ति तथा कारिका दोनों के लिखने के लिये उत्तरदायी है।

काव्यप्रकाश के अन्त में यह पद्य उपलब्ध होता है जिसकी व्याख्या प्राचीन टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न रूप से की है---

> इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्। न तद् विविन्नं यदमुत्र सम्यक्, विनिर्मिता सङ्क्टनैव हेतुः॥

इसके ऊपर प्राचीन टीकाकार माणिक्यचन्द्र का कहना है कि यह ग्रन्थ दूसरे के द्वारा आरम्भ किया तथा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा समाप्त किया गया। इस प्रकार दो व्यक्तियों के द्वारा रचित होने पर भी संघटना के कारण यह अखण्ड रूप में प्रतीत हो रहा है—

"श्रथ चार्य ग्रन्थोऽन्येन।रब्धोऽपरेण च समर्थितः इति द्विखयडोऽपि संघटनाव-शात् श्रखयडायते<sup>९</sup>।"

काश्मीर के ही निवासी राजानक आनन्द ने अपनी टीका में प्राचीन परम्परा का उल्लेख कर लिखा है कि मम्मट ने परिकर अलंकार (दशम उल्लास) तक ही काव्यप्रकाश की रचना की थी तथा अविशष्ट भाग को अलक या अल्लट नामक पण्डित ने पूरा किया । इसीलिए ग्रन्थ की पुष्पिका में काव्यप्रकाश राजानक मम्मट तथा अल्लट की सम्मिलित रचना माना गया है। अर्जुनवर्मदेव के एक प्रमाण-हीन उल्लेख से प्रतीत होता है कि अल्लट ने मम्मट को सप्तम उल्लास की रचना में भी सहायता दी थीं । इन निर्देशों से यही तात्पर्य निकलता है कि मम्मट को अपने ग्रन्थ

उपर्युक्त श्लोक की माणिक्यचन्द्र की संकेत टीका।

२. यदुक्तं — कृतः श्रीमम्मटाचार्यवर्ग्यः परिकरावधिः। प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायालकसूरिणा ॥ श्रन्येनाप्युक्तम् —कान्यप्रकाशदशकोषि निबन्ध-कृद्भ्यां, द्वाभ्यां कृतोऽपि कृतिनां रसतस्वलाभः।

३. इति श्रीमद्राजानकामत्त्वमम्मटरुचकविरचिते निजयन्थकाव्यप्रकारः सकेते प्रथम उत्त्वासः ।

४. यथोदाहृतं दोषनिर्णये मन्मटालकाभ्यां—प्रसादे वर्तस्व । दूसरा संकेत— श्रत्र केचित् वायुपदेन जुगुप्साश्ठीलमिति दोषमाचक्षेतः त्याप्तदा वाग्देवतादेश इति व्यवसितव्य एवासौ । किंतु ह्वादैकमयींबरलब्धप्रसादौ काव्यप्रकाशकारौ प्रायेण दोषदृष्टी ।—श्रमस्थातक की टीका ।

के दशम उल्लास की रचना में ही अल्लट की सहायता प्राप्त हुई थी। कान्यप्रकाश का सर्वप्राचीन समयाङ्कित हस्तलेख सं० १२१५ आश्विन सुदि १७ का है , जो अग्नेजी गणना के अनुसार १८ अबदूबर ११५८ ई० ठहरता है। माणिक्यचन्द्र के संकेत व्याख्या से यह हस्तलेख दो वर्ष पुराना है। फलतः उपरिनिर्दिष्ट निम्नतर अवधि का यह स्पष्ट प्रमापक है। इसमें ग्रन्थ के लेखक राजानक मम्मट और अलक बतलाये गये हैं। यह बड़े महत्त्व की बात है। १२वीं शती में काव्यप्रकाश के लेखक द्वय का नाम्ना उल्लेख यह सिद्ध कर रहा है कि ग्रन्थ-निर्माता के द्वैत का परिचय उस समय ही हो गया था। मम्मट के सहयोगी के नाम अलक, अलट तथा अल्लट मिलते हैं, परन्तु इस हस्तलेख के साक्ष्य पर यथार्थ नाम अलक ही है। अर्जुनवर्मदेव ने सप्तम उल्लास में भी जो दोनों का कर्तृत्व माना है, वह यथार्थ नहीं। राजानक आनन्द का ही कथन ठीक है कि परिकर अलंकार से आगे ग्रन्थ का अश्व अलक की रचना है।

#### टीकाकार

काव्यप्रकाश के टीकाकारों की संख्या लगभग सत्तर है। प्राचीन काल में काव्य-प्रकाश पर टोका लिखना विद्वता का मापदण्ड था। इसीलिए मौलिक ग्रन्थ लिखने वाले आचार्यों ने भी काव्यप्रकाश के ऊपर टीका लिखकर अपने पाण्डित्य का परिचय दिया। इनमें कतिपय प्रसिद्ध टीकाकारों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। (१) राजा-नक रुप्यक कृत संकेत टीका (२) माणिक्यचन्द्र सूरि कृत संकेत टीका—रचनाकाल संवत् १२१६ (११६० ई०)। (३) नरहरिया सरस्वतीतीर्थकृत बालचित्तानुरिञ्जनी टीका। रचनाकाल १३वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। (४) जयन्तभट्ट का टीका का नाम दीपिका है। रचनाकाल १३५० संवत् (१२६४ ई०)। जयन्तभट्ट गुजरात के राजा शार्झदेव के पुरोहित के पुत्र थे तथा कादम्बरी कथासार के रचयिता काश्मीर के जयन्तभट्ट से भिन्न हैं। (४) सोमेश्वरकृत टीका का नाम काव्यादर्श है। रचना-काल १३वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। (६) वाचस्पति मिश्र-कृत टीका। ये भामती-कार से भिन्न हैं परन्तु मैथिल ग्रन्थकार प्रतीत होते हैं। (७) चण्डीदास की टीका का नाम दोपिका है। ये विश्वनाथ कविराज के पितामह के अनुज थे। अतः इनका समय १३वीं शताब्दी का मध्य भाग है। यह टीका सरस्वतीभवन सीरीज, काशी से प्रकाशित हुई है। ( ८) विश्वनाथ कविराज की टीका का नाम काव्यप्रकाश-दर्पण है। इसका समय १७वें शतक का प्रथमार्ध है। (६) गोविन्द ठक्कुर-इनकी

हस्तलेख के लिए द्रष्टव्य डा० गोंडे—स्टडीज इन इशिडयन लिटररी हिस्टी, भाग १ ए० २१४-२१ ( बाम्बे, १६५३ )।

महत्त्वपूर्ण टीका का नाम है—काव्य-प्रदीप, जिस पर वैद्यनाथ ने प्रभा तथा नागोजी भट्ट ने उद्योत नामक टीकाएँ लिखी हैं। गोविन्द ठक्कुर मिथिला के रहने वाले थे। ये विश्वनाथ कविराज को अर्वाचीन ग्रन्थकार कहते हैं। प्रभाकरभट्ट ने (१६वीं शताब्दी) इनका उल्लेख अपने रसप्रदीप में किया है। अतः इनका समय १५वीं शताब्दी का अन्तिम भाग है। यह टीका काव्यमाला तथा आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज में प्रकाशित हुई है। (१०) भीमसेन दीक्षित—इनकी टीका का नाम है सुधासागर या सुबोधिनी; जिसकी रचना का समय १७२३ ई० है। यह टीका चौखम्भा, काशी से प्रकाशित हुई है। (११) इधर वामन पण्डित झलकीकर ने काव्यप्रकाश के ऊपर एक बड़ी सरल तथा सुन्दर टीका लिखी है जिसका नाम सुबोधिनी है। इस टीका की यह विशेषता है कि इसमें अप्रकाशित प्राचीन टीकाओं का उद्धरण देकर काव्यप्रकाश का मर्म अच्छी तरह से समझाया गया है। यह टीका बाम्बे संस्कृत सीरीज में कई बार प्रकाशित हुई है। यह बड़ी ही लोकप्रिय टीका है।

काव्यप्रकाश के अतिरिक्त मम्मट ने एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की है जिसका नाम 'शब्दव्यापारिवचार' है। यह ग्रन्थ बहुत ही छोटा है और शब्दवृत्तियों का समीक्षण प्रस्तुत करता है। यह ग्रन्थ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हुआ है।

## १९--सागरनन्दी

नाटकलक्षण रत्नकोश—इनका नाटकविषयक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। ग्रन्थकार का नाम था सागर, परन्तु नन्दीवंश में उत्पन्न होने के कारण ये सागरनन्दी के नाम से विख्यात थे। उनका कहना है कि श्रोहर्ष, विक्रम, मातृगुप्त, गर्ग, अश्मकुट्ट, नखकुट्टक तथा बादर के मतानुसार भरत मुनि के सिद्धान्तों का अनुशीलन कर इस ग्रन्थ की रचना की गई है। ये नाटच के आचार्य प्रतीत होते हैं, परन्तु इनके मतों का परिचय नाटचग्रन्थों में विरल ही है। इस ग्रन्थ में नाटचशास्त्र के निम्नलिखित विषयों का पर्यालोचन किया गया है—रूपक, अवस्थापञ्चक, भाषाप्रकार, अर्थप्रकृति, अंक,

माइलेस डिलन [ Myles Dillon ] (डबलिन के संस्कृताध्यापक) के द्वारा सम्पादित तथा: आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १६३७।

श्रीहर्ष-विक्रमनराधिप-मातृगुसगर्गाश्मसुद्धन्तसुद्धन-बादराणाम् ।
 एषां मते न भरतस्य मतं विगाद्य
 धुष्टं मया समनुगच्छत रत्नकोशम् ॥ — अन्थ का श्रान्तिम श्लोक ।

उपक्षेपक, सन्धि, प्रदेश, पताकास्थानक, वृत्ति, लक्षण, अलकार, रस, भाव, नायिका के गुण तथा भेद, रूनक के भेद तथा उपरूपक के अन्य प्रकार। इस प्रकार नाटक के लिए आवश्यक उपकरणों का सरल वर्णन ग्रन्थ की विशेषता है।

सागरनन्दी के समय का निरूपण अनुमानतः किया गया है। नन्दी के द्वारा उद्भृत ग्रन्थकारों में राजशेखर (६२० ई०) सबसे प्राचीन हैं। यह उनकी एक अवधि है। दूसरी अवधि का निरूपण नन्दी को अपने ग्रन्थों में उद्भृत करने वाले ग्रन्थकारों के समय से किया जा सकता है। सुभूति, सर्वानन्द, जातवेद, रायमुकुट, कुम्भकर्ण, श्रुभंकर तथा जगद्धर ने अपने ग्रन्थों में 'रत्नकोश' के मत तथा पद्य उद्भृत किये हैं। इनमें प्रथम चार अमरकोश के टीकाकार हैं। अन्य दो नाट्य तथा संगीत के रचयिता हैं. अन्तिम ग्रन्थकार ने मालवीमाधव तथा मुद्राराक्षस की अपनी टीका में 'रत्नकोश' को अपना उपजीव्य बतलाया है। इनमें रायमुकुट का समय १४३१ ई० माना जाता है। अतः रायमुकुट के द्वारा उद्धृत किये जाने के कारण सागरनन्दी का समय १५ शतक के मध्यभाग से पूर्ववर्ती होना चाहिये। अतः इन्हें हम दशरूपक के कर्ता धनञ्जय का समकालीन अथवा किञ्चित् पश्चाद्वर्ती मान सकते हैं।

इनके ग्रन्थ में प्रचिलत नाटचग्रन्थों से अनेक वैशिष्टच है। उदाहरणार्थ सागरनन्दी वर्त्तमान नरपित के चिरत्र को नाटक के विषय बनाने के पक्ष में हैं, परन्तु अभिनवगृप्त की सम्मति इसके ठीक विपरीत है। वे वर्त्तमान राजा के चिरत को नाटक की वस्तु बनाने के विरोधी हैं। नन्दी ने वृत्तियों को रसों की दृष्टि से विभाजन के अवसर पर कोहल का अनुवर्तन किया है, भरत का नहीं। अभिनवभारती के अनुसार कोहल तथा भरत में इस प्रसंग में मतभेद हैं। अन्य सूक्ष्म भेद भी धनक्षय के सिद्धान्त से

वर्त्तमान-राजचिरतं चावर्णनीयमेव । तत्र विपरीतप्रसिद्धिबाधया श्रध्या-रोपितस्य श्रिकिचित्करस्वात् योगानन्दरावणादिविषयचिरताध्यारोपवत् । प्तदर्थमेव प्रख्यातप्रदर्णं प्रकर्षद्योतकं पुनः पुनरुपात्तम् ।

<sup>—</sup>श्रमिनवभारती १८।१।२, पृ० ४१३।

२. कोहल का मत—( रत्नकोश पृ० १०५६-६३) वीराद्भुतप्रहसनैरिह भारती स्यात् सारवत्यपीह गदिताऽद्भुतवीररौद्धैः। श्रृंगारहास्वक्रणेरपि कैशिकी स्था-दिष्टा भयानकयुताऽऽस्भटी सरौद्धा ॥

श्रभिनयभारती ने इस पद्य की तृतीय पंक्ति के मत को मुनिमत से विरुद्ध होने से उपेन्न शीय माना है।

द्रष्टब्य, श्रमिनवभारती (द्वि० खगड, पृ० ४५२)

इस ग्रन्थ में उपलब्ध होते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि सागरनन्दी का ग्रन्थ हमारे शास्त्र के मध्य युग में विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता था<sup>9</sup>।

# २०--- ऋश्निपुराण

पुराण भारतीय विद्या के आगार हैं। इनमें केवल भारतीय वैदिक धर्म का ही विशिष्ट विवेचन नहीं है, प्रत्युत वेद से सम्बद्ध अनेक विद्याओं का भी विवरण अनेक पुराणों में उपलब्ध होता है। विशेषतः अग्निपुराण तो प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान का विश्वकोष ही है। इसके कितपय अध्याय में साहित्य-शास्त्र का विवरण प्रस्तुत किया गया है। काव्यप्रकाश की 'आदर्श' टीका के रचियता महेश्वर' ने तथा विद्या-भूषण की 'साहित्य-कौमुदी' की टीका 'कृष्णानन्दिनी' में 'अग्निपुराण' साहित्य-शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ निर्दिष्ट किया गया है जहाँ से स्फूर्ति तथा सामग्री ग्रहण कर भरत मुनि ने अपनी कारिकाओं की रचना को। परन्तु ग्रन्थ की तुलनात्मक परीक्षा से पिछले आलंकारिकों का यह मत प्रमाणसिद्ध नहीं जान पड़ता।

अग्निपुराण के दस अध्यायों में (अध्याय ३३६-३४६) अलकार शास्त्र से संबद्ध विषय का विस्तृत वर्णन किया गया है। ३३६ अध्याय में काव्य का लक्षण काव्य का भेद, कला, आख्यायिका तथा महाकाव्य का वर्णन किया गया है। ३३७ अध्याय में नाट्यशास्त्र का विषय—यथा नाटक के भेद, प्रस्तावना, पाँच अर्थ-प्रकृति, पंचसन्धि वर्णित हैं। ३३६वें अध्याय में रस का विवेचन तथा नायक, नायिकाभेद का वर्णन है। ३३६वें अध्याय में चार प्रकार को रीति (पांचाली-गौड़ी-वैदर्भी और लाटी) तथा चार प्रकार की वृत्ति—भारती, सात्वती; कैशिकी तथा आरभटी—का वर्णन है। ३४०वें अध्याय में नृत्य के अवसर पर होनेवाले अंग-विक्षेपों का विवरण है तथा अगले अध्याय में चार प्रकार के अभिनय का सात्त्विक, वाचिक, आंगिक तथा आहार्य का—उल्लेख है। ३४२वें अध्याय में शब्दालंकारों का विशेषतः अनुप्रास, यमक (दस

सागरनन्दी के काल-निर्ध्य के लिए द्रष्टन्य
 गोडे-स्टडीज इन इिंग्डयन लिटरगी हिस्ट्री, प्रथम भाग पृ० ५४-५६।

२. सुकुमारान् राजकुमारान् स्वादुकान्यप्रवृत्तिद्वारा गहने शास्त्रान्तरे प्रवर्तयितु-मग्निपुराणादुद्धृत्य कान्यरसास्वादकारणमलंकारशास्त्रं कारिकाभिः संविष्य भरतमुनिः प्रणीतवान् ।

३. कान्यरसास्वादनाय विद्वपुराणादिदृष्टां साहित्यप्रक्रियां भरतः संश्विष्ठाभिः कारिकाभिः निबन्ध ।

भेद) तथा चित्र (सात भेद) वर्णन प्रस्तुत कर अगले दो अध्यायों में अर्थालंकार का निरूपण किया गया है। अन्तिम दो अध्यायों में (३४५-४६) गुण तथा दोष का क्रमशः वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इन दसों अध्यायों में ३६२ ग्रलोक हैं।

अग्निपुराण के इस साहित्यखण्ड की रचना कब हुई ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस अंश का लेखक साहित्य के किसी मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादक नहीं है प्रत्युत उसने इस भाग को उपयोगी बनाने के लिए अनेक प्राचीन आलंकारिकों के सिद्धान्तों का संग्रह-मात्र उपस्थित किया है। भरत-नाटचशास्त्र के श्लोक तो अक्षरशः इसमें उद्धृत किये हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, विभावना, अपहुनुति तथा समाधि अलंकारों के लक्षण वे ही हैं जो काव्यादर्श में दिये गये हैं। रूपक, आक्षेप आदि कितपय अलंकारों के लक्षण भामह से अधिकतर मिलते हैं। अग्निपुराण व्विन के सिद्धान्त से परिचित है परन्तु वह उसको काव्य में स्वतन्त्र स्थान न देकर आक्षेप, संमासोक्ति आदि अलंकारों के भीतर ही समाविष्ट करता है। 'अलंकारसर्वस्व' के अनुसार यह मत भामह तथा उद्भट आदि प्राचीन आलंकारिकों का है। इतना ही नहीं, इस भाग में भोज के साहित्य-विषयक विशिष्ट सिद्धान्तों का समावेश उपलब्ध होता है। मम्मट ने कान्यप्रकाश में विष्युपुराण का तो उद्धरण दिया है, परन्तु अग्निपुराण का निर्देश कहीं नहीं किया है। अग्निपुराण को अलंकारशास्त्र का प्रमाण-भूत ग्रन्थ मानकर इसको उद्धृत करने वाले सर्वप्रथम आलंकारिक विश्वनाथ कविराज हैं। अग्निपुराण को धर्मशास्त्र के विषय में प्रमाणभूत ग्रन्थ मानने वाले 'अद्भुतसागर' के रचियता राजा बल्लालसेन हैं जिन्होंने इस ग्रन्थ को ११६८ ई० में आरम्भ किया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि अग्निपुराण का यह साहित्य-विषयक अंश भोज तथा विश्वनाथ कविराज के मध्यकाल में लिखा गया है। अर्थात् इस भाग की रचना १२०० ई० के आसपास मानना अनुचित न होगा। अग्निपुराण को प्राचीन मौलिक ग्रन्थ न मानकर एक संग्रह-ग्रन्थ मानना ही न्यायसंगत है।

#### २१--- रुय्य क

रुयक मम्मट के पश्चाद्वर्ती काश्मीर के मान्य आलोचक हैं। इनका दूसरा नाम 'रुचक' था और उनके आलंकारिकों ने इसी नाम से उनका उल्लेख किया है। ये निश्चित रूप से काश्मीर के निवासी थे; क्योंकि इनके नाम के साथ जो 'राजानक' उपाधि सम्मिलित है वह काश्मीर के ही मान्य विद्वानों को दो जाती थी। ये राजानक तिलक के पुत्र थे जिन्होंने जयरथ के कथनानुसार (विमर्षिणी पृष्ट २४, ११५) उद्भट के कपर 'उद्भट-विवेक' या 'उद्भट विचार' नामक व्याख्या-ग्रन्थ लिखा था।

रचयिता-हय्यक या मंखक ?

रुयक का "अलंकारसर्वस्व" दो भागों में विभक्त है—सूत्र और वृत्ति। 'ध्वन्यालोक' के समान यहाँ भी यही समस्या है कि रुय्यक ने केवल सूत्रों की ही रचना की अथवा वृत्ति की भी। 'अलंकारसर्वस्व' के प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने रुयक को सूत्र तथा वृत्ति दोनों का रचयिता माना है। ग्रन्थ के मंगलश्लोक का उत्तरार्घ इसी मत को पृष्ट करता है। इस उत्तरार्घ का रूप यों हैं—निजालंकारसूत्राणां वृत्या तात्पर्यमुच्यते। परन्तु दक्षिण भारत में उपलब्ध होने वाली 'अलंकारसर्वस्व' की प्रतियों में इसके स्थान पर ''गुर्वलंकारसूत्राणां वृत्त्या तात्पर्यमुच्यते' लिखा मिलता है तथा उनकी पृष्टिपका में मंखक या मंखुक—जो काश्मीर-नरेश के सान्धिविग्रहिक थे—वृत्ति के रचियता बताये गये हैं। इस प्रकार वृत्ति तथा सूत्रकार की एकता में सन्देह उत्पन्न होता है:

श्रीकण्ठवरित के रचयिता राजानक मंख या मंखक काश्मीर के निवासी थे तथा रुव्यक के शिष्य थे। यदि ये शिष्य नहीं होते, तो सम्भव 🤾 कि यह मत उतना सारहीन नहीं दीख पड़ता परन्तु शिष्य होने से इस मत क सत्य होने में सन्देह होता है। श्रीकण्ठचरित की रचना का काल है ११३५ ई० से लेकर ११४५ ई०। यहाँ हमें यह विचार करना है कि हम उत्तर भारत की परम्परा को सत्य मानें जिसके अनुसार रुयक ने ही सूत्र और वृत्ति दोनों की रचना की थी या दक्षिण भारतीय परम्परा में आस्था रखें जिसके अनुसार रुयक केवल सूत्रकार हैं और उनके शिष्य मंखक वृत्तिकार है। काश्मीर की परम्परा निरविच्छिन्न है। परन्त्र दक्षिण भारतीय परम्परा अव्यवस्थित है, क्योंकि दक्षिण भारत के ही मान्य आलंकारिक अप्पय दीक्षित ने रुप्यक को ही वृत्तिकार के नाम से उल्लिखित किया है। उधर जयरथ रुप्यक के देशवासी ही नहीं थे, प्रत्युत उनसे एक शताब्दी के भीतर ही उत्पन्न हुए थे। अतः जयरथ को विश्द्ध परम्परा का ज्ञाता मानना नितान्त आवश्यक है। अलंकार ग्रन्थों में स्य्यक, रुचक तथा 'सर्वस्वकार' के नाम से तो अनेक बार उद्धुत किये गये हैं, परन्तु आलंकारिक रूप से मंखक का निर्देश कहीं भी प्राप्त नहीं होता। आर्लकारिकों का साक्ष्य दोनों को एक मानने के पक्ष में है। 'अलंकार रन्नाकर' के रचियता शोभाकर ने अलंकारसर्वस्व के सूत्र को और वृत्ति को एक हो कृति मानकर अनेकत्र खण्डन-मण्डन किया है। काव्यप्रकाश का टाका 'साहित्य-चूड़ामणि' के कर्ता भट्ट गोपाल ने भी दोनों को एक ही माना है। विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, अप्ययदोक्षित आदि

जयरथ की टीका के साथ निर्धायसागर से तथा समुद्रबन्ध की टीका के साथ श्रनन्तशयन-प्रनथमाला में प्रकाशित।

आलंकारिकों ने भी सूत्र और वृत्ति के रचियता को अभिन्न व्यक्ति माना है और वह 'रुयक' के सिवा कीई अन्य नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि रुयक ने ही 'अलंकार-सर्वस्व' के सूत्र तथा वृत्ति को रचना स्वयं की।

#### समय

स्यम के आविर्भाव-काल की सूचना अनेक स्थलों से प्राप्त होती है। इन्होंने मम्मट के काव्यप्रकाश पर 'काव्यप्रकाश संकेत' नामक टीका लिखी थी जिससे इनका समय मम्मट के पश्चात् होना निश्चित है। स्व्यक ने अपने शिष्य मंखक के प्रसिद्ध महाकाव्य 'श्लीकण्डचरित' से पाँच पद्यों को उदाहरण-रूप से अपने ग्रन्थों में उद्घृत किया है। मंखक के काव्य के रचनाकाल की विधि ११३५-११४५ ई० है। अतः अलंकारसर्वस्व की रचना इस विधि से पहले नहीं हो सकती। अतः स्थक का काल १२वीं शताब्दी का मध्यभाग मानना सर्वथा युक्तियुक्त है (११३५ ई०-११५० ई०)।

#### ग्रन्थ

रुध्यक ने अलंकारशास्त्र पर अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की जिनके नाम हैं—अलंकारमंजरी, अलंकारानुसारिणी, नाटकमीमांसा, हर्षचरितवार्तिक । इन ग्रन्थों का परिचय हमें रुय्यक और उनके टोकाकार जयरथ के निर्देशों से मिलता है। इनके प्रकाशित प्रन्थों में (१) सहृदयलीला—एक लघुकाय ग्रन्थ है जिसमें स्त्रियों के सौन्दर्य गुण तथा आभूषण का विशेष वर्णन है। (२) साहित्यमीमांसा — अनन्त-शयन ग्रन्थमाला में प्रकाशित (सन् १९३६) इस ग्रन्थ के प्रकरण है। इसकी दो विशेषतार्थे हैं - प्रथमतः इसमें व्यञ्जना शक्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं है, अपि तु तात्पर्यवृत्ति का प्रतिपादन है जिससे रस की अनुभूति होती है ( अपदार्थोऽपि वाक्यार्थो रसस्तात्पर्यवृत्तितः पृष्ट ६५ ) । द्वितीयतः अर्थालंकारों के अन्तर्गत थोड़े से ही अलंकारों पर विचार है। सम्भवत: यह रुय्यक की आरम्भिक रचना है। सर्वस्व में इन्होंने ब्विनिवाद का आश्रय लिया है जो ग्रन्थकार के दृष्टिकोण के परिवर्तन का सूचक है। इस ग्रन्थ के प्रकरणों का विषय-विवेचन इस प्रकार है-कि तथा रिसक के प्रभेद; बृत्यादि का लक्षण, दोष का विवेचन, गुण की मीमांसा, अलंकार का विवेचन, रस और भाव का विवेचन, कवि की चार विशेषतायें तथा आनन्द का रूप। इस प्रकार यह ग्रन्थ आलोचना के प्रकीर्ण विषयों का प्रतिपादन करता है और राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' की बौली का है। (३) व्यक्तिविवेक टीका - यह महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक की व्याख्या है जो अब तक अधूरी हो मिली है। जयरथ ने इसका निर्देश 'व्यक्तिविवेकविचार' के नाम से किया है (विमिशाणी पृ० १३)। यह वहीं टीका है जो अनन्तरायन ग्रन्थमाला में मूलग्रन्थ के साथ प्रकाशित हुई है। (४) अलंकार- सर्वस्व—रुय्यक की कीर्ति का यही ग्रन्थ एकमात्र आधार है। यह अलंकार-निरूपण के लिए बड़ा ही प्रौढ़ तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है। ग्रन्थकार व्वितिसिद्धान्त का अनुयायी है और ग्रन्थ के आरम्भ में उसने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मत की बड़ी ही सुन्दर समीक्षा की है। इन्होंने मम्मट वर्णित अलंकारों से अधिक अलंकारों का निरूपण इस ग्रन्थ में किया है और साधारणतः इनका निरूपण मम्मट को अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। इन्होंने दो नये अलंकारों की उद्भावना की है जिनके नाम विकल्प और विचित्र हैं। विश्वनाथ कविराज, अप्पय दीक्षित तथा विद्याघर आदि पिछले आलंकारिकों ने स्थ्यक के इस मान्य ग्रन्थ से प्रेरणा तथा स्पूर्ति प्राप्त की है और इनके मतों का उद्धरण अपने मत की पृष्टि के लिए दिया है। (५) काव्यप्रकाश संकेत—यह टीका लघुटिप्पणी के रूप में है तथा काव्यप्रकाश की सर्वप्रथम टीका है। विशेष व्यान देने की बात है कि इसमें काव्यप्रकाश के सिद्धान्तों की मीमांसा है। पिछले युग के टीकाकार काव्यप्रकाशकार को वाग्देवतावतार मानकर इनके वाक्यों को अक्षरशः मानते हैं और उनकी आलोचना नहीं करते। परन्तु स्थ्यक की इस टीका में मम्मट का स्थान-स्थान पर खण्डन अनेकशः लक्षित होता है।

### टीकाकार---

'अलकारसर्वस्व' की ब्याख्याएँ अनेक विद्वानों ने की हैं जिनमें (१) राजानक स्थलक सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। इनके ग्रन्थ का अभी तक उल्लेख ही मिलता है। पूरे ग्रन्थ की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है। काव्यप्रकाश के सहलेखक अलक के साथ इनकी अभिन्नता मानने का पुष्ट प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

(२) जयरथ—इनकी टीका का नाम विमिशिणी है । नाम के अनुसार ही यह रुयक के प्रत्य की वास्तिविक समीक्षा करती है। यह बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण टीका है। जयरथ ने अभिनवगुप्त के विपुलकाय ग्रन्थ 'तन्त्रालोक' के ऊपर 'विवेक' नामक व्याख्या लिखी। इससे सिद्ध होता है कि ये केवल आलोचक ही न थे, प्रत्युत एक महनीय दार्शिनक भी थे। इनके पिता का नाम श्रृङ्काररथ था जो अपने पूर्वजों के समान ही काश्मीर के राजा राजराज (राजदेव) के प्रधान सचिव थे। ये राजराज काश्मीर के निकट 'सतीसर' के राजहंस बताये गये हैं। मंख के अनुसार सतीसर उत्तर दिशा के मण्डनभूत काश्मीर का वह मण्डल है जहाँ ब्रह्मा ने सृष्टि-यज्ञ के अनन्तर अवभृथ स्नान किया था (श्रीकण्डचरित ३।१)। जयरथ के विद्यागुरु थे शंखधर और दोक्षागुरु थे श्री 'सुभटदत्त' जो इनके पिता के भी गुरु थे। जयरथ व्याकरण-न्याय आदि शास्त्रों के अतिरिक्त श्रीवागम और क्रमदर्शन के भी विशेषज्ञ

<sup>.</sup> काच्यमाला नं० ३५ बम्बई से प्रकाशित ।

विद्वान् थे, ऐसा तन्त्रालोक (भाग १२, पृ० ४३४-५) का मान्य कथन है। इनके समय का निर्णय किंठन नहीं है। राजराज का (जिन्हें ऐतिहासिक राजदेव के नाम से जानते हैं) समय १२०३ ई० से लेकर १२२६ ई० तक माना जाता है। जयरथ के पिता इन्हीं के मन्त्री थे और स्वयं जयरथ को भी इन्हीं से 'विवेक' लिखने का प्रोत्साहन मिला था। 'पृथ्वीराजविजय' से विमर्शिणी में उद्धरण मिलता है। पृथ्वीराज का अवसान-काल ११६३ ई० है। अतः जयरथ का समय द्वादश शतक का अन्तिम भाग तथा त्रथोदश का प्रथम भाग मानना उचित है (११६० ई०-१२३० ई०)।

उन्होंने अपने पौत्र को पढ़ाने के लिए 'अलंकारोदाहरण' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। यह विमर्शिणी के अनन्तर लिखा गया था और विमर्शिणी में प्रत्याख्यात अलंकारों का भी यहाँ बालावबोध के लिए संग्रह किया गया है। विम्हिणी में जयरथ ने शोभाकर के द्वारा अपने ग्रन्थ 'अलंकार-रत्नाकर' में किये गये सर्वस्व के खण्डनों को मार्मिक रीति से ध्वस्त किया है। इस प्रकार शोभाकर के मतों का यहाँ मार्मिक खण्डन भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। जयरथ ने विमिशिणी में अलंकारसार तथा अलंकारभाष्य नामक ग्रन्थों का उल्लेख किया है जो अलंकारसर्वस्व के अनन्तर लिखे गये थे। इनके मतों के तो वर्णन मिलते हैं, परन्तू रचियताओं का पता नहीं है। इन दोनों ग्रन्थों ने शोभाकर और जयरथ दोनों को प्रभावित किया था। भाष्य में 'संस्कार' तथा 'वितर्क' नामक दो नवीन अलंकारों का वर्णन किया गया है। यह सादृश्य और सादृश्येतर दोनों सम्बन्धों से लक्षण का उपयोग रूपक में मानता है, जब कि सर्वस्व प्रथम प्रकार से हो । 'वास्तवत्वं नालंकारः' इस ग्रन्थकार का मत है। फलतः ये 'विनोक्ति' को अलंकार नहीं मानते। पण्डितराज ने इन मतों को अपने ग्रन्थ में निर्दिष्ट किया है (रसगंगाधर पृ० २३६ तथा ३६५)। इतिहास की दृष्टि से इन ग्रन्थों का क्रम यह है-अलंकारसर्वस्व-अलंकारसार-अलंकारभाष्य-अलंकाररत्नाकर-विमर्शिणी।

人 動物のないかいかい 教徒をとではいまれば事になるはははないないない。

- (३) समुद्रबन्ध—ये केरल देश के राजा रिववर्मा के राज्यकाल में उत्पन्न हुए थे। इस राजा का जन्म १२६५ ई० में हुआ था। अतः समुद्रबन्ध का समय १३वीं शताब्दी का अन्त तथा १४वीं का आरम्भकाल है। जयरथ की टीका के समान पाण्डित्यपूर्ण न होने पर भी यह व्याख्या मूल की समझने के लिए अत्यन्त उपादेय हैं। समुद्रबन्ध अलंकार-शास्त्र के मान्य आचार्यों से पूर्ण परिचित थे। उनके उद्धरणों से यह बात स्पष्ट है।
- ( ४ ) श्री विद्याचकवर्ती—इनकी टीका का नाम 'अलंकारसंजीवनी' या 'सर्वस्य-संजीवनी' है। इसका उल्लेख दक्षिण भारत के पिछले आलंकारिकों ने अपने ग्रन्थों में

१, धनन्तशयन प्रन्थमाला नं० ४० में प्रकाशित ।

किया है। इन्होंने मम्मट के ग्रन्थ के उत्तर भी 'सम्प्रदायप्रकाशिनी' नामक टीका लिखी है। मिल्लिनाथ के द्वारा उद्भृत किये जाने के कारण इन्हें १४वीं शताब्दी के अन्तिम भाग से पूर्व में मानना चाहिए।

# २२--हेम चन्द्र

समय

जैनधर्म के घुरन्धर विद्वान् आचार्य हेमचन्द्र ने अलंकार शास्त्र में भी एक उपादेय प्रन्थ को रचना की है। इनके देशकाल का परिचय हमें पूर्णतया प्राप्त है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के घुन्धुक नामक गाँव में ११४५ वि० (१०८८ ई०) में पैदा हुए थे। अनहिलपटन के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज (१०६३-११४३ ई०) की प्रार्थना पर इन्होंने अपना प्रसिद्ध 'सिद्धहेम' नामक व्याकरण बनाया। जयसिंह के उत्तराधिकारी राजा कुमारपाल (११४३-११७२ ई०) इनके शिष्य थे। इनके आदेशानुसार भी इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। हेमचन्द्र की मृत्युतिथि ११७२ ई० है।

### ग्रन्थ

इनके प्रन्थ का नाम 'काव्यानुशासन' है जो सूत्रात्मक पद्धति से लिखा गया है। प्रन्थकार ने इन सूत्रों पर स्वयं 'विवेक' नामक टीका लिखी है। यह प्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में काव्य के प्रयोजन, काव्यहेलु, लक्षण तथा शब्द और अर्थ के स्वरूप का विवेचन है। द्वितीय में रस तथा उसके भेदों का सुन्दर विवरण है। तीसरे में दोषों का निर्णय है तो चौथे में माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक त्रिविध गुणों का वर्णन है। पाँचवें में छः प्रकार के शब्दालंकारों का तथा छठे में २६ प्रकार के अर्थालंकारों का विवेचन है। हेमचन्द्र ने संकर अलंकार के भीतर ही संस्रष्टि को रखा है तथा दीपक के भीतर तुल्ययोगिता को। 'परावृत्ति' नामक एक नवीन अलंकार की इन्होंने उद्भावना की है जिसके भीतर प्रतिवस्तूपमा, हष्टान्त तथा 'परिवृत्ति' अलंकार दोनों आ जाते हैं। निदर्शन के भीतर प्रतिवस्तूपमा, हष्टान्त तथा

इस टीका का प्रकाशन मोतीलाल बनारसीदास ने किया है। सम्पादक डा० रामचन्द्र द्विवेदी ने इसके आधार पर 'श्रलंकारमीमांसा' नामक प्रौद प्रन्थ की रचना की है।

२. (क) काष्यमाला में प्रकाशित। (ख) गुजरात से दो खंडों में प्रकाशित।

प्रसिद्ध निदर्शना अलंकार का निवेश किया गया है। इन्होंने रस और भाव से सम्पर्क रखने वाले रसवद आदि अलंकारों को बिल्कुल छोड़ दिया है। सप्तम अध्याय में नायक और नायिका के भेदों का विवेचन कर अन्तिम अध्याय में काव्य के भेद तथा उपदेशों का वर्णन उनके विशिष्ट लक्षण के साथ देकर ग्रन्थ समाप्त किया गया है।

कान्यानुशासन एक संग्रहग्रन्थ है जिसमें विशेष मौलिकता नहीं दीख पड़ती। ग्रन्थकार ने राजशेखर की कान्य-मीमांसा, कान्यप्रकाश, घ्वन्यालोक, लोचन तथा अभिनवभारती से लम्बे-लम्बे उद्धरण अपने ग्रन्थ में दिये हैं। हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ की यृत्ति में विभिन्न ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से लगभग १५०० पद्य उद्धृत किये हैं जिससे इनके अगाध पाण्डित्य का पता चलता है। पिछले आलंकारिकों के ऊपर इनका प्रभाव बहुत ही कम पड़ा। अतः इनके मत का उल्लेख अन्य ग्रन्थकारों के द्वारा बहुत ही कम मिलता है। हेमचन्द्र में संग्राहकवृत्ति विशेष रूप से लक्षित होता है। ये अपने उपजीव्य ग्रन्थों के आवश्यक अंशों का अक्षरशः उद्धृत करते हैं—इतना सटीक तथा ठीक-ठीक कि इनके उद्धरणों की सहायता से हम मूलग्रन्थों के पाठों के शोधने में छतकार्य होते हैं। उदाहरणार्थ अभिनवभारतां का रस प्रकरण 'काव्यानुशासन विवेक' में अक्षरशः पूरा का पूरा उद्धृत है और इसकी सहायता से मूल ग्रन्थ के वचनों का तात्पर्य बड़ी सुन्दरता से समझा जाता है जो अन्यथा असम्भव नहीं, तो दुःसम्भव अवश्य था।

### २३--रामचन्द्र

रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र की सम्मिलित कृति है नाट्यदर्पण । इसमें चार विवेक या अध्याय हैं जिनमें नाटक, प्रकरणादिरूपक, वृत्तिरसमावाभिनय तथा रूपक के साधारण लक्षण का वर्णन क्रमशः किया गया है। ग्रन्थ कारिकाबद्ध है जिस पर ग्रन्थकारों ने अपनी वृत्ति लिखी है। नाट्यविषयक शास्त्रीय ग्रन्थों में नाट्यदर्पण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह वह श्रृंखला है जो धनंजय के साथ विश्वनाथ कियर ज को जोड़ती है। इसमें अनेक विषय बड़े महत्त्वपूर्ण हैं तथा परम्परागत सिद्धान्तों से विलक्षण हैं जैसे रस का मुखात्मक होने के अतिरिक्त दुःखात्मक रूप। प्राचीन और अधुना लुश्नप्राय रूपकों क उद्धरण प्रस्तुत करने के कारण भा इसका ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है। जैसे 'देवीचन्द्रगुप्त' नामक विशाखदत्त-रचित नाटक के बहुत से

नाट्यदर्पं का प्रकाशन गायकवाड़ श्रोरियएटल सीरीज (संख्या ४८) में बड़ौदा से १६२६ में हुआ है तथा नलविलास का भी प्रक शन इसी प्रमथमाला में (संख्या २६) १६२६ ई० में हुआ है।

उद्धरण यहाँ मिलते हैं जिससे चन्द्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त की ऐतिहानिक स्थिति का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होता है।

रामचन्द्र हेमचन्द्र के शिष्य थे तथा जैनधर्म के मान्य आचार्य थे। ये गुजरात के सिद्धराज (१०६३-११४३ ई०), कुमारपाल (११४३-११७२ ई०) तथा अजयपाल (११७२-७५ ई०) के समय में वर्तमान थे। कहा जाता है कि कारणवश अजयपाल की ही आज्ञा से इन्हें प्राणदण्ड मिला था। सिद्धराज ने जब हेमचन्द्र से उनके उत्तराधिकारी (पट्टधर) के विषय में पूछा तो हेमचन्द्र ने रामचन्द्र का ही नाम इस पद के लिए लिया। इनका आविर्मावकाल १२ शतक का मध्यभाग है। रामचन्द्र के सहयोगी गुणचन्द्र के विषय में हम इतना ही जानते हैं कि ये दोनों हेमचन्द्र के शिष्य थे। गुणचन्द्र के किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ का पता नहीं चलता, परन्तु रामचन्द्र तो 'प्रबन्ध-शतकती' के नाम से जैन-साहित्य में विख्यात हैं। इनके एकादश नाटकों का निर्देश इसी ग्रन्थ में उपलब्ध होता है जिनमें 'नलविलास' मुख्य है।

# २४-शोभाकर मित्र

इनके प्रख्यात ग्रन्थ का नाम 'अलंकाररत्नाकर' है जिसका उल्लेख अप्यय चीक्षित ने तथा पण्डितराज ने 'रत्नाकर' के नाम से अपने ग्रन्थों में किया है। जयरथ ने इनके मत का बहुग्रः खण्डन अपनी 'विमिशिणी' में अनेक स्थानों पर किया है जिससे इनका समय निश्चित रूप से जयरथ (१३ शती) से प्राचीन सिद्ध होता है। ये काश्मीर के निवासा प्रतीत होते हैं। काश्मीरी किव यशस्कार ने इस ग्रन्थ के अलंकारों के उदाहरण देने के लिए 'देवीस्तोक' नामक काव्य का निर्माण किया। इनका 'अलंकाररत्नाकर' सूत्रवृत्ति के ढंग पर लिखा गया अभिनव शैलों का ग्रन्थ है। इसमें लगभग एक सौ अलंकारों का निरूपण किया गया है जिनमें कुछ अलंकार इनकी मौलिक कल्पना से प्रसूत हैं तथा कितप्य प्राचीन अलंकारों के ही परिवर्तित अभिधान हैं। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसी रत्नाकर के आधार पर 'असम' तथा 'उदाहरण' नामक नवीन अलंकारों की कल्पना की है परन्तु पण्डितराज इन्हें मान्यता नहीं देते।

अलंकार रत्नाकर में ऐसे अनेक अलंकार भी हैं जिनका उल्लेख न तो रूयक के 'अलंकार सर्वस्व' में है और न जयरथ के 'अलंकारोदाहरण' नामक ग्रन्थ में। ऐसे अलंकारों की सूची इस प्रकार है—अचिन्त्य, अनुकृति, अभेद, अवरोह, अशक्य,

<sup>1.</sup> प्रनथ का प्रकाशन पूना से हुआ है।

आपित्त आदि । जयरथ ने विमर्शिणी में इनके द्वारा स्वीकृत अभेद, प्रतिमा, वर्धमानक आदि अलंकारों का खण्डन किया है। परन्तु तुल्य, वैधर्म्य, प्रत्यूह, प्रत्यानीक आदि अलंकारों का अक्षरशः लक्षण रत्नाकर के ही आधार पर किया है। इस प्रकार जयरथ के ऊपर शोभाकर मित्र का प्रभाव विशेषतः उल्लेखनीय है। तथ्य तो यह है कि अलंकारों के विकास में 'अलंकाररत्नाकर' एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है जिसका अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है।

## २४--वाम्मट

हैमचन्द्र के समकालीन एक दूसरे जैन आलंकारिक हुए जिनका नाम नाग्भट है। उनकी एकमात्र कृति 'वाग्भटालंकार' है। इसके एक पद्य की टीका से पता चलता है कि इनका प्राकृत नाम 'बाहुड़' था' तथा ये सोम के पुत्र थे तथा किसी राजा के महामात्य पद पर प्रतिष्ठित थे। अपने ग्रन्थ में इन्होंने स्विनिमित संस्कृत उदाहरणों के अतिरिक्त प्राकृत में भी उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिससे इनकी संस्कृत तथा प्राकृत, उभय भाषा की अभिज्ञता प्रकट होती है। नेमि-निर्वाण महाकाव्य से भी इन्होंने कई पद्य उद्धृत किये हैं। इस महाकाव्य के रचयिता कोई वाग्भट बतलाये जाते हैं। पता नहीं कि आलंकारिक वाग्भट हो इस महाकाव्य के रचयिता है अथवा कोई दूसरे वाग्भट। इस ग्रन्थ के उदाहरणों में कर्ण के पुत्र, अनहिलवाड़ के अधिपात चालुक्यवंशी नरेश जयसिंह की स्तुति उपलब्ध होती हैं जिससे प्रतीत होता है कि इनका जयसिंह के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। जयसिंह ने १०६३ ई० से ११४३ ई० तक राज्य किया था। अतः वाग्भट का भी यही समय है—अर्थात १२वीं शताब्दी का पूर्वाध।

वंभगडसुत्तिसंपुड-मुत्तिश्र-मिण्णोपहासमृह व्व ।
 सिरिबाहडित तण्डो आसि बुद्दो तस्स सोमस्स ।
 इदानीं ग्रन्थकार इदमलंकारकतृ देवख्यापनाय वाग्भटाभिधस्य महाकवेर्महा मात्यस्य तन्नामगाथयैकया निदर्शयति । (४।१४८)

इन्द्रेण किं यदि स कर्णनरेन्द्रसूतुरेराविणन किमहो यदि तद्द्विपेन्द्रः ।
दम्भोलिनाप्यलमलं यदि तत्प्रतापः
स्वर्गोऽप्ययं नतु मुधा यदि तत्पुरी सा ॥ — ४।७६

ग्रन्थ

इनके ग्रन्थ का नाम वाग्भटालंकार है। यह कोई अलंकार का विस्तृत ग्रन्थ नहीं है। लेखक ने पाँच परिच्छेदों में २६० पद्यों के भीतर साहित्यशास्त्र के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप तथा काव्य के उत्पादक हेतु—प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अम्यास—का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद में काव्य के नाना भेदों का प्रदर्शन कर ग्रन्थकार ने पद, वाक्य तथा अर्थ के दोषों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है। तृतीय अध्याय में दस गुणों का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया है। चतुर्थ मं चार शब्दालंकार, ३५ प्रकार के अर्थालंकारों तथा दो प्रकार की रीति—गौड़ी तथा वैदर्भी का निरूपण है। पंचम में ६ प्रकार के रस, नायक-नायिका का भेद तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों के वर्णन के साथ ग्रन्थ समाप्त होता है।

## टीका

यह ग्रन्थ पर्याप्त रूप से लोकप्रिय था। इसकी लोकप्रियता का पता इस पर लिखी गई अनेक टीकाओं से लगता है। इस पर आठ टीकाएँ हैं, जिनमें केवल दो टीकाएँ अभी तक प्रकाशित हो पाई हैं। क्षेमहंसगणिकृत समासान्वय टिप्पण, अनन्तभट्ट के पुत्र गरोशिकृत विवरण, राजहंस उपाध्यायकृत टीका. समयसुन्दर-रिवत व्याख्या, किसी अज्ञातनामा लेखक की अवचूरि व्याख्या अभी तक हस्तलिखित रूप में ही मिलती है

# २६-वाग्भट द्वितीय

'काव्यानुशासन' के रचियता वाग्भट को इस वाग्भट के साथ अभिन्न व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। नाम की समता होनें पर भी इनके ग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट

> जगदारमकीर्तिशुभ्रं जनयन्तुद्दामधामदोःपरिघः । जयि प्रतापपूषा जयसिंह क्ष्माभृद्धिनाथः ॥—४।४५ श्रणहिल्लपाटकं पुरमवनिपतिः कर्णादेवनृपस्तुः । श्रीकलशनामधेयः करी च रत्नानि जगतीह ॥—४।१३२

१. काव्यमाला नं० ४८, १६६१।

२. जिनवर्धंन सूरि की टीका प्रन्थमाला मदास से मूल के साथ प्रकाशित हुई है तथा सिंहदेवगणि कृत टीका कान्यमाला नं० अन तथा वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुई है।

प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। ये वाग्भट भी जैन ही थे। इनके पिता का नाम नेमकुमार था। इन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रथम वाग्भट का निर्देश किया है। इन्होंने 'ऋषभदेवचरित' तथा 'छन्दोऽनुशासन' नामक स्वरिवत ग्रन्थों का उल्लेख भी इस ग्रन्थ में किया है। प्रथम वाग्भट के उल्लेख करने के कारण इस वाग्भट का समय १५वीं शताब्दी के आसपास है।

इनके ग्रन्थ का नाम 'कांच्यानुशासन' है। यह सूत्र शैंली में लिखा गया है जिस पर ग्रन्थकार ने अलंकारतिलक नामक वृत्ति स्वयं लिखी है। इस ग्रन्थ में पाँच अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में कांच्य के प्रयोजन, कांच्य हेतु, किंव-समय, कांच्य के नाना प्रकारों का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में १६ प्रकार के पददोष तथा १४ प्रकार के वाक्य तथा अर्थ के दोषों का वर्णन कर वाग्मट ने दण्डीसम्मत दस गुणों का वर्णन किया है, यद्यपि इनकी सम्मित में गुणों की संख्या तीन ही होनी चाहिए। तृतीय परिच्छेद में ६३ अर्थालंकारों का वर्णन किया गया है जिनमें अन्य, अपर, पूर्व, लेश, पिहित, उभयन्यास, भाव तथा आशी: विलक्षण होने से उल्लेख योग्य हैं। चतुर्थ अध्याय में छः प्रकार के श्रन्थतं का वर्णन है जिसमें वक्रोक्ति अन्यतम है। पंचम अध्याय रसों का विवेचन करता है। इसमें रस के अंग, ६ प्रकार, नायकनायिका-भेद, प्रेम की दस अवस्था तथा रस-दोष का समीक्षण कर ग्रन्थ समाप्त किया गया है।

## २७---श्रमरचन्द्र

संस्कृत के आलंकारिकों ने काव्य की व्यावहारिक शिक्षा देने का भी श्लावनीय प्रयस्त किया है। एतद्-विषयक ग्रन्थ कवि-शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है काव्यकल्पलता। इस ग्रन्थ का अंशतः निर्माण अरिसिंह ने किया और पूर्ति अमरचन्द्र ने की। अमरचन्द्र ने ही इसके ऊपर वृत्ति भी लिखी है जिसका नाम ग्रन्थ की पुष्पिका के अनुसार कविशिक्षावृत्ति है। वृत्ति से ही परिचय मिलता है कि इस मूल ग्रन्थ की रचना में दानों ग्रन्थकारों का हाथ है । लावण्य सिंह

प्रनथकार की हा क्याख्या के साथ काव्यमाला में (सं० ४३) प्रकाशित बम्बई, १८६४ ई०।

२. किञ्चिष तद्रचितमात्मकृतञ्च किञ्चित्। व्याख्यास्यते त्वरितकाव्यकृतेऽत्र सूत्रम्॥

<sup>---</sup>कान्यकलपलतावृत्ति, पृ० १।

या लवण सिंह के पुत्र अरिसिंह ने ढोलका (गुजरात) के राणा घीरधवल के प्रसिद्ध जैन मन्त्री वस्तुपाल की स्तुति में 'सुकृतसंकीर्तन' नामक कान्य लिखा है। अमरचन्द्र इनसे अधिक बड़े लेखक प्रतीत होते हैं। इन्होंने जिनेन्द्रचरित (दूसरा नाम पद्मानन्द कान्य), बालभारत (कान्यमाला नं० ४५ में प्रकाशित) तथा स्यादि-शन्द-समुच्य नामक सम्भवत: किसी न्याकरण ग्रन्थ की रचना की थी। कान्यकल्पलता की वृत्ति में इन्होंने अपने तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है—(१) छन्दोरत्नावली, (२) कान्य-कल्पलतापरिमल तथा (३) अलंकारप्रबोध।

अमरचन्द्र और अरिसिंह दोनों एक ही गुरु के सहपाठो शिष्य प्रतीत होते हैं। इनके गुरु का नाम था जिनदत्त सूरि। धीरधवल तथा वस्तुगल के समकालीन होने से इन दोनों ग्रन्थकारों का समय १३ शतक का मन्यभाग है। 'कान्यकल्पलतावृत्ति' में चार प्रतान (खण्ड) हैं और प्रत्येक प्रतान के भीतर अनेक स्तबक (अध्याय) हैं। इन प्रतानों के विषय क्रमश्चः हैं—(१) छन्दःसिद्धि, (२) शब्दसिद्धि, (३) श्लेषसिद्धि और (४) अर्थसिद्धि। कविता सीखने के लिए यह नितान्त उपादेय ग्रन्थ हैं।

## २८-देवेश्वर

कविशिक्षा पर दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है—किवकल्पलता। इसके रचियता का नाम देवेश्वर है। इनके पिता का नाम वाग्भट था जो मालवा के राजा के महामात्य थे। देवेश्वर ने अपने ग्रन्थ के लिए अमरचन्द्र की कान्यकल्पलता को ही अपना आदर्श माना है। विषय के निरूपण में ही वे उनके ऋणी नहीं हैं, बिक बहुत से नियमों तथा लक्षणों का अक्षरशः ग्रहण देवेश्वर ने अपने ग्रन्थ में किया है। ये अमरचन्द्र के द्वारा दिये गये उदाहरणों को भी देने में संकोच नहीं करते। यह केवल आकस्मिक घटना नहीं है प्रत्युत व्यवस्थित रूप से जान-बूझकर ऐसा किया गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्होंने काव्यकल्पलता के अनन्तर ही अपने इस नवीन ग्रन्थ की रचना की।

देवेश्वर का एक पद्म शार्ज्जधरपद्धित में उद्धृत किया गया है (नं० ५४५)। इस सूक्तिग्रन्थ की रचना १३६३ ई० में की गई थी। इस लिए १४वीं शताब्दी का मध्यभाग देवेश्वर के समय की अन्तिम अविध है। इस प्रकार इनका समय अमरचन्द्र तथा शार्ज्जधर के बीच में अर्थात् १४वीं शताब्दी के आरम्भ में मानना उचित है। देवेश्वर की 'कविकल्पलता' के ऊपर अनेक टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं।

१. सं० काशी संस्कृत सीरीज, नं० ६०, काशी, १६३१।

# २९--जयदेव

जयदेव का 'चन्द्रालोक' अलंकार-शास्त्र का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। इसकी लोकप्रियता का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि राजा जसवन्त सिंह ने इसका हिन्दी में 'भाषा-भूषण' के नाम से अनुवाद किया है। ज्यदेव ने अपना दूसरा नाम 'पीयूषवर्ष' लिखा है<sup>१</sup>। इनके टीकाकार गागाभट्ट के अनुसार पीयूषवर्ष जयदेव का ही नामान्तर थार। ये महादेव तथा सुमित्रा के पुत्र थेरे। प्रसन्नराघव के रचयिता जयदेव ने भी अपने को महादेव और सुमित्रा का पुत्र बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि आलंकारिक जयदेव तथा कवि जयदेव एक ही व्यक्ति थे। ये गीतगोविन्द के रचियता जयदेव से नितान्त भिन्न हैं। गीतगोविन्द के रचियता जयदेव, भोजदेव तथा रामादेवी के पुत्र थे तथा बंगाल के किन्दुवित्व नामक गाँव के निवासी थे। यह स्थान बंगाल के वीरभूमि जिला में केंदुली के नाम से आज भी विद्यमान है जहाँ पुण्यश्लोक जयदेव की स्मृति में विशेष तिथि पर वैष्णवों का बड़ा भारी मे 🕉 लगता है। पीयूषवर्ष जयदेव बंगाल के निवासी नहीं प्रतीत होते। प्रसन्नराघव की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि जयदेव बड़े भारो नैयायिक थे<sup>५</sup>। मिथिला में यह किवदन्ती है कि चन्द्रालोक के रचयिता ही नैयायिक जगत् में 'पक्षधर मिश्र' के नाम से प्रसिद्ध थे। पक्षधर मिश्र के न्यायग्रन्थों के नाम के अन्त में 'आलोक' शब्द आता है, जैसे मण्यालोक। परन्तू जयदेव और पक्षघर मिश्र की अभिन्नता पृष्ट प्रमाणों के द्वारा अभी तक प्रमाणित नहीं की जा सकी है।

चन्द्रालोकमम् स्वयं वितनुते पीयृषवर्षः कृती ।
 चन्द्रालोक १।२ ।

२. जयदेवस्यैव पीयूषवर्षं इति नामान्तरम्।

<sup>--</sup>गागाभट्ट--राकागम।

महादेवः सत्रप्रमुखमखिवद्नैकचतुरः।
 सुमिन्ना तद्भक्ति प्रिशिहितमितर्थस्य पितरौ ॥

<sup>—</sup>**चन्**द्रालोक १।१६।

४. प्रसन्तराघव, श्रंक १, श्लोक १४-१५।

५. ननु श्रयं प्रमाणप्रविश्वािष्ठि श्रूयते ।
येषां कोमलकाव्यकौशलकला-लीलावती भारती ।
तेषां कर्कशतकवस्त्रविद्यारिऽपि किं हीयते ॥

<sup>---</sup> प्रसन्नराघव १।। म

समय

जयदेव के समय का निरूपण अभी तक नि:सन्दिग्ध प्रमाणों के आधार पर नहीं हो सका है। अनुमान के द्वारा पता चलता है कि इनका समय १३०० ई० से पश्चात् नहीं हो सकता। इनके टीकाकार प्रद्योतनभट्ट ने 'शरदागम़' नामक टीका का प्रणयन १५८३ ई० में किया। विश्वनाथ कविराज ने ध्वनि के उदाहरण में प्रसन्नराघव का यह सुप्रसिद्ध श्लोक अपने साहित्य-दर्पण (४।३) में उद्धृत किया है—

कदलो कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः। भुवनन्नितयेऽपि विभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदशः॥

प्रसन्नराघव के कतिपय घलोक शार्क्नधरपद्धित में उद्धृत किये गये हैं। इस पद्धित का निर्माणकाल १३६३ ई० है। जयदेव के समय की यही अन्तिम अविध है। ऊपरी अविध के समय में अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने मम्मट के काव्यलक्षण "तददोषी शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि"—का खण्डन करते हुए यह सुन्दर पद्य लिखा है—

श्रङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती। श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती॥

--चन्द्रालोक श्राद

अतः जयदेव का मम्मट से पश्चाद्वर्ती होना युक्तियुक्त है। ये रुव्यक के 'अलंकार-सर्वस्व' से भी पूर्णतः परिचित हैं। ऊपर दिखलाया गया है कि रुव्यक ने ही सर्वप्रथम विचित्र तथा विकल्प नामक दो नवीन अलंकारों की कल्पना काव्यजगत् में की। जयदेव ने भी इन दोनों अलंकारों को 'सर्वस्वकार' के शब्दों में ही अपने ग्रन्थ में दिया है। अतः जयदेव रुव्यक के भी पश्चाद्वर्ती हैं। अतः रुव्यक (१२०० ई०) तथा शार्क्षघर (१३५० ई०) के मध्यवर्ती होने के कारण जयदेव का समय १३वीं शताब्दी का मध्यभाग भली-भौति माना जा सकता है।

ग्रन्थ

इनका अर्लंकार-शास्त्र-संबंधी एक ही ग्रन्थ चन्द्रालोक है। यह पूरा ग्रन्थ १० मयूखों या अध्यायों में समाप्त है तथा इसमें ३५० अनुष्टुप् श्लोक हैं। इसकी भाषा बड़ी ही रोचक तथा सुन्दर है। शैली बहुत ही सरस तथा सुन्दर है। पहले मयूख में काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु तथा शब्द के त्रिविध प्रकार (रूढ, यौगिक, योगरूढि) का वर्णन है। द्वितीय मयूख दोषों का निरूपण करता है तथा तृतीय लक्षण नामक काव्यांग का। चतुर्थ में दश गुणों का विवेचन है तथा पंचम में पाँच शब्दालंकारों तथा एक सौ अर्थालंकारों का विशिष्ट वर्णन है। छठवें मयूख में रस, भाव, त्रिविध रीति—गौड़ी, पांचाली, लाटी तथा पाँच वृत्तियों—मधुरा, प्रौढा, परुषा, लिलता

तथा भद्रा का विवेचन है। सप्तम में व्यंजना तथा व्वनिकाव्य के भेदों का, अष्टम में गुणीभूत क्यंग्य के प्रकारों का वर्णन है। अन्तिम दो मयूखों में क्रमशः लक्षणा तथा अभिधा का वर्णन देकर जयदेव ने अपना सुबोध ग्रन्थ समाप्त किया है।

इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि एक ही श्लोक में अलंकार का लक्षण तथा उसका उदाहरण भी दिया गया है। इस प्रकार समास शैली में अलंकार का इतना सुन्दर विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं। इस पद्धित की दिखलाने के लिए एक-दो पद्य नीचे दिये जाते हैं—

हयतिरेको विशेषश्चेद् उपमानोपमेययोः। शैला इवोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः॥—५।५६ विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत्। पश्य लादारसासिक्तं रक्तं त्वचरणद्वयम्॥—५।७७

इस मुबोध शैली के कारण यह ग्रन्थ अलंकार के जिज्ञासुओं के लिए इतना उपादेय सिद्ध हुआ कि अप्ययदीक्षित ने इस ग्रन्थ के अलंकार भाग को अपने कुवलयानन्द में पूर्णतया उठाकर रख दिया है। इन्होंने कितपय नये उदाहरण देकर अपनी एक पाण्डित्यपूर्ण वृत्ति जोड़ दी है। इस बात को इन्होंने अपने ग्रन्थ के अन्त में स्पष्टत: स्वीकार किया है—

चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः।
ह्रद्यः कुवलयानन्दो यत्-प्रसादादभृदयम्॥

इस पद्य का आशय यह है कि शरदागम में उत्पन्न होने वाले चन्द्रालोक की विजय हो जिसके प्रसाद से यह रमणीय कुवलयानन्द प्रादुर्भूत हुआ। शरद के आगमन से ही चन्द्र का आलोक स्पष्ट दीख पड़ता है और तभी कुमुद विकसित होता है। श्लेषालंकार के द्वारा ग्रन्थकार चन्द्रालोक को कुवलयानन्द का आधारग्रन्थ मानता है। शरदागम शब्द भी श्लेष के बल से चन्द्रालोक की टीका का निर्देश कर रहा है जिसे प्रद्योतनभट्ट ने १५८३ ई० में लिखा था।

टीका

जयदेव का यह ग्रन्थ अलंकारजगत् में अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। इसके ऊपर छः टीकाएँ उपलब्ब होती हैं जिनमें (१) दीपिका, (२) शारदशर्वरी एवं (३) वाजचन्द्र की टीका हस्तलिखित रूप में उपलब्ब है। इसकी प्रकाशित टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका है (४) 'शरदागम' । इसके लेखक अपने समय के बड़े भारी

यह टीका म० म० नाराय शास्त्री सिस्ते के सम्पादकत्व में काशी संस्कृत सीरीज में (नं० ७५) प्रकाशित हुई है।

विद्वान् थे। ये बलभद्र मिश्र के पुत्र थे। इनके आश्रयदाता का नाम वीरभद्रदेव या वीरस्द्रदेव या, जो बुन्देलखण्ड के राजा थे। इस टीका का निर्माण १५८३ ई० में हुआ। इनके आश्रयदाता भी १६वीं श्रताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे, क्योंकि वात्स्यायन के कामशास्त्र के ऊपर उनकी लिखी 'कन्दर्पचूडामणि' नामक टीका १५७७ ई० में समाप्त हुई थी।

- (५) रमा इसके लेखक का नाम वैद्यनाथ पायगुण्ड है। वैद्यनाथ तत्सत् गोविन्द ठक्कुर के 'काव्यप्रदीप' तथा अप्ययदीक्षित के कुवलयानन्द के टीकाकार हैं। अनेक ग्रन्थ-सूचियों में दोनों एक ही व्यक्ति माने गये हैं, परन्तु दोनों के कुलनाम बिल्कुल भिन्न हैं। 'रमा' टीका के आरम्भिक पद्यों में वैद्यनाथ ने अपने को स्पष्टतः 'पायगुण्ड' लिखा है। अतः उनको तत्सत्-गोत्रीय वैद्यनाथ से पृथक् भिन्न व्यक्ति मानना ही न्यायसंगत प्रतीत होता है।
- (६) राकागम<sup>र</sup> या सुधा—इसके लेखक का नाम विश्वेशवर भट्ट है, जो 'गागाभट्ट' के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने इसके अविरिक्त मीमांसा-शास्त्र तथा स्मृतियों के ऊपर अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया है। ये काशों के भट्ट वंश के अवतंस थे। ये सुप्रसिद्ध धर्मशास्त्रों कमलाकरभट्ट के भतीजे थे। ये अपने समय के काशों के इतने सुप्रसिद्ध विद्वान् थे कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक कराने के लिए ये ही नियुक्त किये गये थे। इनका मुख्य विषय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र था।

## ३०—विद्याधर

#### समय

एकावली के रचियता विद्याधर के ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसके समस्त उदाहरण विद्याधर के द्वारा ही विरचित हैं तथा इनके आश्रयदाता उत्कल के राजा नरसिंह की स्तुति में लिखे गये हैं । इस उल्लेख से इनके समय का निरूपण भली-भाँति हो जाता है। विद्याधर ने ख्यक का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है (एकावली, पृ० १५०), जिससे इनके समय की उत्तर अवधि १२वीं शताब्दी का मध्यकाल है। नैषध के रचियता श्रीहर्ष के उल्लेख करने से इसी अवधि की पृष्टि होती है। विद्याधर ने इसी प्रसंग में हिरहर नामक किव का भी उल्लेख किया है जिन्होंने अर्जुन नामक

१. काशी, चौखम्भा से प्रकाशित।

२. यह टीका चौखम्भा संस्कृत सीरीज, काशी से प्रकाशित हुई है।

एष विद्याधरस्तेषु कान्तासंमितलच्चम् ।
 करोमि नरसिंहस्य चादुश्लोकानुदाहरन् ॥ एकावली ।

राजा से अपनो कान्यप्रतिभा के बल पर असंख्य घन प्राप्त किया था। इनका समय १३वीं शताब्दी का आरम्भ-काल है। इनके समय की पूर्व अवधि का पता मिल्लिनाथ (१४वीं शताब्दी का अन्त) द्वारा टीका लिखने से तथा शिंगभूपाल (१३३० ई०) के द्वारा उल्लिखित होने से चलता है। अतः इनका समय १३वें शतक का उत्तरार्ध मानना युक्तियुक्त है। जिस राजा नर्रासह का इन्होंने वर्णन किया है वे उड़ीसा के राजा नर्रासह द्वितीय माने जाते हैं, जिनका समय १२८० ई० से १३१४ ई० है। अतः 'एकावली' का रचनाकाल १३वें शतक का अन्त तथा १४वें का आरम्भ है।

### ग्रन्थ

एकावली में आठ उन्मेष या अध्याय हैं, जिनमें काव्यस्वरूप, वृत्तिविचार, ध्विनिमेद, गुणीभूत व्यंग्य, गुण और रीति, दोष, शब्दालंकार तथा अर्थीलंकार का विवेचन क्रमशः किया गया है। यह ग्रन्थ काव्यप्रकाश तथा अर्लकारसर्वस्व पर आधारित है। वस्तुतः यह काव्यप्रकाश का संक्षिप्त संस्करण है। इसकी एकमात्र टीका का नाम तरला है जिसके लेखक संस्कृत महाकाव्यों के सुप्रसिद्ध टीकाकार मिल्लिनाथ (१४वें शतक का अन्तिम काल) हैं। एकावली पर टीका लिखने के कारण ही मिल्लिनाथ ने महाकाव्यों की अपनी टीका में अलंकारों के निर्देश के अवसर पर एकावली का ही उद्धरण दिया है। 'तरला' एक आदर्श टीका है जो मूल के साथ बाम्बे संस्कृत सीरीज में प्रकाशित हुई है।

## ३१--विद्यानाथ

### समय

विद्यानाथ 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' के रचियता हैं। यह ग्रन्थ दक्षिण भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं—कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। इसमें जितने उदाहरण हैं वे सब विद्यानाथ की ही रचना है, जिसमें प्रतापरुद्रदेव (वीररुद्र या रुद्र) नामक काकतीयवंशीय नरेश की स्तुति हैं। इनकी स्तुति में विद्यानाय ने

उत्कलाधिपतेः श्रंगारसाभिमानिनो नरसिंहदेवस्य चित्तमनुवर्तमानेन विद्याधरेण कविना बाढमभ्यन्तरीकृतोऽसि । एवं खलु समर्थितमेकावल्या-मनेन । रसार्थवसुधाकर, ए० ३०६ ( श्रनन्तशयन ) ।

२. प्रतापरुद्रदेवस्य गुणानाश्चित्य निर्मितः । श्चलंकारप्रबन्धोऽयं सन्तः कर्णोस्सवोऽस्तु वः ॥

<sup>---</sup> प्रतापरुद्धयशोभूषण १।६

अपने ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में अलंकार के अंगों तथा उपांगों के उदाहरण में 'प्रतापकल्याण' नामक नाटक की रचना कर निविष्ठ कर दिया है। प्रतापछद्व काकतीय नरेश बतलाये जाते हैं जिनकी राजधानी एकशिला नगरी त्रिलिंग देश या आन्ध्र देश में थी। प्रतापछद्वेव बड़े प्रतापी नरेश थे। इन्होंने यादववंशी नरेश सेवण (देविगिर के राजा रामदेव १२७१-१३०६ ई०) को परास्त किया था। इस वर्णन के आधार पर प्रोफेशर के० पी० त्रिवेदी ने विद्यानाथ के आश्रयदाता प्रतापछद्व की एकशिला (वारंगल) के सप्तम काकतीय नरेश के साथ अभिन्नता सिद्ध की है जिनके शिलालेख १२६८ ई० से १३१७ ई० तक उपलब्ध होते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतापछद्व देव ने १३वीं शताब्दी के अन्त तथा १४वीं के प्रथमार्ध में राज्य किया था। अतः विद्यानाथ का भी यही समय है। इनके ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से भी यही बात सिद्ध होती है। विद्यानाथ ने रुस्यक का उल्लेख किया है तथा उनका स्वतः उल्लेख मिल्लनाथ ने काव्य की अपनी टीकाओं में विना नाम-निर्देश किये अनेक बार किया है। इन निर्देशों से भी इसी समय की पृष्टि होती है।

### ग्रन्थ

इस ग्रन्थ में नव प्रकरण हैं जिनमें नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रालंकार का विवेचन क्रमशः किया गया है। ग्रन्थकार ने मम्मट को ही अपना आदर्श माना है, परन्तु अलंकार के विषय में वे रुप्यक के ऋणी हैं। इसीलिए परिणाम, उल्लेख, विचित्र तथा विकल्प नामक अलंकार—जिनका मम्मट ने अपने ग्रन्थ में वर्णन नही किया है— रुप्यक के आधार पर इन्होंने अपने ग्रन्थ में दिया है। इसके टीकाकार कुमारस्वामी हैं. जो अपने को काव्यग्रन्थों के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार मिल्लनाथ का पुत्र बतलाते हैं। अतः कुमारस्वामी का समय १५वीं शताब्दी का आरम्भ है। इस टीका का नाम 'रत्नापण' है जो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण टीका है। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण मिलते हैं, जिनमें मुख्य ये हैं—भोज का श्रुंगारप्रकाश, शिंगभूपाल का रसार्णवसुधाकर, एकावली तथा मिल्लनाथ की 'तरला' टीका, साहित्यदर्पण, चक्रवर्ती ( रुप्यक के ग्रन्थ पर संजीवनी नामक टीका के कर्ता)। इन्होंने भावप्रकाश का भी उल्लेख किया है जिसके रचियता शारदा-तनय हैं। इन्होंने वसन्तराज के द्वारा निर्मित वसन्तराजीय नाट्यशास्त्र का भी उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है।

'रत्नापण' टीका के साथ मूल ग्रन्थ का सुन्दर संस्करण प्रोफेसर के० पी० त्रिवेदी ने बाम्बे संस्कृत सीरीज में प्रकाशित किया है। इसके ऊपर 'रत्नशाण' नामक कोई अन्य टीका थी, जो इसीं संस्करण के साथ प्रकाशित की गई है। adheadarth in season with my and a first of the chart of the

# ३२-विश्वनाथ कविराज

जीवनी

साहित्य-दर्पण के रचियता विश्वनाय किवराज अलंकार-जगत् में सबसे अधिक लोकप्रिय आलंकारिक हैं। ये उत्कल के बड़े प्रतिष्ठित पण्डित कुल में पैदा हुए थे। विश्वनाथ के पिता चन्द्रशेखर थे जो अपने पुत्र के समान ही किव, विद्वान् तथा सान्धिविग्रहिक थे। विश्वनाथ ने अपने पिता के ग्रन्थ 'पुष्पमाला' और 'भाषाण्व' का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। नारायण, जिन्होंने अलंकारशास्त्र पर ग्रन्थों की रचना की थी—या तो विश्वनाथ के पितामह थे अथवा वृद्ध प्रपितामह थे, क्योंकि काव्य-प्रकाश की टीका में विश्वनाथ ने नारायण का 'अस्मद् पितामह' कहकर निर्देश किया है', परन्तु साहित्य-दर्पण में उन्हीं का वे 'अस्मत् वृद्धप्रपितामह' कहकर उल्लेख किया है । काव्यप्रकाश की दीपिका टीका के रचियता चण्डीदास भी विश्वनाथ के पितामह के अनुज थे। विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश की टीका में बहुत से संस्कृत शब्दों के उड़िया भाषा के पर्यायवाची शब्दों को दिया है'। इससे पता चलता है कि ये उड़ीसा के निवासी थे। विश्वनाथ के पिता तथा विश्वनाथ दोनों ही किसी राजा के सान्धिवग्रहिक (वैदेशिक मन्त्री) थे। सम्भवतः यह राजा किलग देश का ही अधिपति था।

## प्रन्थ

विश्वनाथ एक सिद्ध किव थे। ये संस्कृत तथा प्राकृत के ही पिण्डित न थे, प्रत्युत अनेक भषाओं के विद्वान् थे। इसीलिए इन्होंने अपने को 'षोडशभाषावारिवलासिनी-भुजंग' लिखा है । इनके द्वारा निर्मित काव्यग्रन्थ—जिनका निर्देश इन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थों में किया है ये हैं—(१) राघविवलास नामक संस्कृत महाकाव्य, (२) कुवलयाश्वचरित—प्राकृत भाषा में निबद्ध काव्य, (३) प्रभावतीपरिणय

१. श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसूतुः। —साहित्यद्र्पण श्रन्तिम श्लोक ।

२. यदाहुः श्रीकर्त्तिगभूमगढलाखगढलमहाराजाधिराजश्रीनरसिंहदेवसभायां धर्मदत्तं स्थगग्रन्तः...श्रहमत्पितामहश्रीमञ्चारायणदास-पादाः।

३. तत्प्राण्यत्वं चास्मद्वृद्धप्रितामहसहद्यगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डतमुख्य-श्रीमकारायण्पादैहकतम् । साहित्यदर्पण ३।२-३।

भ्र. वैपरीर्थं रुचि कुर्विति पाठः, श्रत्र चिंकुपदं काश्मीरादिभाषायां श्रश्नीलार्थ-बोधकम्, उस्कलादिभाषायां धतवांडकद्वव इस्यादि ।

काव्यप्रकाश—वामनाचार्यं की भूमिका, ए० २५।

५. दृष्टच्य-साहित्यद्रपैंग के प्रथम श्रध्याय की पुष्पिका ।

(नाटिका), (४) चन्द्रकला नाटिका, (५) प्रशस्तिरत्नावली (यह षोडश भाषाओं में निबद्ध 'करम्भक' है)। इन सब काव्यों का निर्देश विश्वनाथ ने अपने साहित्य-दर्पण में स्वयं किया है। इन्होंने (६) नर्रासहिवजय नामक काव्यग्रन्थ की मी रचना की थी जिसका निर्देश 'काव्यप्रकाशदर्पण' में मिलता है।

विश्वनाथ ने मम्मट तथा रुप्यक का यद्यपि नामतः उल्लेख नहीं किया है। तथापि यह निविवाद है कि ये इन आचारों के ग्रन्थों से पूर्णतः परिचित थे। मम्मट के काव्यलक्षण का खण्डन इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में किया है। दशम अध्याय में इन्होंने विकल्प तथा विचित्र नामक अलंकारों का लक्षण दिया है, जो जयरथ के प्रामाण्य पर रुप्यक की मौलिक कल्पना से प्रसूत थे। विश्वनाथ ने गीतगोविन्द के रचियता जयदेव का एक पद्य 'निश्चय' अलंकार के उदाहरण में उद्धृत किया है। राजा लक्ष्मणसेन के सभापण्डितों में अन्यतम कविवर जयदेव का समय १२वीं शताब्दी का प्रथमार्ध है। इन्होंने प्रसन्नराधव से भी एक पद्य उद्धृत किया है<sup>३</sup>। ये नेषधचरित काव्य से भी पूर्ण परिचित हैं । इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि विश्वनाथ का समय १२०० ई० से पूर्व कथमपि नहीं हो सकता।

विश्वनाथ के समय की पूर्व अविध का निर्देश उनके साहित्यदर्पण की एक हस्तलिखित प्रति के लेखनकाल से मिलता है जो १४४० संवत् (१३६४ ई०) में लिखी
गई थी। इस प्रकार विश्वनाथ का समय साधारणतया १२०० ई० से लेकर १३५० ई०
के बीच माना जा सकता है। साहित्यदर्पण की अन्तरंग परीक्षा से यह कालनिर्देश
और भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। साहित्य दर्पण के एक पद्य में अल्लावदीन
नामक एक मुसलमान राजा का उल्लेख है, जो सन्धि के अवमर पर सर्वस्व हरण कर
लेता था और संग्राम करने पर प्राण का हरण करता था—

काशी संस्कृत प्रन्थमाला (सं० १७७) में चौखम्भा कार्यालय द्वारा प्रकाशित
 १६६७।

<sup>ः</sup> २. हृद् विसलताहारो नायं भुजंगमनायकः ।

<sup>—</sup>गीतगोविन्द ३।११

३. कदली कदली करभः करभः करिराजकरः, करिराजकरः । भुवनत्रितयेऽपि विभर्तिं तुलामिदमुरुयुगं न चमूरुदशः ॥

<sup>—</sup>साहित्यदर्पंग ४।३

थ. धन्यापि वैदर्भिगुणैरदारैर्यया समाकृत्यत नैषघोऽपि। इतः स्तृति का खलु चिन्द्रकायाः, यद्विधमप्युत्तरलीकरोति॥ नैषध ३।११६ —साहित्यदर्पण १०।५०

## सन्धौ सर्वस्वहरणं विद्यहे प्राण्विप्रहः। श्रहत्तावदीननृपतौ न सन्धिनं च विद्रहः।।

—सा० द० ४।१४

इस पद्य में निर्दिष्ट 'अञ्चावदीन' दिल्ली का मुलतान 'अलाउद्दीन खिलजी' ही प्रतीत होता है जिसने दक्षिण पर आक्रमण कर वारंगल जीत लिया था और जिसके निष्ठुर व्यवहार का परिचय प्रत्येक भारतवासी को मिल चुका था। यह अलाउद्दीन दिल्ली के सिहासन पर १२६६ से १३१६ ई० तक राज्य करता रहा। सम्भव है कि यह पद्य अलाउद्दीन के समय में ही लिखा गया हो। अतः विश्वनाथ का समय १३०० ई० से १३५० ई० के बीच में मानना उचित प्रतीत होता है।

## साहित्यदर्पण

विश्नाथ कविराज की सबसे प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रचना साहित्य-दर्पण है। इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रव्य काव्य के विपुल वर्णन के साथ ही साथ दृश्य काव्य का भी सुन्दर विवरण उपस्थित किया गया है। इस प्रकार काव्य के दोनों भेदों-श्रव्य तथा दृश्य-का वर्णन कर विश्वनाथ ने इसे पूर्ण ग्रन्थ बना दिया है। इस ग्रन्थ में दश परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप तथा भेद का वर्णन है। द्वितीय में वाक्य तथा पद के लक्षण देने के अनन्तर ग्रन्यकार ने शब्द की तीनों शक्तियों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। तृतीय परिच्छेद में रस, भाव तथा नायक-नायिका-भेद एवं तत्-सम्बद्ध अन्य विषयों का बहुत ही व्यापक 、 तथा विस्तृत विवरण है। चतुर्थ परिच्छेद में ब्विन तथा गुणीभूत व्यंग्य के प्रकारों का वर्णन कर ग्रन्थकार ने पंचम परिच्छेद में व्यंजना वृत्ति की स्थापना के लिए अभ्रान्त युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं तथा व्यंजना वृत्ति के न माननेवाले विद्वानों की युक्तियों का पर्याप्त खण्डन किया है। षष्ठ परिच्छेद में नाटक के रुक्षण तथा भेदों का बड़ा ही पूर्ण निरूपण है। सप्तम परिच्छेद में दोषों का तथा अष्टम में गुणों का विवेचन किया गया है । नवम •में विश्वनाथ ने काव्य की चार रीतियों—वैदर्भी, गौडी, लाटी और पांचाली-का संक्षिप्त वर्णन किया है। दशम परिच्छेद में शब्दं तथा अर्थ, दोनों के अलंकारों का विस्तार से वर्णन कर यह ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस ग्रन्थ के लिखने के अनन्तर विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश की टीका 'काव्यप्रकाशदर्पण' के नाम से लिखी।

### टीका

साहित्यदर्पण के ऊपर चार टीकायें उपलब्ध होती हैं, जिनमें मथुरानाय शुक्ल कृत 'टिप्पण' तथा गोपीनाथकृत 'प्रभा' अभीतक अप्रकाशित है। प्रकाशित टीकाओं में प्राचीनतर टीका का नाम 'लोचन' है जिसे विश्वनाथ कविराज के सुयोग्य पुत्र अनन्तदास ने लिखा है। यह टीका मोतीलाल बनारसीदास (लाहौर) ने प्रकाशित की है। इससे अधिक प्रसिद्ध टीका रामचरण तर्कवागीश कृत विवृति नाम्नी है जो अत्यन्त लोकप्रिय है। ये टीकाकार पश्चिमी बंगाल के निवासी थे। इस टीका की रचना का काल १७०१ ई० है। साहित्य-दर्पण को समझने के लिए यह टीका अत्यन्त उपादेय है।

## वैशिष्ट्य

विश्वनाथ कविराज आलंकारिक होने की अपेक्षा कवि ही अधिक हैं। इनकी प्रतिभा का विकास काव्यक्षेत्र में जितना दिखलाई पड़ता है, उतना अलंकार के क्षेत्र में नहीं। अनेक महाकाव्यों का प्रणयन इसका स्पष्ट प्रमाण है। इनके पद्यों में कोमल पदावली का विन्यास सचमुच अत्यन्त सुन्दर हुआ है। आलंकारिक की दृष्टि से हम विश्वनाथ को मौलिक ग्रन्थकार नहीं मान सकते। इनका साहित्यदर्पण, मम्मट तथा रुय्यक के ग्रन्थों की सामग्री को लेकर लिखा गया एक संग्रह-ग्रन्थ है। यह शास्त्रीय पद्धति जो पण्डितराज जगन्नाथ के लेख में दीख पड़ती है एवं वह आलीचक दृष्टि जो मम्मट कि ग्रन्थ में उपलब्ध होती है विश्वनाथ के ग्रन्थ में देखने को भी नहीं मिलती। परन्तु इस ग्रन्थ में अनेक गुण हैं जो इसकी लोकप्रियता के कारण हैं। इस ग्रन्थ की धैली बड़ी ही रोचक तथा सुबोध है। मम्मट के काव्यप्रकाश की धैली समासमयी होने के कारण इतनी दुर्बोध है कि साहित्यशास्त्र का विद्यार्थी उसमें कठिनता से प्रवेश पाता है। पण्डितराज जगन्नाथ की शैली इतनी शास्त्रीय तथा जटिल है कि उससे पाठक भयभीत हो उठता है। इन दोनों की तूलना में साहित्य-दर्पण सुबोध तथा रोचक भाषा में लिखा गया है। इसके उदाहरण लिखत तथा आकर्षक हैं। इसकी व्याख्यायें संक्षित होनेपर भी विषय को विशद रूप से समझाती हैं। एक ही स्थान पर नाटच तथा काव्य दोनों का विवेचन इस ग्रन्थ को छोड़कर अन्यत्र कम उपलब्ध होता है। यही कारण है कि साहित्यदर्पण अलंकार-शास्त्र में प्रवेश करनेवाले छात्रों का सबसे सरल मार्गंदर्शक ग्रन्थ माना जाता है।

# ३३--केशव मिश्र

इनके ग्रन्थ का नाम 'अलंकारशेखर' है'। इसके आरम्भ तथा अन्त में इनका कहना है कि धर्मचन्द्र के पुत्र राजा माणिक्यचन्द्र के आग्रह पर इन्होंने इस ग्रन्थ की

काष्यमाला बम्बई (नं०५०), सन् १८६५ तथा काशी संस्कृत सीरीज नं०१ में प्रकाशित।

रचना की। राजा धर्मचन्द्र रामचन्द्र के पुत्र थे जो दिल्ली के पास राज्य करते थे और जिन्होंने काविल (काबुल अर्थात् मुसलमान) के राजा को परास्त किया था। किनिंघम के अनुसार काँगड़ा के राजा माणिक्यचन्द्र ने धर्मचन्द्र के अनन्तर १५६३ ई० में राज्य प्राप्त किया और दश वर्ष तक राज्य किया। इस राजा की वंशावली केशव मिश्र के आश्रयदाता राजा माणिक्यचन्द्र से मिलने के कारण ये दोनों एक ही अभिन्न व्यक्ति थे। इसलिए केशव मिश्र का समय १६वीं शताबदी का उत्तरार्ध है।

'अलंकारशेखर' में तीन भाग हैं—कारिका, वृत्ति और उदाहरण। ग्रन्थकार का कहना है कि उन्होंने अपनी कारिकाओं (सूत्रों) को किसी भगवान् शौद्धोदनि नामक आलंकारिक के ग्रन्थ के आधार पर ही निर्मित किया है। ये शौद्धोदनि सम्भवतः कोई बौद्ध ग्रन्थकार थे, परन्तु इनका नाम अलंकार-साहित्य में नितान्त अज्ञात है। केशव मिश्र ने काव्यादर्श, काव्यमीमांसा, ध्वन्यालोक तथा काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थों से बहुत-सी सामग्री अपने ग्रन्थ में ली है। इन्होंने श्रीपाद नामक किसी आलंकारिक का निर्देश किया है। ये श्रीपाद साहित्यशास्त्र में अबतक अज्ञातनामा हैं। सम्भव है कि केशव मिश्र के आधारभूत लेखक शौद्धोदिन ही श्रीपाद हों। इन्होंने किसी कविकल्पलताकार का भी निर्देश किया है जो श्रीपाद के मतानुसारी बतलाये गये हैं। इस 'कविकल्पलता' के लेखक न तो देवेश्वर हैं न अमरचन्द्र।

इस ग्रन्थ — अलंकारशेखर — में आठ रत्न या अध्याय और २२ मरीचि हैं जिनके विषय इस प्रकार हैं — काव्य लक्षण, रीति, शब्द शांक, पद के आठ दोष, वाक्य के १८ दोष, अर्थ के ६ दोष, शब्द के ११ गुण, अर्थ के ११ गुण, दोष का गुगभाव, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रूपक के भेद आदि विषयों के वर्णन के अनन्तर रस-निरूपण तथा नायिका-भेद का निरूपण किया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ अलंकारशास्त्र के विषयों का संक्षेप रूप से वर्णन प्रस्तुत करता है।

## ३४--शारदातनय

### समय

शारदातनय के व्यक्तिगत नाम का हमें परिचय नहीं मिलता। ग्रन्थकार अपने को शारदादेवी का पुत्र बतलाता है और इसीलिए वह 'शारदातनय' के नाम से प्रसिद्ध है। सम्भवतः ये कश्मीर के निवासी थे। इनका समय १३वीं शताब्दी का मध्यकाल सिद्ध किया जा सकता है। अपने ग्रन्थ में इन्होंने भोज के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है तथा श्रुङ्गारप्रकाश से और काव्यप्रकाश से अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है जिससे स्पष्ट है कि इनका समय १२वीं शताब्दी के अनन्तर होगा। अर्वाचीन ग्रन्थकारों में सिंह भूपाल ने रसार्णव-सुधाकर में इनके मत का निर्देश किया है।

सिंहभूपाल का समय है १३२० ई० के आसपास । अतः मोज तथा सिंहभूपाल के मध्यवर्ती काल में आविर्भूत होने के कारण इनका समय १२५० ई० अर्थात् १३वें शतक का मध्यभाग सिद्ध होता है।

### ग्रन्थ

इनके ग्रन्थ का नाम है—भावप्रकाशन'। नाट्यविषयक ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का स्थान नितान्त महत्त्रपूर्ण है। अनेक अज्ञात रसाचार्यों के—जैसे वासुिक, नारद, व्यास आदि के—मतों का निर्देश ग्रन्थ में किया गया है। प्राचीन नाट्याचार्य के इतिहास तथा मत जानने के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होता है। प्रतिपाद्य विषय चार हैं—(१) भाव, (२) रस, (३) शब्दार्थ-सम्बन्ध तथा (४) रूपक । ग्रन्थ में सम्पूर्ण १० अधिकार या अध्याय हैं। जिनमें (१) भाव, (२) रस का स्वरूप, (३) रस के भेद, (४) नायक-नायिका, (५) नायकाभेद, (६) शब्दार्थ-सम्बन्ध, (७) नाट्य-इतिहास तथा शरीर, (६) दशरूपक, (६) नृत्य-भेद तथा (१०) नाट्य-प्रयोग का निवरण क्रमशः प्रस्तुत किया गया है। नाम के अनुसार 'भावप्रकाशन' भाव तथा रस के नाना प्रकार की समस्याओं को हल करने का एक विराट् महत्त्वशाली ग्रन्थ है। नाट्य-सम्बन्धी उपकरणों तथा उपादेय प्रभेदों का निवरण भी यहाँ निस्तार से किया गया है। नाट्य के सिद्धान्त के वर्णन के साथ ही साथ नाट्य के व्यावहारिक रूप का भी सुन्दर निवेचन है। इस प्रकार यह ग्रन्थ नाट्य तथा रस के निशिष्ट ज्ञान के लिए एक प्रामाणिक कोश का काम करता है। इसोसे इसकी भूयसी उपयोगिता सिद्ध होती है।

# ३४—शिंगभृपात

ये नाट्य तथा संगीत दोनों विषयों के आचार्य हैं। इनका समय जानने से पहले भारतीय संगीत का सामान्य ज्ञान रखना आवश्यक है। भारत में संगीतशास्त्र की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में हुई थी। वह काल वैदिक काल से भी प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि वेद के समय में तो संगीत की खासी उन्नति दिखाई पड़ती है। सामवेद से हम संगीत शास्त्र की विशिष्ठ उन्नति का यथोचित पता पा सकके हैं। परन्तु शोक से कहना पड़ता है कि संगीतविषयक अधिकांश ग्रन्थ कराल काल के ग्रास बन गये हैं। यदि समग्र ग्रन्थ इस समय उपलब्ध रहते, तो इस शास्त्र के क्रमबद्ध विकाश का इतिहास

गा० श्रो० सी असंख्या ४५, ११३० में प्रकाशित । सम्पादक ने विस्तृत भूमिका लिखकर इसकी उपयोगिता श्रोर भी बढ़ा दी है।

सहज में ही लिखा जा सकता था। 'संगीतमकरंद' के द्वितीय परिशिष्ट पर एक सरसरी निगाह डालने से यह शीघ्र पता लग सकता है कि भारतीय संगीतशास्त्र का अध्ययन तथा अध्यापन कितने जोरों के साथ प्राचीन काल में हुआ करता था। यह शास्त्र किसी भी शास्त्र के तिनक भी पीछे न था। संगीत धर्म के साथ संबद्ध था; प्राचीन अनेक ऋषि—नारद, हनुमान तुंबर, कोहल, मातंग, बेणा—इसके आचार्य थे, जिन्होंने संगीत पर ग्रन्थों की रचना की थी। परन्तु संगीत की अनेक पुस्तकों अब तक तालपत्रों पर हस्तिलिखित प्रतियों के रूप में ही पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। केवल एक दर्जन से कम ही पुस्तकों को प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

यद्यपि 'भारतीय नाट्यशास्त्र' में संगीत के अनेक रहस्य बतलाये गये हैं तथापि 'संगीतरत्नाकर' ही संगीतशास्त्र का सबसे बड़ा उपलब्ध ग्रन्थ है। इस अमूल्य ग्रन्थ में संगीत की जैसी सुगम तथा सर्वांगीण व्याख्या की गई है वैसी दूसरे किसी ग्रन्थ में नहीं पाई जाती। प्राचीनता के लिए भी 'नाट्यशास्त्र' तथा नारदरचित 'संगीतमकरंद' को छोड़कर 'संगीतरत्नाकर' सबसे पुराना ग्रन्थ है। ऐसे सुन्दर ग्रन्थ के लिए इसके रचिता 'शार्ज्वदेव' समग्र संगीतप्रेमियों के आदर के पात्र हैं। इस ग्रन्थ के ऊपर अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं। जिनमें 'चतुर किल्लिशाथ' (लगभग १४००-१५००) रचित टीका 'आनन्दाश्रम' सीरीज में प्रकाशित हुई है तथा दूसरी टीका जो प्राचीनता तथा सरल व्याख्या की कसौटो पर पूर्वोक्त से कहीं अच्छी है कलकत्ते से प्रकाशित हुई थी। इस टीका का नाम है—संगीत-सुधाकर। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों (जिनका अब नाम भी बाकी नहीं है) से उद्धरण लिये गये मिलते हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व नितान्त आदरणीय है। इस टीका के रचिता 'शिंगभूपाल' हैं।

'शिंगभूपाल' के समय के विषय में अनेक मत दीखते हैं। डाक्टर रामकृष्ण भांडारकर ने लिखा है—'शिंग' अपने को 'आंध्रमण्डल' का अधिपति लिखता है; इसके विषय में ठीक-ठीक कहना तो अत्यन्त कठिन है, तथापि अधिक सम्भावना इसी बात की है कि यह तथा देवगिरि के यादव राजा 'सिंघण' दोनों एक ही ब्यक्ति थे। 'सिंघण' के आश्रित शार्ज़्देव ने 'संगीतरत्नाकर' बनाया थारे। सम्भव है कि शार्ज़्न-

१. गायकवाड श्रोरियंटल सीरीज नं० १६।

२. देविगिरि के प्रसिद्ध राजा सिंघ या सिंघण ( १२१ - ४६) की सभा में शार्क्कदेव रहते थे। यह राजा संस्कृत भाषा का बढ़ा प्रेमी था। इसके धर्माध्यत्त 'वादीन्द्र' ने 'महाविद्याविद्धंवन' नामक नैयायिक प्रन्थ की रचना की है।

सिंहभूपाल का समय है १३२० ई० के आसपास । अतः मोज तथा सिंहभूपाल के मध्यवर्ती काल में आविर्भूत होने के कारण इनका समय १२५० ई० अर्थात् १३वें शतक का मध्यभाग सिद्ध होता है।

### ग्रन्थ

इनके ग्रन्थ का नाम है—भावप्रकाशन'। नाट्यविषयक ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का स्थान नितान्त महत्त्रपूर्ण है। अनेक अज्ञात रसाचार्यों के—जैसे वासुिक, नारद, व्यास आदि के—मतों का निर्देश ग्रन्थ में किया गया है। प्राचीन नाट्याचार्य के इतिहास तथा मत जानने के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होता है। प्रतिपाद्य विषय चार हैं—(१) भाव, (२) रस, (३) शब्दार्थ-सम्बन्ध तथा (४) रूपक । ग्रन्थ में सम्पूर्ण १० अधिकार या अध्याय हैं। जिनमें (१) भाव, (२) रस का स्वरूप, (३) रस के भेद, (४) नायक-नायिका, (५) नायकाभेद, (६) शब्दार्थ-सम्बन्ध, (७) नाट्य-इतिहास तथा शरीर, (६) दशरूपक, (६) नृत्य-भेद तथा (१०) नाट्य-प्रयोग का निवरण क्रमशः प्रस्तुत किया गया है। नाम के अनुसार 'भावप्रकाशन' भाव तथा रस के नाना प्रकार की समस्याओं को हल करने का एक विराट् महत्त्वशाली ग्रन्थ है। नाट्य-सम्बन्धी उपकरणों तथा उपादेय प्रभेदों का निवरण भी यहाँ निस्तार से किया गया है। नाट्य के सिद्धान्त के वर्णन के साथ ही साथ नाट्य के व्यावहारिक रूप का भी सुन्दर निवेचन है। इस प्रकार यह ग्रन्थ नाट्य तथा रस के निशिष्ट ज्ञान के लिए एक प्रामाणिक कोश का काम करता है। इसोसे इसकी भूयसी उपयोगिता सिद्ध होती है।

# ३४—शिंगभृपात

ये नाट्य तथा संगीत दोनों विषयों के आचार्य हैं। इनका समय जानने से पहले भारतीय संगीत का सामान्य ज्ञान रखना आवश्यक है। भारत में संगीतशास्त्र की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में हुई थी। वह काल वैदिक काल से भी प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि वेद के समय में तो संगीत की खासी उन्नति दिखाई पड़ती है। सामवेद से हम संगीत शास्त्र की विशिष्ठ उन्नति का यथोचित पता पा सकके हैं। परन्तु शोक से कहना पड़ता है कि संगीतविषयक अधिकांश ग्रन्थ कराल काल के ग्रास बन गये हैं। यदि समग्र ग्रन्थ इस समय उपलब्ध रहते, तो इस शास्त्र के क्रमबद्ध विकाश का इतिहास

गा० श्रो० सी असंख्या ४५, ११३० में प्रकाशित । सम्पादक ने विस्तृत भूमिका लिखकर इसकी उपयोगिता श्रोर भी बढ़ा दी है।

'नायडू' की गणना उसी वर्ण में होती है। इस जातिगत ऐक्य से दोनों व्यक्ति अभिन्न ठहरते हैं।

सिंगम नायडू का समय १३३० के आसपास था जिससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संगीत-सुधाकर की रचना चौदहवीं सदी के मध्य-काल में हुई थी।

पूर्वोक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट है कि शिंगभूपाल का सम्बन्ध दक्षिण देश से था, उत्तरीय भारत से नहीं। अत एव मैथिलों का यह प्रवाद कि शिंग मिथिला के राजा थे केवल कल्पनामात्र है—श्रीध्यामनारायण सिंहने अपने 'हिस्ट्री आफ तिरहुत' में इस प्रवाद का उल्लेख किया हैं। रसार्णव-सुधाकर की हस्तलिखित प्रतियों के दक्षिण में मिलने तथा पुस्तक के दक्षिण में सातिशय प्रचार से शिंगभूपाल वास्तव में दक्षिण देश के ही सिद्ध होते हैं।

रसार्णवसुधाकर-विगभूपाल की यह कमनीय कृति नाटचशास्त्र के उपादेय विषयों की विवेचना में निर्मित की गई है। आरम्भ में ग्रन्थकार ने अपने वंश का पूरा परिचय दिया है जिससे ज्ञात होता है कि ये रेचल वंश में उत्पन्न दाचयनायक के प्रपौत्र, शिंगप्रभु के पौत्र, अनन्त (अपरनाम अन्नपोत ) के पुत्र थे। विन्ध्याचल से लेकर श्रीशैल के मध्यवर्ती प्रदेश के ये अधिपति थे। यह ग्रन्थ तीन विलासों में विभक्त है—(१) 'रञ्जकोल्लास' नामक प्रथम विलास में नायक तथा नायिका के स्वरूप तथा गुण का वर्णन विस्तार से किया गया है। अनन्तर चारों वृत्तियों के रूप तथा प्रभेदों का भी विस्तृत विवेचन है। (२) द्वितीय विञास (रिसकोल्लास) में रस का बड़ा ही रोचक तथा विशद वर्णन किया गया है जिसमें रंति के वर्णन-प्रसंग में भोजराज के मत का खण्डन किया गया है (पृ० १४६)। यह विवेचन जितना स्वच्छ तथा सुबोध है उतना ही उदाहरणों से परिपुष्ट तथा युक्तियों से युक्त है। (३) तृतीय विलास (भावोल्लास) में रूपक के वस्तु का विस्तृत विन्यास है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में रूपक के तीनों अंगों — नेता, रस तथा वस्तु का क्रमशः तीनों विलासों में सांगोपांग विवेचन है। दशक्ष्यक की अपेक्षा यह ग्रन्थ अधिक विस्तृत तथा विशव है। दक्षिण भारत में दशरूपक की अपेक्षा इसीलिए इसका प्रवुरतर प्रचार है।

# ३६---भानुद्त्त

संस्कृत साहित्य के इतिहास में भानुदत्त नायिका-नायक-भेद के ऊपर सबसे बड़ी पुस्तक लिखने के कारण नितान्त प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक का नाम रसमंजरी है।

१. ग्रनन्तशयन प्रन्थमाला ( सं० ५० ) में प्रकाशित, १११६।

सिंहभूपाल का समय है १३२० ई० के आसपास । अतः मोज तथा सिंहभूपाल के मध्यवर्ती काल में आविर्भूत होने के कारण इनका समय १२५० ई० अर्थात् १३वें शतक का मध्यभाग सिद्ध होता है।

### ग्रन्थ

इनके ग्रन्थ का नाम है—भावप्रकाशन । नाट्यविषयक ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का स्थान नितान्त महरवपूर्ण है। अनेक अज्ञात रसाचार्यों के—जैसे वासुिक, नारद, व्यास आदि के—मतों का निर्देश ग्रन्थ में किया गया है। प्राचीन नाट्याचार्य के इतिहास तथा मत जानने के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होता है। प्रतिपाद्य विषय चार हैं—(१) भाव, (२) रस, (३) शब्दार्थ-सम्बन्ध तथा (४) रूपक । ग्रन्थ में सम्पूर्ण १० अधिकार या अध्याय हैं। जिनमें (१) भाव, (२) रस का स्वरूप, (३) रस के भेद, (४) नायक-नायिका, (५) नायकाभेद, (६) शब्दार्थ-सम्बन्ध, (७) नाट्य-इतिहास तथा शरीर, (६) दशरूपक, (६) नृत्य-भेद तथा (१०) नाट्य-प्रयोग का निवरण क्रमशः प्रस्तुत किया गया है। नाम के अनुसार 'भावप्रकाशन' भाव तथा रस के नाना प्रकार की समस्याओं को हल करने का एक विराट् महत्त्वशाली ग्रन्थ है। नाट्य-सम्बन्धों उपकरणों तथा उपादेय प्रभेदों का निवरण भी यहाँ निस्तार से किया गया है। नाट्य के सिद्धान्त के वर्णन के साथ ही साथ नाट्य के व्यावहारिक रूप का भी सुन्दर निवेचन है। इस प्रकार यह ग्रन्थ नाट्य तथा रस के निशिष्ट ज्ञान के लिए एक प्रामाणिक कोश का काम करता है। इसोसे इसकी भूयसी उपयोगिता सिद्ध होती है।

# ३४—शिंगभृपात

ये नाट्य तथा संगीत दोनों विषयों के आचार्य हैं। इनका समय जानने से पहले भारतीय संगीत का सामान्य ज्ञान रखना आवश्यक है। भारत में संगीतशास्त्र की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में हुई थी। वह काल वैदिक काल से भी प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि वेद के समय में तो संगीत की खासी उन्नति दिखाई पड़ती है। सामवेद से हम संगीत शास्त्र की विश्विष्ठ उन्नति का यथोचित पता पा सकके हैं। परन्तु शोक से कहना पड़ता है कि संगीतविषयक अधिकांश ग्रन्थ कराल काल के ग्रास बन गये हैं। यदि समग्र ग्रन्थ इस समय उपलब्ध रहते, तो इस शास्त्र के क्रमबद्ध विकाश का इतिहास

गा० श्रो० सी असंख्या ४५, ११३० में प्रकाशित । सम्पादक ने विस्तृत भूमिका लिखकर इसकी उपयोगिता श्रोर भी बढ़ा दी है।

सीरीज में (नं० द२) प्रकाशित हो चुकी है। नागेश भट्ट तो प्रियद वैयाकरण नागोजी भट्ट ही हैं। अनन्त पण्डित का मूलस्थान गोदावरी के किनारे पुण्यस्तम्भ नामक नगर था। इन्होंने यह टीका काशी में संवत् १६६२ (१६३६ ई०) में लिखी थी। इन्होंने गोवर्धनसप्तराती के ऊपर भी टीका लिखी है, जो काव्यमाला में मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित है।

(२) भानुदत्त का दूसरा ग्रन्थ रस-तरंगिणी है, जिसमें रस का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें आठ तरंग हैं, जिनमें भाव, विभाव, अनुभाव, सास्विक भाव, व्यभिचारी भाव, श्रृंगाररस, इतर रस तथा स्थायो भाव और रस से उत्पन्न दृष्टियों का क्रमशः वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके ऊप्रर भी नव टोकायें लिखी हुई मिलती हैं, जिनमें से गंगाराम जड़ी कृत 'नौका' नामक टोका ही अब तक प्रकाधित हुई है। इस टीका की रचना सन् १७३२ ई० में की गई थी। भानुदत्त ने इन दोनों ग्रन्थों का निर्माण कर रस-सिद्धान्त का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया है और इसीलिये ये अलंकार-शास्त्र के इतिहास में स्मरणीय हैं।

# ३७- रूप गोस्वामी

बंगाल में चँतन्य महाप्रभु के द्वारा जिस वैष्णव भक्ति की घारा प्रवाहित हुई उससे प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने वैष्णव कल्पनाओं को रस-विवेचन में प्रयुक्त किया। गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में धार्मिक दृष्टि से रस की साधना की जाती है। रस के विषय में उनकी अनेक नवीन कल्पनायें हैं। ऐसे ग्रन्थकारों में सबसे श्रेष्ठ थे रूप गोस्वामी। ये मुकुन्द के पौत्र और कुमार के पुत्र थे। ये चैतन्य महाप्रभु के साक्षात् शिष्य थे। अतः इनका समय १५वीं शताब्दी का अन्त तथा १६वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है। इनके ग्रन्थों के लेखन-काल से भी इस समय की पुष्टि होती है। इनका 'विद्याध-माधव' १५३३ ई० में लिखा गया था तथा 'उत्कलिकावल्लरी' १५५० ई० में लिखी गई थी।

अलंकार विषय में इनके तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं—(१) नाटक चित्रका, (२) भक्तिरसामृतसिन्धु, (३) उज्ज्वलनीलमणि।

नाटकचिन्द्रका<sup>र</sup> में नाटक के स्वरूप का पर्याप्त विवेचन है। इसके आरम्भ में उन्होंने लिखा है कि इसकी रचना के लिए इन्होंने भरत-शास्त्र और रस-सुधाकर

चौक्षम्भा संस्कृत प्रन्थमाला (अन्थ संख्या ६७) में प्रकाशित, वाराणासी,
 १६६४।

(सिंगभूपाल का रसार्णवसुधाकर) का अध्ययन किया है। और भरत के सिद्धान्तों से प्रतिकूल होने के कारण इन्होंने साहित्यदर्पण के निरूपण को बिल्कुल छोड़ दिया है। इस ग्रन्थ में निरूपित विषयों का क्रम इस प्रकार है—नाटक का सामान्य लक्षण, नायक, रूपक के अंग, सिन्ध आदि के प्रकार, अर्थोपक्षेपक और विष्कंभक आदि इसके भेद, नाटक के अंकों तथा हश्यों का विभाजन, भाषाविधान, वृत्तिविचार और रसानुसार उनका प्रयोग। यह ग्रन्थ छोटा नहीं है। इसके उदाहरण अधिकतर वैष्णव ग्रन्थों से लिये गये हैं, जो संख्या में अत्यधिक हैं।

भक्तिरसामृतसिन्ध-भक्ति-रस के स्वरूप का विवेचनात्मक यह प्रन्थ वैतन्य सम्प्रदाय में धार्मिक तथा साहित्यिक उभय दृष्टियों से अनुपम है। इस ग्रन्थ में चार विभाग हैं—(१) पूर्व, (२) दक्षिण, (३) पश्चिम और (४) उत्तर। प्रत्येक विभाग में अनेक लहरियाँ हैं। पूर्व विभाग में प्रथमतः भक्ति का सामान्य लक्षण निर्दिष्ट है ( प्रथम लहरी )। अनन्तर भक्ति के तीनों भेदों का-साधनभक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमाभिक्त का विशिष्ट विवरण दिया गया है ( २-४ लहरी )। दक्षिण विभाग में क्रमशः विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभाव का भिन्न-भिन्न लहरियों के वर्णन के अनन्तर भक्तिरस के सामान्य रूप के विवरण के साथ यह विभाग समाप्त होता है। पश्चिम विभाग में भक्ति-रस के विशिष्ट रूप का विन्यास है. जिसमें क्रमशः शान्तभिक्त, प्रीतिभिक्त, प्रेयोभिक्त, वत्सल-भिक्त तथा मधुरभिक्त रस का विभिन्न लहरियों में बड़ा ही सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति-रस ही प्रकृत रस है तथा अन्य रस उसी की विभिन्न विकृतियाँ तथा प्रभेद हैं। इनका वर्णन उत्तर-विभाग का विषय है जिसमें हास्य, अद्भूत, वीर, करूण तथा रौद्र. बीभत्स और भयानक रसों का वर्णन है। अनन्तर रसों की परस्पर मैत्री तथा विरोध की विवेचना कर रसाभास के विशिष्ट रूप के निर्धारण के साथ यह ग्रन्थ समाप्त होता है। स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ भक्तिरस का महनीय विश्वकोश है। ग्रन्थ का रचनाकाल है १४६३ शक संवत् = १५७१ ईस्वी।

उज्ज्वलनीलमिण—यह ग्रन्थ पूर्व ग्रन्थ का पूरक है। 'उज्ज्वल' का अर्थ है शृंगार; अतः मधुरश्रुंगार रस की विस्तृत विवेचना के लिए इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। इसमें क्रमशः नायक, नायक के सहायक, हरिप्रिया, राधा, नायिका, यूथेश्वरी-भेद, दूती के प्रकार, सखी के वर्णन के अनन्तर कृष्ण के सखा का वर्णन है। पश्चात्

जीवगोस्वामी की टीका (दुर्गमसंगमनी) से युक्त इसका एक सुन्दर संस्करण पण्डित दामोदरलाल गोस्वामी की सम्पादकता में श्रच्युतग्रन्थ-माला में प्रकाशित हुश्रा है। काशी, १६८८ वि० सं०।

मधुर रस के उद्दीपन, अनुभाव, सात्त्विक, व्यभिचारी तथा स्थायी का विस्तृत वर्णन कर श्रुंगार-संयोग तथा विप्रलम्भ—की नाना दशाओं का रहस्य समझाया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थराज रसराज भक्ति-रस का विवेचनात्मक विशाल ग्रन्थ है, जो भक्ति की दृष्टि से भी उतना ही माननीय है जितना साहित्यिक दृष्टि से श्लाघनीय है।

रूप गोस्वामी के अन्तिम दोनों ग्रन्थों में भक्ति की रसरूपता का बड़ा ही प्राञ्जल, प्रामाणिक तथा प्रशस्त विवेचन किया गया है। ग्रन्थकार की ये दोनों अमर कृतियाँ हैं, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं।

'उज्ज्वलनीलमिण' की दो टीकार्ये प्रकाशित' हुई हैं और दोनों ही बड़ी प्रसिद्ध हैं। (१) पहली टीका का नाम है लोचन-राचनी, जिसकी रचना रूप गोस्वामी के माई वल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी ने की थी। जीव गोस्वामी बहुत ही बड़े विद्वान् थे। दर्शन तथा साहित्य का, भिल्त तथा साधना का जितना सामञ्जस्य जीव गोस्वामी के जीवन में था उतना अन्यत्र मिलना दुष्कर है। इनका जन्म शक १४४५ (१६२३ई०) में तथा मृत्यु शक १४४० (१६१८ई०) में हुई थी। इससे स्पष्ट है कि इनका कार्यकाल १६वी शताब्दी का उत्तरार्ध था। (२) दूसरी टीका का नाम आनन्द-चिन्द्रका या 'उज्ज्वलनीलमिणिकरण' है। इसके रचिता विश्वनाथ चक्रवर्ती गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय के अत्यन्त पूजनीय ग्रन्थकार हैं। इनका स्थितिकाल १७वीं शताब्दी का अन्त तथा १८वीं का आदि काल है। इस आनन्दचिन्द्रका की रचना १६१८ शक (१६६६ई०) में हुई थी। इन्होंने भागवत के ऊपर 'सारार्थ-दिश्वनी' नामक टीका की रचना १६२६ शक (१७०४ई०) में की थी। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भिक्त तथा साहित्य दोनों प्रकार के शास्त्रों पर अपने पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों को लिखा है।

# ३८-किव कणेपूर

किव कर्णपूर का वास्तिविक नाम परमानन्ददास सेन था। ये शिवानन्द सेन के पुत्र तथा श्रीनाथ के शिष्य थे। ये बंगाल के सुप्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थकार थे। ये जीव गोस्वामी के समकालीन ग्रन्थकर्ता थे। इनके पिता शिवानन्द चैतन्यदेव के साक्षात् शिष्यों में से थे। किव कर्णपूर का जन्म बंगाल के निदया जिले में १५२४ ई० में हुआ था। चैतन्य के जीवनचरित को नाटक के रूप में प्रदिश्ति करने के लिए इन्होंने १५७२ ई० में 'चैतन्यचन्द्रोदय' नामक सुप्रसिद्ध नाटक लिखा।

१. काव्यमाला ६५, बम्बई १६१३।

अलंकार शास्त्र पर इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है अलंकारकौस्तुभ। यह ग्रन्थ दश किरणों वा अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें काव्य-लक्षण, शब्दार्थ, ध्वित, गुणीभूत व्यंग्य, रसभावभेद, गुण, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति तथा दोष का क्रमशः वर्णन किया गया है। इस प्रकार रूप गोस्वामी के ग्रन्थ से इसका विस्तार विषय की दृष्टि से अधिक है। यद्यपि इसके अधिकांश उदाहरण कृष्णचन्द्र की स्तुति में ही निबद्ध किये गये हैं, तथापि इसमें उतनी वृष्णवता का पुट नहीं है जितनी रूप गोस्वामी के ग्रन्थ में मिलती है। बंगाल में यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय है। इसके ऊपर तीन टीकाओं का पता चलता है, जिनमें वृन्द्रावनचन्द्र तर्कालंकार चक्रवर्ती की 'दीधित-प्रकाशिका' टीका तथा लोकनाथ चक्रवर्ती की टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती की सारबोधिनी टीका मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित हुई है।

किवचन्द्र किव कर्णपूर तथा कौशल्या के पुत्र बतलाये जाते हैं। ये किव कर्णपूर ऊपर निर्देष्ट आलंकारिक ही हैं। यह कहना प्रमाणसिद्ध नहीं है। अलंकारिविषयक इनका ग्रन्थ काव्यचन्द्रिका है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें १६ प्रकाश हैं जिनमें साहित्यशास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन है। इसमें ग्रन्थकार ने सारलहरी तथा धातुचन्द्रिका नामक अपने अन्य ग्रन्थों का भी निर्देश किया है। इनका समय १६वीं शताब्दी का अन्त और १७वीं का प्रारम्भकाल है।

# ३९--- ऋषय दीन्नित

अप्य दीक्षित दक्षिण भारत के मान्य ग्रन्थकारों में अग्रणी हैं। इनका अपना विशिष्ठ विषय दर्शनशास्त्र है जिसके विभिन्न अंगों पर इन्होंने अनेक विद्वतापूर्ण, प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की है। अद्वैत वेदान्त में इनका कल्पतरुपरिमल (अमलानन्द कृत कल्पतरु-व्याख्या की टीका) तथा सिद्धान्तलेश-संग्रह प्रख्यात ग्रन्थ हैं। सिद्धान्त-लेश अद्वैतवेदान्त के आचार्यों के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का न केवल सारभूत संग्रह है, प्रत्युत ऐतिहासिक हिष्ट से भी उपादेय है। इन्होंने शैवाचार्य श्रीकण्ठ के ब्रह्मसूत्रभाष्य पर 'शिवार्कमणिदीपिका' नामक उच्च कोटि की टीका लिखी है। कर्म-मीमांसा में भी 'विधिरसायन', 'उपक्रमपराक्रम', 'वादनक्षत्रावली' तथा 'चित्रकूट' इनके मान्य ग्रन्थ हैं। इस प्रकार ये दर्शन के एक अलौकिक विद्वान् ही न थे, प्रत्युत एक उच्चकोटि के साधक भी थे।

विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका के साथ इसके दो संस्करण मुर्शिदाबाद तथा
 राजशाही (बंगाल) से प्रकाशित हुए हैं।

अलंकाशास्त्र में इनके तीन ग्रन्थ हैं—(१) कुवलयानन्द, (२) चित्रमीमांसा और (३) वृत्तिवार्तिक । इनमें वृत्तिवार्तिक सबसे पहला ग्रन्थ है, तदनन्तर चित्र-मीमांसा तथा सबके पीछे कुवलयानन्द की रचना की गई, क्योंकि कुवलयानन्द में चित्रमीमांसा का उल्लेख पाया जाता है।

- (१) शृत्तिवार्तिके—यह शब्द वृत्तियों की विवेचना में लिखा गया एक छोटा ग्रन्थ है। इसमें केवल दो ही परिच्छेद हैं जिसमें अभिधा और लक्षणा का ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ श्रधूरा ही दीख पड़ता है।
- (२) कुवलयानन्द अलंकारों के निरूपण के लिए बहुत ही सुन्दर और उपादेय प्रन्थ है। यह पूरा ग्रन्थ जयदेव के 'चन्द्रलोक' पर आश्रित है। अन्त में चौबीस नये अलंकारों की कल्पना तथा उनका निरूपण ग्रन्थकार ने स्वयं किया है। इस प्रकार यद्यपि यह ग्रन्थ मौलिक नहीं है, तथापि अलंकारों की रूपरेखा जानने के लिए अतीव उपादेय है। इसकी लोकप्रियता का यही कारण है। इसके ऊपर लगभग नौ टीकार्यें मिलतो हैं, जिनमें आशाधर की दीपिका तथा वैद्यनाथ तत्सत् की अलंकारचिन्द्रका टीका अनेक बार प्रकाशित हुई हैं। काश्री के विश्वरूप यित के शिष्य तथा बाधूलवंशी देविन हुमति के पुत्र गंगाधर वाजपेयी की टीका रिसकरंजिनी, जो कुम्भकोणम् से प्रकाशित हुई है, इन दोनों की अपेक्षा अप्पय दीक्षित के मूल ग्रन्थ की विश्वद्धि की जाँच के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि इन टीकाकार के कथनानुसार अप्पय दीक्षित इनके पितामह के भाई के गुरु थे तथा इन्होंने स्वयं ग्रन्थ का पाठ ठीक करने में बहुत ही परिश्रम किया था। ये तंजौर के राजा शाहजी (१६६४ से १७११ ई०) के दरबार के सभा-पण्डित थे। अतः इनका समय १७वीं शताब्दी का अन्त तथा १६वीं का आदिकाल है।
- (१) चित्रमीमांसा—यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है और ग्रन्थकार की यह प्रौढ रचना है। यह ग्रन्थ अतिशयोक्ति अलंकार तक वर्णन कर बीच ही में समाप्त हो जाता है। इस ग्रन्थ के अन्त में एक कारिका मिलती है, जिससे पता चलता है कि ग्रन्थकार ने जान बूझकर इस ग्रन्थ को अधूरा छोड़ दिया है। अण्ययदीक्षित ने अपने कुवलयानन्द में चित्रमीमांसा का जो उल्लेख क्रिया है (पृ० ७८, ८६, १३३) वह श्लेष, प्रस्तुतांकुर और अर्थान्तरन्यास अलंकारों के विवेचन से सम्बन्ध रखता है,

१. काव्यमाला में प्रकाशित।

२. श्रप्यर्ध-चित्रमीमांसा न मुदे कृस्य मांसला । श्रन्रुहरिव धर्माशोरर्धेन्द्वरिन धूर्जटेः॥

परन्तु वर्तमान उपलब्ध ग्रन्थ में यह अंश त्रुटित है। इस ग्रन्थ में अलंकारों का विशिष्ठ विवेचन ही ग्रन्थकार को अभीष्ठ है। अप्पय दीक्षित उपमा को सबसे अधिक मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण अलंकार मानते हैं और इसके ऊपर अवलम्बित होनेवाले २२ अलंकारों का निर्देश करते हैं। परन्तु केवल एकादश अलंकारों का निर्देश करते हैं। परन्तु केवल एकादश अलंकारों का निर्देश करते हैं। परन्तु केवल एकादश अलंकारों का निरूपण मिलता है। इससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक यह ग्रन्थ अधूरा ही रह गया है। इसके ऊपर भी कितप्य टीकाएँ मिलती हैं, जिनमें बालकृष्ण पायगुण्ड की टीका प्रसिद्ध है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इनके ऊपर 'चित्रमीमांसा-खण्डन' नामक एक पूरा ग्रन्थ ही लिखा है जिसमें अप्पय दीक्षित के सिद्धान्तों का विशिष्ट खण्डन किया गया है।

अप्पय दीक्षित ने कुवलयानन्द की रचना वॅकट नामक राजा के आदेश से की, इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है । ये वॅकट विजयनगर के राजा वॅकट प्रथम से अभिन्न माने जाते हैं। इनके एक दान-पत्र का समय १५६३ शक (१६०१ ई०) है। इससे स्पष्ट है कि अप्पय दोक्षित १६वीं शताब्दी के अन्त तथा १७वीं के आरम्भ में थे। इस समय की पृष्टि इसघटना से भी होती है किकमलाकर भट्ट ने १७ वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में अप्पय दीक्षित का उल्लेख किया है तथा इसी काल के आस-पास पण्डित-राज जगन्नाथ ने इनका खण्डन किया है।

## ४०--पण्डितराज जगनाथ

पण्डितराज जगन्नाथ अलंकारशास्त्र के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अन्तिम प्रौढ आलंकारिक हैं। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पेरुभट्ट तथा माता का लक्ष्मोदेवी था। पण्डितराज अप्यय दीक्षित के समकालीन थे। इनके पिता ने वेदान्त की शिक्षा ज्ञानेन्यभिक्षु से, न्याय-वैशेषिक की महेन्द्र पण्डित से, पूर्वमीमांसा की खण्डदेव से तथा व्याकरण की शिक्षा शेष वीरेश्वर से ली थी। जगन्नाथ ने इन विषयों का अध्ययन अपने पिता से तथा अपने पिता के एक गुरु वीरेश्वर से किया था। इनके जीवन के विषय में अनेक किंवदिन्तयाँ सुनी जाती हैं। दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ ने इन्हें पण्डितराज की उपाधि से विभूषित किया था। ये कुछ दिनों तक शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाते थे। जगदाभरण काव्य में इन्होंने

श्रमुं कुवलयानन्दमकरोद्दपदीश्वितः । नियोगाद् वेङ्कटपतेर्निरुपाधिकृपानिधेः ॥

दाराशिकोह की प्रशंसा की है। सुनते हैं कि इन्होंने किसी यवनी से विवाह- म्बन्ध कर लिया था और इसी कारण समाज से बहिष्कृत किये जाने पर इन्होंने एक अलौकिक घटना से अपनी निर्दोषता सिद्ध की। कहा जाता है कि गंगालहरी के पाठ करने से स्वयं गंगा बढ़ती चली गई और स्वयं इन्हें अपनी गोद में लेकर इनकी निर्दोषता को सिद्ध कर दिया।

यह किवदन्ती भन्ने ही अक्षरशः सत्य न हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि इन्होंने अपना यौवनकाल दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ की छत्रछाया में बिताया । दिल्ली श्वर की प्रशंसा इन्होंने अपने ग्रन्थ में की हैं। अपने जीवन के अन्तिम काल में ये मथुरा में निवास करते थें। ये परम वैष्णव थे। भगवान् विष्णु की स्तुति में इनके सरस पद्यों को पढ़कर कोई भी आलोचक इनकी अहैतुकी भक्ति से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। काशी इनकी जन्मभूमि न होते हुए भी कर्मभूमि थी।

#### समय

शाहजहाँ तथा दाराशिकोह के समकालीन होने के कारण पण्डितराज का समय भली-भाँति निश्चित किया जा सकता है। इन्होंने शाहजहाँ की प्रशंसा में अपना एक पद्म रसगंगाधर में दिया है । दाराशिकोह की प्रशंसा में इनका 'जगदाभरण' नामक पूरा काव्य ही है। शाहजहाँ के दरबार के सरदार नवाब आसफ खाँ के आश्रय में भी ये कुछ दिन रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। आसफ खाँ की मृत्यु १६४१ ई० में हुई थी। उसी के दु:ख में इन्होंने 'आसफ-विलास' नामक ग्रन्थ लिखा है। इसलिये इनका समय १७वीं शताबदी का मध्यभाग सिद्ध होता है।

पण्डितराज जगन्नाथ ने बहुत से काव्यग्रन्थों की 'रचना की है जिनमें भामिनी-विलास, गंगालहरी, करुणालहरी, अमृतलहरी, लक्ष्मीलहरी, आसफविलास, जगदाभरण,

१. दिख्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः।

२. दिवलीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान् प्रियंतुं समर्थः। श्रम्येन केन।पि नृपेण दत्तं शाकाय वा स्यात् लवणाय वा स्यात्॥

३. मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते ।

४. भूमीनाथ-शहाबुदीन-भवतस्तुल्यो गुणानां गणै-रेतद्भृतभवप्रपञ्चिवषये नास्तीति किं ब्रूमहे। धाता नृतनकारणैर्यदि पुनः सृष्टि नवां भावये-न्न स्यादेव तथापि तावकतुलालेशं द्धानो नरः॥

<sup>-</sup>रसगंगाधर, पृ० २१०।

प्राणाभरण, सुधालहरी, यमुना-वर्णन चम्पू प्रसिद्ध हैं। भट्टोजिदीक्षित की मनोरमा के खण्डन के लिए इन्होंने 'मनोरमाक्चमर्दन' नामक व्याकरण-ग्रन्थ भी लिखा है।

## रसगंगाधर

अलंकार-जगत् में इनका सबसे श्रेष्ठ ग्रन्थ रसगंगाधर है। यह इवन्यालोक तथा काव्यप्रकाश के समान महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थ में जो उदाहरण दिये हैं वे सब इन्हों की रचना हैं। पण्डितराज केवल आलंकारिक ही नहीं थे, प्रत्युत एक उत्कृष्ट किव भी थे। रसगंगाधर के अधूरा होने पर भी यह ग्रन्थ नितान्त महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में केवल दो आनन या अध्याय हैं। प्रथम आनन में काव्य का लक्षण 'रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द' किया गया है। इसकी पृष्टि करते समय इन्होंने प्राचीन आलंकारिकों के काव्य-लक्षण की पूरी समीक्षा की है। प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य हेतु बतलाकर इन्होंने काव्य के चार विभाग या प्रकार निश्चित किये हैं—(१) उत्तमोत्तम, (२) उत्तम, (३) मध्यम, (४) अधम। तदनन्तर रस का सांगोपांग विवेचन ग्रन्थकार ने किया है। दितीय आनन के आरम्भ में ध्विन के प्रभेदों का विवेचन कर अभिया और लक्षणा की समीक्षा है। तदनन्तर अलंकारों का निष्ट्रपण किया गया है। इन्होंने केवल ७० अलंकारों का वर्णन किया है। उत्तरालंकार के वर्णन से यह ग्रन्थ समाप्त होता है।

रसगंगाधर के अधूरे लिखे जाने के कारण यह नहीं समझना चाहिये कि इस प्रन्थ के लिखते समय लेखक का देहावसान हो गया था, क्योंकि 'चित्रमीमांसा-खण्डन' नामक ग्रन्थ के उल्लेख से पता चलता है कि पण्डितराज जगन्नाथ ने इस ग्रन्थ की रचना रसगंगाधर के निर्माण के अनन्तर की।

पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक अलंकार ग्रन्थ के खण्डन करने के लिए ही 'चित्रमीमांसाखण्डन' का प्रणयन किया था। अप्पय दीक्षित ने अलंकारों के निरूपण के लिए रुग्यक के 'अलंकारसर्वस्व' तथा जयरथ की 'विमिश्ति' टीका से विपुल सामग्री ग्रहण की थी। अप्पय दीक्षित के खण्डन के अवसर पर पण्डितराज ने इन ग्रन्थकारों की भी कटु आलोचना की है। यह आलोचना कटु होते हुए भी यथार्थ है।

निर्माय नृतनमुदाहरणस्वरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्।
 कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका-जनन-शक्तिभृता मृगेण॥

रसगंगाधर पाण्डित्य का निकषप्रावा समझा जाता है। जगन्नाथ ने इस ग्रन्थ में पाण्डित्य तथा वैदग्व्य का अद्भुत संमिश्रण प्रस्तुत किया है। इनके लिखने की शैली बड़ी ही उदात्त तथा ओजस्विनी है। अपने प्रतिपक्षी के मत का खण्डन करने में इनकी बृद्धि बड़ी ही तीव्रता से चलती थी। इनकी आलोचना निष्पक्ष होती थी और खण्डन के अवसर पर विलक्षण तीवता दिखलाती थी। इन्होंने मम्मट और आनन्द-वर्धन की भी आलोचना करने में कोई संकोच नहीं किया है। परन्त्र विशेष खण्डन इन्होंने अप्यय दीक्षित के मत का किया है। इस आलोचना में इतना व्यक्तिगत आक्षेप तथा कद्भता है कि अनेक आलोचक इसे जातिगत विद्वेष समझते हैं। अप्पय दीक्षित अत्यन्त सुप्रसिद्ध द्रविड पण्डित थे और पण्डितराज तैलंग ब्राह्मण थे। अप्पय दीक्षित की विशेष कीर्तिको दबाने के लिए ही पण्डितराज ने यह अनुचित प्रहार किया है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में मम्मट, रुट्यक, जयरथ को अधिकता से उद्धत किया है। विद्याधर. विद्यानाथ तथा विश्वनाथ के निर्देश के अनन्तर इन्होंने अलंकार-भाष्यकार का उल्लेख किया है (पृ० २३६, ३६५)। इसके लेखक रुध्यक के टोकाकार जयरथ ही हैं। जयरथ ने स्पष्ट ही लिखा है कि उन्होंने 'अलंकारभाष्य' नामक ग्रन्थ बनाया था। इन्होंने 'अलंकार रत्नाकर' ग्रन्थ का भी निर्देश किया है ( पृ० १६३, १६५), जो शोभाकरमित्ररचित अलंकाररत्नाकर प्रतीत होता है।

### टोका

रसगंगाधर की केवल दो टीकार्ये उपलब्ध हैं जिनमें नागेश भट्ट कृत 'गुरुमर्म-प्रकाशिका' ही अब तक प्रकाशित हुई है। नागेश भट्ट का अपना विषय व्याकरण है जिसमें इन्होंने अनेक सुन्दर ग्रन्थों की रचना की है। ये काशी के महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और इनका उपनाम काले था। ये शिवभट्ट और सतीदेवी के पुत्र थे। भट्टोजिदोक्षित के पौत्र तथा वीरेश्वर दीक्षित के पुत्र हरि दीक्षित के ये शिष्य थे। मट्टोजीदीक्षित स्वय शेष श्रीकृष्ण के शिष्य थे, जिनके पुत्र शेष वीरेश्वर पण्डितराज जगनाथ के गुरुओं में अन्यतम थे। इस प्रकार नागोजी भट्ट पण्डितराज जगन्नाथ से केवल दो पीढ़ी बाद में हुए थे। भानुदत्त की रसमंजरी पर नागेश की टीका की एक हस्तलिखित प्रति १७१२ ई० में लिखी गई थी। इस प्रकार नागेश का समय १८वीं शताब्दी का आरम्भकाल है।

अलंकार-शास्त्र पर लिखे गये इनके ग्रन्थों का नाम इस प्रकार है-

- (१) गुरुमर्म-प्रकाशिका—यह जगन्नाथ के रस-गंगाधर पर टोका है। (२) बृहत् तथा लघु उद्योत—यह गोविन्द ठक्कुर के काव्यप्रदीप की टीका है।
- (३) उदाहरण दीपिका—यह मम्मट के ग्रन्थ का विवरण है। (४) अलंकारसुधा

अगैर विषमपदव्याख्यान षट्पदानन्द—अप्यय दीक्षित के कुवलयानन्द की दो टीकायें हैं। (४) प्रकाश—यह भानुदत्त की रसमंजरी की टीका है।

रसगंगाधर की एक दूसरी टीका का भी पता चला है जिसका नाम 'विषमपदी' है, परन्तु यह अब तक अप्रकाशित है। और इसके ग्रन्थकार का भी पता नहीं चलता।

# ४१--विश्वेश्वर पण्डित

ये अल्मोड़ा जिला के अन्तर्गंत पाटिया ग्राम के पाण्डेय थे। पर्वतीय ब्राह्मणों में 'पाटिया के पाण्डे' लोगों का कुल आज भी अपनी विद्वता तथा सच्चरित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका समय १ द्वीं शताब्दी का आरम्भ निश्चित रूपेण हैं (१७०० ई०)। ये अपने समय के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान् थे। इनके पिता का नाम 'लक्ष्मीघर' था जिनका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थों के अन्त में किया है। अप्पय दीक्षित तथा पण्डितराज जगन्नाथ का खण्डन इन्होंने यत्र-तत्र किया है। इन्होंने दण्डी के किसी टीकाकार मिल्लिनाथ (पृ० ७३), चण्डीदास (पृ० १२५,१६६), महेश्वर (पृ० ४६) तथा काव्यडाकिनी का उल्लेख अलंकार कौस्तुभ में किया है। इनके जेठे भाई का नाम उमापित था। (पृ० ३८७)। ये साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण तथा न्याय के भी प्रकाण्ड पण्डित थे। वैयाकरणसिद्धान्त-सुधानिधि (चौ० सं० सी०) इनका भाष्यानुसारी विद्याल ग्रन्थराज है। तर्ककुत्हल तथा दीधितप्रवेश इनके तर्कशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं।

इनके साहित्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ न चे दिये जाते हैं-

(१) अलंकारकोस्तुर्भ — विश्वेशवर पण्डित का सबसे मूर्धन्य ग्रन्थ यही है। अलंकार-कोस्तुभ हमारी हिष्ट में पण्डितराज की शैली में निबद्ध साहित्य शास्त्र का अन्तिम प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसकी महती विशेषता है अलंकारों के स्वरूप का प्रामाणिक विवेचन जिसमें स्थान स्थान पर अप्पय दीक्षित तथा पण्डितराज के मत का खण्डन बड़ी युक्तिमत्ता के साथ किया है। उपमा के रूप तथा प्रभेदों का विवेचन डेढ़ सौ पृष्ठों में किया गया है। विश्वेशवर का पाण्डित्य बड़ा ही व्यापक था। वे साहित्य के अतिरिक्त न्याय तथा व्याकरण के अप्रतिम पण्डित प्रतीत होते हैं। पूरा ग्रन्थ नव्यन्याय की रीति से रचा गया है। अतः इनकी उत्कृष्टता तथा प्रामाणिकता में किसी प्रकार का वैमत्य नहीं हो सकता। अलंकार-कौस्तुभ को 'नानापक्षविभावन-

प्रन्थकार की व्याख्या के साथ प्रकाशित 'काव्यमाला' संस्था ६६,
 सं० १६६८।

कुतुक' कहते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अलंकार के विषय में विभिन्न मतों की आलोचना के लिए ही इस ग्रन्थ का निर्माण किया था।

- (२) श्र**लंकार-मुक्तावलि<sup>9</sup>—अ**लंकार कौस्तुम का सरल संक्षिप्त संस्करण । इसमें कौस्तुम की कारिकाओं पर संक्षिप्त व्याख्या है ।
  - (३) **रस-चन्दिका** नायिका भेद तथा रस का सामान्य विवेचनात्मक ग्रन्थ ।
  - ( **४**) **श्रलंकार-प्रदीप<sup>र</sup>—इसमें अर्थालंकार का सुगम विवेचन है।**
- (५) कवीन्द्रकर्याभरण —इस ग्रन्थ में चार परिच्छेद हैं और चित्रकाच्य का बड़ा ही सुन्दर और प्रामाणिक विवरण यहाँ उपलब्ध होता है। यह ग्रन्थ 'विदग्ध-मुखमण्डन' की शैलो पर लिखा गया है, परन्तु विवेचन में उससे कहीं अधिक रोचक तथा प्रामाणिक है। प्रहेलिका तथा नाना प्रकार की चित्र-जातियों के ज्ञान के लिए यह हमारे शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रन्थ है।

## ४२---नरसिंह कवि

इस किन की उपाधि थी—अभिनव कालिदास । किन ने यह ग्रन्थ अपने आश्रय-दाता 'नञ्जराज' की प्रशंसा में लिखा है। पुस्तक तो है अलंकार-शास्त्र की, परन्तु समग्र उदाहरण 'नञ्जराज' के निषय में ही दिये गये हैं। ये नञ्जराज महीसूर के अधिपति के मन्त्री थे तथा १ दनीं शताब्दी में उस देश पर शासन कर रहे थे। भारी प्रतापी थे और महाराष्ट्रों तथा मुसलमानों के आक्रमण से देश की रक्षा करने में समर्थ थे। महाराजा तो नाममात्र के शासक थे; शासन का समग्र कार्य नञ्जराज के ही हाथों सिद्ध होता था। नरसिंह किन भी मैसूर के ही निवासी थे तथा नञ्जराज के आश्रित थे। समय १ द शतक।

'नखराजयशोभूषण' ठीक शिवराजभूषण के समान ही ग्रन्थ है। इसमें ७ विलास हैं, जिनमें (१) नायक, (२) काव्य, (३) घ्विन, (४) रस, (५) दोष, (६) नाटक, (७) अलंकार का क्रमशः निरूपण किया गया है। इस प्रकार यहाँ काव्य तथा नाट्य का एक साथ ही सरल विवेचन प्रस्तुत किया गया है। षष्ठ विलास में किंव ने अपने आश्रयदाता की स्तुति में एक पूरा नाटक ही बना रखा है जिसमें 'नाटक' के समस्त लक्षणों का समावेश किया गया है। यह ग्रन्थ विद्यानाथ रचित 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' के अनुकरण पर लिखा गया है जिसकी विशेष छाया—ग्रन्थ की योजना तथा उदाहरणों पर—स्पष्ट रूप से पड़ी है।

१. काशी संस्कृत सीरीज, सं० ५४; काशी ११८४ सं०।

२. काशी संस्कृत सीरीज, सं० ५३; काशी १६८३ सं०।

३. काच्यमाला, श्रष्टम गच्छक में प्रकाशित, पृ० ५१-१०८; ११११ ।

४. काष्यमाला सीरीज में प्रकाशित।

५. गा० श्रो० सी० प्रन्थसंख्या ४७।

# उपसंहार

अलंकार-शास्त्र का यही क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण है। इसके अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह हमारा साहित्यशास्त्र ६०० ई० से १८०० ई० तक, अर्थात् १२०० वर्षों के सुदीर्घ काल में फैला हुआ था। इसका आरम्भ-काल ६०० ई० से भी प्राचीन है। भरत के नाट्यशास्त्र (२०० ई०) में भी अलंकार-शास्त्र का विवरण उपलब्ध होता है, परन्तु उस समय हमारा शास्त्र नाट्यशास्त्र का एक सामान्य अंग-मात्र ही था। इस शास्त्र का उद्गम भारत के किस प्रान्त में हुआ ? इसका यथार्थ विवरण हम नहीं दे सकते । परन्तु इसकी विकासभूमि से हम पूर्णतः परिचित हैं। शारदा-देश कश्मीर ही साहित्य-शास्त्र के विकास की पवित्र भूमि है। भरत के निवास-स्थान का हमें ज्ञान नहीं हैं, परन्तु भामह, उद्भट, खट, मुकुल भट्ट, बानन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, रुव्यक, मम्मट, भट्टनायक, कुन्तक, महिमभट्ट जैसे महनीय आलोचकों की जन्मभूमि कश्मीर देश ही थी-यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। बिल्हण शारदा देश ( कश्मीर ) को कविता-विलास तथा केशर-प्ररोह की जननी मानते हैं। इनमें हम अलंकार-शास्त्र के नाम को भी जोड़कर यह भली-भाँति उद्घोषित कर सकते हैं कि जिस कश्मीर में किवयों ने अपनी कमनीय काव्यमाला का प्रदर्शन किया, उसी देश में काव्य के मर्मज्ञों ने काव्य की यथार्थ समीक्षा भी की । अतः यह भूमि संस्कृत के ं महाकवियों की ही नहीं, प्रत्युत संस्कृत के महनीय आलोचकों की भी जन्मदात्री है। हमारे आलोचना-शास्त्र का जो सारभूत मौलिक अंश है उसका विवेचन और विवरण इसी कश्मीर देश में किया गया। प्राचीन आलंकारिकों में दण्डी ही ऐसे हैं जो कश्मीरी न होकर दक्षिण देश के निवासी थे। पिछले युग में मध्यभारत, गुजरात, दक्षिण ( महाराष्ट्र ) तथा बंगाल में भी साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थों का प्रणयन किया गया। इन प्रान्तों के ग्रन्थकार विशेषतः 'व्याख्याकाल' से सम्बन्ध रखते हैं। फलतः उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या लिखकर सिद्धान्तों का परिबृहण किया। मौलिक तथ्यों का भी उद्घाटन किया, परन्तु काश्मीरी आलोचकों की देन के सामने उनकी देन परिमाण में न्यून है। परन्तु हमारा शास्त्र कभी भी स्थावर नहीं रहा-एकदम जड़ तथा गतिशून्य । यह क्रमशः विकासशील शास्त्र है जिसका परिचय प्रत्येक शताब्दी में आलोचक को पदे-पदे प्राप्त होता है।

भारतीय अलंकार-शास्त्र के इतिहास को मोटे तौर से हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं—

- १. प्रारम्भिक काल ( अज्ञात काल से भामह तक )।
- २. रचनास्मक काला (भामह से आनन्दवर्धन तक) ६५० ई० से ८५० ई० तक।
  - (क) भामह, उद्भट और खट ( अलंकार सम्प्रदाय )।
  - (ख) दण्डी और वामन (रीति सम्प्रदाय)।
  - (गं, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक आदि ( रस-सम्प्रदाय )।
  - (घ) आनन्दवर्धन ( ध्वनि-सम्प्रदाय )।
- ३. निर्णायात्मक काला ( आनन्दवर्धन से मम्मट तक; ५५० ई० से १०५० ई० )।
  - (क) अभिनवगुप्त ।
  - (ख) कुन्तक ।
  - (ग) महिमभट्ट ।
  - (घ) रुद्रभट्ट ।
  - (ङ) धनञ्जय ।

- (च) भोजराज।
- ४. ड्यांख्या-काल ( मम्मट से जगन्नाथ तक;

१०५० ई० से १७५० ई० )।

- (क) मम्मट, रुट्यक, विश्वनाथ, हेमचन्द्र, विद्याघर, विद्यानाथ, जयदेव, अप्पयदीक्षित आदि (व्विन मत)।
- (ख) शारदातनय, शिंगभूपाल, भानुदत्त, रूपगोस्वामी आदि (रसमत)।
- (ग) राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अरिसिंह और अमरचन्द्र, देवेश्वर आदि। (कविशिक्षा)
- (घ) जगन्नाथ पण्डितराज, विश्वेश्वर पाण्डेय ।

जैसा कि पहले कहा गया है, साहित्य-शास्त्र के आरम्भ का पता नहीं चलता कि कौन-सा ग्रन्थ सबसे पहिले लिखा गया था और उसका समय क्या था? भरत के नाटच-शास्त्र में चार अलंकार, दश गुण और दश दोषों का वर्णन कर ही अलंकार-शास्त्र की इतिश्री मानी गई है। मामह के काव्यालंकार से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसके पहिले अनेक ग्रन्थ साहित्य-शास्त्र पर निर्मित हो चुके थे, परन्तु न तो इनके ग्रन्थों का ही पता है और न ग्रन्थकारों का। भारत और भामह के बीच का ग्रुग हमारे शास्त्र के इतिहास में अन्धकार-ग्रुग है। इस ग्रुग के केवल एक आलोचक का पता चलता है और वे हैं मेधावी। भामह का काव्यालंकार इस प्रथम ग्रुग का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है और इसी पुस्तक के आधार पर मिन्न कपने भिन्नक्ताय में अलंकारों का विधान प्रस्तुत किया है। इन्होंने ३८ स्वतन्त्र अलंकारों का सिन्नवेश अपने ग्रन्थ

में किया है। इस युग में नाटचरस की विस्तृत व्याख्या भरत ने की थी। परन्तु काव्य में रस की महत्ता की ओर अभी विशेष व्यान नहीं गया था।

साहित्य-शास्त्र का रचनात्मक युग् भामह से आरम्भ होकर आनन्दवर्धन तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ६५० ई०) हमारे शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय काव्य के मौलिक तत्त्वों की उद्भावना हमारे आचोचकों ने की। एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्रट काव्य के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे जो अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं और जिनकी ओर काव्य के पाठकों का घ्यान सर्वप्रथम आकृष्ट होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शास्त्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और वामन कविता की रीति तथा तत्संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अलंकार तो केवल उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के फलस्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी यूग में हुई। इन ग्रन्थकारों की रचना के साथ ही साथ भरत के नाटच-शास्त्र की गहरी छानबीन इसी युग में आरम्भ हुई। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से भरत के ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बड़ा उद्योग किया, परन्तु यह रसवाद अभी तक नाटच के सम्बन्ध में ही था। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन आनन्दवर्धन से आरम्भ होता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आनन्दवर्धन इसी युग की विभूति हैं। इन्होंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काव्य में की तथा उसकी पूर्ण व्याख्या के लिए व्विन के सिद्धान्त की सद्भावना की। इतने से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने अलंकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्यपद्धति में समुचित स्थान दिया। इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने काव्य का सर्वांगीण वर्णन सर्वप्रथम अपने प्रत्थ में उपस्थित किया। अलंकारशास्त्र के इतिहास में यह काल सुवर्ण-युग माना जाता है, क्योंकि साहित्य-शास्त्र के भिन्त-भिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूले-फले।

तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जा सकता है। यह आनन्दवर्धन से आरम्म होकर मम्मट तक (अर्थात् ५४० ई० से १०५० ई०) जाता है। आनन्द-वर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्विन के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में दो सौ वर्ष का समय लगा। एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या करगे में लगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रबल विरोध करने में संलग्न थे। भट्टनायक, कुन्तक तथा महिमभट्ट की साहित्यिक कृतियों का यही युग है। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने व्विन के खण्डन करने का बड़ा ही उग्र प्रयत्न किया, परन्तु मम्मट ने इन

विरोधी मतों की व्यर्थता दिखलाकर व्विन के मत को ही सर्वतः पुष्ट किया और उसे इतने दृढ आधारों पर सुव्यस्थित कर दिया कि बाद के आलंकारिकों की उसे खण्डन करने का साहस ही नहीं हुआ।

इस शास्त्र का अन्तिम काल व्याख्या-काल कहलाता है, जो मम्मट से आरम्भ होकर पण्डितराज जगन्नाथ तक (१०५० ई० से १७५० ई०), अर्थात् ७०० वर्षौ तक फैला रहा। इस युग में कुछ आचार्यों ने (हेमचन्द्र, विश्वनाथ और जयदेव आदि ) पूरी काव्य-पद्धति की समीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की। कुछ लोगों ने काव्य के विविध अंगों-विशेषतः अलंकार तथा रस-पर पृथक् ग्रन्थों का निर्माण किया । रूप्यक और अप्पयदीक्षित ने अलंकारों का विशेष वर्णन किया है। शारदातनय तथा शिगभूपाल ने अपने नाटच-विषयक ग्रन्थों में रस का बड़ा ही सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है। भानुदत्त ने भी इस कार्य में विशेष सहयोग दिया है। रूपगोस्वामी ने गौडीय मत के अनुसार मधुर रस की व्याख्या कर रस-साधना का मार्ग प्रशस्त बनाया । कुछ आलोचकों ने कान्य के न्यावहारिक रूप को बतलाने के लिए कवि-शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण किया। राजशेखर की काव्य-मीमांसा यद्यपि इसके पूर्व युग से संबद्ध है, तथापि इसमें किव-शिक्षा का ही विषय विशेष रूप से वर्णित है। क्षेमेन्द्र ने इसी युग में औचित्य के सिद्धान्त का व्यवस्थापन किया। अरिसिह और अमरचन्द्र तथा देवेश्वर ने 'कवि-कल्पलता' के द्वारा कविशिक्षा के विषय को व्यवस्थित तथा लोकप्रिय बनाया। प्राचीन युग में मान्य अलंकार-ग्रन्थों पर सैकड़ों टीकाएँ तथा व्याख्याएँ इस काल में लिखी गईं, जिनमें मौलिकता की अपेक्षा विद्वता ही अधिक है।

इस युग के अन्त में दो बहुत बड़े प्रौढ आलंकारिक उत्पन्न हुए जिनक नाम पण्डितराज जगन्नाथ और वेरिश्वर पाण्डेय हैं। वीरिश्वर पाण्डेय ने 'अलंकार कौस्तुम' लिखकर अपने प्रकृष्ट पाण्डित्य का परिचय दिया। इनकी तुलना में पण्डितराज जगन्नाथ का कार्य विशेष मौलिक तथा उपादेय है। खण्डित होने पर इनका ग्रन्थ 'रसगंगाधर' युक्तिमत्ता और विवेचनशैली की दृष्टि से अलंकारशास्त्र में अद्वितीय ग्रन्थ है। अलंकार-शास्त्र की गोधूलि-वेला में लिखे जानेपर भी यह प्रौढता, गम्भीरता तथा विद्वत्ता में उसके मध्याह्न-काल में लिखे गये ग्रन्थों से टक्कर लेता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र में व्वित का सिद्धान्त ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः इसको दृष्टि में रखकर हम साहित्यशास्त्र के इतिहास को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—(१) पूर्व-व्वितिकाल, (२) व्वितिकाल और (३) पश्चात्-व्वितिकाल। आनन्दवर्धन व्वितिसम्प्रदाय के उद्भावक हैं। अतः आरम्भ से लेकर आनन्दवर्धन तक का काल पूर्वव्वितिकाल कहलाता है। इस काल में रस-मत, अलंकार-मत तथा रीति-मत का विवेचन प्रस्तुत किया गया था। आनन्दवर्धन से मम्मट तक

में किया है। इस युग में नाटचरस की विस्तृत व्याख्या भरत ने की थी। परन्तु काव्य में रस की महत्ता की ओर अभी विशेष व्यान नहीं गया था।

साहित्य-शास्त्र का रचनात्मक युग् भामह से आरम्भ होकर आनन्दवर्धन तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ६५० ई०) हमारे शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय काव्य के मौलिक तत्त्वों की उद्भावना हमारे आचोचकों ने की। एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्रट काव्य के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे जो अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं और जिनकी ओर काव्य के पाठकों का घ्यान सर्वप्रथम आकृष्ट होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शास्त्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और वामन कविता की रीति तथा तत्संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अलंकार तो केवल उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के फलस्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी यूग में हुई। इन ग्रन्थकारों की रचना के साथ ही साथ भरत के नाटच-शास्त्र की गहरी छानबीन इसी युग में आरम्भ हुई। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से भरत के ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बड़ा उद्योग किया, परन्तु यह रसवाद अभी तक नाटच के सम्बन्ध में ही था। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन आनन्दवर्धन से आरम्भ होता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आनन्दवर्धन इसी युग की विभूति हैं। इन्होंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काव्य में की तथा उसकी पूर्ण व्याख्या के लिए व्विन के सिद्धान्त की सद्भावना की। इतने से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने अलंकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्यपद्धति में समुचित स्थान दिया। इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने काव्य का सर्वांगीण वर्णन सर्वप्रथम अपने प्रत्थ में उपस्थित किया। अलंकारशास्त्र के इतिहास में यह काल सुवर्ण-युग माना जाता है, क्योंकि साहित्य-शास्त्र के भिन्त-भिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूले-फले।

तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जा सकता है। यह आनन्दवर्धन से आरम्म होकर मम्मट तक (अर्थात् ५४० ई० से १०५० ई०) जाता है। आनन्द-वर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्विन के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में दो सौ वर्ष का समय लगा। एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या करगे में लगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रबल विरोध करने में संलग्न थे। भट्टनायक, कुन्तक तथा महिमभट्ट की साहित्यिक कृतियों का यही युग है। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने व्विन के खण्डन करने का बड़ा ही उग्र प्रयत्न किया, परन्तु मम्मट ने इन

द्वितीयेऽपि भणिति वैचित्र्येण भोगकृत्यत्वेन वेति द्वैविध्यम् । इति पञ्चसु पक्षेष्वाद्य उद्भटादिभिरङ्गीकृतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थी भट्टनायकेन, पञ्चमः आनन्दवर्धनेन ।

आनन्दवर्धन ने घ्विन के विरोधी तीन मतों का उल्लेख किया है—अभाव-वादी, भक्तिवादी तथा अनिर्वचनीयतावादी। अभाव-वादियों में भी तीन छोटे छोटे सम्प्रदाय हैं। कुछ तो गुण-अलंकार आदि को काव्य का एकमात्र उपकरण मानकर घ्विन की सत्ता को बिलकुल तिरस्कृत करते हैं, परन्तु कुछ लोग अलंकार के भीतर ही घ्विन का भी समावेश करते हैं। भिक्तिवादी लक्षणा के द्वारा घ्विन की कार्यसिद्धि मानते हैं। अनिर्वचनीयतावादी घ्विन के स्वरूप को शब्द से अगोचर बताकर घ्विन को अनिर्वचनीय बताते हैं। आनन्दवर्धन ने तीनों मतों का पर्याप्त खण्डन कर घ्विन की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की है। इन मतों का पृथक् वर्णन न देकर हम अलंकार-शास्त्र के प्रसिद्ध सम्प्रदायों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

अलंकारशास्त्र के सम्प्रदाय मुख्यतः चार ही हैं; वक्राक्ति तथा औचित्य सिद्धान्त-मात्र हैं।

- (१) रस-सम्प्रदाय-भरतमुनि
- (२) अलंकार-सम्प्रदाय-भामह, उद्भट तथा रुद्रट
- (३) गुण-सम्प्रदाय-दण्डो तथा वामन
- ( ४ ) व्वति-सम्प्रदाय—आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त वक्रोक्ति-सिद्धान्त—कुन्तक तथा औचित्य-सिद्धान्त—क्षेमेन्द्र

#### (१) रस-सम्प्रदाय

राजशेखर के कथनानुसार निन्दिकेश्वर ने ब्रह्माजी के उपदेश से सर्वप्रथम रस का निरूपण किया। परन्तु निन्दिकेश्वर के रसविषयक मत का पता नहीं चलता। उपलब्ध रस-सिद्धान्त भरतमुनि के साथ सम्बद्ध है। भरत रस-सम्प्रदाय के प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। नाट्यशास्त्र के षष्ठ तथा सप्तम अध्यायों में रस और भाव का जो निरूपण प्रस्तुत किया गया है वह साहित्यसंसार में एक अपूर्व वस्तु है। भरत के समय में नाट्य का ही बोलबाला था। इसलिए भरत ने नाट्यरस का ही विन्तुत, व्यापक तथा मामिक विवेचन प्रस्तुत किया है। रस-सम्प्रदाय का मूलभूत सूत्र है— 'विभावानु-भाव-व्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तः'। अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र जितना छोटा है विचार करने में यह उतना ही सार-गिनत है। भरत ने इसका जो भाष्य लिखा है वह बड़ा ही सुगम है। भरत के टीकाकारों ने इस सूत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की हैं, जिनमें

चार मत प्रधान हैं। इन टीकाकारों के नाम हैं— भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुत । भट्टलोल्लट उत्पत्तिवादी हैं। वे रस को विभावादि का कार्य मानते हैं। शंकुक विभावादिकों के द्वारा रस की अनुमिति मानते हैं। उनकी सम्मित में विभावादिकों से तथा रस से अनुमापक-अनुमाप्य सम्बन्ध है। मट्टनायक भुक्तिवादी हैं। उनकी सम्मित में विभावादि का रस से भोजक-भोज्य सम्बन्ध है, जिसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व तथा भोजकत्व नामक दो नवीन व्यापार भी स्वीकार किया है। अभिनवगुत व्यक्ति-वादी हैं। उन्हों का मत अधिक मनोवैज्ञानिक है और इसलिए उनका मत समस्त आलंकारिकों के आदर तथा श्रद्धा का पात्र है। समग्र स्थायी-भाव वासना-रूप से सहृदयों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। विभावादिकों के द्वारा ये ही सुत्त स्थायी-भाव अभिव्यक्त होकर आनन्दमय रस का रूप प्राप्त कर लेते हैं।

रस की संख्या के विषय में आलंकारिकों में मतभेद दीख पड़ता है। भरत ने आठ रस माने हैं—(१) श्रृंगार, (२) हास्य, (३) करुण, (४) रौद्र, (४) वीर, (६) भयानक, (७) बीभत्स और (६) अद्भुत। शान्त रस के विषय में बड़ा विवाद है। भरत तथा धनख्य ने नाटक में शान्तरस की स्थित अस्वीकार की (श्रमपि केचित् प्राहु: पुष्टिनिट्येषु नैतस्य—दशरूपक ४।३५)। नाटक अभिनय के द्वारा ही प्रदिश्ति किया जाता है और शान्तरस सब कार्यों का विरामरूप है। ऐसी दशा में शान्त का प्रयोग नाटक में हो नहीं सकता। काव्यादिकों में शान्त की सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है। आनन्दवर्धन के अनुसार महाभारत का मूल रस शान्त ही है। छट ने 'प्रयान' को भी रस माना है। विश्वनाथ 'वात्सल्य' को रस मानने के पक्षपाती हैं। गौड़ीय वैष्णवों की सम्मित में 'मधुर रस' सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम रस है। साहित्य में रस-मत की बड़ी महत्ता है। लोकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक—जो की खव्य से मर्माहत होकर महित्य विल्मीकि को स्फुरित हुआ—रसमय ही था। इस रस को सब सम्प्रदायों ने अपनाया है, परन्तु अपने-अपने मतानुसार इसे ऊँचा-नीचा स्थान दिया है।

#### (२) अलंकार-सम्प्रदाय

अलंकार-मत के प्रधान प्रवर्तक आचार्य भामह हैं तथा इसके पोषक हैं 'भामह' के टीकाकार छद्रट तथा उद्भट। दण्डी को भी अलंकार की प्रधानता किसी न किसी रूप में स्वीकृत थी। इस सम्प्रदाय के अनुसार अलंकार ही काव्य का जीवातु है। जिस प्रकार अग्नि को उष्णता-रहित मानना उपहास्यास्पद है, उसी प्रकार काव्य को अलंकारहीन मानना अस्वाभाविक है। अलंकारों का विकास धीरे-धीरे हो होता आया है। भरत के नाटचशास्त्र में तो चार ही अलंकारों का नामनिर्देश मिलता है—अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक। मूल अलंकार ये ही हैं जिनमें एक तो है शब्दालंकार और

तीन हैं अर्थालंकार । इन्हीं चार अलंकारों का विकास होकर कुवलयानन्द में १२५ अलंकार माने गये हैं । अलंकारों के इस विकाम के लिए अलग अनुशीलन की आवश्य-कता है । अलंकारों के स्वरूप में भी अन्तर पड़ता गया । भामह की जो वक्रोक्ति है वह वामन में नये परिवर्तित रूप में दीख पड़ती है । अलंकारों के विभाग के लिए कितपय सिद्धान्त भी निश्चित किये गये हैं । रुद्रट ने पहले-पहल यह संकेत किया और औपम्य, वास्तव, अतिशय और श्लेष को अलंकारों का मूल माना । इस विषय में एकावलीकार विद्याधर का निरूपण बड़ा ही युक्तियुक्त और वैज्ञानिक है । उन्होंने औपम्य, विरोध, तर्क आदि को अलंकार का मूल विभेदक मानकर इस विषय की बड़ी सुन्दर समीक्षा की है ।

अलंकार-मत को मानने वाले आचार्यों को रस का तत्त्व अज्ञात न था, परन्तु उन्होंने इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर अलंकार का ही एक प्रकार माना है। रसवत्, प्रेय, उर्जस्वी और समाहित—इन चारों अलंकारों के भीतर रस और भाव का समग्र विषय भामह के द्वारा अन्तर्निविष्ट किया गया है। दण्डों भी रसवत् अलंकार से परिचित हैं। उन्होंने आठ रस और आठ स्थायी भावों का निर्देश किया है। इस प्रकार अलंकारमत के ये आचार्य रसतत्त्व को भलो-भाँति जानते हैं। पर उसे अलंकार का ही एक प्रकार मानते हैं। वे प्रतीयमान अर्थ से भी परिचित हैं जिसे उन्होंने समासोक्ति, आक्षेप आदि अलंकारों के भीतर माना है। अलंकार के विशिष्ट अनुशीलन तथा व्याख्या करने से वक्रोक्ति तथा व्वनि की कल्पना प्रादुर्भूत हुई। इस प्रकार साहित्य-शास्त्र के इतिहास में अलंकार-मत की बड़ी विशेषता है।

## (३) रीति-सम्प्रदाय

रीति-मत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। उनके मत से रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति क्या है ? पदों की विशिष्ट-रचना है। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलिम्बत रहती है। इसलिए रीति-मत 'गुण-सम्प्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। वैदर्भी और गौडी रीतियों के विभेद को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन ने गुणों को शब्दगत तथा अर्थगत मानकर उनकी संख्या द्विगुणित कर दी है। दश गुणों का नाम-निर्देश तो भरत के नाटचशास्त्र में ही किया गया है। उनके नाम ये

श्रङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती ।
 श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥

हैं— श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता तथा कान्ति । दण्डी ने भी इनका निर्देश किया है जिन्हें वे वैदर्भ मार्ग का प्राण बतलाते हैं। वामन ने वैदर्भी रीति के लिए इन दश गुणों की आवश्यकता स्वीकार की है। गौडी के लिए ओज और कान्ति की, पाञ्चाली के लिए माधुर्य तथा प्रसाद की सत्ता आवश्यक बतायी है।

रीति-सम्प्रदाय ने अलंकार और गुण का मेद स्पष्ट कर साहित्य का बड़ा उपकार किया है। वामन का कथन है कि कान्य-शोभा के करने वाले धर्म गुण हैं और उसके अतिशय करने वाले धर्म अलंकार हैं। (कान्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा:, तदिविशयहेतवोऽलङ्कारा:)। अलंकार-सम्प्रदाय की अपेक्षा इस सम्प्रदाय की आलोचक हिष्ट अन्तर्मुखी तथा पैनी दीख पड़ती है। भामह आदि ने तो रस को अलंकार मानकर उसे कान्य का बहिरङ्ग साधन ही स्वीकार किया है, परन्तु वामन ने कान्त-गुण के भीतर रस का अन्तर्निवेश कर कान्य में रस की महत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने वक्रोक्ति के भीतर ध्विन का अन्तर्भव किया है। इस प्रकार रीति-सम्प्रदाय का विवेचन कहीं अधिक हदयंगम तथा ज्यापक है।

#### वक्रोक्ति-सिद्धान्त

वक्रोक्ति को काव्य का जीवित सिद्ध करने का श्रेय आचार्य कुन्तक को ही है। उन्होंने इसीलिए अपने प्रन्थ का नाम ही 'वक्रोक्ति-जीवित' रखा है। 'वक्रोक्ति' शब्द का अर्थ है—वक्र उक्ति, अर्थात् सर्वसाधारण लोगों के कथन से भिन्न, अलौकिक चमत्कार से युक्त कथन। कुन्तक के शब्दों में वक्रोक्ति 'वैदग्ध्य-भङ्गी-भणिति' है। साधारण जन अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए साधारण ढंग से ही शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, परन्तु उससे पृथक् चमत्कारी कथन का प्रकार 'वक्रोक्ति' के नाम से अभिहित हैं। वक्रोक्ति की इस कल्पना के लिए कुन्तक भामह के ऋणी हैं। भामह अतिश्योक्ति को वक्रोक्ति के नाम से पुकारते हैं और उसे अलंकार का जीवना-धायक मानते हैं। उनका कथन स्पष्ट है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते। यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।।

वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभिणितिरुच्यते ।
 वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यितरेकिणी विचित्रेवाभिधा ।
 वैदग्ध्यं कविकीशलं तस्य भङ्गी विच्छितिः ।।

<sup>-</sup>वकोक्तिजीवित ३।११

तीन हैं अर्थालंकार । इन्हीं चार अलंकारों का विकास होकर कुवलयानन्द में १२५ अलंकार माने गये हैं । अलंकारों के इस विकाम के लिए अलग अनुशीलन की आवश्य-कता है । अलंकारों के स्वरूप में भी अन्तर पड़ता गया । भामह की जो वक्रोक्ति है वह वामन में नये परिवर्तित रूप में दीख पड़ती है । अलंकारों के विभाग के लिए कितपय सिद्धान्त भी निश्चित किये गये हैं । रुद्रट ने पहले-पहल यह संकेत किया और औपम्य, वास्तव, अतिशय और श्लेष को अलंकारों का मूल माना । इस विषय में एकावलीकार विद्याधर का निरूपण बड़ा ही युक्तियुक्त और वैज्ञानिक है । उन्होंने औपम्य, विरोध, तर्क आदि को अलंकार का मूल विभेदक मानकर इस विषय की बड़ी सुन्दर समीक्षा की है ।

अलंकार-मत को मानने वाले आचार्यों को रस का तत्त्व अज्ञात न था, परन्तु उन्होंने इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर अलंकार का ही एक प्रकार माना है। रसवत्, प्रेय, उर्जस्वी और समाहित—इन चारों अलंकारों के भीतर रस और भाव का समग्र विषय भामह के द्वारा अन्तर्निविष्ट किया गया है। दण्डों भी रसवत् अलंकार से परिचित हैं। उन्होंने आठ रस और आठ स्थायी भावों का निर्देश किया है। इस प्रकार अलंकारमत के ये आचार्य रसतत्त्व को भलो-भाँति जानते हैं। पर उसे अलंकार का ही एक प्रकार मानते हैं। वे प्रतीयमान अर्थ से भी परिचित हैं जिसे उन्होंने समासोक्ति, आक्षेप आदि अलंकारों के भीतर माना है। अलंकार के विशिष्ट अनुशीलन तथा व्याख्या करने से वक्रोक्ति तथा व्वनि की कल्पना प्रादुर्भूत हुई। इस प्रकार साहित्य-शास्त्र के इतिहास में अलंकार-मत की बड़ी विशेषता है।

## (३) रीति-सम्प्रदाय

रीति-मत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। उनके मत से रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति क्या है ? पदों की विशिष्ट-रचना है। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलिम्बत रहती है। इसलिए रीति-मत 'गुण-सम्प्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। वैदर्भी और गौडी रीतियों के विभेद को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन ने गुणों को शब्दगत तथा अर्थगत मानकर उनकी संख्या द्विगुणित कर दी है। दश गुणों का नाम-निर्देश तो भरत के नाटचशास्त्र में ही किया गया है। उनके नाम ये

श्रङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती ।
 श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥

का ऋणी है। वैयाकरण स्फोटरूप मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द के लिए 'ध्वनि' का प्रयोग करते हैं। आलंकारिकों ने इस साम्य पर इस शब्द को ग्रहण कर इसका अर्थ विस्तृत तथा व्यापक बना दिया है। इस मत के आद्य आचार्य आनन्दवर्धन ने युक्तियों के सहारे व्यंग्य की सत्ता वाच्य से पृथक् सिद्ध की है और मम्मट ने तो इसकी बड़ी ही शास्त्रीय व्यवस्था कर दी है। आनन्द के पहले ध्वनि के विषय में तीन मत थे—अभाववादी, भिक्तवादी, अनिर्वचनीयतावादी—इनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जाता है—

अभाववादी आचार्यों के मत में घ्वनि की सत्ता मान्य नहीं, परन्तु इस अमान्यता के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ देने वाले आचार्यों के त्रिविध मत हैं जिससे अभाववादी आचार्यों के तीन अवान्तर पक्ष हैं—

- (क) नितान्त श्रभाववादी—प्रथम पक्ष का कथन है कि चार्तासम्पन्न राज्य और अर्थ के साहित्य पर ही काज्य की सत्ता निर्भर है। यह चार्ता दो प्रकार से होती है—(१) स्वरूपमात्र से रहने वाली तथा (२) संघटना में रहने वाली। राज्य की स्वरूपनिष्ठ चार्ता राज्यालंकार के द्वारा और संघटनाश्रित चार्ता राज्य-गुणों के द्वारा होती है। इसी प्रकार अर्थ की स्वरूपनिष्ठ चार्ता अर्थालंकारों द्वारा तथा संघटनाश्रित चार्ता अर्थ-गुणों द्वारा सम्पन्न होती है। चार्ता की उत्पादिका वृत्ति तथा रीति भी गुणालंकार से भिन्न नहीं होती। वृत्तियाँ (परुषा, उपनागरिका तथा कोमला) अनुप्रास की ही प्राकार हैं तथा रीतियाँ (गौडी, वैदर्भी तथा पांचाली) माधुर्यीद गुणों की समुदाय रूप हैं। काज्य के चार्त्व के प्रसाधन ये ही तत्त्व हैं। ध्वित इनसे भिन्न है। फलत: ध्वित की कल्पना ही असिद्ध है।
- (स्व) प्रस्थानवादी—काव्य सहृदयों के हृदय को आनन्दित करने वाले शब्द और अर्थ के युगल रूप से ही निर्मित होता है। काव्य की एक निश्चित परम्परा है। सरल सहृदयों के द्वारा निर्दिष्ट गुणालंकार समन्वित काव्य ही 'काव्य' शब्द का अधिकारी होता है। घ्वनि के विषय में इस प्रकार का कोई भी सर्वसम्मत सिद्धान्त नहीं है। कितप्य सहृदयों का मनोरंजन भले ही यह करता रहे, परन्तु समग्र विद्वज्जनों के हृदय को यह आकृष्ट नहीं करता। फलतः काव्य-प्रस्थान की दृष्टि से घ्वनि की सत्ता असिद्ध है।
- (ग) श्रन्तभाववादी—इस मत का सिद्धान्त है कि व्विन नामक किसी अपूर्व पदार्थ की सम्भावना ही नहीं हो सकती। व्विन को नवीन आलोचक काव्य में चारता उत्पन्न करने वाला एक साधन मानते हैं। ऐसी दशा में काव्य में शोभाधायक जितने साधन माने जाते हैं, उन्हीं में किसी के भीतर इसका अन्तर्भाव हो सकता है। व्विन कोई विलक्षण वस्तु नहीं ठहरती, बिल्क किसी विशिष्ट शोभाधायक साधन का यह एक

नवीन नामकरण-मात्र है। शब्द और अर्थ की विचित्रता का क्या कहीं कोई अन्त हैं? निर्मल बुद्धि के द्वारा समीक्षा करते जाइये, तो नये-नये तस्वों का उन्मेष होता रहेगा। काव्य के जितने परिचित तथा परिज्ञात तस्व हैं, उनका उद्गम क्या किसी एक युग में सम्पन्न हुआ है? नहीं, कभी नहीं। ये तो नवीन अनुशीलन के परिणत फल हैं। विचित्रताओं की जब इयत्ता ही नहीं, तब ध्विन की नवीनता ही क्यों मानी जाय? यह इन्हीं सम्भाव्यमान चास्ता का एक नवीन उपकरण है। फलतः ध्विन का अन्तर्भाव अलंकार आदि परिचित तस्वों में भली-भाँति किया जा सकता है। इस अन्तर्भाव की दृष्टि से भी ध्विन की सत्ता असिद्ध है।

इन तीनों अभाववादी मतों में सूक्ष्म अन्तर है। प्रथम पक्ष के अनुसार 'इविन' नामक कोई काव्यतत्त्व होता ही नहीं। द्वितीय पक्ष के अनुसार व्विन काव्य का सर्वालोचक सम्मत तत्त्व नहीं है। कित्यय अलोचक सम्मत होने से इसकी मान्यता स्वीकृत नहीं। तृतीय पक्ष में व्विन काव्य में मान्य है, परन्तु एक स्वतन्त्र काव्यतत्त्व के रूप में नहीं। गुण, ललंकार आदि सर्वसम्मत काव्यतत्त्वों के भीतर ही इसका अन्तर्भाव माना जा सकता है। इन तीनों पक्षों को हम क्रमशः नितान्तभाववादी, प्रम्थानवादी तथा अन्तर्भाववादी का नाम समुचित रीति से दे सकते हैं।

भक्तिवादी—'भक्ति' का अर्थ है लक्षणा। इस अर्थ के भीतर अनेक कारण हाते हैं। भिक्ति का मोटा अर्थ है भंजन, तोड़ना। मुख्य अर्थ को तोड़कर जहाँ नवीन अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ होती है भक्ति। जैसे 'कर्मण कुशलः' में कुशलाने वाले अर्थ को तोड़कर 'निपुण' अर्थ का प्रतिपादन। अनेक आचार्य घ्विन की सत्ता मानते तो अवश्य हैं, परन्तु उसे वे लक्षणा के भीतर ही निविष्ठ करते हैं।

श्रानिर्वचनीयताबादी — व्वित के तत्त्व को वाणी के क्षेत्र से बिहर्भूत मानता है। व्वित स्वतः अनुभूति का विषय है। व्वित की शब्दजन्य मीमांसा कथमिप नहीं हो सकती। आनन्दवर्धन से पूर्व व्वित के विषय में ये ही प्रधान मत थे। आनन्द ने इन सबका विधिवत् खण्डन कर व्विति के नवीन तत्त्व का समाधान किया है तथा उसके नाना भेदोपभेद का विवरण अपने 'व्वन्यालोक' में दिया है।

अलंकार के इतिहास में 'ध्वित' की कल्पना बड़ी ही सूक्ष्म-बुद्धि की परिचायिका है। घ्वित के चमत्कार को पाश्चात्य आलंकारिक भी मानते हैं। महाकिब ड्राइडन की उक्ति—More is meant than meets the ear—घ्वित की ही प्रकारान्तर से सूचना है। इस अंग्रेजी वाक्य का अक्षरार्थ है कि जितना श्रवण-गोचर होता है उससे अधिक अर्थ में किव का तात्पर्य होता है। कान से जितने शब्द सुनाई पड़ते हैं, उतने

<sup>1.</sup> द्रष्टब्य 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' कारिका का लीचन।

में तात्पर्य होने को हम अभिषेय अर्थ कहते हैं। परन्तु यदि कहीं उनसे अधिक अर्थ में किव का तात्पर्य हो, तो वह निःसन्देह 'ध्वनि' का ही प्रकार है। ध्वनिवादी आचार्य सिद्धान्तों के व्यवस्थापक दीख पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पद्धति के अनुसार गुण, दोष, रस, रीति आदि समस्त काव्यतत्त्वों की सुन्दर व्यवस्था की है।

#### औचित्य-सिद्धान्त

'औचित्य' की भावना रस-ध्विन आदि समस्त काव्यत्तत्वों की मूल भावना है। समस्त प्राचीन आलंकारिकों ने 'औचित्य' की रक्षा करने की ओर अपने ग्रन्थों में संकेत किया है। क्षेमेन्द्र ने 'औचित्यिवचारचची' लिख कर इस काव्यत्तत्त्व का व्यापक रूप स्पष्ट दिखलाया है। उनका यह कथन ठीक है कि 'औचित्य' ही रस का जीवन-भूत हैं, प्राण हैं। जो जिसके सहश हो, जिससे मेल मिले उसे 'उचित' कहते हैं और उचित का ही भाव 'औचित्य' है । इस 'औचित्य' को पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, लिंग, वचन आदि अनेक स्थलों पर दिखला कर तथा इसके अभाव को अन्यत्र दिखला कर क्षेमेन्द्र ने साहित्य-रिसकों का महान् उपकार किया है। परन्तु इस तत्त्व की उद्भावना क्षेमेन्द्र से ही मानना भयञ्कर ऐतिहासिक भूल होगी। औचित्य का मूल-तत्त्व आनन्द ने ही उद्घाटित किया है—

#### अनौचित्याद् ऋते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्। श्रौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा॥

अर्थांत् अनौचित्य को छोड़कर रसभङ्ग का दूसरा कारण नहीं है। रस का परम रहस्य—परा उपनिषद्—यही है—औचित्य से उनका निबन्धन। परन्तु आनन्दवर्धन से बहुत पहले यह काव्य का मूळ तत्त्व माना गया था। भरत ने अपने पात्रों के लिए देश और अवस्था के अनुरूप वेष-विन्यास की व्यवस्था कर इसी तत्त्व पर जोर दिया—

श्रदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति। मेखलोरसि वन्धे च हास्यायैवोपजायते॥

( नाट्यशास्त्र २३।६६ )

भ्रौचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचवृंगे ।
 रसजीवितभृतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥
 (का०३)

२. उचितं प्राहुराचार्याः सदशं किल यस्य यत्। उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचत्तते॥ (का०७)

पिछले आलंकारिकों ने भी इस तत्त्व की महत्ता मानी है। इन्हीं सब सूचनाओं का विशद विवरण क्षेमेन्द्र ने अपने मौलिक ग्रन्थ में किया है। क्षेमेन्द्र का यह कथन भरत की पूर्वोक्त कारिका का भाष्य है—

कर्गठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा पाणी नृपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा। शौर्येण प्रणते रिपी करुणया नायान्ति के हास्यता-मौचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंकृतिनी गुणाः।।

अलंकारशास्त्र ने आलोचना-शास्त्र को तीन महनीय काव्यतत्त्वों के रहस्य से परिचित कराया है। ये तीन तत्त्व हैं—औवित्य, रस और ध्विन । परन्तु इन तीनों में व्यापकतम तत्त्व औ चित्य ही है। इसके भीतर रहकर ही रस तथा ध्विन अपने गौरव और मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। औचित्य के मूलाधार पर ध्विन और रस के तत्त्व अवलिबत हैं। औचित्य के विना 'रस' में न तो सरसता है और न ध्विन में महत्ता। औचित्य के तथ्य पर ही साहित्य का समग्र सिद्धान्त आश्रित है।

श्रीचितीमनुधावन्ति सर्वे ध्वनिरसोन्नयाः । गुणालङ्कृतिरीतीनां नयाश्चानृजुवाङ्मयाः ॥

एक काव्यचित्र की कल्पना कीजिये, जिसमें बड़े वृत्त के भीतर एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त तथा छोटे वृत्त दानों के भीतर एक-एक त्रिकोण है। इसीका शाब्दिक वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

साहित्य शास्त्र के सिद्धान्तों का इतिहास औचित्य से आरम्भ कर 'अलंकृति' तक का विकास है। काव्य चित्र के बड़े वृत्त पर दृष्टिपात कीजिए। यह काव्य के अन्तरंग, अर्थात् प्राणभूत तत्त्व की समीक्षा करता है। इस पूरे वृत्त की परिधि है—औचित्य, जिसे भारतीय साहित्यकारों ने व्यापकतम काव्यत्त्व अंगीकृत किया है। इस वृत्त के भीतर जो बड़ा त्रिकोण है उसका शीर्ष-स्थान है रस और नोचे के कोण हैं ध्विन और अनुमिति। रस का शीर्ष-स्थान सूचित करता है कि भारत के किसी भी साहित्य-सम्प्रदाय में रसतत्त्व की अवहेलना नहीं है। आनन्दवर्धन तो इस रस को काव्य की आत्मा मानते हैं और उनके विरोधी आलंकारिक कुन्तक तथा महिमभट्ट काव्य में इसकी सत्ता का अपलाप नहीं करते। रस उन्हें भी मान्य है, परन्तु उसको अभिव्यक्ति के प्रकार भिन्न-भिन्न हैं। रसाभिव्यक्ति दो प्रकार से सिद्ध की जातो है—(१) ध्विन के द्वारा (आनन्दवर्धन) तथा (२) अनुमिति—अनुमान के द्वारा (महिमभट्ट)। यहाँ अनुमिति ध्वितिरोधी समग्र मतों का उपलक्षण है। ध्विनसम्प्रदाय व्यञ्जना के द्वारा रस की अभिव्यक्ति मानता है, परन्तु महिम मट्ट अनुमान के द्वारा रस का प्रकटोकरण मानते हैं। वे व्यञ्जना के पक्षपाती नहीं हैं, प्रत्युत व्यञ्जना के समग्र

प्रपञ्च अनुमान के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किये हैं। उनके 'ब्यक्ति-विवेक' का इसीसे गौरव है।

भीतरी वृत्त में काव्य के बाह्य उपकरण तथा स्वरूप का विवेचन है। वृत्त की परिधि 'वक्रोक्ति' है जो बृहद् वृत्त को स्पर्श कर रही है। वक्रोक्ति किव के कथन का एक विशिष्ट प्रकार है। इस वृत्त के भीतर एक त्रिकोण है जिसका ऊपरी बिन्दु है—रीति, और निचले बिन्दु हैं गुण और अलंकार। रीति को काव्य की आत्मा मानने का श्रेय वामन को है। गुण की व्यवस्थात्मक विवेचना दण्डी ने सर्वप्रथम की तथा अलंकार का काव्य में समधिक महत्त्व प्रतिपादित किया भामह ने। गुण और अलंकृति का सुचार विवेचन परस्पर सम्बद्ध युग के साहित्यिक प्रयास का फल है। दोनों का प्रतिपादन प्राय: समसामयिक ही हुआ है। रीति, गुण और अलंकार—ये तीनों तत्त्व काव्य के बहिरंग साधन हैं और इनका वक्रोक्ति पर आश्रित होना नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार अलंकारशास्त्र के पूर्वोक्त समस्त सम्प्रदायों का पारस्परिक सम्बन्ध व्यवस्थित रूप से दिखलाया गया है<sup>१</sup>।

<sup>1.</sup> द्रष्टव्य (१) कुप्पुस्वामी शास्त्री : Highways and Byways of Literary
Criticism in Sanskrit, पुर २७-२०।

<sup>(</sup>२) बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्य शास्त्र भाग २, पृ० १६।

# छन्दोविचिति का इतिहास

छन्दःशास्त्र संस्कृत शास्त्रों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस शास्त्र का प्राचीन अभिधान छुन्दोविचिति है। इस नाम का अर्थ है वह ग्रन्थ जिसमें छन्दों का विशेष रूप से चयन (चिति; संग्रह) किया गया हो। इस शब्द का निर्देश पाणिनि के गणपाठ (१।३।७३) में उपलब्ध होता है तथा प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता हैं (१।३)। इस शास्त्र के छन्दोऽनुशासन, छन्दोविवृति, छन्दोमान आदि नाम भी मिलते हैं । आचार्य पिंगल के द्वारा निर्मित ग्रन्थ इस शास्त्र का इतना मान्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है कि उसी नाम के आधार पर पूरा शास्त्र ही 'पिंगल' के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

छन्दःशास्त्र का ज्ञान वेद तथा लोक दोनों के लिए आवश्यक है। छन्द का ज्ञान प्रत्येक वैदिक मन्त्र के लिए मितान्त उपयोगी माना जाता है, उच्चारण के लिए भी तथा अर्थज्ञान के लिए भी। आर्थेय ब्राह्मण (१११०) तथा तदनुसारी सर्वानुक्रमणी में स्पष्ट प्रतिपादित है कि जो व्यक्ति मन्त्र के छन्द, ऋषि, देवता तथा ब्राह्मण विना जाने हुये उससे यज्ञ कराता है अथवा पढ़ाता है, वह पापो होता है। उसका सकलः अनुष्ठान गडढे में गिर जाता है, अर्थात् व्यर्थ हो जाता है । वेद के अर्थज्ञान के लिए भी छन्दःशास्त्र की उपयोगिता गवेषणीय है। छन्द वेदपुरुष का पादस्थानीय है। जिस प्रकार पैरों के द्वारा हो पुरुष की गित तथा स्थित होती है, उसी प्रकार वेद छन्दों के आधार पर ही खड़ा होता है, क्योंकि समस्त वेद छन्दोमय विग्रह है। फलतः आधार-भूत छन्दों का वेद के लिए अंगभूत होना नितान्त उपयुक्त है। "छन्दः पादौ तु वेदस्य" (पाणिनीय शिक्षा)।

—दुर्ग की निरुक्त टीका तथा सर्वानुक्रमणी का ग्रारम्भ ।

१. शिक्षा कल्पो ब्याकरणं निरुक्तिरछन्दोविचितिज्यौतिषिति चाङ्गानि ।

२. इन सब नामों के स्थल तथा श्रथं के लिए द्रष्टन्थ युधिष्ठिरमीमांसक रचित वादक छन्दोमीमांसा ( ए० ३५-४२ ), १६५६ ई०; प्रकाशक हंसराज कपूँर, श्रमृतसर ।

३. यो ह वा श्रविदितार्षेयच्छन्दोदैवतज्ञाह्मणेन मन्त्रेण याजयित वाऽध्यापयिति वा स्थाणुं वच्छीते, गर्ते वा प्रपद्यते, प्र वा मीयते, पापीयान् भवति । यातया मान्यस्य च्छन्दांसि भवन्ति ।

#### छन्द:शास्त्र की प्राचीनता

वैदिक संहिता में प्रधान छन्दों के नाम, देवता तथा तिल्लादक वर्ण-संख्या का उल्लेख स्पष्ट किया गया है। वैदिक छन्दों में सात छन्द मुख्य हैं—गायत्री, उिष्णग्, अनुष्दुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती। ये 'सप्त छन्दांसि' के नग्म से निर्दिष्ट किये जाते हैं। इनके विषय में अथर्ववेद का यह कथन बड़े महत्त्व का है—

# सप्त छन्दांसि चतुरुत्तरागयन्योन्यस्मिन्नध्यर्पितानि । ( नारा १३६ )

इस कथन में छन्दों की अक्षर-संख्या का निर्देश है, जो क्रम से चार-चार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के (१०।१३०, ८ तथा ५) मन्त्रों में गायत्रो आदि छन्दों के देवता का उल्लेख किया गया है। ये निर्देश बड़े ही महत्त्व के हैं और इस तथ्य के प्रमापक हैं कि संहिता के सर्वप्राचीन युग में छन्दों के नियमन का परिचय अवश्य था। छन्दों का शास्त्रोय विवेचन वेदांग-काल में सम्पन्न मानना नितान्त उचित है, क्योंकि यह बेद का एक माननीय अंग ही ठहरा।

छन्द:शास्त्र की परम्परा

इस शास्त्र के उदय का इतिहास यथार्थतः बतलाना विषम समस्या है, परन्तु इस शास्त्र के ग्रन्थों में प्राचीन अनेक आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर उस प्राचीन युग का यत्किञ्चित् परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य यादवप्रकाश (रामानुजाचार्य के गुरु, समय एकादश शती) ने पिगलसूत्र के अपने भाष्य की समाप्ति पर इस परम्परा का द्योतक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक दिया है—

छुन्दोज्ञानिमदं भवाद् भगवतो लेभे गुरूणां गुरु-स्तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुमांगड्ड्यनामा ततः। मागड्ड्यादिप सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गल-स्तस्येदं यशसा गुरोर्भु विधृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्॥

परम्परा का रूप यह है = आद्य प्रवर्तक शिव — बृहस्पित — दुश्च्यवन (इन्द्र) — शृक्षाचार्य — माण्डव्य — सैतव — यास्क — पिङ्गल । एक दूसरी परम्परा का उल्लेखकर्ता यह पद्य ग्रन्थकार की रचना न होकर किसी हस्तलेख में भाष्य के अन्त में उद्धृत हैं — छन्द:शास्त्र मिदं पुरा त्रिनयनाल् लेमे गुहोऽनादित-

स्तस्मात् प्राप सनस्कुमारकमुनिस्तस्मात् सुराणां गुरः । तस्माद् देवपतिस्ततः फिण्पितस्तस्माच्च सत्पिङ्गल-स्तच्छिष्यैर्वेहुभिर्महात्मभिरथो मद्यां प्रतिष्ठापितम् ॥

१-२. इन दोनों पद्यों के विषय में द्रष्टब्य युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दो-मीमांसा, पृ० ५७-५१। वहीं से ये यहाँ उद्धृत किये गये हैं।

इस परम्परा के भी प्रवर्तक अनादि शंकर ही हैं, जिनसे यह शास्त्र क्रमशः प्रचलित हुआ । शंकर $\rightarrow$ गुह $\rightarrow$ सनत्कुमार $\rightarrow$ सुरगुरु बृहस्पित $\rightarrow$ इन्द्र $\rightarrow$ शेषनाग ( पतञ्जिल ) $\rightarrow$  पिङ्गल ।

इन दोनों परम्पराओं में प्रथम यादवप्रकाश के द्वारा निर्दिष्ट होने से अधिक प्रामाणिक, अत एव माननीय है। दूसरी परम्परा में भी छन्द:शास्त्र के कितपय मान्य आचार्यों का उल्लेख है जिनका परिचय हमें अन्य ग्रन्थों के आधार पर भी होता है। प्रथम परम्परा का ऐतिहासिक महत्त्व नितान्त माननीय तथा मननीय है। इस परम्परा के सहारे पिगलसूत्र में निर्दिष्ट आचार्यों का पौर्वापर्य क्रम भली-भाँति स्थिर किया जा सकता है।

#### वैदिक तथा लौकिक छन्द

छन्द के दो भेड़ हैं—वैदिक = वेदमन्त्रों में प्रयुक्त छन्द तथा लौकिक = रामायण, महाभारत तथा संस्कृत काव्यों में प्रयुक्त छन्द। इन दोनों का पार्थक्य विचारणीय है। लौकिक छन्दां का उदय तथा विकाश वैदिक छन्दों से ही निष्पन्न हुआ, परन्तु दोनों की पद्धित में सूक्ष्म अन्तर है। वैदिक छन्द स्वरसंगीत पर आश्रित हैं, अर्थात् स्वरों के उच्चावच प्रकार पर आधारित हैं। उनमें अक्षर गणना ही प्रधान है, उन अक्षरों के रूप—हस्व तथा दीर्घ—से उनका कोई भी महत्त्व नहीं है। लौकिक छन्द वर्णसंगीत पर आश्रित हैं, अर्थात् वर्णों के उच्चारण-प्रकार का समधिक महत्त्व है। इन वर्णों के गुरुलाघव के कारण ही छन्दों में सुश्रव्यता उत्पन्न होती है और इसी सुश्रव्यता को मुख्य तत्त्व मानकर लौकिक छन्दों की रचना हुई है। लौकिक छन्दों के अवतार की प्रख्यात वार्ता इस प्रसंग में घ्यातव्य है। क्रौश्रवध की घटना ने महिष् वाल्मीक के हृदयपटल पर इतना प्रभाव उद्बुद्ध कर दिया कि हठात् उनके मुख से उनका शोक इस प्रसिद्ध शलोक के रूप में विखर पड़ा—

मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत् क्रौञ्जमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥

शोकः श्लोकत्वमागतः ---यह है वार्ल्मािक का हृदयोद्गार ।

#### निषाद्विद्धारहजदर्शनोत्थः इलोकत्वमावद्यत यस्य शोकः।

यह है कालिदास की अनुभूति । भवभूति ने उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में इस प्रसंग में ब्रह्मा के मुख से कहलाया है—श्रहो नृतनश्छन्दसामवतारः । प्रश्न तो यह है कि अनुष्टुप् का प्रयोग 'छन्दसां नृतनः श्रवतारः' किस प्रकार है, जब वैदिक मन्त्रों में अनुष्टुप् का बहुल प्रयोग उपलब्ध होता है । उत्तर है कि अष्टाक्षरों में गृरु

में तात्पर्य होने को हम अभिषेय अर्थ कहते हैं। परन्तु यदि कहीं उनसे अधिक अर्थ में किव का तात्पर्य हो, तो वह निःसन्देह 'ध्वनि' का ही प्रकार है। ध्वनिवादी आचार्य सिद्धान्तों के व्यवस्थापक दीख पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पद्धति के अनुसार गुण, दोष, रस, रीति आदि समस्त काव्यतत्त्वों की सुन्दर व्यवस्था की है।

#### औचित्य-सिद्धान्त

'औचित्य' की भावना रस-ध्विन आदि समस्त काव्यत्तत्वों की मूल भावना है। समस्त प्राचीन आलंकारिकों ने 'औचित्य' की रक्षा करने की ओर अपने ग्रन्थों में संकेत किया है। क्षेमेन्द्र ने 'औचित्यिवचारचची' लिख कर इस काव्यत्तत्त्व का व्यापक रूप स्पष्ट दिखलाया है। उनका यह कथन ठीक है कि 'औचित्य' ही रस का जीवन-भूत हैं, प्राण हैं। जो जिसके सहश हो, जिससे मेल मिले उसे 'उचित' कहते हैं और उचित का ही भाव 'औचित्य' है । इस 'औचित्य' को पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, लिंग, वचन आदि अनेक स्थलों पर दिखला कर तथा इसके अभाव को अन्यत्र दिखला कर क्षेमेन्द्र ने साहित्य-रिसकों का महान् उपकार किया है। परन्तु इस तत्त्व की उद्भावना क्षेमेन्द्र से ही मानना भयञ्कर ऐतिहासिक भूल होगी। औचित्य का मूल-तत्त्व आनन्द ने ही उद्घाटित किया है—

#### अनौचित्याद् ऋते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्। श्रौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा॥

अर्थांत् अनौचित्य को छोड़कर रसभङ्ग का दूसरा कारण नहीं है। रस का परम रहस्य—परा उपनिषद्—यही है—औचित्य से उनका निबन्धन। परन्तु आनन्दवर्धन से बहुत पहले यह काव्य का मूळ तत्त्व माना गया था। भरत ने अपने पात्रों के लिए देश और अवस्था के अनुरूप वेष-विन्यास की व्यवस्था कर इसी तत्त्व पर जोर दिया—

श्रदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति। मेखलोरसि वन्धे च हास्यायैवोपजायते॥

( नाट्यशास्त्र २३।६६ )

भ्रौचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचवृंगे ।
 रसजीवितभृतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥
 (का०३)

२. उचितं प्राहुराचार्याः सदशं किल यस्य यत्। उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचत्तते॥ (का०७)

है कि लौकिक छन्दों का आविर्भाव पिंगल से अति प्राचीन यूग की व्यवस्थित घटना है। आचार्य यादवप्रकाश की प्रथम छन्दः परम्पराका विश्लेषण बतलाता है कि माण्डव्य पिगल के चार पीढ़ी पूर्व होने वाले आचार्य हैं जिससे लौकिक छन्दों के विवरण का युग पर्याप्तरूपेण प्राचीन सिद्ध हो जाता है। इस प्रसंग में पाणिनि की व्याकरण अष्टाध्यायी तथा पिगल की छन्द अष्टाघ्यायी के स्वरूप सामान्य का विश्लेषण रोचक सिद्ध होता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी की रचना से पूर्व लौकिक संस्कृत के व्याकरण ग्रन्थ थे जो इसकी प्रौढ़ता तथा प्रतिपादनविशदता के कारण अस्तंगत हो गये। उसी प्रकार पिंगलीय अष्टाध्यायी के निर्माण से पूर्व लौकिक छन्दों के व्याख्यानकर्ता ग्रन्थ थे जो इसकी सुव्यवस्था तथा प्रतिपादनकौशल के कारण अस्तंगत हो गये। 'षड्गुरुशिष्य' के अनुसार पाणिनि अग्रज थे तथा पिंगल उनके अनुज। यदि यह परम्परा मान्य हो, तो इस भ्रातृद्वयी का यह कार्य अनेक रूप में समानान्तर था और अपने-अपने शास्त्र के व्याख्यान में पूर्णतया सफल था । इस प्रसंग में एक अन्य तथ्य ध्यातव्य है। महर्षि पाणिनि ने 'जाम्बवती विजय' अथवा 'पातालविजय' नामक १८ सर्गों तक विस्तृत महाकाव्य का प्रणयन किया था<sup>र</sup> जिसके कितपय पद्य ही सूक्ति संग्रहों तथा अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। इसमें स्नम्धरा, शार्दूलविक्रीडित जैसे बृहदाकार वृत्तों में पद्यों का निर्माण है। पाणिनि 'उपजाति' वृत्त के सिद्धहस्त किंव थे-इस तथ्य का पता क्षेमेन्द्र अपने 'स्वृत्तिलक' में देते हैं । पाणिनि के उपलब्ध पद्यों में उपजाति वाले पद्म सचमुच परम रमणीय तथा मनोहर हैं। ऐसे छन्दों का निर्माण एक दो दिनों की घटना नहीं है, प्रत्युत वर्षों के प्रयास से उनमें स्निग्धता तथा चिक्कणता आया है। लौकिक छन्दों की इस प्रयोगमयी दिशा से भी विचार करने पर इनका आविर्माव पाणिनि से प्राचीन काल की घटना सिद्ध होता है। आचार्य पिंगल का ग्रन्थ समुपलब्ध लौकिक छन्दोग्रन्थों में सर्वप्राचीन है-यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

आचार्य पिगल

आचार्य पिंगल के देशकाल का यथार्थ परिचय नहीं मिलता। केवल उनकी

१. सर्वानुक्रमटीकायां पद्गुद्शिष्यः—सूत्र्यते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन।

२. द्रष्टब्य लेखक का 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' ( श्रष्टम सं०, ११६८ ) पृष्ठ १६१-१६५; तथा 'संस्कृत सुकवि समीचा' ( चौखम्भा, वाराग्यसी, ११६३ ) पृष्ठ ३४-४२।

३. स्पृह्याीयत्वचितं पाणिनेश्पजातिभिः। चमस्कारैकसाराभिश्वानस्येव जातिभिः॥

#### छन्द:शास्त्र की प्राचीनता

वैदिक संहिता में प्रधान छन्दों के नाम, देवता तथा तिल्लादक वर्ण-संख्या का उल्लेख स्पष्ट किया गया है। वैदिक छन्दों में सात छन्द मुख्य हैं—गायत्री, उिष्णग्, अनुष्दुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती। ये 'सप्त छन्दांसि' के नग्म से निर्दिष्ट किये जाते हैं। इनके विषय में अथर्ववेद का यह कथन बड़े महत्त्व का है—

# सप्त छन्दांसि चतुरुत्तरागयन्योन्यस्मिन्नध्यर्पितानि । ( नारा १३६ )

इस कथन में छन्दों की अक्षर-संख्या का निर्देश है, जो क्रम से चार-चार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के (१०।१३०, ८ तथा ५) मन्त्रों में गायत्रो आदि छन्दों के देवता का उल्लेख किया गया है। ये निर्देश बड़े ही महत्त्व के हैं और इस तथ्य के प्रमापक हैं कि संहिता के सर्वप्राचीन युग में छन्दों के नियमन का परिचय अवश्य था। छन्दों का शास्त्रोय विवेचन वेदांग-काल में सम्पन्न मानना नितान्त उचित है, क्योंकि यह बेद का एक माननीय अंग ही ठहरा।

छन्द:शास्त्र की परम्परा

इस शास्त्र के उदय का इतिहास यथार्थतः बतलाना विषम समस्या है, परन्तु इस शास्त्र के ग्रन्थों में प्राचीन अनेक आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर उस प्राचीन युग का यत्किञ्चित् परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य यादवप्रकाश (रामानुजाचार्य के गुरु, समय एकादश शती) ने पिगलसूत्र के अपने भाष्य की समाप्ति पर इस परम्परा का द्योतक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक दिया है—

छुन्दोज्ञानिमदं भवाद् भगवतो लेभे गुरूणां गुरु-स्तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुमांगड्ड्यनामा ततः। मागड्ड्यादिप सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गल-स्तस्येदं यशसा गुरोर्भु विधृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्॥

परम्परा का रूप यह है = आद्य प्रवर्तक शिव — बृहस्पित — दुश्च्यवन (इन्द्र) — शृक्षाचार्य — माण्डव्य — सैतव — यास्क — पिङ्गल । एक दूसरी परम्परा का उल्लेखकर्ता यह पद्य ग्रन्थकार की रचना न होकर किसी हस्तलेख में भाष्य के अन्त में उद्धृत हैं — छन्द:शास्त्र मिदं पुरा त्रिनयनाल् लेमे गुहोऽनादित-

स्तस्मात् प्राप सनस्कुमारकमुनिस्तस्मात् सुराणां गुरः । तस्माद् देवपतिस्ततः फिण्पितस्तस्माच्च सत्पिङ्गल-स्तच्छिष्यैर्वेहुभिर्महात्मभिरथो मद्यां प्रतिष्ठापितम् ॥

१-२. इन दोनों पद्यों के विषय में द्रष्टब्य युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दो-मीमांसा, पृ० ५७-५१। वहीं से ये यहाँ उद्धृत किये गये हैं।

ईस्वीपूर्व द्वितीय शती में मानते हैं, परन्तु उससे भी प्राचीन मानने में कोई ज्याचात नहीं है। छन्दःशास्त्र से भिन्न शास्त्र के साहित्य में इनका निर्देश गवेषणीय है। शबर स्वामी ने पिगल का नाम तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट सर्वगुरु 'मगण' अपने भाष्य में निर्दिष्ट किया है'। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य के नव ह्निक में एक स्थल पर 'पेंक्नल काण्य' (आह्निक ६, सू० ७३) शब्द का उल्लेख किया है जिससे इनकी पतञ्जलि से पूर्व कालिकता निश्चित रूपेण सिद्ध होती है। मेरी दृष्टि में ये इससे भी प्राचीन ग्रन्थकार हैं।

पुराणों में पिंगल नामक नाग का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। वामनपुराण में ये प्रातः स्मरणीय आचार्यों में आसुरि के साथ निर्दिष्ट किये गए हैं ।
अग्निपुराण में अध्याय ३२६ से लेकर ३३५ अध्याय तक आठ अध्यायों में विणत
यह छन्दोनिरूपण पिंगल के आधार पर स्वयं पुराणकार ने निर्दिष्ट किया है ।
नारदपुराण वाला छन्दोविवरण भी पिंगलानुसारी ही है। इन पौराणिक उल्लेखों से
पिंगल की प्राचीनता निश्चितरूपेण सिद्ध होती है परन्तु इनके आधार पर इदिमत्यं
रूप से कथन दु:साध्य है। इनके देश का पता लगाना और भी दुष्कर कार्य है।
छन्दों के दो नामों में भौगोलिक संकेत का आभास मिलता है। अपरान्तिका (अ।४१)
तथा वानवासिका (४।४३) पिंगल ने अपने वृत्तों के नाम दिये हैं। तथ्यतः ये दोनों
शब्द अपरान्त तथा वनवास देश के स्त्रीजनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अपरान्त
तथा वनवास—ये एक दूसरे से संलग्न प्रान्त बम्बई प्रान्त के पश्चिम समुद्रस्थ प्रदेश
कोंकण को सूचित करते हैं। फलतः पिंगल का इस समुद्रस्थ प्रान्त के लिए कोई
पक्षपात प्रतीत होता है। पञ्चतन्त्र का यह कथन भी कि समुद्रतट पर छन्दोज्ञान के
निधि पिंगल को मकर ने मार डाला था सुसंगत बैठता है। तो क्या आचार्य पिंगल
पश्चिम समुद्र के तीर पर निवास करने वाले आचार्य थे ?

१. यथा मकारेख पिङ्गलस्य सर्वगुरुस्त्रिकः प्रतीयेत ।

<sup>-</sup>शाबरभाष्य १।१५।

२. सनरकुमारः सनकः सनन्दनः। सनातनोऽप्यासुरिषिङ्गतौ च॥ —वामनपु० १४।२५।

३. छुन्दो वश्ये मूलजैस्तैः पिङ्गलोक्तं यथाक्रमम्।

<sup>---</sup> श्रीनपु० ३२८।१ ।

थ. छुन्ही ज्ञाननिधि जन्नान मकरो वेलातटे पिङ्गलम् ।

<sup>---</sup>पश्चतंन्त्रं २।२६ ।

#### पियल के टीकाकार

िपगल के लोकप्रिय वृत्तिकार का नाम भट्ट हलायुघ है और उनकी वृत्ति का नाम है- मृतसञ्जीवनी । हलायुघ ने 'कविरहस्य' नामक ग्रन्थ की रचना की थी जिसमें पाणिनीय सम्प्रदाय के समानरूप वाले घातुओं के अर्थ तथा प्रयोग का विशद उपन्यास है। इसमें उन्होंने आश्रयदाता कृष्णराज को 'राष्ट्रकूट कुलोद्भव' बतलाया है। राष्ट्रकट वंश में कृष्णराज नाम से प्रस्थात तीन राजा हुए—(१) कृष्णराज श्रभतुद्ध, (२) कृष्णराज अकालवर्ष, (३) तृतीय नरेश का भी यही नाम था कृष्णराज अकालवर्ष (राज्यकाल ८६७-८८८ शाके, ६४४-६६६ ई०)। इनके अनन्तर खुडिगदेव राजा बना। इस राजा खुडिगदेव का उल्लेख पिगल सूत्रवृत्ति में दो स्थानों पर मिलता है । शिलालेखों से पता चलता है कि खुडिगदेव कुष्णराज त्तीय का वैमात्रेय भ्राता था जो उसके बाद = ८ वक से—८६३ शक तक राजगही पर बैठा । भट्ट हलायुध इन दोनों राजाओं का समकालीन था । तत्पश्चात् वह मुझराज के आश्रय में चला गया और इसीलिए वाक्पितराज मुख की प्रशंसा में इनके स्विर्मित अनेक पद्य इसके प्रमाणभूत हैं ( ४।१९; ४।२०; ४।३४; ४।३६; ७।४; ५।१२ )। यह मुझ धारानरेश राजा भोज का पितृव्य विद्वानों का आश्रयदाता तथा सरस्वतीसेवक महीपित था (समय है १०वीं शती का अन्तिम चरण)। पिंगल-छन्दोवृत्ति के निर्माण का यही युग है। यह अत्यन्त लोकप्रिय, सर्वप्राचीन उपलब्ध व्याख्या है जिससे पिगल सुत्रों का अभिप्राय विशदरीति से स्फूट होता है।

#### यादवप्रकाश

विषाद का विषय है कि पिगलसूत्र का सर्वाधिक प्रौढ़, नितान्त प्रामाणिक तथा पाण्डित्यमण्डित भाष्य अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके हस्तलेख उपलब्ध होते हैं। इस भाष्य का पूरा नाम है—पिज्जलनागछन्दोविचिति-भाष्य और इसके प्रसोता हैं यादवप्रकाश जो अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता के अनुसार पुष्पिका में 'भगवान्' के आदरसूचक विशेषण से मण्डित किये गये हैं। 'यादवप्रकाश' विशिष्टाद्वैत-

तोलयस्यतुर्वं शक्तया यो भारं भुवनेश्वरः।
 कस्तं तुलयन्ति स्थाम्ना राष्ट्रकृटकुलोद्भवम्॥

२. पिंगलस्त्र ७।१७ तथा ७।२० की वृत्ति के हस्तलेख में । द्रष्टब्य पिंगलस्त्र (निर्णयसागर, वस्बई)।

श्रह्मचत्रकुलीनः समस्तसामन्त-चक्रनुतचरणः। सकल-सुकृतैकपुष्ठाः श्रीमान् मुझिष्टचरं जयति॥

वेदान्त के इतिहास में रामानुजाचार्य के गुरु के नाते पर्याप्त प्रख्यात हैं। १०१७— ११३७ ई० सम्प्रदायानुसार रामानुज का जीवनकाल माना जाता है। अपने जीवन के आरम्भिक काल में रामानुज ने इनसे वेदान्त की शिक्षा प्राप्त की थी। फलतः यादवप्रकाश का समय दशमशती के अन्तिमचरण से लेकर एकादशीशती का पूर्वाध मानना उचित प्रतीत होता है (लगभग १७५ ई०—१०४० ई०)।

वैजयन्ती कोष के रचियता होने. से यादवप्रकाश की ख्याित विद्वत्समाज में पर्याप्त है। इस कोष का वैशिष्टच है वैदिक शब्दों का संकलन। वेद के श्रेंडरों को लौकिक शब्दों के साथ संकलित कर यादवप्रकाश ने अपनी वेदिन छा वैदिक पाण्डित्य का स्पष्ट संकेत किया है। कोष प्रकाशित है तथा पण्डितमण्डली में प्रख्यात है। इनका दूसरा ग्रन्थ 'यतिधर्मसमुच्चय' (संन्यासियों के कार्य-कलाप का परिचायक ग्रन्थ) अभी तक हस्तलेखों में प्राप्य है।

इन दोनों ग्रन्थों की पृष्ठभूमि में हम पिंगलसूत्रभाष्य के महत्त्व का मूल्यांकन मली-माँति कर सकते हैं। वैदिक पाण्डित्य से मण्डित भाष्यकार की कृति में भाष्य का वैदिक भाग बड़ा ही पूर्ण, प्रामाणिक तथा उपादेय है। ये मन्त्रों तथा ब्राह्मणों के गम्भीर अनुसन्धाता थे। फलतः छन्दोविषयक सूत्रग्रन्थ—जैसे ऋक् प्रतिशास्य, सर्वानुक्रमणी, निदान सूत्र आदि—के प्रति इन्होंने घ्यान नहीं दिया। पिंगल का वैदिक भाग प्रामाणिक होने पर भी संक्षिप्त है। यादवप्रकाश के भाष्य में वैदिक छन्दविषयक अधिक सामग्री तथा प्रतुर उदाहरणों का चयन है जिसके कारण इससे अवान्तरकालीन षड्गुरुशिष्य की 'सर्वानुक्रमणी' पर टीका व्यर्थ-सी प्रतीत होती है। वैदिक छन्दों की सूक्ष्म बातों का विवेचन इतना सांगोपांग हैं कि वे प्रातिशाख्यों में भी उपलब्ध नहीं होतीं। इस भाष्य का उपयोग अवान्तरकालीन नानाशास्त्रपारंगत भास्करराय ने अपने छन्दोविषयक ग्रन्थों में किया है। लौकिक छन्दों के वर्णनप्रसंग में ये पिंगल के पूरक सिद्ध होते हैं। नवीन छन्दों की उद्भावना कर उनका लक्षण पिंगल की शैली में, सूत्रों में, दिया है। इन नवीन छन्दों में से कुछ तो 'जानाश्रयी छन्दो-विचिति' से मिलते हैं और कुछ हेमचन्द्र के 'छन्दोऽनुशासन' से। ये वे छन्द हैं जो पिछले युग के कित्यों द्वारा अपनी काव्यरचना में समाहत तथा व्यवहृत हैं। फलतः

१. कितपय शब्दों का निर्देश यह है— अनुवाक, खिल, उपखिल, आसन्दी, अहि-नित्वयनी, उदाम (वरुण), जागृवि, मनोजवा (अगिन के सप्त जिल्लाओं में अन्यतम) कुलमाय, ज्योक् (अञ्यय)। कोष में उपलब्ध ये वैदिक शब्द इनकी रुचि के परिचायक हैं।

<sup>ः</sup> डा० श्रॉपर्ट द्वारा मदास से प्रकाशित, १८६४।

यादवप्रकाश की दृष्टि व्यवहार तथा प्रयोग के समादर की ओर कम नहीं है, यद्यपि ये विशुद्ध शास्त्र के पारंगामी पण्डित हैं। लौकिक बृत्तों के उदाहरण के लिए इन्होंने स्वरचित पद्यों को प्रयुक्त किया है।

#### भास्करराय

पिंगलसूत्र के तृतीय टीकाकार नानाशास्त्रपाण्डित्य-मण्डित विद्वान् भास्करराय हैं। भास्करराय अपने युग के अलौकिक शेमुषोसम्पन्न प्रतिभाशाली पण्डित थे। आगम तो उनका अपना क्षेत्र था, परन्तु उससे भिन्न क्षेत्रों में भी—विशेषतः छन्दःशास्त्र में—उनकी प्रतिभा का परिणत फल समालोचकों की दृष्टि को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। केवल सत्रह साल के वय में उन्होंने छन्दःकौस्तुभ लिखा, बीसवें वर्ष में वृत्तरत्नाकर के उपर मृतजीवनी व्याख्या लिखी; अन्य शास्त्रों में 'वादकुतूहल' आदि आठ ग्रन्थों का प्रणयन किया; पचासवें वर्ष उन्होंने वृत्तचन्द्रोदय नामक प्रौढ़ छन्दोग्रन्थ की रचना की । इसके सात वर्ष बाद १७६३ विक्रम सं में ( = १७३७ ई०) उन्होंने पिंगलसूत्र पर 'भाष्ट्यराज' नामक व्याख्या का प्रणयन काशी में किया । भास्करराय महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। काशी में ही अधिकतर रहते थे। समय है १७ शती का अन्तिम चरण तथा १८वीं शती का पूर्वार्ध ( लगभग १६६० ई०-१७४५ ई० )।

भास्करराय ने छन्दःशास्त्र के विषय में चार ग्रन्थों का प्रणयन किया जिनका रचनाक्रम उन्हीं के कथनानुसार इस प्रकार सिद्ध होता है—(१) छन्दःकौस्तुभ (रचनाकाल १६६७ ई०); (२) वृत्तरत्नाकर की मृतजीवनी व्याख्या (१७०० ई०); (३) वृत्तचन्द्रोदय (१७३० ई०) तथा (४) पिगलसूत्रभाष्यराज (१७३७ ई०)। इनमें वृत्तचन्द्रोदय छन्दःशास्त्र का बड़ा ही विश्वद विवेचक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थरत्न की रचना से ही भास्करराय को सन्तुष्टि नहीं हुई और उन्हें सत्तावन साल के प्रौढ़ वय में पिगलसूत्रों के ऊपर प्रौढ़ भाष्य लिखना पड़ा। यह यादवप्रकाश के भाष्य से अनेक

इस वृत्त का परिचय उन्हों के पबों से चलता है— सार्घे सप्तदशे गते वयसि मे सत्-कौस्तुभो निर्मितः विंशोऽब्दे मृतजीवनी विरचिता प्राचीनरत्नाकरे। पश्चाद् वादकुत्दृहलादिकृतयस्तन्त्रान्तरेऽष्टौ कृताः पञ्चाशत्सु समासु स्वयं विरचितः श्रीवृत्तचन्द्रोदयः॥

गुगानिधिमुनिभूमिते विक्रमवर्षे (१७६३ वि० सं०) ......
वेदाङ्गछन्दःसूत्रभाष्यराजोऽयमधिकाशि सम्पूर्याः ॥
वृत्तचन्द्रोदय की रचना १६५२ श० सं० (=१७३० ई०) में हुई — इससे
ठीक सात वर्षे पहिले ।

अंशों में भिन्न है। यादवप्रकाशमाष्य के समान वैदिक छन्दों के विवेचन में उतनी प्रौढ़ि, विवेचननैपुण्य तथा गाम्भीर्य नहीं है। ठौिकक वृत्तों के विवेचन में उन्हें प्राकृत तथा अपभ्रंश के छन्दों के प्रभाव से उत्पन्न त्रुटियों तथा व्युत्क्रमों की अवहेलना करनी पड़ी है। फलत: इन्हें किन-प्रयोग तथा लोक-व्यवहार का समादर कर इस शास्त्र-विवेचन में एक नवीन दृष्टि का संचार करना पड़ा। यादवप्रकाशी भाष्य से वे परिचित थे। परन्तु सम्भवत: उदाहरणों की अस्निग्धता तथा अचमत्कार के कारण उनका भाष्य उतना प्रख्यात तथा लोकप्रिय न हो सका, जितना अपने अन्तरंग वैशिष्ट्य के कारण उसे होना चाहिए था। पिंगल की इस व्याख्यात्रयी में हलायुध की वृत्ति ही सर्वात्मना लोकप्रिय है। हस्तलेखों में ही प्राप्य अन्तिम दोनों भाष्यों का प्रकाशन तथा अनुशीलन दोनों ही सामान्य जिज्ञासुजनों के लिए अभी दुर्लभ हैं।

भरत ने अपने नाटचशास्त्र के दो अघ्यायों में छन्दों का निरूपण किया है। काशी संस्करण वाले नाटचशास्त्र के १५ तथा १६ अघ्यायों में छन्दशास्त्र का पर्याप्त सुन्दर वर्णन है। नाटच के प्रसंग में छन्दों का निरूपण अनिवार्य ही है, क्योंकि नाटक में वृत्तात्मक पद्यों का अस्तित्व है। भरत की दृष्ट व्यावहारिक है। फलतः नाटचव्यवहार को लक्ष्य में रखकर ही उनका यह छन्दोविवरण समझस होता है। १५वें अघ्याय में वृत्तों का सामान्य विवेचन है तथा १६वें अघ्याय में वृत्तों का लक्षण तथा उदाहरण दिया गया है। भरत अष्ट गणों से परिचित हैं (१५।६४-६६) तथा उनके नाम भी वे ही पिंगल-सम्मत मगण भगण आदि हैं। परन्तु छन्दों के लक्षण देते समय भरत लघु-गुरु पद्धित का ही आश्रयण करते हैं। प्रतीत होता है कि इस पद्धित के ये ही प्रतिष्ठापक अथवा परिवर्षक है। उदाहरण सब स्वविरचित हैं और उनमें उन छन्दों के भी नाम मुद्रालंकार द्वारा निर्दिष्ट हैं जिनके वे उदाहरण दिये गये हैं। यह भी प्रकार भरत की हो मौलिक सूझ प्रतीत होता है। पिंगल का नाम यहाँ निर्दिष्ट नहीं है। १६वें अध्याय के अन्त में यह शास्त्र 'छन्दोविचिति' नाम से निर्दिष्ट है। मेरी दृष्ट में इस अभिधान की प्राचीनता का यह स्पष्ट पोषक प्रमाण है। निर्णयसागर से प्रकाशित नाटचशास्त्र में वृत्तों के लक्षण में गणीय पद्धित व्यवहृत है। ऐसी परिस्थिति

विशेष दृष्टव्य श्री शिवप्रसाद भट्टाचार्य का एतद्विषयक सुचिन्तित निबन्ध । जर्नल श्राफ एशिद्याटिक सोसाइटी, कलकत्ता भाग ४, १६६२, संख्या तृतीय-चतुर्थ । पृष्ठ १७६-१६० । (प्रकाशित १६६४) । इस लेख से टिप्पणियों के पद्य उद्घृत किये गये हैं । यह निबन्ध हस्तलेखों पर श्राधृत है श्रीर प्रमेयबहुल है ।

में यह कहना नितान्त दुर्गम है कि भरत ने मूलतः छन्दोलक्षण विन्यास में किस पद्धित को अपनाया था<sup>र</sup>।

वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' नानाविध विद्याओं के लिए तथ्यतः विश्वकोश ही है। मुख्य विषय तो है ज्योति:शास्त्र, परन्तु अनेक उपयोगी विषयों का संकलन उसकी उपादेयता का प्रधान चिह्न है। इसी ग्रन्थ के एकसी तृतीय अध्याय में (१०३) वराहमिहिर ने इस ग्रह-गोचराव्याय में गोचरों का वर्णन नाना छन्दों में किया है और मुद्रालंकार के द्वारा वृत्त का भी निर्देश कर दिया है। वराहमिहिर ( षष्ठशती ) ने किस ग्रन्थ के आधार पर यह छन्दोनिर्देश किया है, यह कहना कठिन है। मट्टोत्पल ने इस अध्याय की वृत्ति में मूलकारिका में संकेतित वृत्त का लक्षण बड़े विस्तार से प्राचीन लक्षणों को उद्धृत कर किया है। उद्धरणों के स्रोत का पता नहीं चलता, परन्तु है यह कोई सुव्यस्थित छन्दोग्रन्थ । वराहमिहिर का कथन<sup>३</sup> है कि प्रस्तार-जिनत छन्दों के विस्तार को जानकर भी इतना ही कार्य होता है। अतएव उन्होंने इस अध्याय में 'श्रुतिसुखदवृत्त संग्रह' कर दिया, श्रुति-कटुवृत्तों के ज्ञान से लाभ ही क्या होता ? इस कथन से छन्दोनिचिति के निस्तार का संकेत मिलता है। मात्रा-वृत्त तथा वर्णवृत्त मिलाकर लगभग ६० छन्दों के लक्षण भट्ट उत्पल की व्याख्या में संग्रहीत हैं। उत्पल का समय नवम शती है और वराहिमहिर का पष्ठशती। मेरी हिष्ट में वराहिमिहिर का यह निर्देश नाटचशास्त्र तथा 'जयदेव छन्दः' के रचियता जयदेव के मध्यवर्ती काल से सम्बन्ध रखता है और चतुर्थ-पंचम शती में जायमान छन्दोविकास का द्योतक है।

आचार्य पिङ्गल की ही परम्परा में जानाश्रयी छन्दोविचिति नामक छन्दोग्रन्थ का प्रणयन हुआ । यह ग्रन्थ सुत्रात्मक है और छः अध्यायों में विभक्त है । सुत्रों के ऊपर

दृष्टच्य नाट्यशास्त्र काशी चौखम्भा सं० १६ अ० जिसकी पाद टिप्पण्णी में निर्णायसागर का पाठ भी दे दिया गया है।

२ इसका नवीन संस्करण सरस्वती भवन प्रन्थमाला में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है, वाराणसी, ११६= ई०।

विपुलामि बुद्ध्वा छन्दोविचितं भवति कायंमेतावत् ।
 श्रुतिसुखदं वृत्तसंग्रहमिममाह वराहमिहिरोऽतः ॥

श. वृत्ति सहित इसका प्रकाशन दो स्थानों से हुन्ना है—(क) श्रमन्तशयनसे १६४६ में श्रनन्तशयन ग्रन्थमाला सं० १६३; (ख) शामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित तिरुपति से प्रकाशित १६५०, श्री वेंकटेश्वर प्राज्यग्रन्थमाला सं० २०।

एक सुबोध वृत्ति भी है जिसमें प्राचीन काव्य ग्रन्थों से घलोक उदाहरण के लिए उद्धृत किये गए हैं। सुत्रकार तथा वृत्तिकार के व्यक्तित्व के विषय में मन्देह है। दोनों को भिन्न मानना ही प्रामाणिक प्रतीत होता है । पिछले युग के लेखकों ने कभी सुत्रों को और कभी उसकी वृत्ति को भी 'जानाश्रय छन्दोविचित' के नाम से उद्धृत किया है। सम्भवतः यह दोनों का सम्मिलित अभिधान था। सुत्रों के प्रणेता कोई जनाश्रय उपाधिधारी राजा था जिसका व्यक्तिगत नाम माधव वर्मा प्रथम बतलाया जाता है। यह विष्युकुण्डि वंश का राजा था जिसने कृष्णा और गोदावरी जिलों पर षष्ठशती के अन्तिम चरण में शासन किया। शासनकाल ५६०-६२० ई० माना जाता है। प्रथम वृत्तिकार इनके आश्रय में रहनेवाले गणस्वामी नाम के पण्डित थे। उपलब्ध वृत्ति इसी वृत्ति की व्याख्या अपने को बतलाती है । ग्रन्थ के आरम्भ में जनाश्रय की यह स्तुति उनकी धार्मिकता तथा प्रभुता की विश्वद प्रशस्ति है—

स भूपतिरुद्दारधीर्जयित सम्पदेकाश्रयो जनाश्रय इति श्रिया वहति नाम सार्थं विभुः । मखैरुरुभिरद्भुतेर्मधवतो. जयश्रीरपि जिता विजितशत्रुणा जगित येन रुद्धा चरत् ॥

जनाश्रय की ही छन्द:शास्त्रीय आचार्यों में गणना होने से उन्हें ही इसका कर्ती मानना उचित है। वृत्ति में उद्धृत क्लोकों से भी प्रन्थ के पूर्वोक्त निर्माणकाल की पृष्टि होती है। वृत्तिकार ने कालिदास, भारिव, कुमारदास, अध्वघोष के पद्यों को उद्धृत किया है। जानकीहरण के दो पद्य (१।३० तथा १।३७) यहाँ उद्धृत है। इन उद्धरणों से इस प्रन्थ का समय ६०० ईस्वी के आस-पास मानना उचित प्रतीत होता है।

 <sup>&#</sup>x27;भाहेति समानम्' सूत्र २।३ की दो ब्याख्यायें दी गई हैं। ४।३ तथा
 पा४३ सूत्र की वृत्ति में भी द्वैविध्य है। यह दोनों की भिन्नता होने पर ही सम्भव है।

२. द्रष्टब्य वृत्ति का आरम्भ पृ० १।

जयकीर्ति (११३५ ई०) ने श्रपने छुन्दोऽनुशासन में इनका उल्लेख किया है—
मार्यडश्यिष्कल - जनाश्रय - सैवताख्य
श्रीपादपुज्य-जयदेव-बुधादिकानाम् ।
छुन्दांसि वीक्ष्य विविधानिप सर्प्रयोगान्
छुन्दोऽनुशासनिमदं जयकीर्तिनोक्तम् ॥
श्रिधकार श्रष्टम, श्रन्तिम श्लोक ।

प्रन्थ के ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में छन्दःशास्त्र की पारिभाषिकी संज्ञायें हैं। द्वितीय में विषम वृत्तों का, तृतीय में अर्ध समवृत्तों का, चतुर्थ में समवृत्तों का तथा पञ्चम में वैतालीय-मात्रासमक-आर्या नामक त्रिविध जातिछन्दों का विवरण दिया गया है। षष्ठ अध्याय प्रस्तार-विषयक है। वृत्तिकार का कथन है कि ग्रन्थकार ने पिगल आदि की छन्दोविचितियों में यथासम्भव न्यूनातिरेक का परीक्षण लथा परिहार कर इस नवीन ग्रन्थ का प्रणयन किया। फलतः पिगल की परम्परा तो निश्चित है, परन्तु उससे भेद भी है। प्रधान भेद यह है कि जहाँ पिगल ने तीन वर्णों के आठ गण (मगणादि) ही माने हैं, वहाँ जनाश्रय ने १८ गण स्वीकार किया है। वैदिक छन्दों का यहाँ तिनक भी निर्देश नहीं है।

#### जयदेव

जनाश्रय के समकालीन अथवा किञ्चित् पश्चाद्वर्ती जयदेव एक प्रौढ़ छन्द:शास्त्री हए जिनका ग्रन्थ उन्हीं के नाम पर 'जयदेवछुन्दः' के नाम से विख्यात है। ये प्राचीन आचार्य हैं. क्योंकि १००० ईस्वी तथा उसके पश्चात् होने वाले ग्रन्थकारों ने उनके मत का उल्लेख किया है। पिंगल के टीकाकार भट्ट हलायुघ (१० शती का अन्तिम चरण ) ने इनके मत का खण्डन दो स्थानों पर किया है (१।१०% प्राप्त ) और वहाँ इनका उल्लेख, सम्भवतः उपहास के निभित्त, 'श्वेतपट' (श्वेताम्बरी जैन ) नाम से किया है। अभिनवगृप्त ने इसी शती में इनके मत का उल्लेख अभिनवभारती में किया है<sup>र</sup>। वृत्तरत्नाकर का टीकाकार सूल्हण ( जिसकी टीका का निर्माणंकाल सं० १२४६ = ११६० ई० है) श्वेतपट के नाम से जयदेव के मत का खण्डन करता है। जैन ग्रन्थकारों ने विशेष रूप से जयदेव के मत को उद्धत किया है और इन्हें पिंगल के समकक्ष मान्यता तथा आदर देने के वे पक्षपाती प्रतीत होते हैं। अतः इनकी रूपाति प्राचीन यूग में विशाल थो - इसका परिचय इन उल्लेखों तथा संकेतों से स्थिर किया जा सकता है। यह जैनमतावलम्बी प्रतीत होते हैं। भट्ट हलायुघ तथा सुल्हण के द्वारा 'म्बेतपट' शब्द से निर्देश इनके जैनी होने का निश्चित प्रमाण है। जैन ग्रन्थकार-जैसे जयकीर्ति, निम साघु, तथा हेमचन्द्र—द्वारा उद्धृत करना तथा आदर देना भी इस संकेत को पुष्ट करता है। यही कारण है कि वृत्तरत्नाकर के समान सुव्यवस्थित ग्रन्थ होने पर भी इनका ग्रन्थ सर्वसाधारण वैदिक धर्मावलम्बियों में लोकप्रिय तथा समाहत

वान्ते ग्वक इति प्रीक्तं यैश्च श्वेतपटादिभिः । तदुःसर्गापवादेन वाधस्तैनीवधारितः ॥

मिलाइये जयदेवछुन्दःसूत्र १।४

२. श्रभिनवभारती १४।८३-८४ (बढ़ोदा सं०)

न हो सका, यद्यपि इन्होंने वैदिक छन्दों का भी विवरण विधिवत् दिया है। हर्षट का समय ६५० ई० के आसपास है और इसिल्ए जयदेव का समय इतः पूर्व होना चाहिए सम्भवतः नवम शती का अन्तिम चरण (८७५ ई०)।

'जयदेवछन्दः' का आदर्श है पिंगल छन्दःसूत्र और उसी प्रकार आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन अध्याय वैदिक छन्दों का विवरण सूत्रों में देते हैं, परन्तु अन्तिम पाँच अध्यायों में लौकिक छन्दों का वर्णन है, परन्तु सूत्रशैली में नहीं, प्रत्युत वृत्तशैली में जो लक्षण तथा लक्ष्य का एक साथ समन्वय प्रस्तुत करती है। यही वृत्तशैली पिछले युग के छन्दग्रन्थों के लिए अनुकरणीय आदर्श बन गई जैसे इन्द्रवच्चा का लक्षण इन्द्रवच्चा छन्द में ही प्रस्तुत किया गया है जिससे छन्दों के पृथक् उदाहरण देने की आवश्यकता कथमिप ग्रन्थकार के सामने प्रस्तुत नहीं होती। इस ग्रन्थ के टीकाकार मुकुलभट्ट के पुत्र हर्षेट है जो वृत्ति की पुष्पिका से स्पष्ट है। टीका के हस्तलेख का समय ११२४ ईस्वी है। इससे इन्हें प्राचीन होना चाहिए। हर्षट काश्मीरी थे और बहुत सम्भव है कि वे 'अभिधावृत्तिमातृका' के प्रख्यात रचिता मुकुलभट्ट के ही पुत्र हों। मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में मुकुलभट्ट के मत का खण्डन किया है द्वितीय उल्लास में। फलतः हर्षट का समय दशम शती के पूर्वाधं में मानना न्याय्य प्रतीत होता है (६५० ई०)।

## जयकीर्ति — छन्दोऽनुशासन

जयकीर्ति कन्नड देश के जैन थे। आठ अधिकार (अध्याय) में विभक्त इस ग्रन्थ के सप्तम अधिकार में लेखक ने कन्नड भाषा के छन्दों का भी विवरण दिया है जिससे उसके कन्नड भाषाभाषी होने का अनुमान असंगत न होगा। ग्रन्थ के मंगलाचरण में उन्होंने 'वर्धमान' (जैन तीर्थंकर) की वन्दना की है जिससे इनका जैनत्व प्रकट होता है। 'छन्दोऽनुशासन' के हस्तलेख का समय (जिसके आधार पर यह ग्रन्थ मुद्रित है) ११६२ वि० सं० (= ११३५ ई०) है। इनका समय १००० ई० के आसपास माना जा सकता है।

'छन्दोऽनुशासन' में केवल लौकिक छन्दों का ही विवरण है। इसमें वैदिक छन्दों का अभाव है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि उस युग में वैदिक छन्दों के परिचय से सामान्य पण्डितजन पराङ्मुख हो गये थे और इसलिए अब उनके विवरण देने की

संस्करण एच० डी • वेल शकर द्वारा 'जयदामन्' के श्रन्तर्गत, ए० १-४०।
 'जयदामन्' का प्रकाशन बम्बई की 'इरितोषमाला' में हुआ है।
 बम्बई, १६४६।

२. जयदामन् में प्रकाशित, पृष्ठ ४१-७०।

आवश्यकता न रही। इस घटना को 'जयदेव छन्दः' के वैदिक विवरण से तुलनात्मक हिष्ठ से विचारने पर दोनों के पौर्वापयं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। प्राचीन ग्रन्थों में वैदिक छन्दों का विवरण देना नितान्त आवश्यक माना जाता था। समग्र ग्रन्थ आर्या तथा अनुष्दुप् छन्दों में ही निबद्ध है। छन्दों के लक्षण देने वाले पद्य उन्हों छन्दों में विरचित हैं। यह ग्रन्थ संस्कृत छन्दों से अतिरिक्त कन्नडं छन्दों के ज्ञान के लिए भी उपयोगी है। ग्रन्थ के अन्तिम पद्य में माण्डव्य, पिंगल, जनाश्रय, सैतव, श्रीपादपूज्य तथा जयदेव के नाम छन्दःशास्त्र के ग्रन्थकर्ता रूप से उल्लिखित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त यित मानने वाले और न मानने वाले प्राचीन आचार्यों की दो परम्पराओं का समुल्लेख विशेषतः महत्त्वशाली है—

(१) पिगल, (२) वसिष्ठ, (३) कौण्डिन्य, (४) कपिल तथा (५) कम्बल-मुनि—यित की मान्यतावादी परम्परा, (६) भरत, (७) कोहल, (८) माण्डव्य, (६) अश्वतर, (१०) सैतव—यित की अमान्यतावादी परम्परा।

> वाञ्छन्ति यति पिङ्गल-वसिष्ठ-कौरिडन्य-कपिल-कम्बलमुनयः । नेच्छन्ति भरत-कोहल-मागडन्याश्वतर-सैतवाद्याः केचित् ॥ छुन्दोऽनुशासन, १ श्रधिकार, १३ पद्य ।

इन आचार्यों में से अनेक नवीन हैं जिनके छन्दोविषयक ग्रन्थों की छानबीन आवश्यक है।

# कर्ता (अज्ञात) = रत्नमञ्जूषा

अज्ञातकर्तृक रत्नमञ्जूषा नाम्नी लघुकाय पुस्तक छन्दःशास्त्र के इतिहास में अनेक नवीनताओं के नारण अपना महत्त्व रखती है। मूलग्रन्थ सूत्रों में है जिसके ऊपर किसी अज्ञातनामा विद्वान् का भाष्य है। विषयप्रतिपादन में भी पिंगल का साहश्य तथा प्रभाव प्रतीत होता है। पिंगल से साहश्य होने पर भी कई बातों में मौलिक भेद है। जैन होने के नाते सूत्रकार वैदिक छन्दों का विवरण प्रस्तुत नहीं करता। मूल ग्रन्थकार के जैन होने के स्पष्ट चिह्न नहीं मिलते, परन्तु भाष्यकार तो निश्चित रूप से जैन हैं। भाष्य के मंगल श्लोक में वीर (महावीर) की स्तुति होने से भाष्यकार का जैनत्व स्पष्टतः सिद्ध है। उदाहरणों में बहुस्थलों पर (जो भाष्यकार की ही रचना प्रतीत होते हैं) 'जिन' की स्तुति तथा जैनमत के तथ्य उपलब्ध होते हैं।

१. सभाष्य मञ्जूषा का प्रकाशन भारत य ज्ञानपीठ, काशी ने डा० वेल एकर के सम्पादकत्व में किया है। मूर्तिदेवी जैन प्रन्थमाला—संस्कृत प्रन्थांक ५, १६४६ ई०।

कुल ८५ उदाहरणों में से ४० उदाहरण मुद्रा द्वारा अपने छन्द का परिचय देते हैं। करीब २५ उदाहरण सामुद्रिक का उल्लेख करते हैं और सबमें मुद्रा द्वारा ही छन्द प्रतीत कराया गया है।

रत्नमञ्जूषा भी पिंगल के समान ही अष्टथ्यायी है जिसमें वैदिक छन्दों को छोड़कर विषय का प्रतिपादन सामान्यत: सहश है। परन्तु दोनों में विभेद चिह्न-विषयक है। पिंगल ने वर्णवृत्त में छन्दोबोध के लिए त्रिक का प्रयोग किया है जो संख्या में आठ हैं और व्यञ्जन ही है (भ, ज, स आदि)। यह ग्रन्थकार त्रिक को स्वीकार करता है, परन्तु चिह्न बदल देता है। चिह्नों के दो वर्ग हैं—व्यञ्जनात्मक तथा स्वरात्मक। यथा पिंगल का 'म' यहाँ 'क्' अथवा 'आ' है उसी प्रकार पिंगल का सर्वलघु 'न' यहाँ 'ह' या 'इ' है, आदि।

मात्रावृत्तों में निगल के अनुसार ही चतुर्मात्रा वर्ग का उल्लेख किया गया है। संस्कृत में मात्रावृत्तों की संख्या बहुत थोड़ी है और इनमें चतुर्मात्रा वर्ग हा लिये गए हैं। चतुर्मात्रा वर्ग लघु और दीर्घ वर्णों के विभिन्न प्रयोगों के आधार पर पाँच प्रकार का है। ग्रन्थकार ६४ वर्णवृत्तों का लक्षण-निर्देश करता है। इसको गायत्री से उत्कृति तक २१ वर्गों में बाँटा गया है। ६४ में से करीब २१ छन्दों से पिगल और केदार दोनों ही अपरिचित हैं। ग्रन्थकार का विभाजन हेमचन्द्र द्वारा पुरस्कृत जैन परम्परा को ही मान्य है। यह भो ग्रन्थकार को जैनमतावलम्बी सिद्ध करने का नया प्रमाण है। सूत्रों की संख्या प्रति-अघ्याय क्रमशः इस प्रकार है—२६, २८, २०, ३७, ३८, ३४, १६। सम्पूर्ण योग है २३० (दो सौ तीस केवल)। ग्रन्थ-रचना का समय हेमचन्द्र से पूववर्ती लगभग ११ शती में मानना उचित प्रतीत होता है।

# केदारभट्ट-वृत्तरत्नाकर

मध्ययुगीन छन्दःशास्त्रियों में केदारमट्ट सचमुच सर्वाधिक लोक्रिय हैं। छन्दों के वर्णन में न तो उन्होंने विस्तार किया है और न संक्षेप ही रखा है। उनका विवरण मध्यम कोटि का है। संस्कृत किवयों द्वारा बहुशः प्रयुक्त छन्दों का विवेचन उनके प्रन्थ का वैशिष्ट्य है। वृत्तरत्नाकर में छः अध्याय हैं और प्रन्थ का प्रमाण है १३६ (एकसौ छत्तीस) श्लोक। प्रथम अध्याय में संज्ञाविधान—शास्त्रीय संज्ञाओं का निर्देश है। द्वितीय अध्याय में आर्या, गीति, वैतालीय, वक्त्र और मात्रासमक के प्रकरणों के अन्तर्गत क्रमशः इन वर्गों के मात्रिक छन्दों का निरूपण है। तृतीय अध्याय में सम वर्णवृत्तों का विवरण है उक्ता से लेकर उत्कृति जाति तथा दण्डक का भी।

केवल मूलप्रन्थ के समीनात्मक संस्करण के लिये द्रष्टन्य जयदामन्,
 ए० ७१-६६।

चतुर्थ अध्याय में अर्धसम वृत्तों तथा पञ्चम अध्याय में विषम वृत्तों का निरूपण है। अन्तिम षष्ठ अध्याय में प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट आदि प्रत्ययों का प्रतिपादन है।

छन्दों का लक्षण गणों के द्वारा दिया गया है। यहाँ लक्षण-उदाहरण का एकीकरण ग्रन्थ को संक्षिप्त बना देने में मुख्य हेतु है। समस्त ग्रन्थ पद्यबद्ध है—पिंगल के समान सूत्रबद्ध नहीं है। लघुकाय तथा सुव्यवस्थित होने के कारण यह उन्थ बहुत ही लोकप्रिय रहा है। यहाँ तक कि मिल्लिनाथ जैसे प्रौढ़ टीकाकार ने भी अपनी ज्याख्या में छन्दों के निर्देशार्थ वृत्तरत्नाकर से ही लक्षण उद्घृत किया है। तथ्य तो यह है कि श्रुतबोध तथा वृत्तरत्नाकर ही आज संस्कृत पाठकों को छन्दोबोध करानेवाल मान्य ग्रन्थ हैं। इनमें से श्रुतबोध तो लघुगुरु के निर्देश से लक्षण बतलाता है और चृत्तरत्नाकर गणों के द्वारा। 'वसन्तितलका' का लक्षण श्रुतबोध में तो लघुगुरु पद्धित द्वारा वसन्तितलका वृत्त में ही दिया गया है। वृत्तरत्नाकर इस कार्य के लिए गण-पद्धित का उपयोग करता है। यथा—

त । भ । ज । ज । ग. ग. उक्ता वसन्तितलका तभजा जगौ गः

वसन्तितिलका १४ वर्णों का वृत्त हैं जिसमें क्रमशः तभज ज चार गण होते हैं तथा अन्त में दो गुरु होते हैं। जिस पाद में यह लक्षण बतलाया गया है वह वसन्ति-तिलका ही है। इसी को केदारभट्ट ने 'लक्ष्यलक्षणसंयुतं छन्दः' कहा है (१।३)। केदारभट्ट का देशकाल

उनके न देश का पता है और न काल का। ग्रन्थ के अन्तिम पद्य से इतना ही पता चलता है कि कश्यप वंश में इनके पिता उत्पन्न हुए थे। नाम था पब्बेक। वे श्रैव सिद्धान्त के वेता थे। फलतः ये दक्षिण भारत के निवासी प्रतीत होते हैं। वृत्तरत्नाकर की सबसे प्राचीन हस्तिलिखत प्रति का (जो जैसलमेर के पुस्तकालय में सुरक्षित है) लेखनकाल सं० ११६२ (= ११३५ ई०) है। वृत्तरत्नाकर के सर्वप्राचीन टीकाकार त्रिविक्रम का समय ११ शती का उत्तरार्ध है। फलतः केदारभट्ट का समय ११ शती का पूर्वार्ध मानना उचित प्रतीत होता है। केदारभट्ट हेमचन्द्र से निःसन्देह पूर्ववर्ती छन्दःशास्त्री हैं। इसका प्रमाण है सोमचन्द्र की वृत्तरत्नाकर व्याख्या। इस व्याख्या में एक स्थान पर इन्होंने लिखा है कि हेमचन्द्र ने वृत्तरत्नाकर की 'श्रुतिसुख-कृदियमिष जगित' तथा 'निजशिर उपगतवित सित भवित खजा' इन दोनों पंक्तियों पर विचार किया है। यह निर्देश बड़े महत्त्व का है। इसका फिलतार्थ है कि वृत्तरत्नाकर हेमचन्द्र से (१०८० ई० तथा ११७२ ई० के मध्य में विद्यमान ) प्राचीन है। अर्थात् वृत्तरत्नाकर का रचनाकाल १००० ई० से भी पूर्वतर होना चाहिए'।

१. द्रष्टब्प P. K. Gode—Studies in Indian Literary History Vol. I (Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1953) PP. 168-170.

#### टोका-सम्पत्ति

वृत्तरत्नाकर के ऊपर अनेक टीकाओं का प्रणयन होता रहा है जिनमें से अधिकांश हस्तिलिखित रूप में ही प्राप्त होती हैं। श्रा वेलणकर के कथनानुसार सर्वप्राचीन टीकाकार (१) त्रिविक्रम है। ये राघवांचार्य के पुत्र थे जो गोदावरी-तीरस्थ एलापुर के निवासी, माध्यन्दिन शाखा के अध्येता गौड ब्राह्मण थे। ये त्रिविक्रम अपने को कातन्त्र व्याकरण का पारंगत पण्डित और विशेषतः दुर्गांचार्य की एतद् वृत्ति का विद्वान् बतलाते हैं। सारस्वत व्याकरण पर उन्होंने एक बृहत् वृत्ति की रचना की थी—वे स्वयं बतलाते हैं। वृत्तरत्नाकर की इस वृत्ति का निर्माणकाल सम्भवतः ११वीं शती का उत्तरार्ध है।

वृत्तरत्नाकर के दूसरे टीकाकार (२) सुल्हण हैं जिनकी टीका का नाम सुकविहृदयानिन्दनी है। ये भी दक्षिण भारतीय प्रतीत होते हैं। ये कृष्ण आत्रेय गोत्र के
वेलादित्य के पौत्र तथा भास्कर के पुत्र थे। तृतीय अध्याय में या अन्यत्र इन्होंने
स्वयं रचित उदाहरण दिये हैं। इन उदाहरणों में परमारवंशी किसी विन्ध्यवर्मा राजा
की संस्तुति की गई है। वृत्ति की रैचना का काल १२४६ विक्रमी (=१९८६ ई०) है
इस वृत्ति में 'जयदेवछन्दः' के निर्माता जयदेव का श्वेतपट जयदेव नाम से उल्लेख
किया गया है जिससे जयदेव का जैनमतावलम्बी होना स्वतः सिद्ध है।

वृत्तरत्नाकर के तृतीय टीकाकार (३) सोमचन्द्र गणि हैं जिन्होंने अपनी टीका की रचना सं० १३२६ (=१२७२ ई०) में की। ये श्वेताम्बर जैन थे—देवस्रि गच्छ के मंगलसूरि के शिष्य। ये हेमचन्द्र के छन्दोऽनुशासन से तथा इसकी वृत्ति छन्दश्चूडामणि से उदाहरणों को उद्भृत करते हैं और कभी-कभी सुल्हण से भी इन्हें उद्भृत करते हैं। समय त्रयोदश शती का उत्तरार्ष।

१६वीं शती से वृत्तरत्नाकर की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ी। इस शती से व्याख्याओं की बाढ़-सी आ गयी। इस शती के प्रधान टीकाकार (४) रामचन्द्र विबुध हैं। ये बौद्ध भिक्षुक थे जो भारत से लंका गये थे। इस टीकावाले मूल को हम सिंघली बौद्ध वाचना का प्रतिनिधि मान सकते हैं। रामचन्द्र भारती मूलतः बंगाली ब्राह्मण थे जो लंका गये। वहाँ वे पराक्रम बाहु षष्ठ (१४१० ई०-१४६२ ई०) के द्वारा बौद्धधर्म में दीक्षित किये गए। उनकी उपाधि 'बुद्धागम-चक्रवर्ती' थी। डा० बेंडल के कथनानुसार ये महायान के विशेषज्ञ थे—उस महायान के जो थेरवादी लंका में अज्ञात ही था। इन्होंने १४५५ ई० में वृत्तरत्नाकर की टोका लिखी। (५) समयसुन्दरगणि दूसरे जैन ग्रन्थकार हैं जिन्होंने वृत्तरत्नाकर के ऊपर अपनी 'सुगमा वृत्ति' का प्रणयन १६६४ वि० (=१६३७ ई०) में किया। इस वृत्ति के उदाहरण वे हेमचन्द्र के 'छन्दोऽनुशासन' से देते हैं। सोमचन्द्र तथा समयसुन्दर के

द्वारा निर्दिष्ट वृत्तरत्नाकर को हम जैन संम्प्रदायानुमोदित मूल मान सकते हैं।
(६) नारायण भट्ट की टीका प्रकाशित है तथा मूल को समझाने के लिए उपयोगी
मानी जाती है। ये काशो के निवासी थे तथा रामेश्वर भट्ट के पुत्र थे। वर्तमान
विश्वनाथ जी के मन्दिर की स्थापना नारायण भट्ट के द्वारा बतलाई जाती है।
इन्होंने धर्मशास्त्र के विषय में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया जिनमें 'प्रयोगरत्न'
तथा 'त्रिस्थली-सेतु' प्रख्यात माने जाते हैं। टीका का रचनाकाल १६०२ श०
सं० = १६८० ई० है। पंचम परिच्छेद में नाथा के अन्तर्गत अनेक प्राकृत छन्दों
का लक्षण तथा उदाहरण संगृहीत है। इसके लिए वे मुख्यतया प्राकृत पैंगल के ऋणी
हैं। (७) भास्कर की सेतुनाम्नी टीका भी इसी युग से सम्बन्ध रखती है।
रचनाकाल १७३२ विक्रमी है (= १६७५ ई०)—नारायणीय टीका से प्रायः पाँच
वर्ष पहिले। भास्कर नासिक जिले में त्र्यम्बकेश्वर के निवासी थे। इनके पिता का नाम
आपाजी अग्निहोत्री था। इन्होंने सुल्हण के पाठों का खण्डन तथा 'सुधा' नाम्नी किसी
अन्य वृत्तरत्नाकरीय व्याख्या का उल्लेख किया है। वाणीभूषण तथा वृत्तमौक्तिक का
भी निर्देश है। ये चारों व्याख्यायें सोलहवीं शती में रची गई।

अन्य व्याख्याओं के रचनाकाल का परिचय नहीं मिलता। ( द ) जनार्दन की (या जनार्दन विबुध ) भावार्थदीपिका रचना १६वीं श्रती से थोड़े ही पश्चात प्रतीत होती है। उसका एक हस्तले व १७११ शाके ( = १७६६ ई० ) का प्राप्त हुआ है। इन्होंने 'वृत्तप्रदीप' नामक स्वतन्त्र छन्द ग्रन्थ का प्रणयन किया था। नये वृत्तों का इन्होंने उदाहरण स्वयं नहीं बनाया, प्रत्युत सुल्हण तथा हेमचन्द्र से ही उदाहरण उद्घृत किया है। इन्होंने जयदेव को उद्घृत किया है, इसके पश्चात ( ६ ) सदाशिव (१० ) श्रीकण्ठ, (११ ) विश्वनाथ ( प्रभा टीका हरिसिंह के सत्कारार्थ विरचित ), (१२) कृष्णसार उपनाम वेदेन्द्रभारती ( वृत्त-प्रकाशिका टीका ) तथा (१३) करणाकर दास (कविचिन्तामणि नाम्मी व्याख्या ) ने भी वृत्तरत्नाकर पर अपनी टीकायें रचीं, परन्तु इनके आविर्भावकाल पता नहीं चलता। अन्तिम दोनों टीकाओं में प्राचीन छन्दःशास्त्री जनाश्रय का तथा उनकी रचना 'जानाश्रयो छन्दोविचिति' से उल्लेख तथा उद्धरण मिलते हैं। सम्भवतः यह इनकी प्राचीनता का द्योतक होरे। (१४) दिवाकर रचित 'वृत्तरत्नाकरादर्श' नाम्नी टीका का

१. इन टीकाओं में से केवल दो संख्या ४ तथा ६ निर्णयसागर से प्रकाशित हैं। अन्य केवल हस्तलेख रूप में हैं। इनके लिए विशेष दृष्टव्य डा॰ वेल एकर-जयदामन की भूमिका पृष्ठ ४२, ४३ तथा ४६-५३। टीका संख्या १२ तथा १२ के हस्तलेखों के लिए दृष्टव्य 'जानाश्रयी छुन्दोविचिति' की अस्तावना पृष्ठ १-२ ( प्रकाशक अनन्तशयन अन्यमाला, १६४६ ई० )।

रचनाकाल १६८४ ई० है। यह अभी इण्डिया आफिस में हस्तलेख रूप में है इसमें छन्दोगोविन्द, छन्दोविचिति, छन्दोमञ्जरी, छन्दोमातङ्ग, छन्दोमार्तण्ड, छन्दोमालण, लक्ष्मीघर निर्मित पिगल टीका तथा वृत्तकौ भुदी नामक छन्दोग्रन्थों के नाम निर्दिष्ट हैं। क्षेमेन्द्र—सुवृत्ततिलक

'सुवृत्ततिलक' एक प्रौढ़ महाकवि की छन्द:शास्त्र के विषय में दीर्घकालीन अनुभूति का परिचायक ग्रन्थ है। है तो स्वल्पकाय, परन्तु विषय विवरण में महत्त्वशाली है। ग्रन्थ के तीन विन्यास (अञ्याय) हैं जिसके प्रथम विन्यास में लक्षण श्लोकों में हैं तथा उदाहरण स्वरचित पद्यों में हैं। दूसरे विन्यास में अन्य कवियों से अवतरण हैं जिनमें छन्द:शास्त्र के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं हो सका है। तीसरे विन्यास में रस तथा वर्ण्यविषयों के साथ छन्दों का उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित किया गया है। छन्द का अपना वैशिष्ट्य है. निजी औचित्य है। वह सर्वत्र जम नहीं सकता। विशेष स्थलों पर ही उसका वैभव खुलता है। यह विन्यास संस्कृत के छन्दों प्रन्थों में नितान्त अपूर्व है। इस विवरण के पीछे किव का दीर्घकालीन कविकर्म उत्तरदायी है। क्षेमेन्द्र का यह स्पष्ट मत है कि काव्य में रस तथा वर्णन के अनुसार ही वृत्तों का विनियोग रखना अपेक्षित है । इस सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए क्षेमेन्द्र ने अनेक अनुभूत बातें कही हैं। जैसे पावस तथा प्रवास के वर्णन के लिए मन्द्राक्रान्त ही योग्यतम वृत्त है । शास्त्रीय तथ्य की रचना प्रसन्न अनुष्टुम् के द्वारा करनी चाहिए। तभी उससे सर्वोपकारी होने का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। क्षेमेन्द्र ने विशिष्ट कवियों के विशिष्ट छन्दों का भी उल्लेख किया है जो संवीत्मना नृतन तथा चमत्कारी सुझ है। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रिय वृत्त है मन्दाक्रान्ता। भवभूति की शिखरिणी, राजशेखर का चार्दूलिविक्रीडित, भारिव का वंशस्थ, पाणिनि की उपजाति इसी प्रकार के सर्ववैशिष्टच-सम्पन्न छन्द है। क्षेमेन्द्र की यह आलोचना बड़ी मार्मिक और यथार्थ है। पाणिनि के कुछ ही पद्य सुक्तिसंग्रहों में उपलब्ध हैं और उनमें उपजाति ही निश्चितरूपेण चमत्कार-कारिणी है। सत्य यह है कि क्षेमेन्द्र प्रथमतः हैं महाकवि और तदनन्तर है छन्दःशास्त्री।

१. गोडे स्टडीज इन इचिडयन लिटररी हिस्ट्री, भाग १, प्रः ४६४।

२. काय्यमाला, द्वितीय गुच्छक में प्रकाशित।

३. काब्ये रसानुसारेख वर्णनानुगुणेन च । कर्वन्ति सर्ववृत्तानां विनियोगं विभागवित् ॥ ३।६

श्र. त्रावृद् प्रवास कथने मन्दाकान्ता विराजते ।
 शास्त्रं कुर्यात् प्रयत्नेन प्रसन्धार्थमनुष्टुमा ।
 येन सर्वीपकाराय याति सुस्पष्ट सेतुताम् ॥ ३।६ ।

फलतः वे अपनी कान्यानुभूतियों से लाभ उठाये बिना रह नहीं सकते । सुवृत्ततिलक का इसीलिए महत्त्व है । क्षेमेन्द्र काश्मीर के महाकवि थे । समय है ११वीं शती का मध्यकाल (लगभग १०२५ ई०—१०७५ ई० तक )।

## कालिदास-श्रुतबोध

कालिदास के नाम पर प्रख्यात श्रुतबोध लौकिक छन्दों की जानकारी के लिए सर्वाधिक लोकिप्र यग्न्य है। संस्कृत काव्यों में प्रयुक्त प्रचलित छन्दों का वर्णन इसका वृंशिष्ट्य है। गणों के नाम तथा रूप का उल्लेख है (पद्य ३), परन्तु गणपद्धित का उपयोग लक्षण-विन्यास के लिए नहीं किया गया है। पद्धित लघुगुरु वाली ही है तथा लक्षण तथा लक्ष्य दोनों का वर्णन एक ही पद्य में किया गया है। इससे इसकी बालोपयोगिता स्पष्ट है। पूरे ग्रन्थ में ४४ क्लोक है। प्रथम मंगलपद्य को छोड़कर सबका सम्बन्ध विषय-प्रतिपादन से है। मात्राछन्दों में आर्था, गीति तथा उपगीति—इन तीन का ही लक्षण है तथा वर्णवृत्तों में ३७ वृत्तों का वर्णन है जिससे दोनों को मिलाकर छन्दों की संख्या ४० है। लोकव्यवहार की दृष्टि की प्रधानता होने से यहाँ न तो वृदिक छन्दों का वर्णन है, न दण्डक और न षट् प्रत्ययों का ही। सुगमता से छन्दों का ज्ञान कराने में श्रुतबोध सचमुच एक सफल प्रयास है। कालिदास के नाम से इसकी प्रसिद्धि इसकी लोकप्रियता की सूचिका है।

## हेम वन्द्र'—छन्दोऽनुशासन

हेमचन्द्र का छन्दोऽनुशासन छन्दोविचिति के इतिहास में अनेक दृष्टियों से महत्त्व रखता है। यह सूत्रबद्ध अष्टाघ्यायों है पिंगल की छन्दोविचिति के समान हो। संस्कृत वृत्तों के परिज्ञान के लिए यह ग्रन्थ उतना आवश्यक तथा उपादेय भले ही न माना जाय, परन्तु प्राकृत तथा अपभ्रंश छन्दों की जानकारी के लिए तो यह विश्वकोश सा उपयोगी है। आलोचकों की दृष्टि में हेमचन्द्र संग्राहक के रूप में विशेष महत्त्व रखते हैं, परन्तु इस ग्रन्थ में उनका वैशिष्ट्य विवेचक रूप में दृष्टिगत होता है। प्राचीन छन्दः-शास्त्रियों से उन्होंने सामग्री का संकलन अवश्य किया है, परन्तु उनका मौलिक विवेचन पदे-पदे ध्यान आकृष्ट करता है। इस ग्रन्थ पर उनकी स्वोपज्ञवृत्ति भी है जो 'छन्दश्चुडामणि' के नाम से प्रस्थात है।

विशेष द्रष्टन्य बलदेन उपाध्याय—संस्कृत साहित्य का इतिहास (श्रष्टम सं०, १६६८, वाराणसी) पृष्ठ २७४–२८१।

२. इसका बहुत ही सुन्दर समीचात्मक संस्करण श्री वेलणकर ने सम्पादित किया है—सिंबी जैन प्रन्थमाला प्रन्थांक ४१ (भारतीय विद्या भवन, बस्बई; वि० सं० २०१७)।

ग्रन्थ में आठ अध्याय हैं। मूलग्रन्थ सूत्रों में रचा गया है। प्रथम अध्याय में संज्ञाओं का वर्णन है (१७ सूत्र)। दितीय में समवृत्तों का (४०१ सूत्र), तृतीय में अर्धसम-विषम-वैतालीय-मात्रासमक आदि का ( ७३ सूत्र ), चतुर्थ में आर्या-गलितक-खक्कक-शीर्षक का (६१ सूत्र), पंचम, षष्ठ तथा सप्तम में अपभ्रंग छन्दों का (४२ + ३२ + ७३ = १४७ सूत्र) तथा अष्टम में प्रस्तार आदि षट् प्रत्ययों का विवरण है (१७ सूत्र) इस सामान्य निर्देश से ही ग्रन्थ के शास्त्रीय महत्त्व की पर्याप्त अभिव्यक्ति होती है। हेमचन्द्र की विमल प्रतिभा ने प्राकृत तथा अपभ्रंश छन्दों के अन्तर्गिवष्ट सौन्दर्य का पूर्णत: आकलन कर उन्हें लोकभाषा के स्तर से उठाकर शास्त्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया। अपभ्रंश के कविजन अपने काव्यों की रचना इन छन्दों में किया करते थे. परन्तु उसपर अभी शास्त्र की मुहर नहीं लगने से वे छन्द ग्रामीण तथा अपरिष्कृत माने जाते थे। हेमचन्द्र ने इस त्रुटि को अपने इस विवरण से सद्यः दूर कर दिया। यहाँ कुल मिलाकर सात-आठ सौ छन्दों पर विचार हुआ है। प्राचीन छन्दों के नये भेदों का वर्णन यहाँ किया गया है। विशेष बात यह है कि हेमचन्द्र ने स्वरचित वृत्तों को ही उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया है - संस्कृत के प्रसंग में तथा प्राकृत तथा अपभ्रंश छन्दों के उदाहरण के अवसर पर भी। समग्र ग्रन्थ संस्कृत के सूत्रों में निबद्ध है। केवल उदाहरण तत्तत् भाषा में हैं। इससे हेमचन्द्र की काव्यविरचन-चात्ररी का भी पूर्ण परिचय सहृदयों को प्राप्त होता है।

मात्रिक छन्दों के नवीन प्रकारों के समुल्लेख से यह ग्रन्थ मात्रिक छन्दों के विवरण तथा विश्लेषण से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण, मौलिक तथा उपादेय हैं। इस ग्रन्थ के द्वारा हेमचन्द्र ने काव्यविरचन के निभित्त एक विशेष त्रुटि का अपनयन किया है। है-सिद्धानुशासन, काव्यानुशासन तथा छन्दोऽनुशासन—ये तीनों ही हेमचन्द्र की प्रतिभा से संभूत अनुशासनत्रयी हैं जिसने क्रमशः शब्द, अलंकार तथा छन्द का नियमन शास्त्रीय पद्धति से कर संस्कृत साहित्य में अपने रचयिता के लिए प्रभूत ख्याति अर्जित की है।

वृत्तरत्नाकर के पश्चाद्वर्ती छन्दःशास्त्रियों के ऊपर प्राकृत छन्दःशास्त्र का थोड़ा प्रभाव लक्षित होता है। इस युग के यन्थों में कितपय महत्त्वशाली रचनाओं का सामान्य संकेतमात्र यहाँ करना उचित प्रतीत होता है। प्राकृत छन्दशास्त्र से प्रभावित ग्रन्थों में दामोदर मिश्र का वाणीभूषण अन्यतम है। ये दामोदर मिश्र दीर्घघोष-कुलोत्पन्न मैथिल ब्राह्मण थे जो मिथिला के राजा प्रसिद्ध कीर्तिसिंह के दरबार से सम्बद्ध थे। ये ही राजा कीर्तिसिंह विद्यापित के अवहट्ट भाषा में निबद्ध 'कीर्तिलता' के

१. काष्यमाला में प्रकाशित सं० ५३, १८६५ ई०।

नायक हैं । फलतः दामोदर मिश्र मैथिलकोकिल विद्यापित के सककालीन थे (समय १५ शती)। वाणीभूषण प्राकृत-पैंगल के समान ही दो परिच्छेदों में है—प्रथम में मात्रावृत्तों तथा द्वितीय में वर्णवृत्तों का सोदाहरण विवेचन है। प्राकृत पैंगल का विपुल प्रभाव इस ग्रन्थ के ऊपर है।

#### गङ्गादास-छन्दोमञ्जरी

गंगादास की छन्दोमञ्जरी अपनी कोमल दृष्टान्तावली तथा सुबोध लक्षणावली के कारणं नितान्त लोकप्रिय है। उड़िया लेखक का यह ग्रन्थ अपनी लोकप्रियता में दूसरे उड़िया लेखक विश्वनाथ कविराज के साहित्त्यदर्पण के समान ही अपने क्षेत्र में स्थातिप्राप्त है। गंगादास कोमल कविता के रचयिता उड़िया वैष्णव थे। छन्दोमञ्जरी के प्रणेता गङ्गादास के जोवनवृत्त को घटनायें अज्ञात ही हैं। इस ग्रन्थ के मंगलक्लोक से इतना ही प्रतीत होता है कि इनके पिता का नाम वैद्य गोपालदास तथा माता का सन्तोषीदेवी था। ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक से इनकी अन्य रचनायें (१) अच्युतचरित महाकाव्य षोड्य सर्गात्मक, (२) कंसारिशतक (श्रीकृष्ण की स्तुति ) तथा (३) दिनेशशतक ( सूर्य की स्तुति ) सिद्ध होती हैं। गंगादास परम वैष्णव थे-गोपाल के भक्त । इन्होंने अपने पिता की रचना 'पारिजातहरण' नाटक का एक पद्य उद्धृत किया है। अपने 'अच्युतचरित' से भी तथा अपने गोपालशतक से भी उद्धरण दिये हैं। यह 'गोपालशतक' क्या इनका नया कोई ग्रन्थ है अथवा 'कंसारिशतक' का ही नामान्तर है ? इसका समाधान देना कठिन है। इनके गृरु का नाम पुरुषोत्तम भट्ट था जिनके ग्रन्थ 'छन्दोगोविन्द' से इन्होंने एक पद्य उद्धृत किया है। यह 'पद्य श्वेतमाण्डव्य आचार्य के यतिविषयक मत के समुल्लेख करने से अपना महत्त्व रखता है।

गंगादास के देशकाल का यथार्थतः परिचय अप्राप्त था। प्रसिद्धि है कि वे उत्कल के रहने वाले थे। छन्दोमखरी में उन्होंने वृत्तरत्नाकर (समय १००० ई०) का संकेत किया है। १६८५ ई० में निर्मित वृत्तरत्नाकरादर्श नामक व्याख्या में छन्दोमखरी का निर्देश है। इण्डिया आफिस लाइब्रेरी (लण्डन) में १६७६ ई० में इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि विद्यमान है। उज्ज्वलनीलमणि में रूपगोस्वामी (जन्मकाल १४६० ई०; मृत्युकाल १५६३ ई०) ने छन्दोमखरी को उद्धृत किया है। सम्भवतः नीलमणि की रचना १५५० ई० के आसपास मानना अनुचित न होगा। इसमें उल्लिखित होने से छन्दोमखरी १६वीं शती से प्राचीन ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में जयदेव भी उद्धृत हैं। यदि

श्रयं च श्लोकः छन्दोगोविन्दे मम गुरोः
 श्वेतमाग्रद्वयमुख्यास्तु नेच्छन्ति मुनयो यतिम् ।
 इत्याह भट्टः स्वग्रन्थे गुरुर्ये पुरुषोत्तमः ॥२०॥

ये चन्द्रालोक के रचियता जयदेव से अभिन्न हों, तो यह ग्रन्थ १३०० ई० के अनन्तर निर्मित हुआ। फलतः छन्दोमञ्जरी का समय १३०० ई० तथा १५०० ई० के बीच में कभी मानना चाहिए। ग्रन्थ में छः स्तबक हैं जिसके अन्तिम स्तबक में गद्यकाव्य तथा उसके भेदों का भी वर्णन उनकी व्यापक हिष्ट का परिचायक है।

छन्दोमञ्जरी की अपेक्षा विषय की दृष्टि से अधिक व्यापक तथा प्रौढ़ पाण्डित्यमय प्रन्थ है वृत्तमौक्ति क<sup>र</sup> जिसकी रचना विद्वान् लेखक कविशेखर भट्ट चन्द्रशेखर ने कार्तिकी-पूर्णिमा १६७६ वि० सं० (= १६२० ईस्वी) में की । ग्रन्थकार की प्रशस्ति से यह भी पता चलता है कि चन्द्रशेखर भट्ट के अकाल में स्वर्गवासी हो जाने पर इसकी पूर्ति उनके पूज्य पिता लक्ष्मीनाथ भट्ट ने की। चन्द्रशेखर भट्ट का जन्म विद्वान् ब्राह्मण कुरु में हुआ था। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अनुज रामचन्द्र के वंशज थे। इनके पिता लक्ष्मीनाथ भट्ट थे जिन्होंने प्राकृतपैंगल के ऊपर 'पिंगलप्रदीप' नामक प्रस्यात व्याख्या १६५७ वि० सं० (=१५०० ई०) में लिखी। फलतः छन्दःशास्त्र का विपुल ज्ञान इन्हें पूज्य पिता से पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ था। विषय की दृष्टि से वृत्तमौक्तिक छन्द:शास्त्र का बड़ा ही प्रौढ़ पाण्डित्यपूर्ण तथा न्यापक ग्रन्थ है। इसमें अनेक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हैं। वृत्तमौक्तिक के निर्माण से पूर्व वि० सं० १६७३ में ग्रन्थकार ने प्राकृतिपगल की उद्योत नाम्नी टीका लिखी थी जो केवल प्रथम परिच्छेद पर ही है। वृत्तमौक्तिक के दो खण्ड हैं-प्रथम में मात्रावृत्त का विवरण तथा द्वितीय में वर्णिकवृत्त का विवरण है। मात्रावृत्तों में हिन्दी के छन्दों का विवेचन नवीन है। जैसे सबैया प्रकरण में इसके नाना प्रकारों के लक्षण तथा उदाहरण उपन्यस्त हैं। द्वितीय खण्ड के नवम तथा दशम प्रकरण में विरुदावली तथा खण्डावली का लक्षण दिया है जो सर्वथा अपूर्व है। २६ विख्दाविलयों के उदाहरण ग्रन्थकार ने श्री रूपगोस्वामी के 'गोविन्दविरुदावली' ग्रन्थ से उद्धृत किया है। इस प्रकार संस्कृत के नवीन छन्दों के निरूपण के साथ-साथ हिन्दी छन्दों का निरूपण इसकी उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण है।

तैलंगवंशीय किव-कलानिधि देविष कृष्णभट्ट रिचत वृत्तमुक्तावली का रचनाकाल वृत्तमौक्तिक से लगभग सवा सौ वर्ष पीछे हैं। १७८८ सं० से १७६६ सं० के मध्य में कभी इसकी रचना की गयी। इसमें केवल तीन गुम्फ है—(१) वैदिक छन्द, (२) मात्रिक छन्द, तथा (३) विणक छन्द। ग्रन्थ तो है छोटा ही, परन्तु मध्यपुग

१. द्रष्टव्य-गोडे-हिस्ट्री, प्रथम भाग ए० ४६०-४६६।

२. राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकाशित । ग्रन्थ संख्या ७६ । महोपाध्याय विनयसागर द्वारा सम्पादित १६६५ । उपादेय भूमिका के साथ विभूषित ।

इ. राजस्थान-पुरातन प्रन्थमाला (प्रन्थांक ६६) में प्रकाशित जोधपुर, १६६३।

#### छन्द:शास्त्र की प्राचीनता

वैदिक संहिता में प्रधान छन्दों के नाम, देवता तथा तिल्लादक वर्ण-संख्या का उल्लेख स्पष्ट किया गया है। वैदिक छन्दों में सात छन्द मुख्य हैं—गायत्री, उिष्णग्, अनुष्दुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती। ये 'सप्त छन्दांसि' के नग्म से निर्दिष्ट किये जाते हैं। इनके विषय में अथर्ववेद का यह कथन बड़े महत्त्व का है—

# सप्त छन्दांसि चतुरुत्तरागयन्योन्यस्मिन्नध्यर्पितानि । ( नारा १३६ )

इस कथन में छन्दों की अक्षर-संख्या का निर्देश है, जो क्रम से चार-चार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के (१०।१३०, ८ तथा ५) मन्त्रों में गायत्रो आदि छन्दों के देवता का उल्लेख किया गया है। ये निर्देश बड़े ही महत्त्व के हैं और इस तथ्य के प्रमापक हैं कि संहिता के सर्वप्राचीन युग में छन्दों के नियमन का परिचय अवश्य था। छन्दों का शास्त्रोय विवेचन वेदांग-काल में सम्पन्न मानना नितान्त उचित है, क्योंकि यह बेद का एक माननीय अंग ही ठहरा।

## छन्द:शास्त्र की परम्परा

इस शास्त्र के उदय का इतिहास यथार्थतः बतलाना विषम समस्या है, परन्तु इस शास्त्र के ग्रन्थों में प्राचीन अनेक आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर उस प्राचीन युग का यत्किञ्चित् परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य यादवप्रकाश (रामानुजाचार्य के गुरु, समय एकादश शती) ने पिगलसूत्र के अपने भाष्य की समाप्ति पर इस परम्परा का द्योतक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक दिया है—

छुन्दोज्ञानिमदं भवाद् भगवतो लेभे गुरूणां गुरु-स्तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुमांगड्ड्यनामा ततः। मागड्ड्यादिप सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गल-स्तस्येदं यशसा गुरोर्भु विधृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्॥

परम्परा का रूप यह है = आद्य प्रवर्तक शिव — बृहस्पित — दुश्च्यवन (इन्द्र) — शुक्राचार्य — माण्डव्य — सैतव — यास्क — पिङ्गल । एक दूसरी परम्परा का उल्लेखकर्ता यह पद्य ग्रन्थकार की रचना न होकर किसी हस्तलेख में भाष्य के अन्त में उद्धृत हैं — इन्दःशास्त्र मिदं पुरा त्रिनयनाल् लेमे गुहोऽनादित-

स्तरमात् प्राप सनस्कुमारकमुनिस्तरमात् सुराणां गुरः । तस्माद् देवपतिस्ततः फिण्पितस्तरमाच्च सत्पिङ्गल-स्तच्छिष्येर्वेहुभिर्महात्मभिरथो मद्यां प्रतिष्ठापितम् ॥

१-२. इन दोनों पद्यों के विषय में द्रष्टब्य युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दो-मीमांसा, पृ० ५७-५१। वहीं से ये यहाँ उद्धृत किये गये हैं।

| (७) क्रीष्टुकि  | —पिंगल, यास्क ( निरुक्त ८।२ ) |
|-----------------|-------------------------------|
| ( = ) सैतव      | —पिंगल, जयकीति, यादवप्रकाश    |
| ( १ ) काश्यप    | —-र्विगल                      |
| (१०) रात        | —पिंगल, जयकोति, यादवप्रकाश    |
| (११) मार्यडच्यर |                               |

पिंगल ही इस शास्त्र के जनक हैं। अपने से प्राचीन आचार्यों के विवरणों को अपने अनुभव से पुष्ट कर उन्होंने इस विख्यात ग्रन्थ को लिखकर इस शास्त्र के लिए आधार ग्रन्थ का प्रणयन किया। ऊपर लिखित आचार्यों के स्वतन्त्र ग्रन्थ थे अथवा उनके विशिष्ट मत ही? इसका अब पता लगाना कित है। इन आचार्यों के रचित पद्म कहीं-कहीं टीकाकारों ने उद्मृत कर रखा है और इतिहास की दृष्टि से वह उल्लेख ही हमारे लिए मूल्यवान निधि है। नारायण भट्ट ने नामतः सैतव रचित एक पद्म उद्मृत किया है, जिसे हलायुध ने भी पिंगल के ५११६ की टीका में उल्लिखित किया है। इसी शैली पर पिंगल ७।६ में उद्धिषणी वाला पद्म भी सैतव का ही है। पिंगल के ४१२३ में माडव्य का पद्म सुरक्षित हैं। इन आचार्यों ने पद्मों को स्वनामाङ्कित करने की पद्धित निकाली थी जो पिछले युग के लेखकों ने भी अपनाया।

छन्द:शास्त्र के पिछले ग्रन्थकारों ने पिंगल को ही अपना आराध्य माना है और उनके क्षुण्ण मार्ग से हटकर चलने का सर्वथा वर्जन किया है। जयदेव, जयकीर्ति तथा केदारभट्ट—ये सब आचार्य पिंगल के ही अनुयायी हैं। अग्निपुराण भी इस श्रेणी से

मारडच्यितिरं श्रुत्वा न मदीया रोचतेऽथवा नैवम्। साध्वी तथा न पुंसां प्रिया यथा स्याङजघनचपत्ता॥

परन्तु इस पद्य की ब्याख्या में भट्टोरपल द्वारा उद्धृत पद्य नितान्त श्रृंगारी हैं। उनका विषय श्रृंगार है, छन्दःशास्त्र नहीं। तो वराहिमिहिर ने श्रपने पद्य में छन्दःशास्त्री मागडब्य का उल्लेख किया है श्रथवा किसी श्रम्य का १

- २, सैतवेन पथार्णवं तीर्णो दशस्थात्मजः। रक्षः चयकरीं पुनः प्रतिक्षां स्वेन बाहुना॥
- स्निग्धच्छायालावगयलेपिनी किंचिदवनतद्वाणा।
   मुखविपुला सौभाग्यं लभते स्नीत्याह माण्डव्यः॥

मायडव्य का निर्देश बृहत्संहिता के १०३ अध्याय के तृतीय पद्य में छन्द:शास्त्री के रूप में उपलब्ध होता है—

बहिर्मुख नहीं है। उसमें आठ अध्यायों द्वारा (३२८ अ० से आरम्भ कर ३३५ अध्याय तक) परिभाषा, दैव्य आदि संज्ञा, पादाधिकार, उत्कृति आदि छन्द, आयां आदि मात्रावृत्त, विषमवृत्त, अर्धसमवृत्त, समवृत्त, प्रस्तार आदि क्रम से विवेचित किये गये हैं। इस पुराण ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि पिगलमत के अनुसार ही छन्दों का लक्षण कहा जावेगा ('छन्दो वक्ष्ये मूलशब्दैः पिङ्गलोक्तं यथाक्रमम्' ३२८।१) और इस प्रतिज्ञा का पूर्ण निर्वाह इन अध्यायों में किया गया है। गरुडपुराण के छः अध्यायों में छन्दःशास्त्र का विवरण उपलब्ध होता है (पूर्वखण्ड के २०७ अ०-२१२ अ०) जिनमें परिभाषा, मात्रावृत्त, समवृत्त, अर्धसमवृत्त, विषमवृत्त तथा प्रस्तार का वर्णन क्रमधः किया गया है। यहाँ कितपय नवीन छन्दों का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। पिगल से विशेष भिन्नता नहीं है। भास्करराय इसे ही गरुडाम्नाय के नाम से अभिहित करते हैं। वराहमिहिर की बृहत् संहिता (१०३वाँ अध्याय) में उपलब्ध तथा ईशानदेव (१०म—११ शती) की अद्वित के पूर्वी पटल (अ०१६-२७ तक) में प्राप्त छन्दोवर्णन पिगलानुयायी है जिससे पिगल के सार्वभौम प्रभाव की इयत्ता का अनुमान छगाया जा सकता है।

पिंगल के एकाधिपत्य की सत्ता होने पर भी तिद्दितरसम्प्रदाय की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। भरत नाट्यशास्त्र का छन्दोवर्णन अनेक बातों में पिंगल से भिन्न है। भरत त्रिक को जानते थे, परन्तु उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। जानाश्रयी छन्दोविचिति पिंगल की आलोचना करती है और अपने मत का संकेत वृत्ति के आरम्भ में ही वह करती है। यहाँ छन्दों के नाम भी पिंगल से भिन्न हैं। अवान्तरकालीन ग्रन्थकारों में हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ का अंशतः अनुगमन किया। जैन मतावलम्बी होने पर भी जयदेव पिंगल के मत के मानने से विरत नहीं हुए। उनका ग्रन्थ ही पिंगल के समान अष्टाच्यायी नहीं है, प्रत्युत उसमें वैदिक छन्दों का भी विवरण है जो जैन ग्रन्थकार की रचना में अवश्य ही कौतूहलोत्पादक है। छन्दःशास्त्र के विकास में छन्दों की बढ़ोत्तरी संख्या घ्यान देने योग्य है। समवृत्तों की संख्या पिंगल में केवल ७० है, जयदेव में ५०, केदारभट्ट में १०६, तथा हेमचन्द्र में लगभग ३००। इस प्रकार छन्देशास्त्रियों ने अपने युग में निबद्ध काव्य-नाटकों में प्रयुक्त छन्दों का विवरण अपने शास्त्रीय ग्रन्थों में निबद्धकर उसे पूर्ण तथा सामयिक बनाने का भरपूर प्रयास किया।

छन्दःशास्त्र के इतिहास में प्रो० अर्नेस्ट वाल्डश्मिट के द्वारा स्थापित बलिन एकेडेमी द्वारा प्रकाशित छन्दोविचिति ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है (१९५८ ई०)। ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से लेखक का नाम मित्रधर सिद्ध है जो आम्नाय को सर्वथा अज्ञात है (२।५।२)। मध्य एशिया के तुरफान नामक स्थान से इस शताब्दी के आरम्भ में डा० लूडर्स ने जिन ग्रन्थों के हस्तलेखों का बृहत् संग्रह किया, उनमें से यह अन्यतम है। इसके पत्र छिन्न-भिन्न तथा अस्त-व्यस्त उपलब्ध हुए हैं। इन्हीं पत्रों को सुव्यस्थित कर ग्रन्थ का प्रकाशन सम्पादक के बहुल परिश्रम तथा दीर्घ अध्यवसाय का स्वक है। ग्रन्थ अभी अपूर्ण ही है, परन्तु प्राप्त अंशों का मूल्य कम नहीं है। सम्पादक का यह कथन कि वराहमिहिर, सुबन्धु तथा दण्डी के द्वारा संकेतित 'छन्दोविचिति' यहो प्रकाश्यमान ग्रन्थ है, निरा साहसमात्र है। परन्तु ग्रन्थ है प्राचीन। चतुर्थ श्रती के उत्तरार्थ में (३५० ई०-४०० ई० लगभग) इसकी निर्मित मानना प्रमाणविहीन नहीं माना जा सकता। इस ग्रन्थ के दृष्टान्त नाट्यशास्त्र में दिये गए छन्दों के उदाहरणों से मिलते हैं, यह एक ध्यातव्य वैशिष्ट्य है।

जानाश्रयी का मात्रावृत्तों का विवरण पूर्विषक्षया विशद तथा पूर्ण है। षष्ठ शती के इस ग्रन्थ में सूत्र तथा बृत्ति दोनों की 'सत्ता है, परन्तु बृत्ति उतनी विशद नहीं है जितना प्राचीन ग्रन्थ के रहस्यों के आविष्करण के लिए आवश्यक है। बृत्तरत्नाकर वस्तुतः छन्दःशास्त्र की जानकारी के लिए एक आदर्श ग्रन्थ है। प्राचीन युग में वैदिक साहित्य का अध्ययन लोकप्रिय था। इसलिए वैदिक छन्दों का विवरण देना अनिवार्य या और इसीलिए पिंगल ने वैदिक छन्दों के विवरण से अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ किया। परन्तु मध्ययुग में आते-आते वैदिक छन्दों का अभ्यास सामान्य पाण्डित्य के लिए आवश्यक न रहा और इसीलिए केदारभट्ट ने अपने 'बृत्तरत्नाकर' में उस अंश की उपेक्षा की। लौकिक छन्दों का ही विवरण, परन्तु शोभन विवरण; प्रस्तुत किया। छन्द का लक्षण उसी छन्द में देकर लक्ष्य लक्षण का सुन्दर समन्वय किया गया है जो पिछले युग के लिए एक अनुकरणीय आदर्श बन गया। भास्करराय (१८वीं शती का पूर्वार्ष) ने इस शास्त्र की शास्त्रीय मर्यादा का रक्षण अपने अनेक ग्रन्थों में—मौलिक तथा व्याख्या ग्रन्थ में—बड़ी सुन्दरता से किया।

अभिनववृत्तरत्नाकर की रचना भास्कर के द्वारा बतलाई जाती है, परन्तु यह वृत्तरत्नाकर की व्याख्य। है अथवा शास्त्र का अभिनव समीक्षात्मक परीक्षण है ? यह यथार्थतः नहीं कहा जा सकता। पिछले युग के छन्दःशास्त्री स्वीकृत सिद्धान्त का ही विवरण देने में अपने को कृतकृत्य मानते थे। उन्होंने छन्दःशास्त्र के मौलिक तथ्यों की छान-बीन नहीं की। टोकाकारों ने नये उदाहरणों द्वारा मूलग्रन्थ के लक्षणों को सरल-सुबोध बनाया—विशेषकर अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति में ये उदाहरण विरचित हैं। हलायुध ने पिगलसूत्रों की अपनी वृत्ति में आश्रयदाता मुखराज के विषय में अनेक पद्यों को हष्टान्तरूपेण उपस्थित किया (द्रष्टव्य—४।१६. ४।२०; ४।३७, ३६, ३७ सूत्रों की वृत्ति)। लोकप्रिय छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों का प्रणयन भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में होता रहा। ऐसे ग्रन्थों में गंगादास की छन्दोमखरी पूर्वीय भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ग्रन्थकार उत्कलदेशीय था और इनकी यह छन्दोमखरी

अन्य उत्कलदेशीय ग्रन्थकार विश्वनाथ किवराज के साहित्यदर्पण के समान ही लोकप्रिय रही है। महाकिव कालिदास के नाम से प्रस्थात श्रुतबोध साहित्यक पुट के साथ संविलत होने से नितान्त मनोरम है। श्रुतबोध कालिदास की रचना इस कारण भी नहीं हो सकता कि यहाँ बड़े छन्दों में यित पर आग्रह है ( जैसे वसन्तितिलका में आठ तथा छ वणौं पर मित है) जो किव के अभ्यास से विरुद्ध है। छन्दोरत्नाकर ( वृत्तरत्नाकर के समान, परन्तु प्रख्यात मात्रावृत्तों का संग्राहक ), छन्द:कौस्तुभ, छन्दोमाणिक्य तथा वृत्तरत्नावली ऐसे ही ग्रन्थ हैं जिनका प्रचलन बंगाल के विभिन्न भागों में विशेष रूप से था। छन्दोरत्नावली ऐसा ही महाराष्ट्रीय विद्वान् 'मनोहर' कुल में उत्पन्न रघुनाथ पण्डित के द्वारा निर्मित ग्रन्थ है। रघुनाथ के पितामह का नाम कृष्ण पण्डित था और पिता का भीकं भट्ट। वैद्यावलास की रचना उनकी प्रसिद्ध है। 'किवकौस्तुभ' नामक अलंकार ग्रन्थ का तथा उसमें निर्दिष्ट छन्दोरत्नावली का प्रणयन उन्हीं ने किया था। समय १७ शती का अन्तिम चरण (१६७५ ई०-१७०० ई० १)।

#### प्राकृत छन्दःशास्त्र

संस्कृत छन्दःशास्त्र के समान प्राकृत के मर्मज्ञ विद्वानों ने प्राकृत साहित्य में प्रयुक्त छन्दों के विवरण के लिए अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है। ऐसे ग्रन्थलेखन का आरम्भ कब से हुआ ? इस प्रशन का यथार्थ उत्तर नहीं दिया जा सकता। अनेक ग्रन्थों के लिखने का समय ही अनुमान के आधार पर स्थिर किया गया है। इस शास्त्र को अन्वकार से प्रकाश में लाने का श्रेय बम्बई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष स्थातनामा विद्वान श्री एच० डी॰ वेलणकर को है जिन्होंने इस विषय के अनेक ग्रन्थों का सम्पादन बड़ी विद्वत्ता तथा परिश्रम से किया है। साथ ही साथ अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त छन्दों की उन्होंने गहरी छानबीन की है। इस विषय के वे निश्चितरूपेण पथ प्रदर्शक हैं। उन्हीं के लेखों से यहाँ सामग्री ली गयी है। इन ग्रन्थों में सर्वप्राचीन ग्रन्थ है—

(१) निन्दताढ्य का गाथा लक्षण<sup>२</sup>। इस ग्रन्थ में वर्णित छन्द बड़े प्राचीन हैं और वे केवल जैन आगमों में ही उपलब्ध होते हैं। उस युग में प्राकृत भाषा विद्वानों के आदर की पात्र थी, परन्तु अपभ्रंश हैय माना जाता था। लेखक ने इसका निर्देश

विशेष द्रष्टस्य—गोडे स्टडीज इन इबिडयन लिटररी हिस्ट्री, भाग ३, एष्ट ३६-४२ (पूना, १६५६)।

२. डा॰ वेलएकर द्वारा सम्पादित भगडारकर शोध संस्थान पत्रिका भाग १२ ( १६३२ १३ ) में।

जिस गाथा में किया है उसका अर्थ यह है कि—जैसे वेश्याजनों के हृदय में स्नेह नहीं होता और कामुकजनों में सत्य नहीं होता, वैसे हो नित्वताढ्य की प्राकृत में 'जिह, किह, तिह' जैसे शब्द नहीं मिलेंगे। ये तीनों शब्द नि:सन्देह अपभ्रंश के ही शब्द हैं। फलत: लेखक की दृष्टि में अपभ्रंश भाषा ही निराहत थी उस गुग में। सम्पादक की सम्मति है कि इस घटना से इसे ईस्वी की आरम्भिक शताब्दियों में विरचित होने की सम्भावना है। इस ग्रन्थ में कुल मिलाकर १४ छन्दों का विवरण है, परन्तु नाम से जैसा द्योतित होता है गाथा का विशेष प्रकार यहाँ व्याख्यात और उदाहृत है। प्रथमतः गाथा का सामान्य लक्षण दिया गया है और तदनन्तर उसके नाना प्रभेद जैसे पथ्या, विपुला, सर्वचपला, मुखचपला, जघनचपला, गीति, उद्गीति, उपगीति का विवरण दिया गया है। इस ग्रन्थ में संस्कृत छन्दःपरम्परा का केवल एक ही विणक छन्द संकृतित है—सिलोय (=श्लोक) जो प्राकृत-अपभ्रंश माषा के किवयों द्वारा भी प्रयुक्त होता है।

(२) प्राकृत छन्दों का द्वितीय प्राचीन ग्रन्थ वृत्तजाति-समुच्चय को मानना सम्भवतः ठीक होगा। इसका कर्ता 'विरहाङ्क' नाम से अंकित कोई 'कइसिट्न' ( कविश्रेष्ठ ) है । इसमें शिष्ट प्राकृत भाषा के द्वारा संस्कृत छन्दों का न्यून, परन्तु प्राकृत का विशेष विस्तृत निरूपण है, अपभ्रंश भाषा के भी अनेक छन्दों का भी वर्णन है। यह ग्रन्थ छः नियमों (अर्थात् परिच्छेदों) में विभक्त है। प्रथम तथा द्वितीय नियम में प्राकृत छन्दों का नाम निर्देश तथा वर्णन है। तृतीय नियम में द्विपदी छन्द के ५२ प्रकारों का, चतुर्थ नियम में गाथा छन्द के २६ प्रकारों का, पञ्चम नियम में संस्कृत के ५२ वर्णवृत्तों का सोदाहरण प्रतिपादन संस्कृत भाषा में दिया है। षष्ठ नियम में प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, लघुक्रिया, संख्या और अध्वान नामक ६ प्रत्ययों का लक्षण बतलाया गया है। किसी चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने इसपर टीका लिखी है। टीकाकार ने पिंगल, सैतव, कात्यायन, भरत, कम्बल तथा अश्वतर को नमस्कार किया है जो प्राचीन काल के छन्द:शास्त्र के रचियता निश्चयेन थे। ग्रन्थकार राजस्थान का निवासी ज्ञात होता है, क्योंकि उसने अपभ्रंश छन्दों का वर्णन करते समय उपशाखाभूत 'आभीरी' और 'मारवी' अथवा 'मारुवाणी' का नामनिर्देश किया है । इसके विद्वान् सम्पादक डा० एच० डी० वेलणकर की सम्मति में<sup>र</sup> इसका समय षष्ठ तथा अष्टम शती के बीच में कभी होना चाहिए। इसका हस्तलेख ११६२ संवत्

जह वेसाजण नेहो, जह सच्चं निश्य कामुयजणस्य ।
 तह नंदियड्डभिणिये जिह किह तिह पाइए निश्य । पद्य ३१

२. प्रकाशन राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला प्रन्थांक संख्या ६१, ११६२ ई०।

(= ११३५ ई०) है। अतएव ग्रन्थकार को इससे दो तीन सौ वर्ष प्राचीन होना चाहिए। इस ग्रन्थ में दो बार्ते विचारणीय हैं—प्रथम तो वह 'यति' सम्बन्धी उल्लेख कहीं नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि वह उन छन्दःशास्त्रियों की कोटि में आता है जो छन्दों में 'यति' को आवश्यक अंग नहीं मानते। दूसरे संस्कृत के विणक छन्दों के लक्षण में वह कहीं नगण, मगण आदि विणक गणों का जिक्र नहीं करता।

(३) महाकिव स्वयंभू रचित 'स्वयंभू छुन्द' इससे अवान्तरकालीन रचना है। अपभ्रंच 'पुउमचरिउ' के प्रख्यात लेखक स्वयंभू महाकिव का समय नवम-दशम घती का काल माना जाता है। किव ने अपने इस छुन्द:शास्त्र में संस्कृत और प्राकृत के सुप्रसिद्ध तथा बहुर्चित छुन्दों का प्रतिपादन किया ही है, परन्तु अपभ्रंश के छुन्दों का विस्तार से वर्णन कर उस युग के विकसनशोल छुन्दों के अनुशीलन की प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत कर दी है। इस ग्रन्थ के कितने ही छुन्दों के लक्षण तथा उदाह ण हमचन्द्र के 'छुन्दोनुशासन' में उपलब्ध होते हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता तथा लोकप्रियता सिद्ध होती है। यदि छुन्द:शास्त्री स्वयंभू 'पुउमचरिउ' के प्रगीता महाकिव स्वयंभू से भिन्न भी हों (जैसा अनेक विद्यान मानते हैं), तो भी इनका समय अनुमानतः १०वीं घती से पीछे का नहीं हो सकता। स्वयंभू ने इसमें ५० किवयों के उदाहरण दिये हैं, जिनमें १० अपभ्रंश किव हैं। इन अपभ्रंश किवयों में से गोविन्द तथा चतुर्भुज विशेष प्रसिद्ध हैं। ग्रन्थ में आठ अध्याय हैं। तीन अध्यायों में संस्कृत के खुत विणत है तथा अविष्ट पाँच अध्यायों में अपभ्रंश छुन्दों का विवरण है। इस ग्रन्थ के अनेक वैशिष्टच हैं। एक तो यह है कि अनेक प्राकृत किवयों द्वारा प्राकृतभाषानिबद्ध संस्कृत विणक छुन्दों के उदाहरण दिये गये हैं। यह नयी बात है।

(४) राजशेखर का छुन्द:शेखर संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं के छन्दों का विवरण प्रस्तुत करता है। आरम्भ के चार अध्यायों में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के छन्दों का प्रतिपादन है और अन्तिम पञ्चम अध्याय में अपभ्रंश छन्दों का विवेचन है। कर्ता ने ग्रन्थ में अपना परिचय एक पद्म में दिया है, जिसके अनुसार

<sup>1.</sup> डा॰ वेलएकर द्वारा सम्पादित राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला में प्रकाशित (प्रन्थांक ३७, १६६२)।

२. यस्यासीत् प्रिपतामहो यस इति श्रीलाहटस्त्वार्यंक-तातष्ठवकुर दुद्कः स, जननी श्रीनागदेवी स्वयम् । स श्रीमानिह राजशेखरकविः श्रीभोजदेविषयं छन्दः शेखरमाईतोऽप्यरचयत्, प्रीत्ये स भूयात् सताम् ॥

<sup>--</sup> बाम्बे रायल ए० सो० जर्नल १६४६, पृ० १४।

वह यश का प्रपौत्र, लाहट का पौत्र तथा दुद्दक का पुत्र था। उसकी माता का नाम नागदेवी था। उसने अपने ग्रन्थ को भोजदेव का प्रिय बतलाया है। यह भोजदेव सम्भवतः धराधीश भोजराज (१००५ ई०-१०५७ ई०) प्रतीत होता है, जिसका लेखक समसामयिक जान पड़ता है। अतः उसका समय एकादश शती का पूर्वार्ध प्रतीत होता है। ग्रन्थकार 'आईत' अर्थात् जैन थां। 'छन्दःशेखर' के ऊपर 'स्वयंभू-छन्दस्' का प्रचर प्रचर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोनों में वर्णन का क्रम, दृष्टान्त आदिस्मान ही हैं। काल की दृष्टि से यह ग्रन्थ हेमचन्द्र के 'छन्दोन्शासन' से प्राचीन हैं।

(५) हेमचन्द्र का छुन्दोनुशासन अपने क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण रचना है। व्याकरण के सहरा इस ग्रन्थ में भी संस्कृत वृत्तों का प्रथमार्थ में और प्राकृत-अपभंश छन्दों का विवरण उत्तरार्ध में दिया गया है। हेमचन्द्र ने अपने युग तक के प्रचलित समस्त प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध प्राकृत और अपभंश छन्दों का विस्तार से विवेचन किया है तथा स्वयंरचित उदाहरणों से उन्हें उदाहृत किया है। यहाँ शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया है। फलतः सम्भावनीय छन्दः प्रभेदों को ग्रन्थ में रखने का अनुपम प्रयास है। यह ग्रन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है। साढ़े तीन से अधिक अध्यायों में संस्कृत के विणक वृत्तों का विवरण है। चतुर्थ अध्याय के उत्तरार्ध में प्राकृत छन्दों का विचचन है। इन छन्दों में मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त किया गया है—आर्या, गलितक, ख़ुक तथा शीर्षक। पञ्चम, षष्ठ तथा सप्तम अध्यायों में अपभंश के छन्दों का सामान्य-रूप तथा उनके नाना प्रभेद उदाहरणों के साथ दिये गये हैं। अन्तिम अध्याय में छन्दः सम्बन्धी एक आवश्यक विषय का प्रतिपादन है। हेमचन्द्र अपभ्रंश भाषा के विशेषज्ञ थे—यह तो तथ्य है। जिस प्रकार उनके व्याकरण में अपभ्रंश भाषा का विशद निरूपण है तथा देशी नाममाला में देशी शब्दों का विशद अर्थ-प्रतिपादन है, उसी प्रकार यह छन्दोग्रन्थ भी अपभ्रंश के छन्दों का विशद विवेचन प्रस्तुत करता है।

१. यह जैन राजशेखर तिलकराज सूरि के शिष्य उस राजशेखर से भिन्न है, जिसने 'वस्तुपाल-तेजपाल प्रवन्ध' का निर्माण किया था (प्र० गायकवाड प्रा० सी० बड़ौदा, १६१७) 'प्रवन्धकोश' (१६६६ ई०) के रचयिता राजशेखर से भी वह भिन्न हैं, जिन्होंने इस कोश में २४ महापुरुषों के चिरन्न का वर्णन किया है। जुन्द:शास्त्री राजशेखर इन दोनों से भिन्न ग्रीर प्राचीन प्रतीत होता है।

२. प्रनथ का प्रकाशन डा॰ वेलाणकर ने बा॰ बा॰ रा॰ ए॰ सो॰ के जर्नलः १६४६ में किया है।

३. प्रकाशक देवकरणमूल जी, बम्बई, १६१२।

- (६) छन्दोवर्णन परक कविदर्पेण <sup>१</sup> ग्रन्थ किसी युग में इतना लोकप्रिय था कि जिनप्रभ ने निन्देषेण रचित 'अजित शान्ति स्तव' की अपनी टीका में मूलग्रन्थ के छन्दों का विवरण देते समय हेमचन्द्र के 'छन्दोनुशासन' के स्थान पर 'कविदर्गण' का र्ही उपयोग किया है। कविदर्पण स्वयंभूछन्द की अपेक्षा बहुत पीछे की रचना है। जिनप्रभ की पूर्वोक्त टीका (रचनाकाल १३६५ संवत् = १३०८ ई०) में उद्धृत होने से यह प्रनथ निःसन्देह तेरहवीं शती के मध्यकाल से पूर्वकाल की कृति है। फलतः इसका समय १२वीं शती में मानना अन्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। कविदर्पण के छहों उद्देश्यों में छन्द:शास्त्र के नियम, भेद-उपभेद का वर्णन दिया गया है-विशेषतः प्राकृत तथा अपभ्रंश के नाना छन्दों का। इसका ऐतिहासिक मूल्य भी ध्यातव्य है। इसमें ग्रन्थकार ने भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि अणहिलपुर के प्रख्यात राजाओं के स्तुतिपरक पद्यों को दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया है। यह किसी अज्ञातनामा लेखक की रचना है, क्योंकि कविदर्पण के लेखक का पता नहीं चलता। यह प्राकृत-भाषा में निबद्ध है तथा इसकी संस्कृत वृत्ति भी उपलब्ध है। डा० वेलणकर ने मूल लेखक तथा वृत्तिकार को भिन्न-भिन्न व्यक्ति माना है। मूल लेखक के समय का परिचय हेमचन्द्र के द्वारा उल्लिखित होने से लगता है कि वह हेमचन्द्र से पश्चाद्वर्ती था--१३वीं शतीका ग्रन्थकार । टीकाकार ने हेमचन्द्र के 'छन्दोनुशासन' से अनेक लक्षण तथा उदाहरण उद्भृत किये हैं तथा एक अप्राप्य छन्दोग्रन्थ 'छन्द:कन्दली' से भी कुछ पद्य उद्भृत किये गये हैं। अपभंश छन्दों के वर्गीकरण के लिए यहाँ एक नयी पद्धति अपनायी गयी है।
- (७) प्राकृतपैक्कल की लोकप्रियता इतःपूर्व विणत समस्त छन्दोग्रन्थों से बहुत अधिक है। तथ्य तो यह है कि यह महनीय ग्रन्थ अपनी प्रामाणिता तथा उपादेयता में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें दो प्रकरण हैं—मात्रावृत्त प्रकरण तथा वर्णवृत्त प्रकरण। यह संग्रह-ग्रन्थ है लक्षणों तथा उदाहरणों दोनों की दृष्टि से। इस ग्रन्थ का छन्दःशास्त्रीय दृष्टिकोण शास्त्रीय हाने की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से सम्भाव्यमान छन्दों का यहाँ संग्रह नहीं है, प्रत्युत व्यवहारोपयोगी छन्दों की ही यहाँ विवेचना है। इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक महत्त्व इसलिए भी है कि पुरानी हिन्दी के साहित्य में व्यवहृत छन्दों के स्वरूप-ज्ञान के लिए इसका अध्ययन नितान्त आवश्यक है। इसकी विपुल टीकासम्पत्त इसके महत्त्व तथा उपादेयता का प्रत्यक्ष लक्षण है। इन टीकाकारों का कालक्रमानुसार विवरण इस प्रकार है—

## (क) रविकर-पिंगलसारविकाशिनी

उपलब्ध टीकाओं में प्राचीनतम होने का इसे गौरव प्राप्त है। यह उस समय की

सम्पादक डा० वेलग्पकर (प्रकाशक राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला प्रन्थ-संख्या ६२, १६६२)।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपोत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

## ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

## ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

तथा प्रसिद्ध 'न्याय-मुक्तावली' के रचियता से वह भिन्न नहीं है। उसका समय है सप्तदशी का मध्यकाल।

'प्राकृतपैंगलम्' के रचियता का नाम तथा उसके देशकाल सब ही अज्ञात हैं। ग्रन्थ की अन्तरंगपरीक्षा से उसके सम्भाव्य काल का संकेत लगाया जा सकता है। संग्राहक ने छन्दों के उदाहरण के लिए अनेक किवयों के पद्यों की उद्धृत किया है, जिनमें से कुछ तो विश्रुत हैं, परन्तु अनेक अश्रुत अथवा अल्पश्रुत हैं। इन्हीं उद्धरणों के साक्ष्य पर समय का निर्देश किया जा सकता है। गाथासप्तशती, सेतुबन्ध (महाकान्य), कर्पूरमञ्जरी ( सट्टक ) प्राकृत साहित्य के विश्रुत रचनायें हैं जिनसे एकाधिक पद्यों का यहाँ उद्धरण है। राजा डाहलकर्ण ( समय १०४०-८० ई० ) के प्रशंसात्मक पद्यों के अतिरिक्त काशी के गहडवाल राजा जयचन्द्र (१०७०-१०६४ ई०) के महामन्त्री विद्याधर की रचनायें यहाँ उपलब्ध होती है। हम्मीर की प्रशंसा आठ पद्यों में मिलती है। यह तो सर्वप्रख्यात घटना है कि प्रसिद्ध किला रणथम्भोर का मालिक राजा हम्मीर ने अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ १३०१ ई० में वीरगति प्राप्त की। उसकी प्रशंसा में जज्जल किव के द्वारा निर्मित पद्य ग्रन्थ के निर्माणकाल का स्पष्ट द्योतक हैं। इस ग्रन्थ के सम्पादक की सम्मति में यही जजल कवि प्राकृतपैंगल के प्रथम संकलन का रचियता है और यह कार्य हम्मीर के जीवन-काल के अन्तिम बीस-पञ्चीस सालों के भीतर ही सम्पन्न हुआ था। इसलिए प्राकृतपैंगल के संकलन का काल तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण अथवा १४वीं शती का प्रथम चरण मानना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत है। संकलयिता राजपूताने के निवासी भाट या न्नह्मभट्ट प्रतीत होता है। अतएव यह रचना 'मागध परम्परा' का प्रतिनिधि ग्रन्थ प्रतीत होती है। और इसीलिए यह अपने विषय का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा उपयोगी ग्रन्थ माना जाता है।

(८) रत्नशेखर का छुन्दःकोश<sup>र</sup> इससे अवान्तरकालीन रचना माना गया है। यह ७५ पद्यों का एक छोटा-सा ग्रन्थ हैं, जिसमें अपभ्रंश के कवियों द्वारा बहुशः प्रयुक्त

१. द्रष्टव्य—डा० भोलाशंकर ब्यास—प्राकृतपैंगल द्वितीय भाग, ए० १४-१६ (वाराणसी, १६६२)। डा० ब्यास वाले सं० में प्रथम, द्वितीय तथा पञ्चम टीकार्ये प्रकाशित हैं। इसका द्वितीय भाग भाषाशास्त्रीय और छुन्दः-शास्त्रीय अनुशीलन बहुत हो गम्भीर तथा प्रामाणिक है। इस अनुशीलन से इस विवरण लिखने में पर्याप्त सहायता ली गयी है।

२. डा॰ वेलाग्कर द्वारा वाम्बे यूनिवर्सिटी जर्नल (नवम्बर १६३३) में प्रकाशित ।

छन्दों का ही विशिष्ट वर्णन है। इससे ग्रन्थकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। इसकी रचना का कारू अपभ्रंश की लोकप्रियता का युग है और इस अनुमान की पुष्टि ग्रन्थकार के इस कथन से भी होती है, जिसमें उसने प्राकृत तथा अपभ्रंश को हैय मानने वाले पण्डितों की खासी हँसी उड़ायी है। इसके ऊपर चन्द्रकीर्तिसूरि की टीका १७वीं शती में निर्मित उपलब्ध होती है। रत्नशेखर नागपुरीय तपागच्छ के हेमतिलकसूरि के शिष्य थे, जिनका जन्म पट्टावली के अनुसार वि॰ सं॰ १३७२ में हुआ था (= १३१५ ई०)। इसीलिए इनका समय १४ शती का मध्यकाल मानना उचित प्रतीत होता है।

१. विशेष के लिए ब्रष्टव्य—प्राकृतपैंगल ( द्वितीय भाग, ए० ३८६-३८१ )।

# कोषविद्या का इतिहास

### संस्कृत में कोषों का उदय तथा लक्षण

संस्कृत में कोशविद्या का उदय एक व्यावहारिक आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त हुआ। प्राचीन कोश 'निघण्टु' के नाम से विख्यात था। 'कोश' के समान 'निघण्टु' का भी उद्देश्य पूर्णतया व्यावहारिक है। 'निघण्टु' से अभिप्राय उन वैदिक शब्दसंग्रहों से है जिनमें नामपदों के साथ क्रियापदों का भी संकलन एकत्र किया गया है। 'कोष' में केवल नामों का संग्रह है, क्रियाओं का नहीं। नामकोष के अनन्तर परिशिष्ट रूप में अव्ययों के अर्थ का संग्रह इन कोषों में किया गया उपलब्ध होता है। 'निघण्टु' का उद्देश्य कठिन वैदिक मन्त्रों के अर्थ समझने में सहायता पहुँचाना है,। 'कोष' का उद्देश्य कविजनों को काव्यकला के विस्तार करने में सहायता देना होता है। 'निघण्टु' तो केवल नीरस शब्द-संग्रह-मात्र है। 'कोश' की रचना अनुष्टुपों में तथा आर्याछन्दों में विशेषतया की गई है और काव्यकला से सम्बद्ध अनेक कलाओं के शब्दों को प्रस्तुत करने के कारण यह निश्चित है कि ये कोष कविजनों के परिश्रम को हलका करते थे।

कोष दो प्रकार के हैं--(१) समानार्थंक कोष, जिनमें शब्दों का संग्रह विषय के क्रम से किया गया है तथा (२) अनेकार्थ या नानार्थ कोष जिनमें एक शब्द के अनेक अर्थों का चयन किया गया है। संस्कृत में लिंग निर्धारण भी एक विषम पहेली है जिसे इन कोषकारों ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ थोड़े में ही हल कर दिया है। कहीं कहीं तो शब्दों के प्रथमान्त प्रयोग से ही उनके लिंग का निर्धारण किया गया है और कहीं कहीं उनके साथ लिंगद्योतक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये शब्द 'पुँ"नपुँसक, "क्लीब, "स्त्री' आदि हैं। कहीं कहीं दो लिगों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के साथ 'अस्त्रियाम्' पद से इस विशिष्टता का परिचय दिया गया है। इन कोवों का उद्देश्य आजकल के कोषों के विपरीत निर्देश के निमित्त न होकर कण्ठस्थ करने के लिए है। इसलिए कोषों में शब्दों का चयन अकारादि क्रम से नहीं है। शब्दचयन के अनेक सिद्धान्त हैं। समानार्थ कोषों में विषयों के अनुसार शब्दों का संकलन है जैसे अमर ने स्वर्ग-वर्ग के अन्तर्गत देवों की नामावली रखी है तथा वनौषिघ वर्ग के अन्तर्गत जंगल में उत्पन्न होनेवाली तथा वैद्यक शास्त्र में प्रयुक्त ओषधियों की नामावली है। और इस नामावली में शब्दों का चयन कोषकार की स्वतन्त्रता पर आश्रित है। अनेकार्थ कोषों में विशेषतः अन्तिम वर्णों के अनुसार शब्दों का संग्रह है--- 'कान्त'. 'खान्त' तथा 'गान्त' शब्दों का चयन । कहीं आदिम वर्ण को भी महत्त्व दिया गया है

और कहीं आदिम तथा अन्तिम दोनों वर्णों को दृष्टि में रखकर शब्दचयन है। इस प्रकार संस्कृत के कोषों में शब्दचयन करने में अनेक दृष्टियों से काम लिया गया है। निघण्द

आजकल उपलब्ध 'निचण्टु' एक ही है जिस पर यास्क ने अपने 'निस्कत' का निर्माण किया है, परन्तु अनेक निचण्टुओं की सत्ता के प्रमाण बहुशः उपलब्ध होते हैं। वर्तमान निचण्टु में पाँच अध्याय हैं। आदि के तीन अध्यायों को 'नैचण्टुं काण्ड' कहते हैं इनमें पृथ्वी आदि बोधक समानार्थ शब्दों का संकलन है। चतुर्थ अध्याय (नैगम काण्ड) में ऐसे पदों का संचयन है जिनके प्रकृति-प्रत्यय का यथार्थ अवगमन नहीं होता और इस दृष्टि से जो अब्युत्पन्न तथा गूढ़ार्थक प्रतीत होते हैं। पंचम अध्याय (दैवत काण्ड) में भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप तथा स्थान का विस्तार से निरूपण है। इस 'निचण्टु' के रचयिता के विषय में अभी तक मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वान तो यास्क को ही इस शब्दचयन का भी श्रेय प्रदान करते हैं, परन्तु अधिकांश विद्वानों की सम्मित में निचण्टु यास्क से प्राचीन हैं तथा महाभारत के अनुसार प्रजापित कश्यप इस निचण्टु के रचियता हैं।

यास्काचार्य ने इस निवण्टु की व्याख्या अपने निरुक्त ग्रन्थ में की है, परन्तु यह निरुक्त केवल व्याख्या ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत बहुत ही उपयोगी भाषाशास्त्रीय तथा देवताविषयक सामग्री से मण्डित वेदार्थ की मीमांसा करने वाला महनीन ग्रन्थ है जिसमें वेदार्थ के विषय में प्राचीन घारणा, कल्पना तथा व्याख्या-प्रकारों का भी स्थान-स्थान पर प्रामाणिक उपन्यास है। उदाहरणार्थ 'वृत्र' तथा 'अध्वन्' के स्वरूप-विवेचन के अवसर पर ऐतिहासिक तथा अन्य मतों का सुन्दर उल्लेख फिया गया है (निरुक्त रादार तथा निरुक्त १२।१ आदि)। निरुक्त में १२ अध्याय हैं और अन्त में दो अध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये हैं। इन अध्यायों में निषण्टु की व्याख्या, पदों की व्युत्पत्ति तथा वैदिक मन्त्रों के पूर्ण निर्देश भी हैं जहाँ ये पद उपलब्ध होते हैं। निरुक्त के आरम्भिक अध्यायों में शब्दों की व्युत्पत्ति के ढंग का विस्तृत वर्णन है जो आधुनिक भाषाशास्त्र में भी पूर्णतया मान्य तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। निरुक्त का मत है कि समस्त शब्द घातुओं से उत्पन्न होते हैं (सर्व धातुजमाह निरुक्ते) तथा वैदिक मन्त्रों की पूर्ण सार्थकता है। इसके विरोधो मतों का खण्डन यास्क ने बड़ी प्रौढ़ता से निरुक्त कर अपने सिद्धान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा की है।

पदपाठों के अनन्तर निघण्टु का काल आता है। 'निघण्टु' संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। आजकल उपलब्ध निघण्टु एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि यास्क रचित 'निख्क्त' है। कतिपय विद्वान् यास्क को ही 'निघण्टु' का भी रचयिता मानते<sup>1</sup> हैं परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुशीलन से यह बात प्रमाणित नहीं होती। निरुक्त के आरम्भ में 'निघण्टु' 'समाम्नाय' कहा गया है। और इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचार्य ने की है उससे तो इसका प्राचीनत्व ही सिद्ध होता है। महाभारत (मोक्षधर्म पर्व अ०३४२, क्लोक =६-८७) के अनुसार प्रजापित कश्यप इस 'निघण्टु' के रचियता हैं—

वृषों हि भगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । निध्ययुक्तपदाख्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥ कपिवराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । तस्माद् वृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥

वर्तमान निघण्टु में 'नृषाकिप' शब्द संगृहीत किया गया है। अतः पूर्वोक्त कथन के अनुसार यही प्रतीत होता है कि महाभारत काल में प्रजापित कथप इसके निर्माता माने जाते थे। 'निघण्टु' में पाँच अध्याय वर्तमान हैं। आदिम तीन अध्यायों को 'नैघण्टुक काण्ड' कहते हैं। चतुर्थ अध्याय 'नैगम काण्ड' और पञ्चम अध्याय 'दैवत काण्ड' कहलाता है। प्रथम तीन अध्याय में तो पृथ्वी आदि के बोधक अनेक पदों का एकत्र संग्रह है। द्वितीय काण्ड को 'ऐकपदिक' भी कहते हैं। 'नैगम' का तात्पर्य यह है कि इनके प्रकृति-प्रत्यय का यथार्थ अवगमन नहीं होता—'अनवगतसंस्कारोंशच निगमान्।' दैवतकाण्ड में देवताओं का निर्देश है।

## निघण्डु के व्याख्याकार

आजकाल निघण्टु की एक ही व्याख्या उपलब्ध होती है और इसके कर्ता का नाम है—देवराजयज्वा। इनके पितामह का भी नाम था—देवराज यज्वा और पिता का नाम था—यज्ञेश्वर। ये रंगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम के निवासी थे। नाम से प्रतीत होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इनके समय के विषय में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोग इन्हें सायण से भी अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु इन्हें सायण से प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है। आचार्य सायण ने ऋग्वेद (११६२१३) के भाष्य में 'निघण्टु भाष्य' के बचनों का निर्देश किया है जो देवराज के भाष्य में थोड़े पाठान्तर से उपलब्ध होते हैं। सिवाय इस भाष्य के 'निघण्टु भाष्य' कोई विद्यमान ही नहीं है। देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्धात में क्षीरस्वामी तथा अनन्ताचार्य की 'निघण्टु व्याख्याओं' का उल्लेख किया है—'इदं च...चीरस्वामि-

१. वैदिकसाहित्य का इतिहास ।

२. दुर्गवृत्ति पृ० ३।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपोत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

## ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

## ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

#### यास्क का निचक्त

'निरुक्त' वेद के षड्झों में अन्यतम है। आजकल यही यास्क रचित निरुक्त इस वेदाङ्ग का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। निरुक्त में बारह अध्याय हैं। अन्त में दो अध्याय परिशिष्ठ रूप में दिये गये हैं। इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चौदह अध्यायों में विभक्त हैं। परिशिष्ठ वाले अध्याय भी अर्वाचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि सायण तथा उच्वट इन अध्यायों से भली भाँति परिचय रखते हैं। उच्वट ने यजुर्वेदभाष्य (१६१७७) में निरुक्त १३।१२ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ठ किया है। अतः इस अंश का भोजराज से प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है।

निघण्ट तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध बोधक विवरण निरुक्त निघग्द १ अध्याय (भूमिका) (१) नैघगडुक कागड<sup>१</sup> १ अघ्याय हिंदि २ अघ्याय (गौ:—अपारे) २ ,, हें ३ ,, (२) नैगम कार्यंड १ अध्याय ( जहा-ऋषीसम् ) (क) १ खण्ड-६२ पद ४ अध्याय (ख) २ खण्ड-५४ ,, ५ अध्याय (ग) ३ खण्ड-१३२,, ६ अध्याय (३) दैवत कारह ५ अध्याय (अग्नि-देवपत्नी) ৄ (ক, १ खण्ड- ३ पद ७ अघ्याय (देवताविषयक विशिष्ट भूमिका के साथ) ल हिं ि (च) ६ " ३१ <u>"१२ "</u>

इस कागड में सब मिलाकर १३४१ पद हैं जिनमें से केवल साढ़े तीन सौ पदों की निरुक्ति यास्क ने यत्र तत्र की है। स्कन्दस्वामी ने इनसे भिन्न दो सौ पदों की व्याख्या की है—ऐसा देवराज का कथन है (पृ०३)।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपोत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

## ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

## ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

निश्चित ही है। दुर्गवृत्ति में चार स्थलों पर किसी वार्तिककार के श्लोक उद्धृत किये गये हैं, प्रसङ्घ से यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यह वार्तिक इसी निरुक्त पर ही श्वा। निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है। अतएव उसके ऊपर वार्तिक की रचना अयुक्त नहीं। निरुक्त-वार्तिक की सत्ता एक अन्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होती है। मण्डन मिश्चरिवत 'स्फोटसिद्धि' नामक ग्रन्थ की 'गोपालिका टीका' में निरुक्त वार्तिक से छः श्लोक उद्धृत किये गये हैं। और ये सब श्लोक निरुक्त १।२० के व्याख्यारूप हैं। अतः इन दोनों प्रमाणों को एकत्र करने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि निरुक्त-वार्तिक ग्रन्थ अवश्य था और अत्यन्त प्राचीन भी था। प्ररन्तु अभी तक इस ग्रन्थ का पता नहीं चलता। यदि इसका उद्धार हो जाय तो वेदार्थानुशीलन के इतिहास में एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय। बर्बर स्वामी की टीका की भी यही दशा है। स्कन्द स्वामी ने इन्हें पूर्व के टीकाकारों में उल्लिखित किया है वथा इन्हें दुर्गाचार्य से भी प्राचीनतर माना है। जब तक इस ग्रन्थ की उपलब्धि नहीं होती तब हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बर्बर स्वामी पूर्व निर्दिष्ट वार्तिककार से भिन्न हैं या अभिन्न।

## दुर्गाचार्यं

निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ही हैं, परन्तु ये आद्य टीकाकार नहीं हैं। इन्होंने अपनी वृत्ति में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या की ओर अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। वेदों के ये कितने बड़े मर्मज्ञ थे; इसका परिचय तो दुर्गवृत्ति के साधारण पाठक को भी लग सकता है। इस वृत्ति में निरुक्त की तथा उसमें उल्लिखित मन्त्रों की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। निरुक्त का प्रत्येक शब्द उद्धृत किया गया है। इस वृत्ति के आधार पर समग्र निरुक्त का शाब्दिक रूप खड़ा किया जा सकता है। विद्वत्ता तो इनकी इतनी अधिक है, साथ ही साथ इनको नम्रता भी बलाबनीय है। निरुक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या करने के अवसर पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि ऐसे कठिन मंत्रों के व्याख्यान में विद्वान् की भी मति रुद्ध जाती है। हम तो इसके विषय में इतना ही जानते हैं—

ईररोषु शब्दार्थन्यायसंकटेषु मन्त्रार्थघटनेषु दुःखबोधेषु मतिमतां मतयो न प्रतिहन्यन्ते । वयं वितावदत्रावबुद्ध्यामह इति ।' ७।३१

कहीं-कहीं इन्होंने स्वयं नवीन पाठ की योजना को है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने निरुक्त के अर्थ में बड़ी छानबीन से काम लिया है। यदि हमें यह आज उपलब्ध

१. निरुक्त वृक्ति १११, ६१३१, ८१४१। ११११३

२. तस्य पूर्वेटीकाकारै बैंबरस्वामिभगवद्दु गैंप्रभृतिभिर्विस्तरेण व्याख्यातस्य ।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपोत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

## ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

## ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

हैं जो निघण्टु में हैं। उन्हीं शब्दों का अर्थ अनुष्टुप छन्दों में यहाँ दिया गया है जो अमरकोष के ढंग पर रचित होने से छात्रोपयोगी है। नवीनता न होने पर भी उपादेयता बहुत अधिक है।

#### मान्य कोषकार

संस्कृत भाषा में कोशविद्या बड़े महत्त्व की मानी जाती थी। इस भाषा के कितने कोषकार हुए ? इसकी संख्या बताना वास्तव में एक विषम पहेली है। उपलब्ध हस्तलेखों में तथा ग्रन्थों में ततः प्राचीन कोषकारों का नाम उल्लिखित मिलता है जिससे उनके अस्तित्व का संकेत स्पष्टतः मिल जाता है।

(१) पुरुषोत्तम देव ने अपने 'हारावली' कोष के अन्त में एक पद्य दिया है जिसमें तीन प्राचीन कोषकारों के नाम मिलते हैं—

#### शब्दार्श्व उत्पत्तिनी संसारावर्तं इत्यपि। कोषा वाचस्पति-व्याडि-विक्रमादित्य-निमिताः॥

इसमें क्रमशः निर्देश मानकर वाचस्पति व्याडि तथा विक्रमादित्य प्राचीन कोषकार हैं जिनके कोष क्रमशः हैं शब्दार्णव, उत्पिलनी तथा संसारावर्त ।

(२) केशव ने अपने 'कल्पद्रुकोश' में (१।२) उस युग के प्रस्थात कोषकारों का नाम निर्दिष्ट किया है—

#### कारय वाचस्पति-व्याडि-भागुर्थमरमङ्गताः । साहसाङ्क महेशादा विजयन्ते जिनान्तिमाः॥

इस श्लोक में कात्य, वाचस्पति, ब्याडि, भागुरि, अमर, मंगल (अथवा अमर-मंगल), साहसाङ्क, महेश, तथा हेमचन्द्र—प्रस्थात कोषकारों का नाम उल्लिखित है। गतश्लोक के वाचस्पति तथा ब्याडि के नाम यहाँ भी उल्लिखित हैं।

(३) संस्कृत में १८ कोश नितान्त प्रसिद्ध हैं। नीचे के दोनों श्लोक अमरकोष के एक हस्तलेख में इस प्रकार दिये गये हैं। इनमें से कुछ तो अमर से पूर्ववर्ती हैं (व्याडि, वारुचि, रुद्र, कात्यायन आदि) तथा अन्य अमर से प्रश्चाद्वर्ती हैं (विश्वप्रकाश, मेदिनी हेमचन्द्र आदि)।

विश्वो विश्वप्रकाशश्च धरियमेंदिनी तथा रत्नकोशो रन्तिदेवः शाश्वतश्च हजायुधः ॥ व्याहिर्वररुचिश्चेव रद्भकात्यायनातुभौ रभसो वैजयन्ती च तथा शब्दार्भवाजयो वाचस्पतिहें मचन्द्रः कोषा श्रष्टादशैव तु ॥

इस सूची को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्व तथा. विश्वप्रकाश दो स्वतन्त्र कोष थे। वरहचि तथा कात्यायन एक ही कोषकार न होकर स्वतन्त्र विभिन्न कोषकार थे। साधारणतः वररुचि कात्यायन का ही अपर नाम माना जाता है, परन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं दीखती।

इत तीनों सूचियों को मिलाने से कोष तथा कोषकारों के वर्णानुक्रम से नाम इस प्रकार हैं—

> अजय रुद्र वररुचि अमर १५ वाचस्पति ( शब्दार्णव ) कात्य विक्रमादित्य (संसारावर्त) कात्यायन घरणि विश्व भागुरि विष्वप्रकाश मंगल वेजयन्ती महेश २० व्याडि ( उत्पलिनी ) मेदिनी शाश्वत १० रत्नकोश साहसाङ्क रन्तिदेव हलायुध २४ हेमचन्द्र रभस

इन कोषकारों में से अनेक ग्रन्थों से रायमुकुट ने अपनी अमरटीका 'पदचिद्रका' में उद्धरण दिया है जो इनके मत जानने के लिए नितान्त महत्त्व रखते हैं। उसमें विक्रमादित्य के संमारावर्त तथा वाचस्पति के शब्दार्णव से प्रचुर उद्धरण दिये गये हैं जिससे १५ शती में इन ग्रन्थों के अस्तित्व का पता चलता है।

#### काल-विभाग

संस्कृत भाषा में कोषों का प्रणयन विक्रम के आरम्भ से लेकर आज तक होता रहा है और इस प्रकार इसका इतिहास दो हजार वर्षों का इतिहास है। संस्कृत कोषों में अमरकोष की मान्यता, प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता सबसे अधिक है। अतः अमर को केन्द्र-बिन्दु मानकर हम कोष-विद्या के इतिहास को तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) अमर-पूर्व काल; (२) अमरकाल तथा (३) अमर-पश्चात काल। अमर से पूर्वकाल के कोषों का परिचय हमें अमर के टीकाकारों के उल्लेखों से तथा उद्धरणों से हो मिलता है। केवल एक कोष के अतिरिक्त अन्य की उपलब्धि भी समस्त रूप से नहीं हुई है।

## अमरपूर्व-कोषकार

इन अमर पूर्ववर्ती कोषकारों का एक सामान्य परिचय यहाँ दिया जा रहा है-

- (१) ज्याडि—ज्याडिका कोष अमरकोष के समान ही संकलित था अर्थात् उसमें समानार्थ शब्दों की ही प्रधानता थी तथा एक परिच्छेद में नामार्थ शब्दों का चयन था। 'अभिधान चिन्तामणि' की टीका में हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ से लम्बे लम्बे उदरण दिये हैं जिनसे प्रतीत होता है इसमें शब्दार्थ के साथ साथ विशेष ज्ञातव्य विषयों का भी संकलन था। व्याडि ने बौद्धधर्म-सम्बन्धी विशिष्ट तथ्यों का भी वर्णन यहाँ किया है जिससे स्पष्ट है कि बौद्ध न होने पर भी इन्हें बौद्ध धर्म से गाढ़ परिचय था। इन्होंने व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थानुसन्धान की प्रक्रिया दिखलाई है—जैसे निधण्दु की व्याख्या (अर्थान् निधण्ट्यत्यस्मात् निधण्टुः परिकीर्तितः )। गुद्धक के विषय में नयी सूचना भी है—"निधि रचन्ति ये यज्ञास्ते स्युर्गुद्धकसंज्ञकाः" (पदचन्द्रिका पृ० २२) उत्पिलिनी' के नाम से पदचन्द्रिका में बहुत मत उद्धृत हैं। व्याडि के इस कोष का नाम 'उत्पिलिनी' था पुरुषोत्तम की हारावली के अनुसार (अन्तिम श्लोक ३)।
- (२) कात्य—ये वरहिच से भिन्न व्यक्ति हैं। वरहिच के 'लिंग-विशेष विधि' नामक लिंगानुशासन ग्रन्थ का हर्षवर्धन आदि ग्रन्थकारों ने निर्देश किया है, परन्तु क्षीरस्वामी तथा हेमचन्द्र आदि कोषकार कोष के प्रसंग में कात्य का ही उल्लेख करते हैं। फलतः कात्य वा ग्रन्थ पूरा कोष था ठीक अमरकाष के ही समान; परन्तु कहीं कहीं इसमें अर्थ का वर्णनात्मक परिचय भी उपलब्ध था। जैसे तितं अब्द का अर्थ है चालन (चलनी) जिससे सातू आदि चाला जाता है। अमर का निर्देश केवल अर्थपरक है—चालनी तितं पुमान (अमरकोष २।६।२६), परन्तु कात्य का वर्णन-परक है— क्षुद्रिच्छिद्रसमोपेत चालनं तितं पुमान। इस कोष का नाम था नाममाला।
- (३) भागुरि—इनके कोष का नाम था त्रिकाण्ड जो तीन काण्ड वाले अमरकोष से विभिन्न तथा स्वतन्त्र कोष था। भागुरि ने शब्दों के लिगों के निर्देश की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल समानार्थ शब्दों का ही संकलन किया। भागुरि के मत का निर्देश तथा उनके ग्रन्थ का उद्धरण अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 'वर्षाभू' शब्द के स्वरूप के विषय में मतभेद है। सायण ने अपने 'माधवीया धातुवृत्ति' (पृ० ४२) में लिखा है कि भागुरि 'वर्षाभू' शब्द को ह्रस्व उकारान्त ही मानते थे और इस प्रसंग में उनका यह प्राचीन पद्य भी उद्धृत किया है—

माधवीया धातुवृत्तिः सम्पादक स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, वाराण्सी,
 १६६४ ई०।

#### तथा भागुरिरपि हस्वान्तं मन्यते । यथा ह च--

## भार्या भेकस्य वर्षाभ्वी, श्रंगी स्याद् मद्गुरस्य तु शिली गरडपदस्यापि कच्छपस्य दुलिः स्मृता ॥

यह श्लोक उनके कोष से ही सम्बन्ध रखता है। सायण का आविर्भावकाल १५ शती का मध्यभाग माना जाता है। फलतः भागुरि इससे प्राचीन हैं, 'नानार्थाणंव-संक्षेप' में केशवस्वामी (१२०० ई०) ने भागुरि के मत का निर्देश किया है। जिससे इनका काल १३ शती से अविचीन कथमपि नहीं हो सकता।

- ( ध ) ररनकोष—इसके रचयिता का पता नहीं है। सर्वानन्द के अनुसार इसके परिच्छेदों का वर्गीकरण लिंग के आधार पर था। इसमें समानार्थ शब्दों का चयन था।
- (५) माला या अमरमाला—इसके उद्धरण प्राचीन कोषों में दोनों नामों से अाते हैं, परन्तु दोनों नामों से एक ही ग्रन्थ का तात्पर्य है, यह निश्चित है। सर्वानन्द ने अपनी अमरटीका में तीम से ऊपर उद्धरण अमरमाला से दिये हैं। इसके रचियता का नाम सम्भवतः अमरदत्त था जो अमरिनह से प्राचीन कोषकार माने जाते हैं। हलायुध ने नाममाला को अपने कोष के लिए प्रवान आधार तथा उपजीव्य ग्रन्थ माना है और नाममाला की गलतियों को भी अपने ग्रन्थ में रखने से वे पराङ्मुख नहीं हैं।
  - (६) वाचस्पति—इनके कोषग्रन्थ का नाम शब्दार्णव था जो समानार्थ शब्दों का एक विशाल कोष था तथा अनुष्टुप छन्द में विरिचित था। इसकी एक विशेषता यह थी कि एक शब्द के विभिन्न रूपों का तथा वर्तनी का यह उल्लेख करता है। हेमचन्द्र ने शब्दों का प्रपंच अपने कोषों में इसी ग्रन्थ को सहायता से किया है—अपञ्चस्तु वाचस्पति-प्रभृतेरिष्ट लक्ष्यताम्। शब्दार्णव में एक नाम के अनेक रूपों को देने की विशिष्टता थी—इसका पता 'पदचित्रका' में उसके उद्धरणों से चलता है। यथा 'विरिञ्चि' के स्थान पर विरिञ्च, द्रृहिण तथा द्रृष्ठण, नारायण तथा नरायण, श्रीवत्सलाञ्चन (विष्यु) के स्थान पर श्रीवत्स भी, रूप बनते हैं। शिव के धनुष के लिए 'अजगव' शब्द ही प्रसिद्ध है। वोपालित तथा नाममाला आदि आकार मानकर 'आजगव' को भी शुद्ध मानते हैं। परन्तु शब्दार्णव का इस विषय में 'तृतीय: पन्थाः' है, क्योंकि वह 'आजकवं' तथा 'अजकावं' भी 'अजगवं' का विशिष्ट रूप मानता है। चन्द्रमा का वाचक संस्कृत शब्द 'चन्द्र' ही प्रसिद्ध है, परन्तु शब्दार्णव के मत में 'चन्द' भी पक्का संस्कृत है!!!

"हिमांशुरुचन्द्रमारचन्द्रः शशी चन्दो हिमसुतिः" ( पदचन्द्रिका प्रथम भाग, पृष्ठ १०७ ) । इसो प्रकार 'चिन्द्रका' का अपर शब्द चिन्द्रमा है (वही पृ० १०६)। अगस्त्य तथा अगस्ति दोनों रूप बनते हैं। भट्टिने 'अगस्ति' शब्द को प्रयुक्त भी किया है— श्रगस्तिनाऽध्यासित-विन्ध्यश्रंगम्। सूर्य के अर्थ में मार्तण्ड तथा मार्ताण्ड दोनों इस कोश को स्वोकृत है।

- (७) धन्वन्ति इन्होंने वैद्यक निघण्टु की रचना की है जो इस प्रकार के कोषों में प्राचीनतम माना जाता है। क्षीरस्वामी के अनुसार अमर अपने वनौषिंघ वर्ग की सामग्री इसी कोष से ली है जिसके पाठ का ठेक न समझने के कारण उन्होंने गलती भी की है। क्षीरस्वामी के कथनानुसार घन्वन्ति ने 'बालपत्र' शब्द को खदिर का पर्यायवाची बतलाया है, परन्तु अमर्रिसह ने 'बालपत्र' को बालपुत्र समझने की गलती की और इसीलिए उन्होंने खदिर का पर्यायवाची 'बालतनय' माना है जो क्षीरस्वामी की दृष्टि से एकदम अशुद्ध है ।
- ( ८ ) महाचपणक रचित कोश दो नामों से हस्तलेखों में निर्दिष्ट किया गया है। . एक है अनेकार्थमञ्जरी और दूसरा है अनेंकार्थध्विनमञ्जरी। एक ही ग्रन्थ के ये दो नाम हैं। इनके समय का अभी तक निश्चय नहीं हो सका है। विद्वानों की सम्मति में महाक्षपणक और क्षपणक दोनों एक ही अभिन्न व्यक्ति हैं। ग्रन्थ की रचना के काल का अनुमान लगाया जा सकता है। काश्मीरी टीकाकार वल्लभदेव ने रघुवंश के एक क्लोक की व्याख्या में 'अनेकार्थमञ्जरी' का एक अवतरण उद्धृत किया है जो उस ग्रन्थ के हस्तलेख में उपलब्ध है। महाक्षपणक भी काश्मीरो थे। फलतः काश्मीरी चल्लभदेव के द्वारा प्रख्यात काश्मीरी कोषकार के ग्रन्थ का निर्देश सुसंगत है। वल्लभदेव के पौत्र कैयट (चन्द्रादित्य के पुत्र) ने आनन्दवर्धन के देवीशतक की व्याख्या १७७-१७८ ई० में लिखी काश्मीर नरेश भीमगुप्त (१७७-१८२ ई०) के राज्यकाल में। फलत: वल्लभदेव का समय दशम शती के पूर्वार्घ में, दर्भ ई० के आसपास, मानना उचित प्रतोत होता है। महाक्षपणक के समय की यह पश्चिम अविध है। इ मकी दूसरी अविध मानी जायगी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( ४०१ ई० ) का राज्यकाल क्योंकि महाक्षपणक घन्वन्तरि, अमर्रासह आदि के साथ उनकी सभा के नवरत्नों में से अन्यतम माने जाते थे। फलतः इनका समय ३५० ईस्वी मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता<sup>३</sup>।

१. राजनिघण्टु के साथ श्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज में प्रकाशित, पूना, १८१६।

२. बालपत्रो यवासः खदिरश्चेति द्वयर्थेषु धन्वन्तिरिपाठमदृष्ट्वा बालपुत्रभ्रान्त्या प्रनथकृद् बालतनयमाह—बालतनयो खदिरो दन्तधावनः (श्रमर २ ४।४६)।

३. द्रष्टव्य पी॰ के॰ गोडे—Studies in Indian Literary History Vol. I. pp. 109-111 (Bombay 1953).

#### अमरसिंह

इन्हीं प्राचीन कोषों के आधार पर अमरसिंह ने 'नामलिंगीनुशासन' नामक अपूर्व तथा सर्वतः पूर्ण कोश की रचना की है। इस कोष का नामकरण ही इसकी उत्तमता का द्योतक है। प्राचीन कोषों में दो प्रकार की शैली थी। कितपय कोष केवल नामों का ही निर्देश करते थे ( नाममात्र तन्त्र ), परन्तु कतिपय कोष लिंगों के ही विवेचन को अपना मुख्य विषय मानते थे (लिंगमात्र तन्त्र)। अमरसिंह ने इन दोनों पद्धतियों का समन्वय कर अपने कोष को सर्वाग पूर्ण बनाया। लिंग-निर्देश के लिए इन्होंने कई शब्दों का प्रयोग भी स्पष्टता के लिए किया है। पुं, नपुंसक, स्त्री तथा अस्त्री आदि शब्द संस्कृत नामों के लिंगों के बताने में बड़ी सुन्दरता से प्रयुक्त किये गये हैं। अमरकोष तीन काण्डों में विभक्त है और इसलिए यह 'त्रिकाण्ड' के नाम से भी विख्यात है। प्रत्येक काण्ड में अनेक 'वर्ग' हैं। प्रथम काण्ड में स्वर. व्योम, दिश, काल, घी, शब्दादि, नाट्य, पाताल तथा नरक—ये नव वर्ग हैं। द्वितीय काण्ड में पृथ्वी, पुर, शैल, वनौषधि, सिहादि, नू, ब्राह्मण, क्षत्र, विश् तथा शुत्र—ये दश वर्ग हैं। तृतीय काण्ड में विशेष्यनिष्न, संकीर्ण, नानार्थ, अव्यय तथा लिंगादि-संग्रह ये पाँच वर्ग हैं। अमरकोश में सब मिलाकर १५३३ अनुष्ट्रप हैं। ग्रन्थ का छठा भाग ( २२५ अनुष्टुप् ) नानार्थ के वर्णन में है, अन्य भाग समानार्थ शब्दों का अर्थ बतलाता है। समानार्थ खण्ड में एक विषय के वाचक नामों का एकत्र संकलन है। नातार्थ भाग में अन्तिम वर्ण के अनुसार पदों का संकलन है। अब्ययों का वर्णन एक स्वतन्त्र वर्ग में हैं तथा ग्रन्थ के अन्त में लिगों के साधक नियमों का एक साथ वर्णन किया गया है।

क्षीरस्वामी तथा सर्वानन्द दोनों मान्य टीकाकारों के अनुसार अमरसिंह बौद्ध थे। लोक प्रसिद्धि है कि ये विक्रमादित्य के नवरतों में से अन्यतम थे, परन्तु विक्रमादित्य के काल हीं, हमें यथार्थ परिचय नहीं है। इतना तो निश्चित है कि अमरकोश का चीनी भाषा में अनुवाद षष्ठशती में हुआ था और इसलिए यह ग्रन्थ इस शती से पूर्व-कालीन है। अमरकोश का सर्वप्राचीन उद्धरण जिनेन्द्र बुद्धि के 'न्यास' में मिलता है जहाँ 'तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते' यह वाक्य (अमरकोश ३।३।१८६) उद्धृत मिलता है। न्यास की रचना अष्टमशती में हुई थी। कोश के विषय में अमरसिंह को यह रचना इतनी चुस्त, इतनी सुन्दर तथा इतनी उपयोगी है कि भारतवर्ष में तथा उसके बाहर भी इनकी लोकप्रियता आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी विशाल टीका सम्पत्ति भी, इसकी लोकप्रियता का पर्याप्त खोतक है। इसके ऊपर ४० के आसपास टीकायें लिखीं मिलती हैं जिनमें से कतिपय विशेष प्राचीन तथा स्वयं अतिशय प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन टीकाकारों में अनेक ने अमरकोश के प्रत्येक नाम की पुष्ट व्युत्पत्ति दी है तथा अन्य कोशों से उद्धरण देकर अमर के अर्थ की प्रामाणिकता प्रदर्शित की है।

अमरसिंह बौद्ध थे—यह केवल अनुश्रुति पर ही आश्रित ता प नहीं है, प्रत्युत अमरकोश के मंगल गलोक में टीकाकारों के अनुसार मगवान् बुद्ध की स्पष्ट स्तुति है। क्षीरस्वामी ने इस ग्लोक की बड़ी सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत कर 'अक्षय' शब्द से 'अक्षोम्य' बुद्ध का तात्पर्य विवृत किया है। द्वितीय पद्य के आरम्भ में वे स्पष्टतः लिखते हैं—''इत्थं प्रन्थारम्भेऽभीिष्सतसिख हेतुं जिन मनुस्मृत्य श्रोतृप्रोत्साहनार्थं '''' जिससे उनके भाव समझने में किसी प्रकार की श्रुटि नहीं हो सकती। सर्वानन्द ने भी अपनी टीका में क्षीरस्वामी के ही कथन की पृष्टि की हैं। रायमुकुट ने पदचन्द्रिका में भी यही बात लिखी है। इतना ही नहीं, अमर ने स्वर्ग-वर्ग में देवों तथा दैत्यों के नामकीर्तन के अनन्तर आदिदेव के रूप में बुद्ध का ही सर्वप्रथम नामोल्लेख किया है ( फ्लोक १३—१५ ) ब्रह्मा तथा विष्णु से पहिले। फलतः उनके बौद्ध होने की घटना संशय से सर्वथा बहिर्भूत है।

#### अमर का काल

अमर के न तो देश का ही पता है, न आविभीवकाल का। समय के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। षष्ठ शतक में उज्जियनी के निवासी गुणरात ने अमरकोश का अनुवाद चीनी भाषा में किया। अतः इनका समय षष्ठ शती से प्राचीन होना चाहिए । परन्तु कितना प्राचीन ? वह प्रख्यात अमरिसह चन्द्रगोमी से निश्चित रूप से पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं, अमरकोश में प्रगतजानु के लिए प्रज्ञु, अर्ध्वजानु के लिए अर्ज्जु, विषा संहतजानु के लिए अर्ज्जु, विषा संहतजानु के लिए 'संज्ञु' शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं। इन तीनों शब्दों की सिद्धि पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों—प्रसंग्यां जानुनोज्ञुं (५१४११६) तथा अर्ध्वाद् विभाषा (५१४१६०)—से ही हो सकती है। चान्द्र व्याकरण के मत में इन तीनों का रूप अमर्शन होगा प्रज्ञ, अर्ध्वज्ञ तथा संज्ञ (४१४१६–१३० चान्द्र व्याकरण)। यदि अमरिसह इन रूपों से परिचित होते, तो उन्होंने निश्चयेन

यस्य ज्ञानद्यासिन्धोरगाधस्यानद्या गुगाः।
 सेव्यतामचयो घीराः स श्रिये चामृताय च ॥

<sup>---</sup> अमरकोश १।१

२. श्रत्र चानुक्तोऽपि शान्यबन्त्रणोऽथौं ज्ञानद्यादिभिः स्पष्टं प्रतीयते । श्रमर-कोश १।९ की टीका में ।

३. ६ न्वन्तिरिचपणकामर्सिहश्रङ्कुश्चादि । श्रमरकोश का तिब्बती श्रनुवाद डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण के सम्पादकत्व में एशिश्चाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित है, १६११ ।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपोत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

## ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

## ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

समय इससे कुछ पूर्व तृतीय शती के आरम्भ में मानना अनुचित नहीं प्रतीत होता (२२५ ई० लगभग)।

इनके विषय में यह विचित्र अनुश्रुति है-

## श्रमरसिंहस्तु पापीयान् सर्वभाष्यमचूचुरत्।

पता नहीं इसका वास्तिविक स्वारस्य क्या है ? अमरकोश वस्तुतः समानार्थक कोश है, परन्तु नानार्थक शब्दों का विन्यास होने से यह दोनों का काम करता है और यही इसका वैशिष्ट्य है।

अमर्रासह के प्राचीन टीकाकार आज अज्ञात हैं, केवल क्षीरस्वामी के प्रामाण्य पर हम जानते हैं कि उपाध्याय (= अच्युतोपाध्याय), गौड (?) तथा श्रीभोज (सम्भवत: भोजराज) ने अमर पर टीकार्यें लिखी थीं, परन्तु ये उपलब्ध नहीं होतीं। अतः उपलब्ध टीकाओं में सर्वप्राचीन टीका है क्षीरस्वामी का अमरकोशोद्घाटन'।

## श्रमरकोश के टीकाकार

#### क्षीरस्वामी

क्षीरस्वामी की अमरकोश की व्याख्या का नाम—अमरकोशोद्घाटन है। यह अमर की सर्वप्राचीन उपलब्ध व्याख्या प्रतीत होती है। क्षीरस्वामी ने अपनी क्षीर-तरिङ्गणी के म्वादि तथा अदादिगण के अन्त में अपने पिता का नाम स्वयं ईश्वरस्वामी बतलाया है। ये काश्मीर के निवासी प्रतीत होते हैं, क्योंकि अमरव्याख्या के आरम्भ में शङ्कर की प्रशस्त स्तुति है। इनके ग्रन्थ क्षीरतरिङ्गणी के अन्त में कश्मीर के राजा जयसिंह के समय में उसकी प्रतिलिपि किये जाने का उल्लेख है। यज् धातु की व्याख्या में 'यजु: काठकम' लिखकर इन्होंने कठशाखा के प्रति अपना अनुराग प्रदिश्ति किया है। इस याजुष शाखा का मुख्य क्षेत्र काश्मीर में होने से क्षीरस्वामी को काश्मीरी मानना नितान्त समुचित है।

इन्होंने अपने समय का निर्देश स्पष्टतः नहीं किया है, परन्तु अनुमानतः उसकी सिद्धि की जा सकती है। इधर के ग्रन्थकारों में इन्होंने 'श्रीभोज' नाम से भोजराज के द्वारा निर्मित व्याकरण में प्रदत्त व्युत्पत्ति का बहुशः उल्लेख किया है। ग्रन्थ के आरम्भिक चतुर्थ पद्म की व्याख्या में इन्होंने भोज की व्याख्या को उद्धृत किया है जिससे भोज के अमरकोश पर टीका लिखने का अनुमान करना स्वाभाविक है परन्तु

संस्करण डा० हरदत्तशर्मा द्वारा पूना ओरिययटल सीरील नं० ४३, प्रकाशक ओरिययटल बुक एजेन्सी पूना, १६४१।

यह टीका आज भी उपलब्ध नहीं है। वर्षमान ने स्वरिचित 'गणरत्नमहोदिष' में (र० का० ११६७ विक्रमी = ११४० ईस्वी) में क्षीरस्वामी का दो बार उल्लेख किया है। इस प्रकार भोजराज (मृत्यु लगभग १०६५ ई०) तथा वर्षमान (११४० ई०) के मध्यकाल में होने से इनका समय ११ शती का अन्तिम तथा १२ शती का आदिम चरण माना जाना उचित है (अर्थात् लगभग १०८० ई० से लेकर ११३० ई०)।

#### ग्रन्थ

अमर-व्याख्या तथा क्षीरतरंगिणी के उपक्रम में इन्होंने षड्वृत्तियों के निर्माण का संकेत किया है । इनमें दो ग्रन्थ नितान्त प्रख्यात तथा लोकप्रिय हैं—(१) अमरव्याख्या (अमरकोशोद्घाटन नाम्नी); (२) क्षीरतरङ्गिणी (पाणिनीय धातुओं की विशद व्याख्या); (३) निपाताव्ययोपसर्गवृत्ति (अप्रकाशित); (४) गणवृत्ति (सम्भवतः गणपाठ की व्याख्या), (४) अमृततरङ्गिणी या कर्मयोगामृततरङ्गिणी (सम्भवतः व्याकरणविषयक ग्रन्थ क्षीरतरङ्गिणी में संकेतित) (६) षष्ठी वृत्ति का पता नहीं। अमरकोशोद्घाटन

क्षीरस्वामी का प्रौढ़ प्रमेयबहुल ग्रन्थ है जिसमें अमरकोश के प्रत्येक शब्द का विवेचन मार्मिकता से किया गया है। व्याकरण-सम्मत व्युत्पत्ति दी गयी है, परन्तु रामाश्रमी की भाँति प्रत्येक पद के निमित्त व्युत्पत्ति देने का कोई आग्रह नहीं है। व्युत्पत्ति के अतिरिक्त शब्दों के स्वरूप का भी विवेचन है तथा उसकी पृष्टि में प्राचीन को शकारों का उल्लेख तथा उनके वचनों का उद्धरण दिया गया है। क्षारस्वामी तन्त्रशास्त्र के विशेष पण्डित सिद्ध होते हैं। इन्होंने 'संहितासु' कहकर वैष्णव संहिताओं से आवश्यक वचन उद्धृत किये हैं। विष्णु भगवान की गदा की संज्ञा 'कौमोदकी' है, व्योंकि वे स्वयं 'कुमोदक' नाम से अभिहित किये जाते हैं ('विष्णु: कुमोदक: शौरिः' इति दुर्गवचनात्)। स्वामी का कथन है कि इसका संहिताओं में निर्दिष्ट नाम 'कौपोदकी' है, क्योंकि वह गदा कूपोदक से उत्पन्न मानी गयी है। सूर्यविषयक सौरतन्त्र से भी वे परिचय रखते हैं, तभी तो उन्होंने सूर्य के १६ परिचारकों के नामों के लिए सौरतन्त्र से उदरण दिया है'। आयुर्वेद के तो वे प्रकाण्ड पण्डित तथा विशेषज्ञ हैं ही। इसका पूरा पता वनौषधि वर्ग की टीका से किसी भी आलोचक को मिलने में विलम्ब नहीं हो सकता। इस प्रसंग में उन्होंने अमरसिह की जो ब्रिटियाँ शब्दों के चयन में निकाली हैं, वे उनकी गमभीर आलोचना का परिचय देती हैं।

१. न्याय्ये वर्त्मान वर्तनाय भवतां षड्वृत्तयः कल्पिताः —श्रमस्टीका, श्रष्टम श्लोकः।

२. द्रष्टच्य--- ग्रमरटीका क्योमवर्ग में 'माठर' शब्द की वृत्ति श्लोक ३१।

### अमर की त्रुटियाँ

(१) 'खदिर' शब्द के पर्याय के लिए अमर ने 'बालतनय' दिया है। धन्वन्तरि ने अपने निघण्टु में (१।१२५) इसके लिए 'बालपत्र' पर्याय दिया है, परन्तु अमरसिंह ने 'बालपत्र' को 'बालपुत्र' समझकर इसके लिए 'बालतनय' देने की गलती की है—

## द्वचर्थेषु धन्वन्तिरेपाठमदृष्या बालपुत्रभ्रान्त्या प्रन्थकृद् बालतनयमाहै।

- (२) इसी प्रकार की त्रुटि 'दन्ती' के लिए 'उपचित्रा' पर्याय देते समय को गयी है<sup>8</sup>।
- (३) पुष्करमूल के लिए अमर ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें 'पद्मपत्र' अन्यतम शब्द है। क्षीरस्वामी की दृष्टि में यह भ्रान्ति है। असली शब्द है 'पद्मवर्ण', परन्तु लिपि की भ्रान्ति से अमर ने 'पद्मपत्र' पढ़ लिया जिससे यह त्रुटि हो गयी ।
- (४) असनपर्णी या अपराजिता लवा के लिए अमरकोश में वातक तथा शीवल ये दो पर्याय दिये गये हैं (स्याद वातकः शीतलोऽपराजिता शरणपर्यापे २।४।१५०) परन्तु तथ्य यह है कि यहाँ एक ही संज्ञा है 'शीवलवातक'। फलतः एक संज्ञा को दो पर्यायों में तोड़ने तथा उनका व्यत्यय कर देने के दोष से अमरसिंह को बचाया नहीं जा सकता'।

क्षीरस्वामी के इन उद्धरणों से धन्वन्तरि (निघण्टु-रचिंता) अमर से प्राचीन हैं। अमर से प्राचीन हैं। अमर से प्राचीन हैं। अमर से प्राचीन वैद्यों में वाहड़ या वाग्भट, चन्द्र, इन्द्र तथा चन्द्रनन्दन मुख्य हैं। व्याकरण तथा कोश तो स्वामी के

कयटकीबाल्पन्नश्च जिह्नशल्यः चितिचमः ।
 ध्वन्वन्तरि निघयदु १।१२५

२. चीरस्वामी की टीका पु॰ ६३।

३. द्वचर्थे उपिचत्रा दन्ती पृश्तिनपर्णी चेति ( ग्र० द्र० २।६० ) दन्त्यां द्रवन्तीश्रान्त्या ग्रन्थकृदुपिचत्रामाह ( पृ० १०३ )

श्र. पुष्करमूले त्रीणि नामानि । पद्मपत्रिमितिग्रन्थकृद् आन्तः । पद्मवर्णेति लिपि-आन्त्या पद्मपर्णेति बुद्धवान् पृ० ११७ ।

५. 'शीतलवातक' इस्येका संज्ञा। यद् धन्वन्तिरः शणपर्णी शीतलवातक इस्याह। दृष्येंऽपराजिता शीतलवातेको गिरि-कणिका च । श्रमस्टीका पृ० ११६।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपोत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

## ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

## ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पैंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुआ है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकृत्व में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
 (३) डा० भोलाशंकर ज्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

अपनी व्याख्या की पुष्टि इन्होंने प्राचीन कोष तथा आधार ग्रन्थों के तत्तत् वाक्य उद्भृत कर की है। एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे।

- (१) ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त वाडव शब्द की व्युत्पत्ति क्षीरस्वामी ने लिखी है 'वाडव इवातृप्तः'। इस व्युत्पत्ति को कल्पनाजन्य मानकर सर्वानन्द ने व्युत्पत्ति दी है वडवायां भवः = वाडवः। वडवा=ब्राह्मणी 'वडवा कुम्भदास्यश्च स्वीविशेषो द्विजाङ्गना' (इति रभसः)। यह व्युत्पत्ति अधिक औचित्यपूर्ण है।
- (२) 'कुतप' शब्द की व्युत्पत्ति देते समय सर्वानन्द स्मृति का वचन उद्धृत करते हैं जिसमें दिन के १५ भागों के विशिष्ट नाम हैं। उन भागों में अष्टम भाग का नाम 'कुतप' है जो श्राद्ध के लिए उचित काल माना जाता है। इस स्मृति-वचन के साहाय्य से इस शब्द का ठीक अर्थ समझ में आता है, क्षीरस्वामी द्वारा इस प्रसंग में उद्धृत स्मृतिवचन से नहीं (द्रष्टव्य द्वितीय काण्ड, ब्रह्मवर्ग का ३१ श्लो०.)। अमर का वचन है—

#### श्रंशोऽष्टमोऽह्नः कुतपोऽश्विषाम् ॥

(३) लोहार का वाचक शब्द है—व्योकार। इस विचित्र शब्द की उत्पत्ति अनिश्चित है। इस शब्द की व्याख्या के प्रसंग में सर्वानन्द ने लोहकार तथा कर्मकार (बँगला कामार) के अर्थ में सुन्दर पार्थक्य दिखलाया है। खान से निकले कच्चे लोहे को शुद्ध करने वाला होता है लोहकार—और इस संस्कृत लोहे से चाकू, आयुध आदि बनाने वाला होता है कर्मकार। व्योकार के प्रयोग के लिए सर्वानन्द हर्षचरित से एक विशिष्ट स्थल उद्धृत करते हैं। क्षीरस्वामी ने श्रीभोज का मत दिया है कि 'व्यो' अयस् का पर्याय है। सर्वानन्द कहते हैं—व्यो इति लोहबीजस्य प्रसिद्धिः। तो 'वि + अयोकार' शब्द ही धिसकर 'व्योकार' बन गया है क्या ?

सर्वानन्द ने इन प्राचीन कोशकारों का निर्देश इस टीकासर्वस्व में किया है-

अजय, पुरुषोत्तमदेव, भागुरि, रभस, रुद्र, वररुचि, शाश्वत, वोपालित, व्याडि, हडुचन्द्र तथा हलायुष ।

इनमें से अनेक कोषकारों के मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते, केवल उद्धरणों के द्वारा ही उनके मतों का परिचय हमें मिलता है। इनमें से कितपय कोषकार बंगाल के ही निवासी हैं। रायमुकुट ने 'पदचिन्द्रका' में इनमें से प्रायः सब कोषकारों को उद्घृत किया है। सर्वानन्द तथा रायमुकुट—इन दोनों टीकाओं की तुलनात्मक परीक्षा करने पर रायमुकुट का विवेचन अधिक तुलनात्मक तथा परीक्षणात्मक है। विभिन्न ग्रन्थकारों के मतों का उपन्यास कर उन्होंने अपनी सम्मित सर्वत्र देने की व्यवस्था की है। सर्वानन्द ने अमर की दस टीकाओं का सार संकलन किया है, तो रायमुकुट ने

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपौत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

# ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

# ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

सुभूति के उल्लिखित तथ्यों के अनुशीलन से उनके विचारों का परिचय मिल सकता है। यथा चिह्नवाचक 'लक्ष्मण' शब्द के विषय में सुभूति रमस से विरुद्ध हैं। रमस इस शब्द में मकार को मध्य स्थित मानते हैं ( = लक्ष्मणम् ), परन्तु सुभूति को मकारहीन शब्द अभीष्ट है ( = लक्षणम् ) खेलने के अर्थ में 'कुर्दन' को सुभूति ह्रस्व मानते हैं। क्षीरस्वामी दीर्घ मानने के पक्षपाती है (कूर्दन)। 'पुलिन' शब्द के अर्थ के विषय में अमर का वचन है—तोयोत्थितं तत् पुलिनम्। इस पर सुभूति का कथन है कि जो द्वीप क्षणभर के लिए तोय से मुक्त होता है वह होता है 'पुलिन'। यह मत स्वामी के मत से विरुद्ध है। ऐसे अनेक वैशिष्ट्यों का परिचय पदचन्द्रिका के अध्ययन से चलता है।

#### पदचन्द्रिका

अमरकोश की पदचिद्रका नामक टीका अपने विविध युणों के कारण विशेष महत्त्व रखती है। इसके आरम्भ के पद्यों में इसके रचिता ने अपना परिचय दिया है। उनका नाम था—बृहस्पति। पिता का नाम गोविन्द तथा माता का सुखायि देवी। बंगाल के प्रख्यात राढा नगर के निवासी। गौड के राजा ने इन्हें 'पण्डित-सार्वभौम' की पदवी दी। रायमुकुटमणि अथवा रायमुकुट नाम से ये प्रख्यात थे। इनके पुत्र विश्वास, राम आदिक दिग्विजयी विद्वान् तथा कवीन्द्र थे। फलत: इनका समाज में विशेष महत्त्व तथा महती प्रसिद्धि थी।

काल वर्ग की टीका में इन्होंने अपने समय का स्पष्ट संकेत दिया है - १३५३ शकाब्द, ४५३२ किल वर्ष जो ईस्वी सन् १४३१ ठहरता है। यही पदचित्रका का रचना काल है। टीका बड़ी प्रौढ़ है, जिसमें प्राचीन उद्घृत ग्रन्थों की संख्या डा० आडफ्रेक्ट के गणनानुसार २७० है। रायमुकुट ने इसकी रचना अमरकोश की १६ टीकाओं के अनुशीलन करने के उपरान्त उनके सार को लेकर की—इसका उल्लेख वे स्वयं करते हैं । क्या ही अच्छा होता कि इन १६ टीकाओं के नाम कहीं निर्देष्ट किये

पदचिन्द्रका का प्रथम भाग गवनंमेग्ट संस्कृत कालेज कलकत्ता से डा० कालोकिकर दत्त के सम्पादकरव में प्रकाशित हुआ है, १६६६। हस्तलेखों पर आधृत यह सं० विशुद्ध तथा प्रामाणिक है।

२. इदानीं शकाब्दाः १३५३ हात्रिंशद्ब्दाधिक-पञ्चशतोत्तर-चतुःसहस्रवर्षाणि कलिसम्ध्याया भूतानि ४५३२।

<sup>—</sup>वही, पृ० १५७।

इयं षोडश टीकार्थसारमादाय निर्मिता ।
 श्रतोऽभितिसितोऽर्थोऽस्यां न हेयः सहसा बुधैः ॥
 श्रारम्भ का ६म श्लोक ।

रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपौत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

# ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

# ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर
प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के
सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२);
(३) डा० भोलाशंकर व्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा
काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

अमरकोश (१।२१) में पाठ आता है 'ब्रह्मसूर्विहवकेतुः स्यात्'। इससे प्रथम कामदेव का नाम है और पीछे अनिरुद्ध का। दोनों के मध्य में आने वाले ये नाम किसके हैं ? इसकी मीमांसा टीकाकार की बहुजता की सूचिका है। विश्वकेतु के स्थान पर रिश्यकेतु पाठ मिलता है इन दोनों में कौन पाठ ठीक है ? क्षीरस्वामी तो 'विश्वकेतु' को अपपाठ कहकर शब्द की आलोचना से छुट्टी ले लेते हैं, परन्तु रायमुकुट इसकी भी व्याख्या करते हैं तथा ऋष्यकेतु (रिश्यकेतु अथवा रिष्यकेतु) पद की यौक्तिकता दिखल ने के लिए साम्बपुराण का वचन उद्घृत करते हैं जिससे अनिरुद्ध की ख्वजा में मृग की स्थिति सिद्ध होती है। फलतः 'रिष्यकेतु' अनिरुद्ध का ही वाचक सिद्ध होता है। इसी प्रकार स्वर्गवाची 'त्रिविष्टप' शब्द की वर्तनी के विषय में भी मतभेद है। उचित शब्द कौन-सा है—त्रिविष्टप अथवा त्रिपिष्टप। रायमुकुट प्राचीन कोशों के शहाय्य से दोनों शब्दों को ही ठीक मानकर अपना निर्णय देते हैं। सर्पवाचक शब्द अलगर्ध है अथवा अलगर्द ? (अमर २१६ श्लोक) इसकी मीमांसा तथा व्युत्पत्ति पदचित्रका की विशिष्टता रखती है (पृ० २४६)।

इस प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति, वर्तनी तथा प्रयोग के विषय में पदचिन्द्रका अलौकिक महत्त्व रखती है।

#### रामाश्रमी

(५) मानुजि दोचित—भट्टोजि दीक्षित के पुत्र मानुजि दीक्षित ने अमरकोश की एक लोकप्रिय व्याख्या लिखी जिसका नाम तो है व्याख्या-सुधा, परन्तु अपने रचिता के नाम से वह रामाश्रमी कहलाती है। इसका अर्थ है कि भानुजि दीक्षित ने पीछे संन्यास ले लिया था और उस समय उनका नाम हुआ—रामाश्रम। इसकी एक अपूर्व हस्तिलिखित प्रति उपलब्ध हुई है १६४६ ईस्वो की, जो लेखक की समसामयिक प्रति हैं। इसकी पुष्टिपका से पता चलता है कि भानुजि ने वघेलवंशोद्भव महीधर-विषयाधिपति महाराजकुमार कीर्तिसिह की आज्ञा से इस टीका का निर्माण किया था। डा० गोडे की स्थापना है कि कीर्तिसिह का मूल नाम फतेहसिह था जो अपने पिता अमरिसह (१६२४-१६६० ई०) के शासनकाल में रीवा से अलग हटकर महीधर (मईहर) के शासक बन गये थे। इनका समय १७ शती का मध्य काल है (लगभग १६३०-१६७० ई०)। रामाश्रम के शिष्य वत्सराज ने १६६८ विक्रमी (=१६४१ ई०) में वाराणधी-दर्पण-प्रकाशिका नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें वे लिखते हैं—

न्रष्टक्य डा० गोडे—स्टडीज इन इशिडयन खिटररी हिस्ट्री भाग ३ (पूना, १६५६; पृ० २५-३४)।

# भट्टोजि-दीचितं नश्वा रामाश्रम-गुरुं पुनः । वत्सराजः करोत्येतां काशीद्रपंशाकशिकाम् ॥

इससे स्पष्टतः प्रतीत होता है १६४१ ई० से पहिले ही भानुजि संन्यासी बन गये थे। गृहस्थाश्रम में रहते ही समय उन्होंने व्याख्यासुधा लिखी थी। इस सर्वप्राचीन हस्तिलिखित प्रति की पुष्टिपका से यह तथ्य विदित होता है। भट्टोजि दीक्षित का समय १५६० ई०-१६२० ई० नियत किया गया है। फलतः भानुजि दीक्षित का काल १६०० ई०-१६५० ई० मानना सर्वथा उचित होगा। यह टीका बहुत ही विस्तृत तथा प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति देती है। इसके पाण्डित्यपूर्ण होने में सन्देह नहीं।

(६) भरत मिल्लिक—बंगाल के गौरांग मिल्लिक के पुत्र भरत मिल्लिक या भरतसेन ने भी अमकोश के ऊपर टीका लिखी है जो बहुत ही विस्तृत तथा निर्देश-ग्रन्थों से मिण्डित टीका है। शब्दों के विभिन्न रूपों को भी यहाँ दिखलाया गया है। यहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति वोपदेव के व्याकरणानुसार दी गई है। वोपदेव के ग्रन्थ किवकल्पहुम (रचनाकाल १६३६ ईस्वी) की टीका में दुर्गादास ने भरत की अमर-टीका को अनेक बार उद्धृत किया है। फलतः इनका समय १७ वीं शती से पहिंसे होना चाहिए।

अमरकोश के अन्य टीकाओं में इन टीकाओं की प्रसिद्धि है—(७) नारायण शर्मा की 'अमरकोश पंजिका' या पदार्थ कौमुदी (रचनाकाल १६१६ ई०); (६) रमानाथ विद्यावाचस्पति की 'त्रिकाण्ड विवेक' टीका (रचनाकाल १६२३ ई०); (६) मधुरेश विद्यालंकार की 'सारसुन्दरी' (र० का० १६६६ ई०); (१०) अच्युतोपाध्याय की 'व्याख्याप्रदीप', (११) रघुनाथ चक्रवर्ती का 'त्रिकाण्डचिन्तामणि' (कलकत्ते से प्रकाशित); (१२) महेश्वर का 'अमर विवेक' (बम्बई से प्रकाशित)।

#### श्रमरपश्चात् काल

अमर्रसिंह के अनन्तर कोशकारों के शब्दचयन में बड़ी प्रौढ़ता तथा व्यापकता है। कितपय कोशकारों ने केवल नानार्थ कोष की ही रचना स्वतन्त्र रूप से पृथक् की है जिससे ऐसे दोषों में बड़ी व्यापकता दृष्टिगोचर होती है। वैद्यकशास्त्र के विषय में अनेक निघण्दुओं का निर्माण भी विषय की लोकप्रियता का द्योतक है। संस्कृत के समान ही पाली, प्राकृत तथा देशी शब्दों की भी रचना इस युग में हुई। फलतः यह काल कोशों के इतिहास में निवान्त महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। मान्य काशकारों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

# (१) शाश्वत-अनेकार्थं समुच्चयः

इस कोश में केवल अनेकार्थ शब्दों का ही विस्तृत चयन है। इस चयन में किसी व्यवस्था के दर्शन नहीं होते। कहीं पर पूरे पद्य में, कहीं आधे पद्य में और कहीं चौथाई पद्य में शब्दों का अर्थ दिया गया है। इस विषय में अमरकोश की अपेक्षा विशेष प्रौढ़ता तथा पूर्णता हिष्टगोचर होती है जो शाश्वत को अमर का परवर्ती लेखक सिद्ध कर रही है। इनके समय का निर्णय अनुमानतः ही करना पड़ता है।

शाश्वत के अन्तिम पद्य में लिखा गया है कि किव महाबल तथा बुद्धिमान् वराह के साथ सम्यक् परामर्श करके यह कोश प्रयत्न से तैयार किया गया। ये दानों जन अज्ञात हैं। शाश्वत निश्चयरूपेण अमर के पश्चाद्वर्ती है। क्षीरस्वामी का प्रामाण्य निःसंदिग्ध है। अमर में आतिथ्य शब्द का अर्थ अतिथ्यर्थ है 'अतिथये इदम' विग्रह के द्वारा। क्षीरस्वामी का कथन है कि कात्य तथा माला दोनों के अनुसार इस शब्द का अर्थ 'अतिथि' है। अतएव शाश्वत ने दोनों अर्थी में इस शब्द का प्रयोग लिखा है—

शास्वतोऽत एवों भयमाह—श्रातिथ्यं स्यादितथ्यर्थम् श्रातिथ्यमतिथिं विदुः। इससे स्पष्ट है कि क्षीरस्वामी के मत में ये अमर के पश्चाद्वर्ती थे। ऐसी स्थिति में वराह से वराहिमिहिर (ज्योतिषी, बृहत्-संहिताके रचियता, षष्ठ शती) का तात्पर्य लगाना कथमि असंगत नहीं प्रतीत होता। शाश्वत का भी समय षष्ठ शती मानना उचित प्रतीत होता है। इन्हीं के नाम पर इनका नानार्थक कोश 'शाश्वत कोश' के नाम से प्रस्थात है।

शाश्वत ने अपने विषय में लिखा है कि मैंने तीन व्याकरणों को देखा तथा पाँच लिंगशास्त्रों का (लिङ्गानुशासनों का) अव्ययन किया । इस व्याकरणत्रयों में चान्द्र अवश्यमेव अन्यतम था—यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 'तन्त्री' शब्द चान्द्र व्याकरण के उणादिस्त्र (११६०) के अनुसार डीबन्त हैं 'नदी' शब्द के समान, परन्तु पाणिनीय उणादिस्त्र (३१४४६) के अनुसार वह 'लक्ष्मी' शब्द के समान ई प्रत्यय के योग से निष्पन्न हैं । फलतः चान्द्र के अनुसार प्रथमा एकवचन होगा तन्त्री और

१. श्रोकद्वारा संपादित, पूना १६१८ । नारायण कुलकर्णी द्वारा संपादित, पूना, १६३० ।

२. महाबलेन कविना वराहेण च धीमता। सह सम्यक् परामृश्य निर्मितोऽयं प्रयस्नतः॥

३. दष्टशिष्ट-प्रयोगोऽहं दष्ट-व्याकरण-त्रयः। श्रधीती सदुपाध्यायात् लिङ्गशास्त्रेषु पञ्चसु ॥ —शाश्वतकोष, प्रारम्भ का ६ श्लो० ।

४. श्रवि तृ-स्तृ-तिन्त्रभ्यः ई: ( तृतीय पाद, ४४६ सूत्र )।

पाणिनि के अनुसार तन्त्रीः। शाध्वत तन्त्री का प्रयोग करते हैं—वीणादीनां गुणस्तन्त्री तन्त्री दहसिरा मता ( एलोक ४४६ )। इसी प्रकार के चान्द्रसम्मत 'विश्राम' का प्रयोग करते हैं, पाणिनि सम्मत 'विश्राम' का नहीं ( एलोक ५४ ) फलतः शाध्वत को चन्द्रगोमी से ( ५०० ई० लगभग ) अर्वाक्कालीन मानना ही युक्तियुक्त है। अतः पूर्वोक्त कालनिर्णय की इस प्रमाण से सद्यः पृष्टि होती है।

'हष्ट-शिष्ट-प्रयोग' होने का अभिमान भरने वाले शाश्वत कालिदास से विशेषतः परिचित हैं—यह तथ्य स्वभावसिद्ध है। कालिदास ने 'ललामन्' शब्द का प्रयोग रघुवंश में किया है (कन्या खखाम कमनीयमजस्य खिप्सोः)। शाश्वत ने तदनुसार शलोक द० में ललाम के साथ 'ललामन्' को निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार 'भित्ति' का प्रयोग प्रदेश अर्थ में दोनों में मिलता है (रघु० ५।४३ तथा शाश्वतकोष ६५३ शलो०)। जो पण्डित कालिदास को पंचम शती में मानते हैं, उनकी दृष्टि में भी शाश्वत कालिदासोत्तरकालीन कोषकार हैं।

## (२) धनञ्जय-नाममाला

धनञ्जय किव रचित 'नाममाला' व्यवहार में आने वाले लोकपचलित संस्कृत शब्दों का एक उपयोगी कोश है। इसमें केवल दो सौ श्लोक हैं और इन्हीं के द्वारा समानार्थक शब्दों का संग्रह उपस्थित किया गया है। इसमें नवीन शब्दों के निर्माण के निमित्त सुन्दर उपाय बतलाये गये हैं। जैसे पृथ्वी वाचक शब्दों में 'धर' शब्द जोड़ने से पर्वत के नाम, मनूष्यवाची शब्दों के आगे 'पति' शब्द जोड़ने से राजा के नाम, वृक्षवाची शब्दों में 'चर' शब्द जोड़ने से बन्दर के नाम निर्घात, अशनि, वज्र, उल्का शब्दों से तथा बिजुलीवाची शब्दों से 'पति' जोड़ने से मेघनाचक शब्द बन जाते हैं ( जैसे निर्घातपति, वज्जपति, उल्कापति, विद्युत्पति आदि का अर्थ मेघ है )। शब्दों के चयन में लोकव्यवहार को विशेष महत्त्व दिया गया है। यह इस कोश की विशेषता घ्यानगम्य है। अनेकार्थनाममाला मूलकोश का ही पूरक अंग है। इसके अतिरिक्त अनेकार्थं निघण्टु १५३ क्लोकों का एक लघुग्रन्थ है जिसकी पुष्पिका धनञ्जय को इसका रचियता बतलाती है। फलतः धन खय रिचत ये दो कोष है। प्रथम कोश की व्याख्या लिखी अमरकीर्ति ने, जो व्याख्या विस्तृत तथा विशद होने से भाष्य के नाम से अभिहित की गयो है। प्राचीन आचार्यों के मतानुसार इन्होंने व्युत्पत्ति लिखी है तथा अपने तथ्य की पुष्टि में महापुराण, पद्मनन्दिशास्त्र, यशस्तिलक चम्पू आदि ग्रन्थों तथा यश:कीर्ति, अमरसिंह, आशाधर, क्षीरस्वामी, श्रीभोज, हलायुष आदि ग्रन्थकारों को नामनिर्देशपूर्वक प्रमाणकोटि में उपस्थित किया है ।

१. भाष्य के साथ नाममाला का विशद सं० भारतीय ज्ञानपीठ काशी ने
प्रकाशित किया है; मुर्तिदेवी जैन प्रन्थमाला सं० ६, १६४४।

लेखक तथा भाष्यकार के समय का अनुमान भली-भाँति लगाया जा सकता है।
महाकि धनञ्जय की सर्वश्रेष्ठ रचना है द्विसन्धान काव्य जिसमें फिलष्ट पदों के द्वारा
रामायण और महाभारत दोनों के कथानक का विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है।
इस ग्रन्थ के निर्माण के कारण ये 'द्विसन्धान किव' की आख्या से प्रख्यात थे।
नाममाला के अन्त में अपने ग्रन्थ का उन्होंने सगौरव उल्लेख किया है। जैन साहित्य
के रत्नत्रय में प्रथम रत्न है अकलञ्च का प्रमाण शास्त्र, द्वितीय रत्न है पूज्यपाद का
लक्षण अर्थात् व्याकरण-शास्त्र तथा तृतीय रत्न है द्विःसन्धान किव का काव्य—

प्रमाण्मकलङ्कस्य प्रथपादस्य लच्चम् द्विःसन्धानकवेः काष्य रत्नत्रयमपश्चिमम्

( नाममाला, रलोक २०१)

इस द्विसन्धानकाय का उल्लेख अनेक ग्रन्थकारों ने बड़े सत्कार से अपने ग्रन्थों में किया है—(१) भोजराज के समकालीन आचा प्रभाचन्द्र ने अपने दार्शनिक ग्रन्थ प्रमेय-कमल-मार्तण्ड (पृ० ४०२) में इस काव्य का उल्लेख किया है। प्रभाचन्द्र का समय ११ शती का मध्यभाग है। (२) वादिराज सूरि ने (सन् १०३५) अपने 'पार्श्वनाथ चरित' में धनञ्जय के नाम का उल्लेख किया है । (३) जल्हण ने अपनी सूक्तिमुक्तावली (४।६७) में राजशेखर के नाम से द्विसन्धान काव्य की प्रशस्त उद्घृत की है । ये राजशेखर बालरामायण आदि प्रख्यात ग्रन्थों के रचयिता हैं। समय दशमी शती का आरम्भ काल (८७५ ई०-६२०ई०)। (४) जिनसेन के गुरु चीरसेन स्वामी ने षट्खण्डागम की धवला टीका (पृ० ३८७) में 'अनेकार्थ नाममाला' (धनञ्जय-रचित ग्रन्थ) से एक क्लोक उद्धृत किया है। धवला टीका ८७३ विक्रमी स्ं० (=६१६ ईस्वी) में समाप्त हुई। फलता धनञ्जय का समय इससे प्रश्चाद नहीं हो सकता। (५) धनञ्जय ने अकलंकदेव (समय सप्तम शती) का उल्लेख पूर्वोदाहृत 'प्रमाणमकलञ्जूस्य' पद्य में किया है। फलता ये सप्तम शती से पूर्ववर्ती नहीं हो सकते।

५. इस काव्य की यह प्रशस्ति वादिराज सूरि द्वारा 'पारवैनाथ चरित' के आरम्भ में दी गयी है—
अनेक भेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहः।

श्चनेक भेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः। बागा धनञ्जयोनमुक्ताः कर्यस्येव प्रियाः कथम्॥

२. यह प्रशस्ति इस प्रकार है— द्वि:सम्धाने निपुणतां स तां चक्रे धनख्रयः। यया जातं फलंतस्य सतां चक्रे धनख्रयः॥

<sup>—</sup>सूक्तिमुक्तावली ४।१७

निष्कर्ष यह है कि धनञ्जय का समय अकलङ्क (सप्तम शती) तथा वीरनन्दी स्वामी (८१६ ई०) के बीच में होना चाहिए। धनञ्जय का समय अष्टम शती का उत्तरार्ध मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है (लगभग ७४० ई०-७१० ई०)।

भाष्यकार अमरकीति के समय का अनुमानं लगाया जा सकता है। भाष्य की पुष्पिका से प्रतीत होता है कि अमरकीर्ति 'त्रैविद्य' उपाधि से विभूषित थे तथा सेन्द्रवंश (सेनवंश) में उत्पन्न हुए थे। शब्दों के पारगामी पाण्डित्य के कारण वे अपने को 'शब्दवेता' कहते हैं। ये 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' के प्रगोता वर्धमान के समकालीन तथा विद्यानन्द के पुत्र विशालकीर्ति के सधर्मा शास्त्रकोविद विद्वान् थे । दशभक्त्यादिमहाशास्त्र का समाप्तिकाल १४०४ शक (=१४८२ ई०) है। इसमें उल्लिखित होने से इनका समय १५ शती का मध्यभाग (१४५० ई०) मानना उचित प्रतीत होता है ।

# (३) पुरुषोत्तम देव-- त्रिकाण्डकोष, हारावली

पुरुषोत्तम देव ने राजा लक्ष्मणसेन (११७० ई०-१२०० ई०) के आदेश प्र पाणिन की अष्टाष्ट्यायी पर 'भाषावृत्ति' नामक वृत्ति लिखी; ऐसा कथन इसके टीकाकार सृष्टिघराचार्य का है, परन्तु इन कोशों का निर्माण लक्ष्मणसेन के युवराज काल में ही हो गया होगा, क्योंकि सर्वानन्द (११५६ ई०) ने लक्ष्मणसेन के राज्या-रोहण से दस वर्ष पूर्व ही इनके तीनों कोशों का बहुश: उल्लेख अपनी अमरव्याख्या में किया है। फलत: इनका समय १२ शती का उत्तरार्ध मानना उचित है। इनके आधारग्रन्थ हैं—वाचस्पति का शब्दार्णव, व्याडि की उत्पिलनी तथा विक्रमादित्य का 'संसारावर्त'। अमरिसह के समान ये भी बौद्ध थे। अपने कोश में इन्होंने बुद्ध के नामों की ही एक विस्तृत सूची नहीं दी है, प्रत्युत उसके साथ उनके पुत्र राहुल का तथा प्रतिद्वन्दी देवदत्त के नाम का भी निर्देश किया है।

पुरुषोत्तमदेव, अमरसिंह के समान ही, बौद्ध थे। इसका स्पष्ट प्रमाण त्रिकाण्डरोष के मंगलक्लोक तथा बुद्ध की नामावली से मिलता है। मंगलक्लोक में (नमो

श्वमरकीर्ति की प्रशस्ति इस प्रनथ में इस प्रकार है—
जीयाद् श्रमरकीर्याख्यभट्टारकिशरोमिणः।
विशालकीर्ति योगीन्द्रसंघर्मा शास्त्रकोविदः॥
श्रमरकीर्तिमुनिर्विमलाशयः कुसुमचापमहाचलव जभृत ।
जिनमतापहृतारितमाश्च यो जयित निर्मलधर्मगुणाश्रयः॥

२. विशेष के लिए दृष्टव्य—नाममाला की भूमिका (भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, १६४४) पृ० ११-१३।

मुनीन्द्राय सुराः स्मृताश्च ) में मुनीन्द्र को नमस्कार का विधान है। 'मुनीन्द्र' शब्द खुद्ध का ही वाचक है ( मुनीन्द्र' श्रीधनः शास्ता—अमरकोश )। देवताओं के उल्लेख में सर्वप्रथम बुद्ध के ३७ नामों का निर्देश है। तदनन्तर बुद्ध के पुत्र राहुल का, अनुज देवदत्त का, मायादेवी का तथा प्रत्येकबुद्ध का क्रमशः उल्लेख है ( प्रथम काण्ड, १ वर्ग ६-१४ श्लो० ) फलतः उनके बौद्ध होने में किसी प्रकार का संशय नहीं है। इनकी कोशविषयक तीन रचनायें उपलब्ध हैं—

- (१) त्रिकायडशेष—अमरकोश (त्रिकाण्ड) का पूरक ग्रन्थ। इसमें लोकव्यवहार में प्रयुक्त, परन्तु अमरकोश में अनुपलब्ब, शब्दों का मुन्दर संग्रह है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अमरवत् है। क्रम अमर के समान ही है, परन्तु अनुष्धुप् से
  अतिरिक्त छन्दों का भी प्रयोग किया गया है। श्लोकों की संख्या एक सहस्र तिरपन है।
  अमरकोश के समान ही इसमें तीन काण्ड तथा २५ वर्ग हैं। अमर के पूरक होने के हेतु
  यह कोश खूब प्रसिद्ध रहा और टीकाग्रन्थों में वहुशः उद्धृत है। इसकी टीका लंका के
  महानायक यतिवर श्री शीलस्कन्ध ने लिखी है जो बहुत ही उपादेय है। व्याकरण से
  सम्बद्ध प्रभूत तथ्य यहाँ दिये गये हैं तथा अन्य कोशों के प्रमाण-वचनों से यह
  परिपुष्ठ है।
- (२) हारावली में ग्रन्थकार अप्रचित शब्दों को तथा असमान्य शब्दों को देने की प्रतिज्ञा करता है। २७० पद्यात्मक यह लघुकाय ग्रन्थ है—दो भागों में विभक्त। समानार्थक भाग के तीन अंश हैं पहिले में पूरे श्लोक में समानार्थक शब्द हैं, दूसरे में अर्धश्लोक में तथा तीसरे में एक चरण में ही। नानार्थक खण्ड में भी यही पद्धति है।
- (३) वर्गांदेशना—वर्तनी (स्पेलिंग, हिज्जे) की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। ग्रन्थकार का कथन है कि गौड लिपि (बँगला लिपि) में अनेक वर्णी की लिखावट में स्वल्प भेद रहता है। इसलिए शब्दों के रूपों में भ्रान्ति होनी सम्भावना रखती है। इसी के निराकरण के लिए ग्रन्थ का उपयोग है। पूरा ग्रन्थ गद्य में हैं और अभी तक अप्रकाशित है। एकाक्षर कोश तथा द्विरूप कोश भी इनके नाम से प्रख्यात लघुकोश हैं।

# (४) हलायुध-अभिधान-रत्नमाला रे

हलायुध ने इस ग्रन्थ की रचना में अमर को ही अपना आदर्श माना है तथा

१. वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से १६१५ में टीका के साथ प्रकाशित।

२. श्रिभेषान संग्रह ( प्रथम खरड ), बम्बई, १८८१ ( प्रकाशित )।

३. डा॰ श्राडफ्रेक्ट द्वारा सम्पादित, लगडन, १८६१ 'हलायुधकोष' के नाम से लखनऊ से प्रकाशित १३५७।

अमरदत्त, वररुचि, भागुरि तथा वोपालित से नवीन सामग्री का संकलन किया। अभिधान रत्नमाला में पाँच काण्ड हैं जिसमें प्रथम चार—स्वर, भूमि, पाताल तथा सामान्य—समानार्थ शब्दों का वर्णन करते हैं। अन्तिम काण्ड (अनेकार्थ काण्ड) में नानार्थ तथा अव्ययों का वर्णन है। रूपभेद के द्वारा लिंग का निर्देश किया गया है। नाना बृत्तों के लगभग नव सौ पद्यों में समाप्त यह कोश अमरकोश के आधे से कुछ अधिक है। हलायुध का समय दशम शती का उत्तरार्ध है। इन्होंने अपना काव्यग्रन्थ किवरहस्य मान्यखेट के राजा कृष्णराज तृतीय (६५०ई०) के समय में तथा पिगल की मृतसंजीवनी वृत्ति धारा के राजा मुंज (१० श० का उत्तरार्ध) के प्रतिष्ठार्थ बनाई थी। इन राजाओं के समकालीन होने से इनका समय दशमशती का उत्तरार्ध है।

# ( ५ ) यादवप्रकाश—वेजयन्ती<sup>र</sup>

वैजयन्ती कोश काशों के इतिहास में एक अपूर्व महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके दो खण्ड हैं। समानार्थ खण्ड के पाँच भाग हैं—स्वर्ग, अन्तरिक्ष, भूमि, पाताल तथा सामान्य। नानार्थखण्ड के तीन भाग हैं जिनमें ग्रन्थकार ने शब्दों का चयन अक्षरक्रम से किया है। यह उतना व्यवस्थित नहीं है, परन्तु कोश के लिए वर्णक्रम से शब्द-संग्रह एक नई वस्तु है। अमरकोश की अपेक्षा वैजयन्ती के ये दोनों खण्ड अधिक पुष्ट तथा पूर्ण हैं। इसमें वैदिक शब्दों का भी संकलन है जो इसे अत्यन्त मूल्यवान कोश बना रहा है। यादवप्रकाश रामानुजाचार्य (१०५५ई०—११३७ई०) के विद्यागुरु थे तथा काञ्ची के आसपास इनका जन्मस्थान था। ये अद्वैत वेदान्ती थे और प्रसिद्धि है कि रामानुज को जब इनके उपांनषदों को अद्वैत व्याख्या से सन्तोष न हुआ, तब इनसे अलग हो गये तथा विशिष्टाद्वैत की ओर वे भुक गये। फलतः इस ग्रन्थ का रचना-काल ११ शती का उत्तरार्घ मानना चाहिए।

# (६) महेदवर—विद्वप्रकाश<sup>र</sup>

विश्वप्रकाश नानार्थ कोश है जिसमें शब्दों का चयन अन्तिम वर्ण के आधार पर पर किया गया है जैसे 'किद्धिक' में अर्क, पिक, आदि शब्दों को गणना है जिनमें ककार अन्त में दूसरा अक्षर पड़ता है। पूरे ग्रन्थ की व्यवस्था इसी प्रकार का है। रूप-भेद से ही लिंग का निर्देश किया गया है। अन्त में अव्ययों का भी संकलन है। ग्रन्थ के आरम्भ में महेश्वर ने अपना पूरा परिचय दिया है जिससे प्रतीत होता है कि ये वैद्यकुल में उत्पन्न हुए थे तथा इनके पूर्वज हरिश्चन्द्र ने चरकसंहिता के उत्पर टीका

१. डा० श्रोपर्टं द्वारा सम्पादित, मदास, १८६३।

२. चौखम्भा सीरीज, काशी से प्रकाशित ।

#### छन्द:शास्त्र की प्राचीनता

वैदिक संहिता में प्रधान छन्दों के नाम, देवता तथा तिल्लादक वर्ण-संख्या का उल्लेख स्पष्ट किया गया है। वैदिक छन्दों में सात छन्द मुख्य हैं—गायत्री, उिष्णग्, अनुष्दुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती। ये 'सप्त छन्दांसि' के नग्म से निर्दिष्ट किये जाते हैं। इनके विषय में अथर्ववेद का यह कथन बड़े महत्त्व का है—

# सप्त छन्दांसि चतुरुत्तरागयन्योन्यस्मिन्नध्यर्पितानि । ( नारा १३६ )

इस कथन में छन्दों की अक्षर-संख्या का निर्देश है, जो क्रम से चार-चार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के (१०।१३०, ८ तथा ५) मन्त्रों में गायत्रो आदि छन्दों के देवता का उल्लेख किया गया है। ये निर्देश बड़े ही महत्त्व के हैं और इस तथ्य के प्रमापक हैं कि संहिता के सर्वप्राचीन युग में छन्दों के नियमन का परिचय अवश्य था। छन्दों का शास्त्रीय विवेचन वेदांग-काल में सम्पन्न मानना नितान्त उचित है, क्योंकि यह बेद का एक माननीय अंग ही ठहरा।

## छन्द:शास्त्र की परम्परा

इस शास्त्र के उदय का इतिहास यथार्थतः बतलाना विषम समस्या है, परन्तु इस शास्त्र के ग्रन्थों में प्राचीन अनेक आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर उस प्राचीन युग का यत्किञ्चित् परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य यादवप्रकाश (रामानुजाचार्य के गुरु, समय एकादश शती) ने पिगलसूत्र के अपने भाष्य की समाप्ति पर इस परम्परा का द्योतक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक दिया है—

छुन्दोज्ञानिमदं भवाद् भगवतो लेभे गुरूणां गुरु-स्तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुमांगड्ट्यनामा ततः। मागड्ट्यादिप सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गल-स्तस्येदं यशसा गुरोर्भु विधृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्॥

परम्परा का रूप यह है = आद्य प्रवर्तक शिव — बृहस्पित — दुश्च्यवन (इन्द्र) — शुक्राचार्य — माण्डव्य — सैतव — यास्क — पिङ्गल । एक दूसरी परम्परा का उल्लेखकर्ता यह पद्य ग्रन्थकार की रचना न होकर किसी हस्तलेख में भाष्य के अन्त में उद्धृत हैं — इन्दःशास्त्र मिदं पुरा त्रिनयनाल् लेमे गुहोऽनादित-

स्तरमात् प्राप सनस्कुमारकमुनिस्तरमात् सुराणां गुरः । तस्माद् देवपतिस्ततः फिण्पितस्तरमाच्च सत्पिङ्गल-स्तच्छिष्येर्वेहुभिर्महात्मभिरथो मद्यां प्रतिष्ठापितम् ॥

१-२. इन दोनों पद्यों के विषय में द्रष्टब्य युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दो-मीमांसा, पृ० ५७-५१। वहीं से ये यहाँ उद्धृत किये गये हैं।

## ( = ) मेदिनि कीश अथवा मेदिनी कोष

इस कोश के निर्माता का नाम 'मेदिनिकर' है। इसका उल्लेख ग्रन्थ के आरम्भ में (१३ एलोक) ही किया गया है। यह कोश 'विश्वप्रकाश' के आधार पर मुख्यतः बनाया गया है। दोनों ही नानार्थकोष है, परन्तु दोनों के शब्द-चयन में पार्थक्य है। विश्वप्रकाश अन्तिम वर्ण को ही लक्ष्य में रखकर शब्द चयन करता है, परन्तु मेदिनिकोश में आदि वर्ग के ऊपर भी दृष्टि है। अर्थात् अकारादि वर्णक्रम का यथासम्भव ध्यान रखा गया है तथा साथ ही साथ अन्तिम वर्ण पर भी विश्वप्रकाश के समान ही लक्ष्य रखा गया है। मेदिनीकोश शब्दों की संख्या में तथा चयन की व्यवस्था में विश्वप्रकाश की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वद तथा मुख्यवस्थित हैं।

मेदिनीकर के देश-काल का यथार्थ पता नहीं चलता। इनके पिता का नाम प्राणकर था, जिन्होंने पाँचसौ गाथाओं का एक संग्रह प्रस्तुत किया था। मेदिनी 'विश्वप्रकाश' को 'बहुदोष' बतलाकर अपना महत्त्व प्रदर्शित करता है । फलतः इसकी रचना ११११ ई० के अनन्तर हुई जब विश्वप्रकाश का निर्माण हुआ था। यह है पूर्व अविध । अपर अविध के विषय में नाना मत हैं। मिल्लनाथ (१४३० ई० के आस-पास ) ने माघकाव्य की टीका में ( २।६५ ) मेदिनि के वचन को उद्धृत किया है । पद्मनाभ भट्ट (जिन्होंने अपने ग्रन्थ 'पृषोदरादिवृत्ति' को १३७५ ई० में बनाया ) 'मेदिनीकोष' का उल्लेख अपने 'भूरिप्रयोग' ग्रन्थ में करते हैं । फलतः इसका रचनाकाल चतुर्दश शती के अन्तिम चरण से पूर्व माना जाता था। परन्तु कितना पूर्व ? इस प्रश्न का उत्तर सामान्यतः दिया जा सकता है। डा॰ गोडे ने मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर कविशेखराचार्य के 'वर्णरत्नाकर' से मेदिनी का एक महत्त्व-पूर्ण उल्लेख खोज निकाला है। ज्योतिरीश्वर ने संस्कृत तथा मैथिली दोनों भाषाओं में प्रन्थ लिखे हैं। संस्कृत में इनका 'धूर्तसमागम' प्रहसन तथा 'पञ्चसायक' नामक कामशास्त्रीय प्रत्य प्रख्यात है। ये कर्नाटवंशीय मैथिल नरेश हर्रासहदेव (समय १३०० ई०---१३२५ ई०) के आश्रित विद्वान् थे। मैथिलो में लिखित इनका 'वर्णरतनाकर' उस भाषा का प्राचीनतम ग्रन्थ स्वीकार किया जाता है। इस ग्रन्थ का निर्माण-काल चतुर्दश शती का प्रथम चरण है। इस ग्रन्थ के भाट के शिक्षण प्रसंग में १८ कोशों के नाम दिये गए हैं-धरणि, विश्व, व्यालि, अमरनाम लिंग,

१, बनारस संस्कृत सीरीज, काशी से प्रकाशित ।

२. इनः पत्यौ नृपार्कयोरिति मेदिनी ।

विश्वप्रकाशामरकोषटीका त्रिकाग्रडशेषोज्ज्वलदत्तवृत्तीः ।
 हारावली मेदिनि कोषमन्यच्चालोक्य लच्चं लिखित मयैतत् ॥

#### छन्द:शास्त्र की प्राचीनता

वैदिक संहिता में प्रधान छन्दों के नाम, देवता तथा तिल्पादक वर्ण-संख्या का उल्लेख स्पष्ट किया गया है। वैदिक छन्दों में सात छन्द मुख्य हैं—गायत्री, उिष्णग्, अनुष्दुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती। ये 'सप्त छन्दांसि' के नग्म से निर्दिष्ट किये जाते हैं। इनके विषय में अथर्ववेद का यह कथन बड़े महत्त्व का है—

# सप्त छन्दांसि चतुरुत्तरागयन्योन्यस्मिन्नध्यर्पितानि । ( नारा १३६ )

इस कथन में छन्दों की अक्षर-संख्या का निर्देश है, जो क्रम से चार-चार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के (१०।१३०, ८ तथा ५) मन्त्रों में गायत्रो आदि छन्दों के देवता का उल्लेख किया गया है। ये निर्देश बड़े ही महत्त्व के हैं और इस तथ्य के प्रमापक हैं कि संहिता के सर्वप्राचीन युग में छन्दों के नियमन का परिचय अवश्य था। छन्दों का शास्त्रीय विवेचन वेदांग-काल में सम्पन्न मानना नितान्त उचित है, क्योंकि यह बेद का एक माननीय अंग ही ठहरा।

## छन्द:शास्त्र की परम्परा

इस शास्त्र के उदय का इतिहास यथार्थतः बतलाना विषम समस्या है, परन्तु इस शास्त्र के ग्रन्थों में प्राचीन अनेक आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर उस प्राचीन युग का यत्किञ्चित् परिचय प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य यादवप्रकाश (रामानुजाचार्य के गुरु, समय एकादश शती) ने पिगलसूत्र के अपने भाष्य की समाप्ति पर इस परम्परा का द्योतक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक दिया है—

छुन्दोज्ञानिमदं भवाद् भगवतो लेभे गुरूणां गुरु-स्तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुमांगड्ट्यनामा ततः। मागड्ट्यादिप सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गल-स्तस्येदं यशसा गुरोर्भु विधृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्॥

परम्परा का रूप यह है = आद्य प्रवर्तक शिव — बृहस्पित — दुश्च्यवन (इन्द्र) — शुक्राचार्य — माण्डव्य — सैतव — यास्क — पिङ्गल । एक दूसरी परम्परा का उल्लेखकर्ता यह पद्य ग्रन्थकार की रचना न होकर किसी हस्तलेख में भाष्य के अन्त में उद्धृत हैं — इन्दःशास्त्र मिदं पुरा त्रिनयनाल् लेमे गुहोऽनादित-

स्तरमात् प्राप सनस्कुमारकमुनिस्तरमात् सुराणां गुरः । तस्माद् देवपतिस्ततः फिण्पितस्तरमाच्च सत्पिङ्गल-स्तच्छिष्येर्वेहुभिर्महात्मभिरथो मद्यां प्रतिष्ठापितम् ॥

१-२. इन दोनों पद्यों के विषय में द्रष्टब्य युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दो-मीमांसा, पृ० ५७-५१। वहीं से ये यहाँ उद्धृत किये गये हैं।

जिसमें प्राचीन कोशकारों के मत का उपन्यास है जैसे भागुरि, हलायुघ, शाश्वत, यादव आदि । ग्रन्थकार का ही 'शेष-संग्रह' नामक एक परिशिष्ट भी प्रकाशित है ।

अनेकार्थ संग्रह में लगभग १८२६ श्लोक हैं जो छः काण्डों में विभक्त हैं। शब्दों का संग्रह दो प्रकार से हैं अन्तिम अक्षरों के द्वारा तथा आदि अक्षरों के द्वारा। अतः शब्दों की जानकारी बड़ी आसानी से हा सकती है। हेमचन्द्र ने लिंगों के ज्ञान के लिए 'लिंगानुशासन' अलग लिखा है और इसलिए यहाँ उसका निर्देश नहीं है। इसकी एक टीका भी है अनेकार्थ-कैरवाकर-कौमुदी जिसके वास्तव रचियता ग्रन्थकार के शिष्य महेन्द्र सूरि हैं, परन्तु जो हेमचन्द्र के ही नाम से प्रख्यात है।

कोषकारों के गुणदोष की विवेचना के अवसर पर हेमचन्द्र का कार्य नितान्त श्लाघनीय प्रतीत हाता है । वे बड़े जागरूक कोषकार हैं । व्यवहार में आने वाले संस्कृत शब्दों को यथावत् संगृहोत करने की उनकी निष्ठा क्लाघनीय है । इस विषय का द्योतक एक तथ्य यह है। जहाँ वे अश्वों का विभाजन वर्ण के अनुसार करते हैं वहाँ उस काल में व्यवहृत हाने वाले समस्त शब्दों का चयन अपने कोष 'अभिधान चिन्तामणि' में प्रस्तुत करते हैं। इनमें से अनेक नाम विदेशो हैं--इसे हेमचन्द्र ने स्वीकारा है। खोङ्गाह, सेराह, खुंगाह, सुरूहक, वोरखान—आदि शब्द इसी प्रकार देशी शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति हेमचन्द्र ने वर्णों की आनुपूर्वी के निश्चयार्थ दी है । ऐतिहासिक तथ्य है कि फारस तथा अरब से घोड़ों का व्यवसाय जलमार्ग से होता था। मःलाबार में 'कायल' नामक बन्दरगाह घोड़ों के आयात करने के लिए १२६० ई० के आस-पास विशेषरूपेण प्रख्यात था। महाराष्ट्र के राजा सोमदेव ने अपने ग्रन्थ मानसोल्लास (या अभिलिषतार्थ-चिन्तामणि ) में, जिसकी रचना ११३० ई० में हुई, अश्वों के नाम तद्रुप ही दिये हैं। सोमदेव तथा हेमचन्द्र प्राय: समकालीन ग्रन्थकार हैं। हेमचन्द्र का प्रभाव अवान्तरकालीन कोषकारों के ऊपर निश्चितरूपेण पड़ा है। केशव ने अपने कल्पद्रुकोष में (रचना काल १६६० ई०) हेमचन्द्र के द्वारा प्रदत्त नामा को अक्षरशः उल्लिखित किया है<sup>३</sup>—वेही नाम और वही व्याख्या ।

(११) केशवस्वामी—नानार्थाणंव संक्षेप<sup>\*</sup>

यह नानार्थ शब्दों का सबसे बड़ा कोश है जिसमें ५८०० के लगभग श्लोक है।

<sup>🣭</sup> चौखम्सा संस्कृत सीरीज, काशी से मुलमात्र प्रकाशित ।

२. खोङ्गाहादयः शब्दाः देशीप्रायाः। ब्युत्पत्तिस्त्वेषां वर्णानुपूर्वीः निश्चयार्थम्।

३. द्रष्टुच्य-कत्पद्ध कोश रलोक २०२-२०७; प्०१११ (बडोदा संस्करण, १६२८)।

८. श्रनन्तरायन ग्रन्थमाला में मुद्रित, १६१३।

यह अक्षरों की गणना के आधार पर छ: काण्डों में विभक्त है तथा प्रत्येक काण्ड लिंग के अनुसार ५ भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग में शब्दों का संग्रह अक्षरक्रम से हुआ। है। ये सब विशिष्टतायें वैजयन्ती कोश में भी पाई जाती हैं। वैदिक शब्दों का संकलन भी दोनों में समान रूप से किया गया है। इसकी एक बड़ी विशिष्टता यह है कि लगभग तीस आचार्यों, कवियों तथा वैदिक ग्रन्थकारों के मत मूल ग्रन्थ के भीतर ही क्लोकों में निबद्ध हैं। चोलवंशी नरेश कुलोत्तुंग के पुत्र राजराज चोल के आश्रय में रहकर इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया और इसिलिए यह राजराजीय के नाम से भी प्रख्यात है। चोल नरेशों के इतिहास में कुलोत्तुंग के पुत्र राजराज का उल्लेख दो बार मिलता है। प्रथम १२ शती में और द्वितीय १३ शती में। इन दोनों से कौन इनका आश्रयदाता था, यथार्थतः निर्णीत नृशिं है। अरुणाचलनाथ ने ्जिनका निर्देश मल्लिनाथ ने मेघदूत की संजीवनी में 'नाथस्तु' कहकर अनेकत्र उल्लिखित किया है ) अपनी कुमारसम्भव टीका (१।१६) में तथा मल्लिनाथ ने रघुवंश टीका (१।४) में इनके मत का उल्लेख किया है। फलतः केशवस्वामी का समय १२०० ई० के आस-पास मानना उचित है। इस ग्रन्थ में ६ काण्ड तथा प्रतिकाण्ड ५ अध्याय है। काण्डों का विभाजन एकाक्षर से लेकर षडक्षर तक है। अध्यायों का विभाजन लिंग के अनुसार है—स्त्रीलिंग, पुँल्लिंग, नपुंसक, वाच्यलिंग तथा संकीर्णलिंग । प्रति-अध्याय में राब्दों का चयन अक्षर-क्रम से किया है ठीक आज-कल के कोशों के अनुसार। अक्षर-क्रम से चयन का यह वैशिष्ट्य इस कोश को अन्य कोशों से पृयक् करतः है ।

# (१२) केशव---कल्पद्रु कोश<sup>3</sup>

कल्पद्रुकोश आज तक के ज्ञात समानार्थ कशों में सबसे बड़ा तथा विशाल है। इसमें लगभग चार हजार श्लोक हैं। इसके तीन स्कन्ध है—भूमि, भुव: तथा स्वर्ग और प्रत्येक स्कन्ध में अनेक प्रकाण्ड (या खण्ड) हैं। इसमें समानार्थ शब्दों का सबसे अधिक रूख्या में संकलन है जैसे पृथ्वों के लिए ६४ शब्द तथा अग्नि के लिए १४ शब्द तथा अग्नि के लिए १४ शब्द आदि। शब्दों के संग्रह में अनेक नवीनतार्ये हैं। ग्रन्थकार ने स्वयं इस ग्रन्थ की रचना का काल दिया ४७६१ किल संवत्, जो १६६० ईसवी में पड़ता है। अतः इनका समय १७ श्वी का उत्तरार्ध है।

कल्पद्रुकोश के शब्द चयन में बड़ा वैशद्य तथा विस्तार है। अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का संग्रह इसे विश्वकोष का रूप दे रहा है। हस्ति-प्रकरण (श्लोक १४२–१८८ श्लो०)

१. सं० श्रनन्तशयन प्रन्थमाला, सं० २३, तीन भागों में प्रकाशित, १६१३।

२. म॰ स॰ रामवतार शर्मा की प्रामाधिक तथा महत्वपूर्यं प्रस्तावना के साथ बड़ोदा से दो भागों में प्रकाशित ११२६, ११३२।

में हाथियों के नामों का ही संग्रह नहीं है, प्रत्युत उनके उत्पत्तिस्थान का भी विशिष्ठ निदंश है। भिन्न-भिन्न अवस्था-वाले हाथियों के भिन्न-भिन्न अभिधान हैं (१९६-१५० श्लोक)। हाथी के जातियों की पहिचान बड़ी विशदता से यहाँ दी गई है। अमर के अनुसार दिग्गजों के नाम इस प्रकार हैं—ऐरावत, पुण्डरोक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम तथा सुप्रतीक (अमर १।२।६)। कल्पद्र कोश में इन दिग्गजों के वंशज हाथियों का वर्णन स्पष्टक्षेण किया गया है जिससे उनकी पहिचान भलीभाँति हो सकती है (कल्पद्र श्लो० १८२-१८८)। फलतः कल्पद्र कोण केवल शब्दार्थ देनेवाला कोश नहीं है, प्रत्युत उन विषयों का विस्तृत विवरण देनेवाला विश्वकोश की समता रखता है।

# ( १३ ) शाह जी महराज— 'शब्दरत्न समन्वय कोश'

इस उपयोगी कोश के रचियता तंजीर के महाराष्ट्र नरेश शाहजी हैं। ये छत्रपति
महाराज शिवाजी के अनुज वेंकाजी (एकोजी) के ज्येष्ठ पुत्र थे। तंजीर के
इतिहास में शाहजी महाराज (१६८४ ई०—१७१२ ई०) का समय विद्याविलास,
सुखसमृद्धि, तथा सुन्यवस्थित शासन के लिए चिरप्रसिद्ध हैं। ये स्वयं सरस्वती के
सेवक थे तथा पंडितों के आश्रयदाता थे। इनकी सभा में छियालीस पंडित रहते थे
और ये उन्हें संस्कृत के नाना विषयों में ग्रन्थ लिखने के लिए सदा प्रेरित करते थे।
इनके पिता एकोजी ने तो केवल तंजीर राज्य की स्थापना की, परन्तु इन्होंने अपनी
सुन्यवस्था से तंजीर में मराठा शासन की प्रतिष्ठा की। इनके बनाये हुए चार ग्रन्थ
मिलते हैं जिनके नाम है—शब्दार्थ-संग्रह, चन्द्रशेखर विलास (नाटक), अष्टपति
(संगीत ग्रन्थ जो श्रीनिवास के द्वारा शाहजी के प्रशंसा में लिखत शाहराजाप्टपति
से भिन्न नहीं है) तथा शब्द-रत्त-समन्वय (कोश) ।

यह कोश नानार्थ कोश है जिसमें शब्दचयन की एक नवीन प्रणाली दृष्टिगोचर होती है। सामान्य दृष्टि से अन्तिम वर्णों के अनुमार शब्दों का संग्रह है परन्तु प्रत्येक वर्ग के भीतर अक्षरक्रम से शब्दों का विन्यास किया गया है। उदाहरणार्थ 'क' तृतीय वर्ग में उन शब्दों का संग्रह है जिनमें 'क' तीसरा वर्ण है जैसे जनक, जल्पाक, जम्बुक, कुहक, कुशिक, कूनक आदि। इस वर्ग के भीतर भी अकारादि क्रम के अनुसार शब्द रक्खे गये हैं। यह विशेषता संस्कृत के बहुत कम कोशों में पाई जाती है। इन्होंने क्षकार को अलग अक्षर मान कर, उससे आरम्म होने वाले शब्दों को अन्त में दिया है। इसमें लगभग साढ़े तीन हजार श्लोक हैं। शब्दों का चयन बहुत ही व्यापक, विशद तथा प्रामाणिक है। एक शब्द के विभिन्न वर्तनी का भी उल्लेख यहाँ किया

गायकवाद श्रोरियगठल सीरीज, संख्या ४५६, सं० १६३२ ई० ।

गया है। इस कोश की रचना स्वयं शाहजी ने की। इसका एक प्रमाण यह भी है कि इसका दूसरा नाम राजकोश भी है। ऐसे सुन्दर कोश की रचना करने के लिए महाराष्ट्र नरेश सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। शाहजी के पूज्य पितृब्य शिवाजी महाराज ने भी व्यवहार में आने वाले फारसी शब्दों का संस्कृत अनुवाद अपने एक बड़े विज्ञ सभापंडित के द्वारा कराया था जिसका नाम 'राजव्यवहार' कोश है। शाहजी ने भी इसी परम्परा का अनुसरण कर इस विशद कोश की रचना की।

こうかん かいかん かんかん かんないかん あんかん かいかいかん

The state of the s

#### (१४) शब्द-रत्नाकर

इस नाम से प्रख्यात अनेक कोषों की सत्ता संस्कृत में उपलब्ध है—(क) महीप कृत महीप-कोष नामक शब्द-रत्नाकर पूर्णतः उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध होता है केवल उसका नानार्थ तिलक या अनेकार्थ-तिलक नामक अंश, जिसमें नानार्थ काब्दों का ही समुच्चय है। अनेकार्थ तिलक चार काण्डों में विभक्त है जिनमें क्रमशः एकाक्षर, द्रग्रक्षर, त्र्यक्षर तथा चतुरक्षर (पञ्चाक्षर भी) शब्दों का चयन वर्णक्रम से किया है। यह वर्णक्रमानुसारी चयन, जैसा प्राचीन कोषों में देखा जाता है, आधुनिक शैली से सवता पूर्ण वर्णक्रमानुसारी नहीं है, परन्तु अक्षरक्रम का अनुगमन अवश्य करता है। शलोकों की संख्या क्रमशः ४५, ३६२, २६० तथा २१३ है (= पूरी संख्या ६१० श्लोक)। फलता छोटा होने पर भी उपयोगी है। ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपने पिता का नाम सोम तथा माता का सौमाग्यदेवी बतलाया है। हेमचन्द्र के के अनेकार्थ संग्रह से इस कोष के श्लोक बहुधा मिलते हैं। फलतः यह १२वीं शती से पश्चाद्वर्ती है। डा० स्टाइन ने 'कश्मीर-जम्मू की पुस्तक सूची' में इसके एक हस्तलेख का समय १४३० वि० सं० (= १३७४ ई०) बतलाया है। यदि यह ठीक हो, तो इस कोश का समय १४ शती का उत्तरार्ध मानना उचित प्रतीत होता है।

(ख) वाचनाचार्य श्री साधु सुन्दरगणि रचित कोश भी 'शब्द रत्नाकर' नाम से प्रस्थात है । इसमें ६ काण्ड हैं—(१) अईत्-काण्ड (१७ श्लोक), (२) देवकाण्ड (१३४ श्लोक), (३) मानवकाण्ड (३४४ श्लोक), (४) तिर्यंक् काण्ड (३७२ श्लोक), (४) नारक-काण्ड (४७ श्लोक), (६) सामान्य-काण्ड (१२६ श्लोक)। अमरकोश की भाँति यह समानार्थक शब्दों का ही कोष है। इस ग्रन्थ की पुष्टिपका में तथा अपने इतर ग्रन्थ धातु-रत्नाकर के आरम्भ तथा अन्त में अपने विषय में ग्रन्थकार ने जो

<sup>1.</sup> श्री मधुकर पाटकर द्वारा सम्पादित, डेक्कन कालेज पूना से प्रकाशित, १६४७ ई०।

यशोविजय जैन ग्रन्थमाला (सं०३६) में प्रकाशित, काशी, वीर संवत्
 २४३६; हरगोविन्द दास तथा बेचर दास द्वारा संशोधित ।

सूचना दी है उसके अनुसार वे साधुकीर्ति नामक पाटक के अन्तेवासी थे तथा विमल-तिलक के ये लघु गुरुभाई थे। इनके तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं—(१) उक्ति रत्नाकर, (२) घातु-रत्नाकर (व्याकरण सम्बन्धो ग्रन्थ, जिसके ऊपर इन्होंने स्वोपजवृत्ति का निर्माण किया था), (३) शब्द-रत्नाकर—इसका महनीय वैशिष्ट्य है शब्दों के विभिन्न रूपों का निरूपण। जैसे संग्राम के अर्थ में युत्, संयत्, संयत्, राटी तथा रालि, समिति तथा समित तथा समित्-शब्दों के रूपों पर घ्यान देने से इस वैशिष्ट्य का परिचय मिल जाता है। यह वैशिष्ट्य इतना जागरूक है कि शब्दों के रूप-परिवर्तन पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता।

(ग) वामनभट्ट बाण द्वारा निर्मित एक तीसरा ही शब्द रत्नाकर है — त्रिका-ण्डात्मक, अमर की शैली में विरचित ।

# (१३) नानार्थं रतनमाला

यह बड़ा कोश या जिसका केवल प्रथम परिच्छेद ही एकाक्षरकाण्ड के नाम से प्रकाशित हुआ है । दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्दों का भी कोश इन्होंने तैयार किया, संकीर्ण शब्दों का तथा अव्ययों का भी । मेरे विचार से नानार्थरत्नमाला के ही ६ काण्ड थे जिनमें अन्तिम पाँच काण्ड अभी अप्रकाशित ही हैं । इस कोश के रचियता का नाम है—इरुग दण्डाधिनाथ (दण्डिनाथ, दण्डेश) भास्कर । ये विजयनगर के महाराज हरिहर दितीय के सेनानायक थे । इसीलिये ये दण्डाधिनाथ आदि नामों से प्रकाश थे । भास्कर इनका व्यक्तिगत नाम प्रतीत होता है । समय १४ शती का उत्तरार्घ । इसमें ८१ श्लोक हैं । एकाक्षर शब्दों का चयन तथा अर्थ दोनों हो बड़ी प्रामाणिकता से उपन्यस्त हैं ।

# (१४) हर्षंकीर्ति—शारदीयाख्य नाममाला<sup>\*</sup>

शारदीयाख्य नाममाला अथवा शारदीयाभिधानमाला समानार्थक शब्दों का कोश है तथा तीन काण्डों में विभक्त है जिनमें से प्रत्येक काण्ड कई वर्गों में विभक्त किया गया

कुलकर्शि द्वारा सम्पादित शाश्वत कोश के परिशिष्ट रूप में, श्रोरियगटल बुक एजेन्सी, पूना, १६३०।

२. कायडैश्चतुर्भिरेक-द्वि-त्रि चतुर्वर्णवर्णितैः । संकीर्णाऽक्ययकायडाभ्यामिह षड्मिरनुकमात् ॥ श्लोक ४

३. ग्रन्थ के श्रन्तिम श्लोक से भी यही तथ्य द्योतित होता है— इति जगदुपकाश्चियाम् इरुगद्गडाधिनाथ-रचितायाम् । एकात्तरपदकागडः सम्पूर्णो नानार्थरत्नमालायाम् ॥

प्रकाशक डेक्कन कालेज प्ना, १६५५, सम्पादक मधुकर मंगेश पाटकर ।

है। प्रथम काण्ड के तीन वर्गों के नाम हैं—(१) देववर्ग, (२) व्योमवर्ग तथा (३) घरा-वर्ग। द्वितीय काण्ड चार वर्गों में विभक्त है—(१) अङ्ग वर्ग, (२) संयोगादि वर्ग, (३) संगीत वर्ग तथा (४) पण्डित वर्ग; तृतीय काण्ड के पाँच वर्ग हैं—(१) ब्रह्म, (२) राज, (३) वैषय, (४) शूद्र तथा (५) संकीर्ण वर्ग। पूरा प्रन्थ छ६५ अनुष्टुप् क्लोकों में निर्मित है। इस कोश के प्रऐता हर्षकीर्ति प्रौढ विद्वान् थे तथा कोश से अतिरिक्त व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि विषयों में भी प्रन्थ का निर्माण किया था। अधिक ग्रन्थ टीका-रूप में निर्मित्त हैं। ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) बृहच्छान्ति स्तोत्र (र० का० १६४५ वि० = १५६५ ई०) (२) कल्याण-मन्दिर स्तोत्र टीका (हस्तलेख का समय १६३५ वि० = १५७५ ई०), (३) सिन्दूर-प्रकरण टीका, (४) सारस्वत दीपिका, (५) सेटनिट् कारिका विवरण (र० का० १६६६ वि० = १६१२ ई०), (६) घातुपाठतरिङ्गणी, (७) घातुपाठविवरण, (६) योगचिन्तामाण, (६) वैद्यक सारोद्धार, (१०) ज्योतिःसार, (११) ज्योतिःसारोद्धार, (१२) श्रुतबोध टीका, (१३) शारदोयाख्यानमाला।

हर्षकीर्ति का विशेष परिचय नहीं मिलता। हम इतना ही जानते हैं कि वे जैन थे और नागपुरीय तपागच्छ शाखा के अध्यक्ष मट्टारक थे। उनके गुरु का नाम चन्द्रकीर्ति था जिन्हें दिल्ली के मुगल बादशाह जहाँगीर (१७ शती) से विशेष प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त था। धातुपाठतरङ्गिणी की प्रशस्ति से पता चलता है कि इनकी शाखा के अनेक आचार्यों को मुसलिम बादशाहों से विशेष सम्मान प्राप्त था। इम प्रन्थकार के नाम से एक अन्य कोश की रचना उपलब्ध होती है। कोश का नाम है—शब्दानकार्थ। इण्डिया आफिस लाइबेरी में इस पुस्तक के रचनाकाल का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है—

## बाण-तर्क-रस-ग्लौ तु (१६६५) वर्षे तपसि मासि च । राकायां हर्षकीःयोद्धसुरिश्चको सतां मते ॥

फलत: इसका रचनाकाल १६६५ वि० = १६०६ ई० है। अत: इनका समय १७ शती का आरम्भिक चरण मानना उपयुक्त होगा (१५७५ ई०-१६२५ ई०)। अनेक कोशों का प्रकाशन हुआ है जिनमें कितपय मुख्य कीशों का निर्देश यहाँ किया जा रहा है। राघवकृत नानार्थमञ्जरी के समय का ठीक-ठीक पता नहीं. चलता, परन्तु इसके सम्पादक की सम्मति में यह १४ शती का ग्रन्थ है। विश्वनाथ

कृष्णमृति शर्मा द्वारा सम्पादित श्रीर डेक्कन कालेज पूना द्वारा प्रकाशित,
 १६५४।

का कल्पतरं एक विशालकाय कोश है लगभग पाँच सहस्र श्लोकों में निबद्ध । इसमें समानार्थंक तथा नानार्थक दोनों प्रकार के शब्दों का चयन है । अमरकोश की शैली में निबद्ध इस कोश के प्रऐता विश्वनाथ मेवाड के राजा जगतिसह के आश्रित लेखक थे जिन्होंने १६२६ ई० तथा १६४४ ई० के बीच में 'जगत् प्रकाश' काव्य की रचना की । नाममालिका' नामक लघु कोश ६२६ श्लोकों में निबद्ध है तथा धारा के अधीशवर भोजराज की रचना बतलाया जाता है जिससे इसका समय ११वों शती है । एकाक्षर-नाममाला-द्धिक्षर नाममाला कोश सौभरि नामक लेखक की रचना माना जाता है । ग्रन्थकार १६ शती के उत्तरार्ध (१५६२ ई०) से अर्वाक्कालीन सम्भवतः नहीं है । नाम के अनुसार प्रथम भाग में एकाक्षर वाले शब्दों का तथा दूसरे भाग में दो अक्षर वाले शब्दों का संग्रह किया गया है । इस श्रेणी के अन्य कोशों से इसका चैलक्षण्य यह है कि इसमें 'क' का ही नहीं, प्रत्युत का, की, कु, कु आदि एकाक्षर शब्दों का भी अर्थ दिया गया है ।

विशिष्ट विषयों को लेकर भी कोशों का निर्माण संस्कृत में हुआ है। महाराणा कुम्भकर्ण ने संगीतराज नामक विशालकाय संगीत ग्रन्थ की रचना की थी। उसी का एक भाग नृत्यरत्नकोश है जिसमें नृत्यविषयक प्रमेयों का निर्देश किया गया है। किसी अज्ञात लेखक द्वारा प्रणीत वस्तुरत्नकोश एक विलक्षण कोश है उन सामान्य विषयों का, जिनकी जानकारी प्रत्येक सुशक्षित भारतीय व्यक्ति को प्राचीन काल में रखनी आवश्यक थी। यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग सूत्रों में निबद्ध है और दूसरा भाग सूत्रों तथा तत्सम्बन्धी विवरणों से युक्त है। इसके समयका यथार्थतः परिचय नहीं है, परन्तु यह ग्रन्थ सम्भवतः १००० ई० तथा १४०० ई० के बीच में कभी लिखा गया था।

मधुकर मंगेश पाटकर तथा कृष्णमृतिं शर्मा द्वारा सं०; प्रकाशक वही,
 १६५७।

२. एकनाथ दत्तात्रेय कुलकर्णि तथा वासुदेव दामोदर गोखले द्वारा सं०, प्रकाशक पूर्ववत्, ११५५।

३. ए० द० कुलकर्षि द्वारा सं०, तथा पूर्ववत् प्रकाशित, पूना, १६५५।

इस ग्रन्थ का एक विशिष्ट भाग हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के द्वारा प्रकाशित
 किया गया है।

५ सं रिसकलाल पारील तथा प्रियबाला शाह, राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला में प्रकाशित, प्रन्थसंख्या २५, जोधपुर ११५७।

६. सं िप्रयवाला शाह, प्रकाशक पूर्ववत्, ११५६ ई०।

बह मुख्य कोशकारों का सामान्य परिचय है। इसके अतिरिक्त अनेक कोश अभी तक हस्तिलिखित रूप में हैं तथा अनेक कोशों का परिचय केवल उद्धरणों में ही मिलता है। सर्वानन्द तथा उनसे प्राचीन कोश में उद्धृत ये कोशकार १२वीं शती से प्राचीन हैं—अजयबाल ('नानार्थ संग्रह' के कर्ता), तारपाल, दुर्ग, धनंजय ('नाममाला' के कर्ता), धरणीदास ('अनेकार्थसार' के कर्ता, धरणी कोश या केवल 'घरणी' नाम से भी ख्यात ', रिन्तदेव, रभस, (या रभसपाल ), विश्वरूप, वोपालित, शुभांग (या शुभाष्ट्र)। अवान्तर कोशकारों की भी मूची थोड़ी नहीं है। पिछले युग में विशिष्ठ विषयों को लेकर कोशों को रचना हुई जैसे अक्षर कोश, अन्वय कोश, वर्णभेद सूचक कोश (जैसे महेश्वर का 'शब्दभेद प्रकाश' तथा हलायुघ की 'वर्णदेशना' आदि), उणादि कोश आदि।

वैद्यक निघण्टु-विषय की महत्ता की दृष्टि से वैद्यक तथा औषिध विषयक कोशों का अपना एक स्वतन्त्र स्थान है। ऐसे कोशों को 'निवण्टु' कहते हैं जिनमें मुख्य ये हैं—(क) धन्वन्तरि निघण्ट्र—जो नौ खण्डों में विभक्त है तथा क्षीरस्वामी के सम्मति में अमरकोश से भी प्राचीनतर है। अवान्तर निघण्टओं की रचना इसी के आधार पर हुई है। ( ख ) माधवकर का 'पर्याय रत्नमाला' या केवल 'रत्नमाला' ( समय नवम शती ); ( ग ) पर्यायमुक्तावली ( अथवा केवल मुक्तावली ) वैद्यक निचच्द्र प्रन्यों में पर्याप्त प्रस्थात है । माधवकर की पर्यायरत्नमाला (अथवा रत्नमाला) के ऊपर यह आधारित है। ये दोनों प्रन्थ बंगाल में, विशेषतः बोरभूम, मानभूम, बाँकुडा तथा बद्धीन के वैद्यों में विशेष करके प्रचलित हैं। मुक्तावली के रचयिता का नाम हरिचरण सेन था। इस ग्रन्थ के हस्तलेखों की बैंगला लिपि में उपलब्धि तथा ग्रन्थकार को सेन उपाधि से भूषित होने के कारण तथा ग्रन्थ के बंगीय प्रान्त में प्रचलित होने के हेतू ग्रन्थकार को बँगाली मानना उचित प्रतीत होता है। माधवकर भी बँगाली हो थे। उनकी रचना पर्यायाविल क्रमविहीन थीर। फलतः उसे क्रमबद्ध करने के लिए ग्रन्थकार का सफल प्रयास है। पर्यायम्कावली २३ वर्गों में विभक्त है। साथ ही साथ हस्तलेखों में उन ओषियों के नाम बँगला में दिये गये हैं जिससे उनके पहिचानने में सुविधा होता है। (घ) हेमचन्द्र का 'निघण्ट शेष' (जो ६ काण्डों में

<sup>1.</sup> डा॰ तारापद चौधरी द्वारा सम्पादित सं॰।

२. निगृहार्थो बह्बीममररचितां माधवकर-प्रणीतां पर्यायाविलमिप विहीन-क्रमवतीम् । परं लिन्नं दृष्ट्वा सुमननिषयां मूहिभषजां निबध्नाति समेमां हरिचरणसेनो विमलधीः ॥

<sup>--</sup> ग्रन्तिम पद्य।

विभक्त ३९६ एलोकों का एक परिशिष्ट ग्रन्थ है और जिसमें वृक्ष, गृत्म, लता, शाक, तृण तथा घान्य नामक काण्डों में शब्दों का विभाजन किया गया है ); (च) मदनपाल विरचित मदनपाल निघण्ट्र—इस लोकप्रिय निघण्टु के रचयिता दिल्ली के उत्तर में काष्ठा नामक नगरी में राज्य करते थे। ये पंडितों के आश्रयदावा होने के अतिरिक्त स्वयं भी वैद्यक शास्त्र के बड़े विद्वान् थे और इसोलिए ये अभिनव भोज और पंडित-पारिजात की उपाधि से विभूषित थे। 'मदन विनोद' इस निवण्द्र का दूसरा नाम है जिसकी रचना १३७४ ई० में को गयी थी। इसमें दो हजार दो सी पचास मलोक हैं जो चौदह वर्गों में विभक्त हैं। विषय की व्यापकता के कारण यह कोश वैद्यक में नितान्त प्रसिद्ध है। औषिवयों के नाम तथा गुणों के वर्णन में मराठी भाषा में भी अनेक पर्यायवाची राब्द मिलते हैं जिससे अनुमान किया जाता है कि इसका रचयिता कोई महाराष्ट्री वैद्यथा। (छ्र) वैद्यवर केशव का बनाया हुआ सिद्धमन्त्र नामक एक छोटा ग्रन्थ है जिसके ऊपर ग्रन्थकर्ता के पुत्र प्रख्यात गोपदेव (१२७०-१३०६ ई०) ने टीका लिखी है। (ज) केयदेव निचण्टु —इसका असलो नाम पथ्यापथ्य-विज्ञोधक है। कैयदेव ने इसमें अपना परिचय भी दिया है। ग्रन्थ तौ बहुत प्राचीन नहीं है परन्तु विषय की दृष्टि से यह अन्य निघण्टुओं की अपेक्षा बहुत ही समृद्ध तथा पूर्ण है। यहाँ वस्तुओं के गुणदोष का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। मधु के भेद के साथ-साथ उन मिन खयों का भी परिचय दिया गया है जिनके कारण मधु के रूप, रंग तथा स्वाद में भिन्नता आती है। (भा) परन्तु निवण्दुओं में सबसे बड़ा निवण्दु है--राजिनघण्टु जिसके रचयिता काश्मीर-निवासी नरहरि नामक वैद्य हैं। ग्रन्थ के आरम्भ में उपजीव्य ग्रन्थों के नामों में मदन-पारिजात का भी उल्लेख है जिससे नरहरि का काल १३७४ ई॰ के पीछे सिद्ध होता है। इस निघण्टु का दूसरा नाम अभिधान-चूडामणि भी है। विषय की दृष्टि से यह कोश भी बहुत ही पूर्ण तथा प्रामाणिक माना जाता है।

(त्र) शिवकोश—नानार्थ औषध कोशों में सर्वश्रेष्ठ निश्चितरूपेण है। इसकें रचियता शिवदत्त मिश्र हैं जो कर्पूर वंश के होने के कारण 'कर्पूरीय' विशेषण से मण्डित हैं। यह वंश हो आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वानों को उत्पन्न करने के कारण नितान्त प्रख्याति-सम्पन्न है। इनके पिता चतुर्भुज या चतुर्भुज मिश्र रसकल्पद्रुम नामक वैद्यक ग्रन्थ के निर्माता तथा गोविन्द के रसहृदय के टीकाकर्ता हैं। शिवदत्त के पुत्र कुष्णदत्त ने त्रिमल्ल के 'द्रव्यगुण शत्र लोको' की टोका लिखी। शिवदत्त मिश्र ने 'शिवकोश' की रचना कर

१. लाहौर से प्रकाशित ।

२. धन्वन्तरि निघरदु के साथ प्रकाशित, श्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, १८६६ ई०।

महामहोपाध्याय रामावतार शम्मी—वाङ्मयार्णव

संस्कृत के विशाल अभिनवकोश का नाम है—वाङ्मयार्णव तथा इसके रचियता हैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिष्डतप्रवर पाण्डेय रामावतार शम्मा । शम्मा जी (१८७७ ई०—१८२६ ई०) ने इस कोश का प्रारम्भ १६११ ई० में किया और जीवनपर्यन्त इसका विरचन, विश्लेषण तथा परिष्करण करते रहे। कोशविद्या के वे पारंगामी पिष्डत थे। निःसन्देह यह वाङ्मयार्णव संस्कृत के प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध, अज्ञात तथा अल्प जात, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त शब्दरत्नों का रत्नाकर है जिसके भीतर घीरतापूर्वक गोता लगानेवाले व्यक्ति को निःसन्देह अनमोल शब्द-रत्न हाथ लग सकते हैं जिनका दर्शन भी अन्यत्र दुर्लभ है। कोश का प्रकाशन वाराणसी के प्रख्यात प्रकाशन-संस्थान ज्ञानमण्डल के द्वारा अभी हुआ है (संवत् २०२३ विक्रमी)।

ग्रन्थकार की जीवन लीला समाप्ति के ३८ वर्षीं सूदीर्घ व्यवधान के अनन्तर अभी १६६७ ई० में प्रकाशित यह ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के इतिहास में उन्हें अमरत्व प्रदान करेगा-यह कोई भी विज्ञ आलोचक बिना किसी संकाच के कह सकता है। यह कोष अमरकोश की श्लोकमयी शैली में निबद्ध पौने सात हजार अनुष्टपों में समाप्त हुआ है (ठीक संख्या ६७६६ छ: हजार सात सी छानबे)। ग्रन्थ के आरम्भ में १६ पद्यों का उपक्रम है तथा अन्त में छः क्लोकों का परिसमापन है। मैं इस कोश को अमरसिंह के 'नाम लिङ्गानुशासन' की परम्परा का सर्वश्रेष्ठ सार्वभीम ग्रन्थरत्न मानता हूँ। अमर सिंह ने अपने विश्रुत कोश में नाम तथा लिगों का अनुशासन किया है। संस्कृत के कोष दो प्रकार के होते हैं--(१) समानार्थक तथा (२) नानार्थक । प्रथम प्रकार के अन्तर्गत उन शब्दों का संकलन है जो एक ही अर्थ की द्योतना करते हैं; द्वितीय प्रकार के भीतर अनेक अर्थों के संकेतक शब्दों का चयन किया जाता है। पण्डित रामावतार शम्मी ने इस कोष में द्वितीय रीति का आलम्बन किया है। वैज्ञानिक वर्णक्रम से शब्द-चयन की सिद्धि के कारण इस कोष के ऊपर पाश्चात्य कोषपद्धति की पूरी छाप है। १२०० ई० में केशव स्वामी ने 'नानार्थार्णव संक्षेप' नामक प्रख्यात कोष के संकलन में वर्णक्रम का ही आश्रय लिया था, परन्तु वह केवल शब्द के आरम्भ ही तक सीमित था, शब्दों के भीतर वर्णक्रम का आदर नहीं किया गया है। परन्तु इस 'वाङ्मयार्णव' में शब्दों का चयन निवान्त वैज्ञानिक रीति से समग्रतया वर्णक्रम-पद्धति पर किया गया है। और यह महती विशेषता इसका ंबैलक्षण्य सद्यः घोषित कर रहो है । शब्द प्रथमान्त में अपने विशिष्ट लिंग में प्रयुक्त हैं त्तथा अर्थ की द्योतना के लिए सप्तमी का प्रयोग है जैसे संस्कृत के अन्य कोशों में किया जाता है। लिंग की. विशिष्ट सूचना के लिए पूं, ना, स्त्री, अस्त्री, नपूं तथा क्ली संकेतों का प्रयोग प्रचुरता से यहाँ किया गया है। शम्मीजी की प्रतिभा के समान

उनकी मेधाराक्ति भी अलीकिक थी। फलत: अनेक कोष उनकी जिह्वा पर नाचा करते थे। यही कारण है कि इस कोष में अर्थों की समग्रता, सम्पूर्णता तथा विस्तृति पर कोषकार का विशेष आग्रह लक्षित होता है। द्वितीय वैशिष्टच है वैदिक शब्दों का लौकिक शब्दों के साथ समुचित सन्निवेश । निघण्टु तथा निरुक्त वैदिक शब्दों के ही कोश हैं। अमर तथा विश्व लौकिक शब्दों के चयनकर्ता हैं। अवश्यमेव यादवप्रकाश ( १२ शती ) की 'वैजयन्ती' इसका अपवाद है, क्योंकि उसमें वैदिक शब्दों का भी चयन है। परन्तु इसमें भी वैदिक शब्द अपेक्षाकृत न्यून है। इस न्यूनता की पूर्ति उभयविष शब्दों के संकलन से इस अभिनव कोश ने कर दी है। ग्रन्थकार इसे 'कोश' न कहकर 'विश्वविद्या' ( इनसाइक्लोपीडिआ; विश्वकोष ) कहते हैं । उनकी कामना थी कि प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति के संग में उसके प्रयोगस्यलों का पर्याप्त निर्देश किया जाय तथा आवश्यक होनेपर ऐतिहासिक तथा भौगोलिक सामग्रो भी प्रस्तुत की जाय: पण्डित रामावतारजी की मेघाशक्ति विलक्षण थी। एक बार पठित अथवा श्रुत श्लोक उनके हुत्पटल पर सर्वदा के लिए अंकित हो जाते थे—इतनो हड़ता से कि वे भूले भी नहीं भुलाये जा सकते थे। कविप्रयोगों के वे स्वयं कोश थे। श्रीमद्भागवत को छोड़कर 'कशिपु' (= सेज) शब्द का प्रयोग लौकिक संस्कृत में कहीं भी उपलब्ध नहीं हाता— उनका यह कथन आज भी यथार्थ है। 'किशिपु' शब्द वैदिक है और शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त भी है, परन्तु भागवत का यह पद्यांश

## सत्यां चितौ कि कशिपोः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धे ह्यु पवर्हणैः किम् ?

इसका लोकिक संस्कृत में एकमात्र दृष्टान्त माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य के लिए यह अपूरणीय क्षिति है कि वे इस कोश को अभीष्ट रूप में प्रस्तुत तथा समाप्त नहीं कर सके। सुनते हैं कि उनकी कुछ भाषाशास्त्रीय टिप्पणियाँ अवश्य उपलब्ध हुई हैं जो कारणवश इस संस्करण में नहीं दी जा सकीं। कोश की इस विशिष्टता का वर्णन स्वयमेव ग्रन्थकार ने उपक्रम के सप्तम, अष्टम तथा नवम क्लोकों में इस प्रकार किया है—

वर्णानुक्रमविन्यस्तैर्जोकवेद्। भयोद्घृतै: । पद्मबद्धै: सपर्यायैनानार्थैर्घटितो महान् ॥ ७ ॥ विशेषशास्त्रायुर्वेदप्रमृतीनां पदैर्युत: । सोपयुक्तोदाहृतिभिष्टिष्पर्याः समर्जकृतः ॥ ८ ॥ सचित्रः प्रसुरार्वाच्यवैज्ञानिकपदोचयः । परिशिष्टैश्च बहुभिः कोष एष परिष्कृतः ॥ १ ॥

यदि इन समस्त गुणों से सम्पन्न हाकर यह कोश परिष्कृत होता, तो निःसन्देह यह संस्कृति भाषा का सर्वश्रेष्ठ विश्वकोश होता। परन्तृ काल के दुर्विलास से यह हो न सका। तथापि केवल एक ही मानव की प्रतिभा तथा परिश्रम का प्रदर्शक यह ग्रन्थरत्न अपने वैलक्षण्य तथा संपूर्ति के लिए सदा स्मरणीय तथा उल्लेखनीय रहेगा।

शम्माजी ने मान्य कोष ग्रन्थों में वैजयन्ती, मङ्ख, अनेकार्थकरैरवाकर-कौमुदी, नानार्थार्णव-संक्षेप, अभिधान चिन्तामणि, राजनिधण्टु, कल्पद्र कोश तथा शर्मण्य संग्रहों का नाम्ना उल्लेख किया है ( उपक्रम श्लोक १२-१६ )। ये सब प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं और अपने विषय में प्रमाणभूत हैं। वैजयन्ती श्रो रामानुजाचार्य के विद्यागुरु यादव-प्रकाश की रचना है (समय १२ शती)। मङ्ख का 'अनेकार्थ कोष' काश्मीरी कवियों के प्रयोगों का महान् आकर है (१२ श०)। 'अनेकार्थ कैरवाकर कौमुदी' हेमचन्द्र के 'अनेकार्थ संग्रह' की महेन्द्रसूरि रचित टीका है जो वास्तव में ग्रन्थकार के नाम से न होकर उनके गुरु हेमचन्द्र के ही नाम्ना प्रख्यात है। 'अभिधान चिन्तामणि' (समानार्थ शब्दों का बृहत् कोश ) हेमचन्द्र का ही गरिमामय ग्रन्थ है। 'राजनिघण्द्र' ् आयुर्वेदशास्त्र का प्रमुख निघण्टु है। 'नानार्थार्णव संक्षेप' केशव स्वामी की तथा 'कल्पद्रकोष' केशव की लब्धवर्ण कृतियाँ हैं। 'शर्मण्यसंग्रह' जर्मन विद्वान् राथ तथा बोथिलिंक के प्रस्थात कोषों का संकेतक है। रत्नाकर, मल्ल, सोमदेव तथा भारिव के कृतियों के निरीक्षण को भी वे आवश्यक मानते हैं। (श्लोक १६)। इनमें हरविजय के कर्ता रत्नाकर, कथा सरित्सागर के रचयिता सोमदेव तथा किरातार्जुनीय के लेखक भारिव तो अपनी रचनाओं के प्रख्यात ही हैं। परन्तु 'मल्ल' नाम से किसका संकेत है ? भूमिका के लेखक 'वात्स्यायन नागमल्ल' की ओर संकेत मानते हैं, परन्तू मेरी दृष्टि में यह संकेत-कल्पना यथार्थ नहीं है। शर्मा जी का संकेत इस नाम की ओर प्रतीत नहीं होता। इस लेखक के ग्रन्थ 'कामसूत्र' में विरल प्रयोग वाले शब्दों की सत्ता होने पर भी यह अनुमान ठीक नहीं है। इस ग्रन्थ का 'मूलकारिका' ऐसा विलक्षण शब्द है जिसके यथार्थ के विषय में सब कोष मौन हैं। परन्तु टीका जयमङ्गला के अनुसार इस दूरूह शब्द का अर्थ है 'वशीकरण करने वाली स्त्री' (वशीकरयोन मुलेन या कर्म करोति सा; कामसूत्र पृ० २०१, नाशी संस्करण ) शम्मी जी के दृष्टिपथ से यह विलक्षण शब्द ओझल नहीं हो सकता था, यदि 'कामसूत्र' का विश्लेषण किया गया रहता । मेरी दृष्टि में मल्ल से अभिप्राय भट्टमल्ल से है जिनका प्रख्यात ग्रन्थ अाख्यातचिन्द्रका कोषकारों के लिए एक संग्रहणीय रत्न है।

पण्डित रामावतार जो ने शब्द विशेष के ऊपर होने वाले वैमत्य को भी अपने कोश में भली-भाँति दिखलाया है। प्राचीन कोषकारों ने किसी शब्द को लेकर जो मीमांसा की है उससे वे भली-भाँति परिचय रखते हैं और तत्तत् स्थान पर निर्देश भी करते हैं। 'लाजा' शब्द को ही लीजिये। हिन्दी में इसका अर्थ है आग में भूजा गया धान अर्थात् धान का लावा। इस शब्द के विषय में कोषकारों के विभिन्न मत हैं।

'लाजा: पुंसूम्नि चाचता:' (अमर) से प्रतीत है कि अमर की दृष्टि में यह पुलिंग है तथा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सर्वानन्द की अमर टीका में उद्धृत विक्रमादित्य के संसारावर्त कोष के अनुसार यह शब्द स्त्रीलिंग भो है तथा एकवचनान्त भी—

> लाजाः पुंति बहुत्वे वा स्त्रियां लाजापि चाचतम्। ( अमर २। ६। ३६ की टीका )

अन्य कोष में यह क्लीब लिंग भी भिन्नार्थ में है। इन समस्त विमितियों का परिष्कार देखिये इस कोश में—

# लाजं क्लीबसुशीरेऽथ स्त्रियां पुंभूम्नि चात्तते। भृष्टधान्येऽपि च स्त्रीत्वे किं वा पुंभूम्नि कस्यचित्॥

यह फ़्लोक 'लाज' शब्द के तीनों लिगों में प्रयोग तथा विभिन्न अर्थों को स्पष्ट द्योतित करता है। 'घाना' शब्द की विलक्षणता अमर के इस वचन से सद्यः प्रतीत नहीं होती कि यह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है- 'धाना भृष्ट्यवे स्त्रियः' (२१६ ४७) परन्तू शम्मी जी ने अनेक अर्थों के साथ इस वैलक्षण्य को स्पष्ट कर दिया है — भूकिन **मृष्ट्यवेऽप्येवं स्थू**ले तच्चूर्र्यकेऽपि च ( पृ० २०७, क्लो∙ २८०५ )। कोष के साथ प्रकाशित अनुक्रमणी से प्रतीत होता है कि इसमें बोस हजार शब्द उपन्यस्त हैं। यदि चार शब्दों के द्वारा अर्थ की द्योतना मान लें, तो पूरे कोश में पाँच सहस्र मौलिक शब्द हं जो वर्णानुक्रम की वैज्ञानिक पद्धित से यहाँ विन्यस्त हैं। यह नानार्थक कोश हैं अर्थात् अनेकार्थ वाले शब्दों का ही यहाँ संकलन है। फलत: एकार्थक शब्दों को बुद्धिपूर्वक नहीं रखा गया है। शब्दिविशेष के नाना अर्थों का ही यहाँ विवरण नहीं है, प्रत्यत उसके लिंग-बन्न का वैलक्षण्य भी उद्घाटित किया गया है। यह उद्घाटन प्राचीन कोषों के आधार पर है, परन्तु इसमें शम्माजी के विशाल अध्ययन तथा विशद अनुशीलन का भी परिणत फल पदे-पदे उपलब्ध होता है। पण्डित रामावतार जी को भाषाशास्त्रीय टिप्पणों के संकलन का अवसर नहीं मिला। नहीं तो यह कोष वास्तव में अद्वितीय ही होता । उनके आन्तेवासी होने की दृष्टि से लेखक पण्डित जी के भाषा-शास्त्रीय वैदृष्य तथा अलौकिक प्रतिभा से पूर्णतः परिचय रखता है। फलतः केवल दो शब्दों के विषय में उनके गम्भीरार्थक टिप्पणों का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है जिन्हें वे अवस्य लिखे रहते।

धेनु—यह शब्द सद्यः प्रस्ता गौ के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु इसके अन्य विलक्षण प्रयोग संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। किसी भी पशु के स्त्रो-व्यक्ति के प्रदर्शनार्थ भी उस शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मूल अर्थ है पयस्विनी गौ:, तदनन्तर गोमात्र में इसका प्रयोग विस्तृत हो गया। इसके अनन्तर

स्त्रीमात्र का वाचक बन गया। यथा अश्वधेनुः = अश्वा ( घोड़ी ), गजधेनुः —हस्तिनी ( हथिनी ) आदि । खड्ग घेनु, गोघेनु तथा वडवा घेनु आदि शब्दों में घेनु शब्द स्त्रीत्व का ही बोधक है। आङ्ग्ल भाषा में भी इसी प्रकार elephant, rhinoceros आदि शब्दों के साथ प्रयुक्त cow शब्द स्त्रीलिंग का बोधक होता है। कभी-कभी यह शब्द अकेले ही घोड़ी तथा हथिनी का बोधक होता है। मनुस्मृति का प्रयोग है-यथा धेतुः किशोरेण। यहाँ किशोर (घोड़े का बच्चा, अश्वशिशु) के संयोग से धेनु बाब्द अश्वधेनु का वाचक है स्वयं अकेले ही। 'धेनुका स्त्री करेंगवांतु' इस केश-वचन से धेनुका अर्थ करेगू (हस्तिनी ) भी है। सामान्य स्त्रीवार्चा होने से घेनुका प्रयोग किसी पदार्थ के लघु रूप को द्योतित करने के लिए भी संस्कृत में उपलब्ध है। 'चाक' के लिए प्रयुक्त पर्यायों में अमर द्वारा निर्दिष्ट असिधेनुका विशेष घ्यातव्य है (स्यात् शस्त्री चासिपुत्री च छुरिका चासिधेनुका-अमर २।८।६२)। यहाँ 'घेनुः' का ही अल्पार्थद्योतक 'घेनुका' शब्द है। घेनुरेव घेनुका। स्वार्थे कप्रत्ययः। फलतः 'असिधेनुका' का यथार्थ है-छोटी तलवार = छूरी। यहाँ धेनु या धेनुका शब्द अल्पार्थद्योतन में प्रयुक्त है। दान के अवसर पर गाय का दान न देकर घृत, तिल आदि का गोसहश आकार बनाकर देने का विधान पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में मिलता है। घुतधेन, तिलधेन, जलधेन आदि शब्द ऐसे ही अवसर पर प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार वामा, वामि: वामी-ये तीनों स्त्रीत्व द्योतक शब्द हैं। फलतः 'श्रथोष्ट्रवामी-शतवाहितार्थम्' (रघ्वंश ४।३२) में कालिदास द्वारा प्रयुक्त उष्ट्वामी का अर्थ है उद्दस्ती अर्थात् ऊँ।टनी, साँ।ढनी । प्राचीन काल में शीघ्र गति के लिए सन्देश साँढिनी सवारों के द्वारा भेजे जाते थे। अधिक बलवाली होने से माल ढोन के लिए ऊँटिनी काही उपयोग किया जाता था। 'वामी' का अर्थ यदि कोशों द्वारा निर्दिष्ट 'घोडी' अर्थ ही केवल माना जाय, तो उष्टु के साथ उसका मेल नहीं बैठता । फलत: यह शब्द भी धेन के समान ही स्त्रीमात्र का द्योतक सिद्ध होता है।

पारसीक तैल—इस वाङ्मयार्णव में (पृष्ठ ४४६) यह शिलाज शब्द के अर्थ- रूप में दिया गया है। 'पारसीक तैल' तथा 'तुरुक तैल' आजकल के किरासन के तेल के लिए संस्कृत भाषा में प्रयुक्त मिलते हैं। 'मञ्जूश्री-मूलकल्प' (द्वितीय शती) में बुद्ध-मूर्ति के सामने सहस्र बत्ती वाले दीप जलाने के लिए तुरुक तैल के उपयोग की बात कही गयी है। विक्रमांकदेवचरित में बिल्हणने इस शब्द का प्रयोग किया है। इराक सदा से अपने तैल के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इसकी प्रसिद्ध-परम्परा अक्षुण्ण है। फलतः संस्कृत में यह शब्द अपनो उदयभूमि के नाम से प्रख्यात है। आज का अंग्रेजी Kerosene या Kerosine ग्रीक के Korox शब्द से उत्पन्न है जिसका अर्थ है मोम (Wax)। पृथ्वी के भीतर जो मटीली चट्टानें मिलती हैं, उन्हीं के टूटने से यह उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम को

साफ कर इसे तैयार करते हैं। फलतः संस्कृत भाषा में शिला से उत्पन्न पदार्थ का बोधक 'शिलाज' शब्द इसके यथार्थ रूप का पूर्ण परिचायक है—

शिलाजं स्वयसि क्लीयं शिलाजतुनि च स्मृतम्। स्यात् शिलाकुसुमे पारसीक-तैले तथा मतम्॥

( वाङ्मयार्णव, पृ० ४४८-४४१)

नवीन कोश

अंग्रेजी भाषा के सम्पर्क में आने पर बंगाल के पण्डितों ने विषयों के निर्देशों से सम्पन्न विशिष्ट कोषों का संकलन संस्कृत में किया। १६वीं शती में संस्कृत कोष का प्रणयन इसी अर्वाचीन पद्धति पर किया जाय। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग **शब्दकल्पद्रुम** नामक प्रख्यात-कोष में किया गया है जिसे राजा राघाकान्तदेव ने अनेक पण्डितों की सहायता से अनेक खण्डों में १८२२ ई० तथा १८५८ ई० के बीच प्रकाशित किया। इसमें शब्दों का संग्रह वर्णक्रम से है तथा पुराण, धर्मशास्त्र आदि प्रमाण ग्रन्थों से इतनी आवश्यक सामग्री संकलित है कि इसे संस्कृत का विश्वकोष कहना चाहिए । परन्तु इसमें वैदिक शब्दों का अधिकांश में अभाव है । इसी के ढंग पर दो कोष और बनाये गये-शब्दार्थं चिन्तार्माण ( ४ माग; १८६४-१८८५ ) सुखानन्दनाय द्वारा तथा वाचस्पत्य (२० भाग; कलकत्ता, १८७३-१८८४) तारानाथ तर्कवाचस्पति द्वारा । वाचस्पत्य में वैदिक शब्दों का समावेश है, परन्तु उनकी ब्युत्पत्ति अधिकतर कल्पना-प्रसूत है। इसी समय में राथ तथा बोथिलिक नामक जर्मन विद्वानों द्वारा महान् संस्कृत कोष ( संस्कृत वरर्टेरबुख, सेन्ट पीटर्सबर्ग, रूस; १८५२-१८७५) का प्रणयन हुआ जिसमें वैदिक शब्दों का भी पूर्ण समावेश है तथा जिसकी रचना भाषा वैज्ञानिक रीति पर दी गई है। यह कोष भी पुराना पड़ गया। सैकड़ों वैदिक ग्रन्थों का प्रकाशन इधर अस्सी वर्षों में हो गया है इसलिए इस कार्य की पूर्ति के लिए पूना से एक बृहत्तम संस्कृत कोष आधुनिक प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत हो रहा है। देखें यह कब तक प्रकाशित होता है।

जर्मन विद्वानों ने अनेक पण्डितों के साहाय्य से शब्दों के प्रयोग स्थलों का ही निर्देश नहीं किया है, प्रत्युत शब्दों के अर्थविकास अंकित करने का भी श्लाध्य प्रयास किया है। उस समय तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त संस्कृत ग्रन्थों का विधिवत् अनुशीलन कर इस विशाल कोश की रचना की गयो है। है तो यह अनेक विद्वानों का सामूहिक प्रयास, तथापि डा० राथ ने वैदिक शब्दों का तथा डा० बोथलिक ने वैदिकेतर शब्दों का विवरण शुद्ध भाषाशास्त्रीय पद्धित पर लेने का महनीय कार्य किया। डा० बोथिलिक ने इसका एक संक्षित संस्करण जर्मन में प्रकाशित किया जिसमें अनेक नवीन शब्दों का संग्रह है। डा० मोनियर विलियन्स ने अपना संस्कृत-अंग्रेजी कोष भी बड़े

में किया है। इस युग में नाटचरस की विस्तृत व्याख्या भरत ने की थी। परन्तु काव्य में रस की महत्ता की ओर अभी विशेष व्यान नहीं गया था।

साहित्य-शास्त्र का रचनात्मक युग् भामह से आरम्भ होकर आनन्दवर्धन तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ६५० ई०) हमारे शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय काव्य के मौलिक तत्त्वों की उद्भावना हमारे आचोचकों ने की। एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्रट काव्य के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे जो अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं और जिनकी ओर काव्य के पाठकों का घ्यान सर्वप्रथम आकृष्ट होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शास्त्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और वामन कविता की रीति तथा तत्संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अलंकार तो केवल उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के फलस्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी यूग में हुई। इन ग्रन्थकारों की रचना के साथ ही साथ भरत के नाटच-शास्त्र की गहरी छानबीन इसी युग में आरम्भ हुई। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से भरत के ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बड़ा उद्योग किया, परन्तु यह रसवाद अभी तक नाटच के सम्बन्ध में ही था। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन आनन्दवर्धन से आरम्भ होता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आनन्दवर्धन इसी युग की विभूति हैं। इन्होंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काव्य में की तथा उसकी पूर्ण व्याख्या के लिए व्विन के सिद्धान्त की सद्भावना की। इतने से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने अलंकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्यपद्धति में समुचित स्थान दिया। इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने काव्य का सर्वांगीण वर्णन सर्वप्रथम अपने प्रत्थ में उपस्थित किया। अलंकारशास्त्र के इतिहास में यह काल सुवर्ण-युग माना जाता है, क्योंकि साहित्य-शास्त्र के भिन्त-भिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूले-फले।

तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जा सकता है। यह आनन्दवर्धन से आरम्भ होकर मम्मट तक (अर्थात् ५४० ई० से १०५० ई०) जाता है। आनन्द-वर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्विन के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में दो सौ वर्ष का समय लगा। एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या करगे में लगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रबल विरोध करने में संलग्न थे। भट्टनायक, कुन्तक तथा महिमभट्ट की साहित्यिक कृतियों का यही युग है। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने व्विन के खण्डन करने का बड़ा ही उग्र प्रयत्न किया, परन्तु मम्मट ने इन

प्रभावित तथा उसी शैंली में निबद्ध व्यावहारिक कोश है। कहीं कहीं तो अमर के संस्कृत क्लोक पाली में अनूदित कर दिये गये हैं। आकृत कोश

प्राकृत कोशों में सबसे प्राचीन कोश है—धनपाल रचित कोश जिसका नाम है—
(१) पायिउ-लिच्छिनाममाला—यह कोश ग्रन्थकार ने ६७२ ई० में अपनी
छोटी बहिन सुन्दरों के उपयोग के लिए लिखा था। इसमें केवल २७६ गाथायें हैं।
परिच्छेदों यह ।वभक्त नहीं है परन्तु इसके चार विभाग किये जा सकते हैं। यह ग्रन्थ
अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध था और इसका हेमचन्द्र ने अपने देशीनाममाला में
बहुश: उपयोग किया है।

(२) देशीनाममाला—हेमचन्द्र का यह प्राकृतकोश अपने ढंग का एक बहुत ही सुन्दर तथा रोचक ग्रन्थ है। प्राकृत में शब्द तीन प्रकार के होते हैं—तत्सम (संस्कृत के समान शब्द), तद्भव (संस्कृत से उत्पन्न शब्द, तथा देशी शब्द 'प्रान्तीय शब्द' जो पूर्व दोनों प्रकार से भिन्न होते हैं। परन्तु इस कोश में ऐसे शब्द भी आये हैं जो देशीय न होकर तद्भव की कोटि में रक्खे जा सकते हैं। इसमें आठ अध्याय या वर्ग हैं—जिनमें शब्दों का संग्रह आदि अक्षर के आधार पर किया गया है। पर्यायवाची शब्द के अतन्तर नानार्थ शब्द रक्खे गये हैं जो उसी अक्षर से आरम्भ होते हैं। ग्रन्थकार ने स्वयं इसके ऊपर टीका लिखी है। ग्रन्थ का नाम 'देशी नाम माला' होने से यह आशा करना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि हेमचन्द्र ने केवल संस्कृतजन्य न होने वाले देशी शब्दों का ही यहाँ संग्रह किया है, परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने तद्भव शब्दों का भी यहाँ चयन किया है। इसलिए यह ग्रन्थ प्राकृत शब्दों की भी जानकारी के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। इस कोष के अनुशीलन से उस युग (१२ शती) के लोकप्रचलित रीति-रिवाजों का भी भली भाँति ज्ञान होता है। ऐसे कुछ विशिष्ट शब्द इस प्रकार हैं—

अर्णंदवड (१।७२)—पित से प्रथम यौवनहरण होने पर स्त्री का रुधिर से छिटा वस्त्र । वान्धवों को आनन्दित करने के कारण यह 'आनन्दपट' कहलाता है। कई जातियों में ऐसे वस्त्र में मिठाई रखकर बिरादरी में बाँटने का रिनाज है।

खिनिखरी (२।७३) — सूचना देने की घड़ी जिसे नीच जाति वाले धारण करते हैं जिससे लोग उन्हें स्पर्श नहीं करें। फाहियान ने ऐसा ही वर्णन किया है और

१. गुजरात विद्यापीठ, श्रहमदाबाद से प्रकाशित।

२. बाम्बे संस्कृत सीरीज, पूना तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता से प्रकाशित।

में किया है। इस युग में नाटचरस की विस्तृत व्याख्या भरत ने की थी। परन्तु काव्य में रस की महत्ता की ओर अभी विशेष व्यान नहीं गया था।

साहित्य-शास्त्र का रचनात्मक युग् भामह से आरम्भ होकर आनन्दवर्धन तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ६५० ई०) हमारे शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय काव्य के मौलिक तत्त्वों की उद्भावना हमारे आचोचकों ने की। एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्रट काव्य के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे जो अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं और जिनकी ओर काव्य के पाठकों का घ्यान सर्वप्रथम आकृष्ट होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शास्त्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और वामन कविता की रीति तथा तत्संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अलंकार तो केवल उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के फलस्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी यूग में हुई। इन ग्रन्थकारों की रचना के साथ ही साथ भरत के नाटच-शास्त्र की गहरी छानबीन इसी युग में आरम्भ हुई। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से भरत के ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बड़ा उद्योग किया, परन्तु यह रसवाद अभी तक नाटच के सम्बन्ध में ही था। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन आनन्दवर्धन से आरम्भ होता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आनन्दवर्धन इसी युग की विभूति हैं। इन्होंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काव्य में की तथा उसकी पूर्ण व्याख्या के लिए व्विन के सिद्धान्त की सद्भावना की। इतने से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने अलंकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्यपद्धति में समुचित स्थान दिया। इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने काव्य का सर्वांगीण वर्णन सर्वप्रथम अपने प्रत्थ में उपस्थित किया। अलंकारशास्त्र के इतिहास में यह काल सुवर्ण-युग माना जाता है, क्योंकि साहित्य-शास्त्र के भिन्त-भिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूले-फले।

तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जा सकता है। यह आनन्दवर्धन से आरम्म होकर मम्मट तक (अर्थात् ५४० ई० से १०५० ई०) जाता है। आनन्द-वर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्विन के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में दो सौ वर्ष का समय लगा। एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या करगे में लगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रबल विरोध करने में संलग्न थे। भट्टनायक, कुन्तक तथा महिमभट्ट की साहित्यिक कृतियों का यही युग है। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने व्विन के खण्डन करने का बड़ा ही उग्र प्रयत्न किया, परन्तु मम्मट ने इन

शब्द महार्णवर भी कई खण्डों में विभक्त है तथा लगभग डेढ़ हजार पृष्ठ हैं। यह अकरादि क्रम से निबद्ध है। यह नवीन शैली का कोश है जिसमें प्रयोग के स्थलों का भी निर्देश बड़ी सुन्दरता से किया गया है। ये दोनों कोश अपने रचयिताओं के अश्रान्त परिश्रम, दीर्घ अध्ययन तथा गाढ़ विद्वत्ता के दोतक हैं।

मुगल काल में संस्कृत का फारसी में अनुवाद अथवा फारसी का संस्कृत में अनुवाद करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस विषय में अनेक कोष तैयार किये गये जिनमें दो-तीन प्रसिद्ध हैं। विहारी कृष्णदास मिश्र ने अकबर के आदेश से 'पारसीक प्रकाश' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। राजा टोडरमल ने फारसी को राजभाषा बना दी थी जिसमें कागजात लिखे जाते थे। संस्कृत के पण्डिनजनों को फारसी में व्यावहारिक दक्षता प्राप्त करने के महनीय उद्देश्य से प्रेरित होकर ग्रन्थकार ने इसकी रचना की। इसके दो भाग हैं—कोश तथा व्याकरण। कोशप्रकरण में २६६ अनुष्टुप् हैं जिसमें क्रमशः स्वर्ग, दिक्, काल, नाट्य, पाताल, वारि, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैष्य, श्रूद तथा विशेषनिच्न नामक एकादश प्रकरण हैं। ग्रन्थ के आरम्भ में दिल्ली के बादशाह अकबर की प्रशस्त स्तुति है। ग्रन्थकार बड़ी नम्रता से कहता है कि पारसाक शास्त्र का बिना अध्ययन किये ही उसने इसकी रचना की है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। विहारीकृष्णदास मिश्र पारसी व्याकरण तथा कोश दोनों के प्रौढ पण्डित हैं। फारसी बब्दों के ही संस्कृत पर्याय दिये गये हैं। यथा—

# माहरतु मासमात्रे स्याद् ऋतुमात्रे फसल् भवेत् । शीतकाले जिमस्तानो वहारः सुरभौ भवेत् ॥ १६॥

यह कोश<sup>र</sup> आज भी उपयोगी तथा उपादेय है। रचनाकाल १६वीं शती का मध्यकाल—अकबर का शासनकाल। वेदांग राय का पारसी-प्रकाश १६४७ ई० की रचना है जिसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों का संस्कृत अर्थ दिया गया है। अजभूषण का पारसी-विनोद इसी युग की रचना है। महाराज छत्रपति शिवाजी की हिष्ट इस ओर आकृष्ट हुई थो और इसके लिए उन्होंने राजव्यहार कोष का संकलन अपने दरबार के पण्डित द्वारा कराया था। मराठी में शासन-सम्बन्धी बहुत से शब्द फारसी भाषा से लिये गये हैं। इन शब्दों की पूरी जानकारी के लिए शिवाजी ने यह कोष बनवाया जिसमें उनके अर्थ मराठी तथा संस्कृत में दिये गये हैं। महाकवि क्षेमेन्द्र का

१. कलकत्ता से कई खयडों में तथा काशी से भी प्रकाशित ।

२. सं॰ सरस्वती भवन प्रन्थमाला संख्या ६५; प्र॰ संस्कृत विश्वविद्यालय, वारायासी, १६६५।

में किया है। इस युग में नाटचरस की विस्तृत व्याख्या भरत ने की थी। परन्तु काव्य में रस की महत्ता की ओर अभी विशेष व्यान नहीं गया था।

साहित्य-शास्त्र का रचनात्मक युग् भामह से आरम्भ होकर आनन्दवर्धन तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ६५० ई०) हमारे शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय काव्य के मौलिक तत्त्वों की उद्भावना हमारे आचोचकों ने की। एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्रट काव्य के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे जो अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं और जिनकी ओर काव्य के पाठकों का घ्यान सर्वप्रथम आकृष्ट होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शास्त्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और वामन कविता की रीति तथा तत्संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अलंकार तो केवल उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के फलस्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी यूग में हुई। इन ग्रन्थकारों की रचना के साथ ही साथ भरत के नाटच-शास्त्र की गहरी छानबीन इसी युग में आरम्भ हुई। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से भरत के ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बड़ा उद्योग किया, परन्तु यह रसवाद अभी तक नाटच के सम्बन्ध में ही था। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन आनन्दवर्धन से आरम्भ होता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आनन्दवर्धन इसी युग की विभूति हैं। इन्होंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काव्य में की तथा उसकी पूर्ण व्याख्या के लिए व्विन के सिद्धान्त की सद्भावना की। इतने से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने अलंकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्यपद्धति में समुचित स्थान दिया। इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने काव्य का सर्वांगीण वर्णन सर्वप्रथम अपने प्रत्थ में उपस्थित किया। अलंकारशास्त्र के इतिहास में यह काल सुवर्ण-युग माना जाता है, क्योंकि साहित्य-शास्त्र के भिन्त-भिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूले-फले।

तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जा सकता है। यह आनन्दवर्धन से आरम्म होकर मम्मट तक (अर्थात् ५४० ई० से १०५० ई०) जाता है। आनन्द-वर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्विन के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में दो सौ वर्ष का समय लगा। एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या करगे में लगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रबल विरोध करने में संलग्न थे। भट्टनायक, कुन्तक तथा महिमभट्ट की साहित्यिक कृतियों का यही युग है। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने व्विन के खण्डन करने का बड़ा ही उग्र प्रयत्न किया, परन्तु मम्मट ने इन

# उपसंहार

संस्कृत कोशों के प्रति पण्डितजनों की भी एक भ्रान्त घारणा है कि उनमें केवल समानार्थक तथा नानार्थक शब्दों का संग्रहमात्र रहता है। परन्तु उनमें अर्थ का सूक्ष्म रूप अंकित नहीं किया जाता, जैसे अंग्रेजी के शब्दों में होता है। प्रसन्नता के सूचक pleased, delighted, happy, glad आदि शब्द अंग्रेजी में अवश्य हैं। परन्तु इन शब्दों में एक दूसरे से पार्थक्य है गाढता, लघुता आदि भावों को दृष्टि में रखकर। यह घारणा सामान्यतः ठीक है, परन्तु वस्तुस्थिति इससे विषरीत है। अमरकोषस्थ कामदेव के वाचक उन्नीस शब्दों में मन्मथ, मदन, मार, कन्दर्प, पञ्चशर आदि शब्द भिन्न-भिन्न तात्पर्य के सूचक हैं। 'मन्मय' से तात्पर्य है—मन को मन्थन करने वाला, तीव्र वेदना उत्पन्न करने वाला । 'मदन' का अर्थ है—हर्ष उत्पन्न करने पाला ( मदयतीति मदनः )। फलतः 'मन्मय' के द्वारा व्यज्यमान तीव्र वेदना के स्थान पर 'मदन' में हर्ष के उत्पादन की अभिव्यञ्जना है। 'मार' का स्वारस्थ मार डालने वाला है ( च्रियन्तेऽनेनेति मारः ) 'कन्दर्प' का अभिप्राय कुत्सित दर्प वाला अथवा कुत्सित रूप से हप्त करने वाला है । 'पञ्चशर' से सामान्यतः पाँच बाणधारी का अर्थ हम समझते हैं, परन्तु बाण से यहाँ तात्पर्य लोह-निर्मित शस्त्र-विशेष से न होकर उन्मादन, शोचन, सम्मोहन, शोषण तथा मारण नामक मानसिक विक्रुतियों से हैं<sup>३</sup>। फलत: यह शब्द काम के द्वारा कामी पुरुष के मानस में उत्पन्न किये गये भावविकारों की ओर लक्ष्य करने में अपनी सार्थकता रखता है। अतएव ये उन्नीसों शब्द विभिन्न

明マナーリスストリー 一日 あるかのないないのからないない

द्वीरस्वामी (पूर्ववत् )

मननं मत् चेतना । अनुदात्तोपदेशवनतीति (अष्टा० ६।४।३८)
 अनुनासिकलोपे तुक्। मतो मनसो मथः (मध्नार्ताति)
 मन्मथः — चीरस्वामी (अमर १।१।२५ की टीका)।

२. कमन्ययं कुत्सायाम् । कं कुत्सितो द्पींऽस्येति । कंदर्पयति वा ।

इ. इन्मादनं शोचनं च तथा सम्मोहनं विदुः।
 शोषणं मारणं चैव पञ्चबाणा मनोसुवः॥
 मदनोन्मादनश्चैव मोहनः शोषणस्तथा।
 संदीपनः समाख्याताः पञ्चबाणा इमे स्मृताः॥

अभिप्राय से कामवाचक हैं। इसलिए उनका प्रयोग सर्वत्र समभावेन कभी नहीं किया जा सकता। कालिदासीय प्रख्यात पद्य-

#### द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः॥ (कुमारसम्भव)

में शिवरूप वाच्य के ऐक्य होनेपर दोष का प्रसंग ही नहीं उठता। धनुष् धारण करने वाले शिव जिस प्रकार 'पिनाकी' शब्द के बाच्य हैं, उसी प्रकार नर-कपाल के धारण करने से वे ही 'कपाली' पद के भी तो वाच्य हैं। परन्तु दोनों शब्दों के द्वारा अभिव्यज्यमान तात्पर्य भिन्न-भिन्न हैं। उत्तर श्लोक में 'कपाली' शब्द का ही औवित्य है, 'पिनाकी' का नहीं।

अब रंगवाची शब्दों के सूक्ष्म तारतम्य पर दृष्टिपात कीजिये। अंग्रेजी शब्दों के तात्पर्य से अंग्रेजी भाष। विद् पूर्णतः अभिज्ञ है कि Crimson, Red, violet, purple आदि शब्द लोहित रंग के हल्केपन तथा गाढ़ापन के सूचक होने से विभिन्नार्थक हैं, एकार्थक नहीं। यह अंग्रेजी भाषा की शाब्दिक महिमा मानी जाती है। संस्कृत शब्दों में भी ऐसा ही तात्पर्य अन्तर्निहित है, परन्तु साधारणतया संस्कृतविद् उधर व्यान नहीं देते। परन्तु कोशकारों ने, विशेष प्राचीन कोशकारों ने, इस तारतम्य का परीक्षण किया है और उसकी अभिव्यक्ति भी की है। एक दो दृष्टान्त नमूने के तौरपर यहाँ दिये जाते हैं।

अमर्रासह से पूर्ववर्ती मान्य कोषकार भागुरि की दृष्टि भी लालिमा के बोधक शोण, लोहित तथा रक्त शब्दों की विभिन्नता की ओर आकृष्ट हुई थी और उन्होंने इस विभेदका निदर्शन इस पद्य में किया है—

#### बन्धुजीव-जवा-सन्ध्याच्छ्रवौ वर्गे मनीषिभिः। शोण-लोहित-रक्तानां प्रयोगः परिकीर्तितः॥

बन्धुजीव का फूल शोण होता है, जवा का फूल (ओडहुल) लोहित तथा सन्ध्या रक्तवर्ण की होतो है। इस प्रसंग को देकर पदचित्रका कहती है—सागरिस्तु लोहित-रक्तयोरस्यं भेदमाह। इतीह भेदो नाहतः (प्रथम खण्ड पृ०१८६ की प्रथम टिप्पणी)। पार्थक्य तो सूक्ष्म है ही। इसके निरोक्षण में विभिन्नता हो सकती है। जिस सन्ध्या का वर्ण यहाँ रक्त कहा गया है, वही इस प्रस्थात पद्य में 'तान्न' कहा गया है—

उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च।

विशेष द्रष्टच्य—काव्यप्रकाश, पंचम उद्युलास; बलदेव उपाध्याय—भारतीय साहित्य-शास्त्र, द्वितीय भाग, पृष्ठ ७६-७७।

तात्पर्य है कि रंगों के विभेद के निरूपण की ओर संस्कृत के कोषकारों का ध्यान बहुत पहले से आकृष्ट है। अमरसिंह ने तथा उनके टीकाकारों ने इसे अधिक स्पष्टता से निरूपित किया है। यह उनका वैशिष्ट्य है।

अमरकोष की ओर ध्यान दें। लाल रंग का वाचक साधारण शब्द है लोहित। परन्तु 'शोण' का अर्थ होता है—गुलाबी लाल (शोणः कोकनन्दच्छ्विः' कमल के समान लाल—अमर १।४।१५); किषश, धूम्र तथा धूमल—इन तीनों शब्दों का तात्पर्य है—बैंगनी रंग ('किपिशो धूम्र-धूमलों कृष्णलोहिते'—श्रमर १।४।१६); 'अरुण' वह लाल है जिसमें लालिमा अभी प्रकट नहीं हुई है (अव्यक्तरागस्त्वरुणः) 'पाटल' है सफेदी से मिली हुई लाली—हल्का लाल (अंग्रेजी का 'पिक'; 'श्वेतरक्तस्तु पाटलः' अमर १।४।१५) लालिमा की भिन्नता के सूचक संस्कृत शब्दोंका अर्थ हलायुध (कोषकर्ता) ने अपने 'अभिधानरत्नमाला' के इस पद्य में दिया है—

#### श्येनी कुमुद्पन्नाभा, शुकाभा हरिणी मता। जपाकुसुम-संकाशा रोहिणी पश्कितिता॥

इसी प्रकार पीत आभा से युक्त श्वेत वर्ण के लिए 'हरिण', पाण्डुर तथा पाण्डुं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 'धूसर' की पाण्डुता में हल्कापन रहता है ( हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः, ईषत-पाण्डुस्तु धूसरः—ग्रमर १।४।१३)। 'कृष्ण' (काला रंग) शब्द अपनी व्युत्पित्त से भी अपने उस वैज्ञानिक वैशिष्टच का प्रतिपादक है जो सब रंगों की खींचकर अपने में अभिभूत कर देता है और अपने ही स्वरूप में सर्वथा प्रतिष्ठित रहता है' (वर्णाम् कर्षतीति कृष्णः—चीरस्वामी)। 'श्याम' रंग 'कृष्ण' से हल्का होता है और उससे भी हल्का होता है 'श्यामल'। कृष्ण गाढ़े कालेपन का सूचक है। श्याम और श्यामल दोनों हो हल्के कालेपन की गूचना देते हैं। अवश्य ही 'भेचक' शब्द अत्यन्त तीन्न गाढ़े कालेपन का अर्थ रखता है—मोर के कंठ के समान के भेचक' शब्द अत्यन्त तीन्न गाढ़े कालेपन का अर्थ रखता है—मोर के कंठ के समान के

<sup>1.</sup> श्रमर में पायद्धर तथा पायद्ध समानार्थंक है। परन्तु इन दोनों में भी पार्थंक्य है—पायद्धरस्तु पीतरक्तभागी प्रत्यूषचन्द्रवत्। पायद्धस्तु पीतमागार्थः केतकीधूलिसक्तिभः। पायद्धरः पायद्धरे कैश्चित्, कैश्चित् पायद्धे प्रवेशितः'— पदचिन्द्रका, प्रथम खराद पृ० १८४। पायद्धर तथा पायद्धर दोनों सिद्ध होते हैं।

२. तुलना कीजिये 'सूरदास की कालि कमलिया चढ़त न दूजी रंग'।

भेचकः शिखिकगठामः' इति दुर्गः । चीरस्वामी ने इस वचन को अपनी
ग्रमरटीका में उद्धृत किया है ।

में किया है। इस युग में नाटचरस की विस्तृत व्याख्या भरत ने की थी। परन्तु काव्य में रस की महत्ता की ओर अभी विशेष व्यान नहीं गया था।

साहित्य-शास्त्र का रचनात्मक युग् भामह से आरम्भ होकर आनन्दवर्धन तक चला जाता है। यह दो सौ वर्षों का काल (६५० से ६५० ई०) हमारे शास्त्र के इतिहास में इसीलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि इसी समय काव्य के मौलिक तत्त्वों की उद्भावना हमारे आचोचकों ने की। एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्रट काव्य के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे जो अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं और जिनकी ओर काव्य के पाठकों का घ्यान सर्वप्रथम आकृष्ट होता है। इसी सम्प्रदाय के नाम पर इस शास्त्र का नाम अलंकार-शास्त्र पड़ा। दूसरी ओर दण्डी और वामन कविता की रीति तथा तत्संबद्ध दश गुणों की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दर्य गुणों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अलंकार तो केवल उसके अतिशय करनेवाले धर्म हैं। इन आचार्यों के उद्योग के फलस्वरूप रीति-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इसी यूग में हुई। इन ग्रन्थकारों की रचना के साथ ही साथ भरत के नाटच-शास्त्र की गहरी छानबीन इसी युग में आरम्भ हुई। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने अपने दृष्टिकोण से भरत के ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखीं तथा उनके रस-सिद्धान्त को समझाने का बड़ा उद्योग किया, परन्तु यह रसवाद अभी तक नाटच के सम्बन्ध में ही था। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन आनन्दवर्धन से आरम्भ होता है।

भारतीय साहित्य-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आनन्दवर्धन इसी युग की विभूति हैं। इन्होंने रस-सिद्धान्त की व्यवस्था काव्य में की तथा उसकी पूर्ण व्याख्या के लिए व्विन के सिद्धान्त की सद्भावना की। इतने से ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने अलंकार और रीति के सिद्धान्तों को भी अपनी काव्यपद्धति में समुचित स्थान दिया। इसका फल यह हुआ कि आनन्दवर्धन ने काव्य का सर्वांगीण वर्णन सर्वप्रथम अपने प्रत्थ में उपस्थित किया। अलंकारशास्त्र के इतिहास में यह काल सुवर्ण-युग माना जाता है, क्योंकि साहित्य-शास्त्र के भिन्त-भिन्न मौलिक सम्प्रदाय इसी युग में उत्पन्न हुए और फूले-फले।

तीसरा काल निर्णयात्मक काल कहा जा सकता है। यह आनन्दवर्धन से आरम्म होकर मम्मट तक (अर्थात् ५४० ई० से १०५० ई०) जाता है। आनन्द-वर्धन के द्वारा प्रतिपादित व्विन के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित होने में दो सौ वर्ष का समय लगा। एक तरफ तो अभिनवगुप्त इसकी शास्त्रीय व्याख्या करगे में लगे थे और दूसरी ओर अनेक आलंकारिक इसके प्रबल विरोध करने में संलग्न थे। भट्टनायक, कुन्तक तथा महिमभट्ट की साहित्यिक कृतियों का यही युग है। अपने दृष्टिकोण से इन्होंने व्विन के खण्डन करने का बड़ा ही उग्र प्रयत्न किया, परन्तु मम्मट ने इन

# चतुर्थ परिच्छेद

#### व्याकरणशास्त्र

का

# इतिहास

- (१) पाणिनि पूर्व वैयाकरण
- (२) उत्कर्ष-काल
- (३) व्याख्या-काल
- (४) प्रक्रिया-काल
- (५) खिल ग्रन्थ
- (६) पाणिनि से इतर वैयाकरण सम्प्रदाय
- (७) पालि—प्राकृत व्याकरण

अलंकार शास्त्र पर इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है अलंकारकौस्तुभ। यह ग्रन्थ दश किरणों वा अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें काव्य-लक्षण, शब्दार्थ, ध्वित, गुणीभूत व्यंग्य, रसभावभेद, गुण, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति तथा दोष का क्रमशः वर्णन किया गया है। इस प्रकार रूप गोस्वामी के ग्रन्थ से इसका विस्तार विषय की दृष्टि से अधिक है। यद्यपि इसके अधिकांश उदाहरण कृष्णचन्द्र की स्तुति में ही निबद्ध किये गये हैं, तथापि इसमें उतनी वृष्णवता का पुट नहीं है जितनी रूप गोस्वामी के ग्रन्थ में मिलती है। बंगाल में यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय है। इसके ऊपर तीन टीकाओं का पता चलता है, जिनमें वृन्द्रावनचन्द्र तर्कालंकार चक्रवर्ती की 'दीधित-प्रकाशिका' टीका तथा लोकनाथ चक्रवर्ती की टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती की सारबोधिनी टीका मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित हुई है।

किवचन्द्र किव कर्णपूर तथा कौशल्या के पुत्र बतलाये जाते हैं। ये किव कर्णपूर ऊपर निर्देष्ट आलंकारिक ही हैं। यह कहना प्रमाणसिद्ध नहीं है। अलंकारिविषयक इनका ग्रन्थ काव्यचन्द्रिका है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें १६ प्रकाश हैं जिनमें साहित्यशास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन है। इसमें ग्रन्थकार ने सारलहरी तथा धातुचन्द्रिका नामक अपने अन्य ग्रन्थों का भी निर्देश किया है। इनका समय १६वीं शताब्दी का अन्त और १७वीं का प्रारम्भकाल है।

### ३९--- ऋषय दीन्नित

अप्य दीक्षित दक्षिण भारत के मान्य ग्रन्थकारों में अग्रणी हैं। इनका अपना विशिष्ठ विषय दर्शनशास्त्र है जिसके विभिन्न अंगों पर इन्होंने अनेक विद्वतापूर्ण, प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की है। अद्वैत वेदान्त में इनका कल्पतरुपरिमल (अमलानन्द कृत कल्पतरु-व्याख्या की टीका) तथा सिद्धान्तलेश-संग्रह प्रख्यात ग्रन्थ हैं। सिद्धान्त-लेश अद्वैतवेदान्त के आचार्यों के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का न केवल सारभूत संग्रह है, प्रत्युत ऐतिहासिक हिष्ट से भी उपादेय है। इन्होंने शैवाचार्य श्रीकण्ठ के ब्रह्मसूत्रभाष्य पर 'शिवार्कमणिदीपिका' नामक उच्च कोटि की टीका लिखी है। कर्म-मीमांसा में भी 'विधिरसायन', 'उपक्रमपराक्रम', 'वादनक्षत्रावली' तथा 'चित्रकूट' इनके मान्य ग्रन्थ हैं। इस प्रकार ये दर्शन के एक अलौकिक विद्वान् ही न थे, प्रत्युत एक उच्चकोटि के साधक भी थे।

विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका के साथ इसके दो संस्करण मुर्शिदाबाद तथा
 राजशाही (बंगाल) से प्रकाशित हुए हैं।

#### व्याकरण शास्त्र

व्याकरण वास्त्र वेदपुरुष का मुखस्थानीय है—मुखं व्याकरणं स्मृतम्। मुख होने के कारण ही वेदाङ्कों में यह मुख्य है। शब्द तथा अर्थ के विश्लेषण पर आधारित इस विद्या का उदय भूतल पर भारतवर्ष में ही सम्पन्न हुआ। व्याकरण का साक्षात् सम्बन्ध वेद के साथ है। क्योंकि वेद में अनेक पदों की व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। जो व्याकरण की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती हैं। पतञ्जलि ने व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन बतलाने वाली पाँच ऋचाओं को उद्धृत किया है तथा उनका व्याकरण शास्त्र अर्थ भी दिया है। फलतः प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में व्याकरण वेद का ही अंग है। इस शास्त्र का उदय पदपाठों से प्राचानतर है। पदपाठ में प्रकृति का प्रत्यय से, धातु का उपसर्ग से तथा समस्त पदों में पूर्व का उत्तर पदों से विभाग पूर्णतया प्रदिशत किया जाता है और यह विभाजन-पद्धित व्याकरण शास्त्र के अनुशोलन पर पूर्णतः आधृत है। इतना ही नहां, व्याकरण के अन्तर्गत प्रतिपादिक, आख्यात, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय आदि प्रख्यात पारिभाषिक पदों का उल्लेख गोपथ बाह्मण (पूर्वार्ध ११२४) में किया गया है। अन्य बाह्मणों में भी ऐसे पारिभाषिक शब्द यत्रतत्र उपलब्ध होते हैं। फलतः व्याकरण शास्त्र की प्राचीनता, वेदनिर्दिष्टता तथा वेदाङ्गमुख्यता स्पष्टतः प्रमाणित होतो है।

व्याकरण का प्रयोजन—पत्छिल पश्पशाह्निक में व्याकरण के प्रयोजनों का विश्वाद वर्णन किया है और अनेक वैदिक मन्त्रों को इस प्रसंग में उद्धृत किया है। कात्यायन ने भी 'रचोहागमल्यायनदेहाः प्रयोजनम्' अपने वार्तिक में इसका निर्देश किया है। इसका अभिप्राय है (क) वेद का रचण—लोप, आगम तथा वर्ण जे विकारों का ज्ञाता ही वेद का रक्षण कर सकता है। (ख) कह—यज्ञ में मन्त्रों की

१. ऐसी ब्युत्पत्तियों का दृष्टान्त देखिये-

<sup>(</sup>क) ये सहांसि सहसा सहन्ते ऋ०६।६६।६

<sup>(</sup> ख ) धान्यमसि धिनुहि देवान् यज्ञ० १।२०

<sup>(</sup> ग ) येन देवाः पवित्रेणाःसानं पुमते सदा । साम० उ० पारामाप

<sup>(</sup> घ ) तीथेँस्तरन्ति स्रथर्व० १८।४।८

२. चरवारिष्टंगा० ( ऋ० ४।५८।३ ), चरवारि वाक् ( ऋ० १।१६४।४५ ) चरवारि वाक् का व्याकरणपरक अर्थ यास्क ने भी प्राचीन काल में किया था ( निरुक्त १३।२—नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्चेति वैयाकरणः )।

विभक्तियों का कर्मकाण्ड की प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। (ग) श्रागम—वेद स्वयं व्याकरण के अध्ययन पर आग्रह रखता है। (घ) लघु— शब्दों का लघु उपाय से ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। (ङ) श्रसन्देह—मन्त्रों के उच्चारण तथा अर्थों के परिज्ञान में सन्देह का निराकरण व्याकरणज्ञ ही कर सकता है। फलतः लौकिक शब्दों की रूपसिद्धि तथा प्रयोगक्षमता का भी कार्य व्याकरण के ज्ञाता द्वारा ही सम्पन्न होता है। वेद के संरक्षण के साथ तो व्याकरण का प्रधान सम्बन्ध है।

संस्कृत व्याकरण के निर्माता महीं पाणिनि हैं और उनका शब्दानुशासन अष्टाध्यायों के नाम से विश्वविश्रुत हैं। वे इसके आदि व्याख्याता नहीं हैं, प्रत्युत उनसे प्राचीनतर आचार्यों का समुल्लेख प्रातिशाख्यों में, पाणिनि के सूत्रों में तथा अन्य प्रन्थों में उपलब्ध होकर व्याकरण की विपुलता का स्पष्ट प्रमाण है। पाणिनि का व्याकरण संक्षिप्त रूप में वर्तमान है। उनसे पूर्व इस शास्त्र का विशेष अभ्युदय तथा विस्तार परिलक्षित होता है। प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध वेद के मन्त्रों, छन्दों तथा पदपाठ के साथ साक्षात् है। अष्टाध्यायी में शब्द के स्वरूप का विश्लेषण है। संस्कृत व्याकरण के इतिहास में पाणिनीय सम्प्रदाय अत्यन्त महत्त्वशाली तथा प्रमुख है। कातन्त्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हैम, चान्द्र आदि व्याकरण सम्प्रदायों का भी कालान्तर में उदय हुआ। इन सबका संक्षिप्त परिचय इस परिच्छेद में दिया जावेगा।

महर्षि पाणिनि से भी पूर्वकाल में अनेक वैयाकरण हो गये हैं जिनके मत का स्पष्ट उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया है। इस प्रकार हम पाणिनीय व्याकरण के इतिहास को चार युगों में विभक्त कर सकते हैं—

- (१) पूर्व पाणिनीय-काल
- (२) उदय-काल (ई० पू० ६००—ई० पू० ३००)
- (३) व्याख्या-काल (पञ्चम शतक--१४ शतक)
- ( ४ ) प्रक्रिया-काल ( १५ शतक--वर्तमान काल )

इन विभिन्न युगों की विशिष्ठता पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। प्रथम युग में हम व्याकरण शास्त्र के विभिन्न आचार्यों के नाम से परिचय रखते हैं। उनकी कृतियों के कितपय अंश ही इघर-उघर विखरे मिलते हैं, पूरे ग्रन्थ का पता अभी तक नहीं चलता। उदय काल इस शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इस शास्त्र का सर्जनात्मक युग है जिसमें पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जिल ने अपनी रचनाओं से व्याकरण के मौलिक तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत किया। व्याकरण शास्त्र में महिंच पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जिल की मुख्य आधार है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में व्याकरण के तथ्यों को सुत्रबद्ध किया।

कात्यायन ने अपने वार्तिकों की रचना की और इसीलिए वे 'वार्तिककार' के नाम से प्रस्थात हैं। पतञ्जलि ने महाभाष्य में अष्टाच्धायी के सुत्रों तथा वार्तिकों के ऊपर भाष्य लिखकर पाणिनीय व्याकरण को प्रौढ़ता के उच्च शिखर पर पहुँचा दिया। व्याक्याकाल से अभिप्राय उस युग से है जिसमें अष्टाच्यायी तथा महाभाष्य के ऊपर टोकाग्रन्थों का प्रणयन किया गया। इस युग के महनीय आचार्य हैं—जयादित्य, वामन, हरदत्त, कैयट आदि। प्रक्रियाकाल में व्याकरण को सुगम बनाने की भावना से प्रेरित होकर अष्टाच्यायी के क्रम को छोड़कर प्रयोगसिद्धि की दृष्टि से सूत्रों का नवीन क्रम नियत किया गया तथा इन सूत्रों के ऊपर सरल वृत्तियाँ मा बनायी गयों। इस काल के प्रधान वैयाकरण हैं—रामचन्द्राचार्य, शेष श्रोकृष्ण, भट्टोजिदोक्षित, नागेश आदि। इस प्रकार इन विविध युगों को पार कर पाणिनोय व्याकरण वर्तमान काल में उपनीत हुआ है जिसमें उसकी प्रौढता तथा अन्तरंग अच्ययन के साथ-साथ उसके बहिरंग अनुशीलन की ओर भी विद्वानों की प्रवृत्ति जागरूक है।

#### प्रथम खण्ड

# पाणिनि-पूर्व वैयाकरण

पाणिनि ने अपने अष्टाच्यायी में दस प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता आचार्यों का उल्लेख किया है जिनका यहाँ वर्णानुक्रम से दिया जा रहा है—

(१) ब्रापिशालि—इनका उल्लेख अष्टाध्यायी के एक सूत्र में उपलब्ध होता है ( ६।१।६२ )। महाभाष्य ( ४।२।४५ ) में भी इनका मत प्रमाण-रूप से उद्धृत किया गया है। शाकटायन व्याकरण की अमोघावृत्ति (३।२।६१) में पाल्यकीति ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है—'श्रष्टका श्रापिशलपाणिनीयाः' जिससे विदित होता है कि अष्टाध्याया के समान ही आपिशल ज्याकरण में आठ अध्याय थे। कात्यायन और पतंजिल के समय में इस व्याकरण का विशेष प्रचार दीख पड़ता है। क्योंकि आपिशल व्याकरण को पढने वाली ब्राह्मणी 'आपिशला' शब्द से निर्दिष्ट की गई है। आपिशल व्याकरण भी सूत्रात्मक था। इसके उपलब्ध सूत्रों से पता चलता है कि यह बहुत ही सुव्यवस्थित तथा लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का व्याख्यान करने वाला था। पाणिनीय व्याकरण के ऊपर आपिशल व्याकरण का बहुत ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह समानता सूत्रों को रचना में ही नहीं है प्रत्युत अनेक संज्ञायें, प्रत्यय तथा प्रत्याहार भी परस्पर सहश हैं। इतना ही नहीं, आपिशालि के धातुपाठ के जो उद्धरण मिलते हैं वे पाणिनि के तत्तद् पाठों से समानता रखते हैं। आपिशल शिक्षा और पाठों से समानता रखते हैं। आपिशलि शिक्षा लौर पाणिनि शिक्षा के भी सूत्र बहुत सहश हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये पूर्वपाणिनीय युग के बहुत ही प्रसिद्ध वैयाकरण थे। इनको शिक्षा प्रकाशित है।

आपिशल व्याकरण के कतिपय विशिष्ट सिद्धान्त यहाँ संक्षेप में दिए जाते हैं-

#### (१) लकार दीर्घ

आपिशल व्याकरण में ऋकार के समान लुकार को भी दीर्घ माना गया है जो पाणिनि-व्याकरण के सर्वथा प्रतिकृल है।

#### (२) वर्णों की परिभाषा

आपिशिल ने वर्णों की परिभाषा की थी, उनके व्याकरण में वर्गीय ब और वकार का भेद दिखाया गया है। रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपौत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

#### ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

### ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२); (३) डा० भोलाशंकर ज्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

एकमत से असाधु मानते हैं। वस्तुतः पूर्वोक्त बृषभदेवीय कथनानुसार उन-उन शब्दों की देश-काल-भेद से साधुता माननी चाहिए।

आपिशल और काशकृत्स्न व्याकरण में वितिप्रत्यय-विधायक "तदर्हम्" सूत्र नहीं था। मर्तृहरि और कैयट ने एक ही वस्तु को अवस्था-भेद से उपमा और उपमेय मानकर उक्त मत की पृष्टि की है। वास्तव में "तदर्हम्" सूत्र पढ़ने वाले पाणिनि और उक्त सूत्र का भाष्य उक्त मत के प्रतिकृत हैं।

#### (७) तिङ्ग्त-पद्-साधन-प्रक्रिया

आपिशल व्याकरण में पाणिनि के समान आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपद की व्यवस्था देखी जाती है।

आपिशल व्याकरण में पाणिनीय 'अस्' घातु 'स्' घातु था । अस्ति, आसीत् आदि प्रयोग अट् और आट् आगम से सिद्ध होते थे। काशिका के उदाहरण (१।३।२२) और उसकी टीका (न्यास तथा पदमञ्जरी) में स्पष्ट है।

भवति, सेधित आदि प्रयोगों में एक ही सूत्र से इगुपध और इगन्त धातुओं के गुण-विधान की उच्छृङ्खल व्यवस्था आपिशिल ने की थी।

कुछ प्रयोग (तवीति, रवीति, स्तवीति, इत्यादि) आपिशल व्याकरण में केवल छान्दस माने गये हैं, परन्तु ये प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के अनुसार लोक में भी प्रयोगाई हैं।

- (२) काश्यप—पाणिनि ने अष्ठाध्यायी के दो सूत्रों में काश्यप का मत उद्धृत किया है। (अष्ठा० १।२।२५ तथा ८।४।६७)। यजुर्वेद प्रातिशाख्य में (४।५) शाकटायन के साथ इनका उल्लेख मिलता है। इनके व्याकरण का कोई भी सूत्र उपलब्ध नहीं होता। काश्यप के मत का उल्लेख व्याकरण से मिन्न ग्रन्थों में भी मिलता है जिससे इनके व्यापक पाण्डित्य का परिचय मिलता है।
- (३) गार्ग्य-अड् गार्ग्यगालवयोः (अष्टा० ७।३।६६), ओतो गार्ग्यस्य (८।३।२०), नोदात्तस्वरितोदयम् अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् (८।४।६७) सूत्रों में गार्ग्य के मत मिलते हैं।

सब नाम आख्यातज नहीं है—यह गार्ग्य का मत था। ऐसा यास्क ने कहा है ( निरुक्त १।२ )। गार्ग्य का कोई पदपाठ था, यह निरुक्त १।३, १।१ की दुर्ग-स्कन्द-टीका से ज्ञात होता है। वाज प्रति १।१७७ के उवटमाध्य में गार्ग्यकृत पदपाठ की एक शैली कही गयी है—अलोप इति गार्ग्यस्य अर्थात् गार्ग्यकृत पदपाठ में पुनरुक्त पदों का लोप नहीं होता था। यह नियम गार्ग्यकृत सामवेदीय पदपाठ में घटता है।

गार्ग्य सामतन्त्र का प्रवक्ता था—यह अक्षरतन्त्र की भूमिका में श्री सत्यन्नतसाम-स्रमी ने लिखा है।

- ( ४ ) गालव—पाणिनि में इनके नाम का उल्लेख चार स्थलों पर मिलता है। अष्टाघ्यायी के इन उल्लेखों से ये पाणिनि से प्राचीन सिद्ध होते हैं। पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति (६।१।७७) में इनके एक मत का उल्लेख किया है जिसके अनुसार लोक में दघ्यत्र के स्थान पर 'दिध्यत्र' और मध्यत्र के स्थान पर 'मध्यत्र' भी ठीक है। 'निरुक्त ४।३, वृहद्देवता १।२४, ५।३६, ६।४३, तथा ७।३८ में भी गालव के मत मिलते हैं।
  - (५) चाक्रवर्मण—इनका नाम अष्टाध्यायी (६।१।१३०) और उणादि मूत्रों (३।१४४) में मिलता है। इनके व्याकरण का कोई सूत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इनके एक विशिष्ट मत का उल्लेख 'शब्दकौस्तुभ' में किया गया है—यत्तु किरिचदाह चाक्रवर्मण व्याकरणे द्वयशब्दस्थापि सर्वनामताभ्युपगमात् (शब्दकौस्तुभ १।१।२७) इनके मत में 'द्वय' शब्द सर्वनाम होता है। इसके अनुसार प्रयोग भी मिलता है—द्वयेषाम् (शिश्वपालविष्ठ १२।१३)।
  - (६) भारद्वाज—इनका उल्लेख अष्टाच्यायी में केवल एक स्थान पर (७।२।६३) मिलता है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा मैत्रायणीय प्रातिशाख्य में इनके व्याकरण-विषयक मत का उल्लेख मिलता है। इन उल्लेखों के अतिरिक्त इनके व्याकरण ग्रन्थ के विषय में हम कुछ नहीं जानते।
  - (७) शाकटायन अष्टाघ्यायों में इनके मत का उल्लेख तीन बार मिलता है (३।४।१११; ६।३।१६; ६।४।५०)। प्रातिशाख्यों में तथा निरुक्त में भी इनके मत उद्धृत हैं। शाकटायन प्राचीन युग के एक बड़े ही मान्य वैयाकरण थे। इसीलिए काशिकाकार का कहना है कि सव वैयाकरण शाकटायन से हीन हैं ( अनुशाकटायनं वैयाकरणाः)। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये समस्त शब्दों को धातुओं से उत्पन्न मानते थे। अष्टाध्यायों के अनुसार सब शब्द धातुज नहीं हैं। बहुत से शब्दों की उत्पत्ति नहीं दिखलाई जा सकती। परन्तु शाकटायन ने सब शब्दों को धातुज मानकर प्राचीन काल में अच्छी प्रसिद्धि पाई थी। इनका व्याकरण उपलब्ध नहीं है। अतएव उसके रूप तथा प्रमाण का परिचय नहीं मिलता। शब्दों की व्युत्पत्ति देने में उनकी एक विशेषता है। उन्होंने एक पद की सिद्धि अनेक धातुओं से की थी और कई पदों की सिद्धि एक धातु से। ऐसी व्युत्पत्ति ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों में भी उपलब्ब होती है। आजकल की ऐसी प्रसिद्धि है कि प्रचलित उणादि सूत्र शाकटायन कृत हैं (३।३।१ पर उद्योत)। श्वेतवनवासी ने लिखा है—शाकटायना-दिभिः पञ्चपादी विरचिता (उणादि वृत्ति का आरम्भ)। 'चतुष्ट्यी शब्दानां प्रवृत्तिः'

तत्र नामाम्याख्यातजानीति शाकटायनो निरुक्तसमयश्च—निरुक्त (१।१२)।
 नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्—महाभाष्य।

इस प्रख्यात व्याकरण मत से विरुद्ध शाकटायन शब्दों की 'त्रयी प्रवृत्ति' मानते हैं। उनकी दृष्टि में जाति शब्द, गुण शब्द तथा क्रिया शब्द ही होते हैं, यहच्छा शब्द नहीं। यह परिचय हमें न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि के एक कथन से चलता है (३।३।१ सूत्र पर न्यास)।

- (६) शाकल्य—अष्टाघ्यायी में इनका मत चार बार उद्धृत हैं तथा शौनक कीर कात्यायन ने भी अपने प्रातिशाख्यों में इनके मत का उल्लेख किया है। इनके व्याकरण में लौकिक तथा वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का प्रवचन किया गया प्रतीत होता है। वैयाकरण शाकल्य ऋग्वेद के पदपाठकार शाकल्य से अभिन्न ही हैं, क्योंकि पदपाठ में व्यवहृत कई नियम अष्टाघ्यायों में शाकल्य नाम से स्मृत हुए हैं। शाकल्यकृत पदपाठ का स्मरण यास्क ने भी किया है (निष्क्त ६।२६)। कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में 'शाकल्य व्याकरण' के नाम उपलब्ध होने से उस युग में इसकी सत्ता अनुमेय है।
- ( ६ ) सेनक—अष्टाध्यायी में केवल एक स्थल पर ( ५।४।११ ) इनका नाम मिलता हैं। इसके अतिरिक्त हम इनके विषय में नहीं जानते हैं।
- (10) स्फोटायन—इनका नाम अष्टाच्यायी (६।१।१२३) एक ही स्थल पर उद्धृत करती है। हरदत्त की पदमंजरी (६।१।१२३) से पता चलता है कि ये स्फोट सिद्धान्त के प्रवक्ता आचार्य थे । स्फोट के प्रतिपादन से ही इनका नाम स्फोटायन पड़ा था। यदि हरदत्त की यह व्याख्या ठोक है तो निश्चय ही स्फोटायन स्फोटतत्वका प्रथम आविष्कारक था। वैयाकरणों का स्फोटवाद तो प्राण है। यह बहुत ही प्राचीन सिद्धान्त है। न्याय और मीमांसा दोनों इस वाद का खण्डन करते हैं।

इन आचार्यों के अतिरिक्त अन्य व्याकरण-प्रवक्ता आचार्य प्राचीन काल में हो गये हैं जिनका नाम्ना उल्लेख पाणिनि की अष्टाच्यायी में नहीं किया गया है। ऐसे आचार्यों में मुख्य आचार्यों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है—

#### (क) इन्द्र

इन्द्र व्याकरणशास्त्र के प्रथम प्रवक्ता थे, इसका परिचय हमें तैत्तिरीय संहिता से चलता है। इस संहिता के अनुसार (६।४।७) देवों की प्रार्थना करने पर देवराज इन्द्र ने सर्वप्रथम व्याकरण की रचना की। इससे पूर्व संस्कृत भाषा अव्याकृत थी

१. स्फोटोऽयनं परायण यस्य स स्फोट।यनः । स्फोटप्रितपादनपरो वैयाकरणा-चार्यः । पदमञ्जरो में 'स्फौटायन' पाठ का भी निर्देश है, परन्तु हेमचन्द्र तथा नानार्थार्णव संक्षेप के कर्ता केशव ने 'स्फोटायने तु कज्ञीवान्' कहकर स्फोटायन नाम को ही यथार्थ माना है ।

अर्थात् व्याकरण-सम्बन्ध से रहित थो। इन्द्र के उद्योग से प्रकृति तथा प्रत्यय के विभाग की प्रथम कल्पना का उदय हुआ। ऐन्द्र व्याकरण तो इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसका उल्लेख अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। वोपदेव ने 'किवक्लपद्रुम' के आरम्भ में जिन आठ व्याकरण प्रवक्ता आचार्यों के नामों का निर्देश किया है उनमें इन्द्र का उल्लेख सर्वप्रथम हैं। कथासरित्सागर के अनुसार तो ऐन्द्र व्याकरण प्राचीनकाल में ही नष्ट हो चुका था, परन्तु परिमाण में यह बहुत ही विस्तृत था। महाभारत के टोकाकार देवबोध ने पाणिनि की अपेक्षा महेन्द्र व्याकरण के परिमाण को बहुत हो अधिक तथा विशाल बतलाया हैं। इन्द्र व्याकरण के केवल दो ही सूत्र मिलते हैं जो वर्तमान कातन्त्र व्याकरण में नहीं मिलते। अतः कातन्त्र व्याकरण को ऐन्द्र व्याकरण को ऐन्द्र व्याकरण का वर्तमान प्रतिनिधि मानना नितान्त युक्तिरहित है। कातन्त्र पाणिनितन्त्र की अपेक्षा चतुर्थांश से भो कम है। ऐसी दशा में वह ऐन्द्र व्याकरण का, जो पाणिनि से विशालतर था, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

वैदिक साहित्य की विशव प्रसिद्धि है कि इन्द्र ने बृहस्पित आचार्य से शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था (बृहस्पितिरिन्द्राय शब्दापरायणं प्रोवाच — महाभाष्य) यह 'शब्दपारायण' ग्रन्थ विशेष का नाम है — भर्नुहिरि ने ऐसा लिखा है। निश्चित ही 'इन्द्र' नामक किसी आचार्य के द्वारा शब्दशास्त्रविषयक ग्रन्थ वैदिक काल में रचा गया होगा। उस शास्त्र के नष्ट हो जाने पर प्रसिद्धि का अवलम्बन कर ऐन्द्रव्याकरण सम्बन्धी मान्यताओं का अस्तित्व परम्परा से पिछले ग्रन्थों में बना रहा। फलतः वो गदेव ने 'कविकल्पद्रुम' के मंगलाचरण में आदिम वैयाकरणों में इन्द्र की गणना को है तथा 'लंकावतार सूत्र' जैसे प्राचीन महायानी बौद्ध ग्रन्थ में भी इन्द्ररचित शब्दशास्त्र का संकृत मिलता है। 'इन्द्र' नामक वैयाकरण का मत जैन शाकटायन व्याकरण (१।२।३७) में मिलता है — 'जराया इस इन्द्रस्याचि'। भट्टार हरिश्चन्द्र को चरक व्याख्या में 'श्रथ वर्णसमूदः इति ऐन्द्र व्याकरणस्य' यह वाक्य उपलब्ध होता है। दुर्गाचार्य भी 'श्रथै: पदमैन्द्राणाम्' कहकर इसकी सत्ता की ओर संकृत करते हैं (निरुक्त वृत्ति पृ० १०, पंक्ति ११)। ये ही दो सूत्र उपलब्ध होते हैं। तिमल व्याकरण की रचना ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर हुई है — ऐसा भाषाविदों का मत है। डाक्टर बर्नेल को तिमल के सर्वशाचीन व्याकरण 'तोलकिप्यम्' में ऐन्द्र

इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
 पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥

२. यान्युज्जहार्श्वमाहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात् । पद्रस्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥

व्याकरण के चिह्न उपलब्ध होते हैं। कवीन्द्राचार्य की सूची में 'ऐन्द्र व्याकरण' नामक ग्रन्थ के हस्तलेख का निर्देश है, परन्तु यह किसी नूतन ग्रन्थ का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि कथासरित्सागर (तरंग ४, क्लोक २४-२५) के अनुसार यह तो प्राचीनकाल में ही नष्ट हो गया था। अतः १७वीं शती में ही उसके उल्लेख की सम्भावना बहुत ही कम है।

#### (ख) काशकृस्न

इनके ग्रन्थ तथा सूत्रों का उल्लेख अनेक व्याकरणग्रन्थों में मिलता है। वोपदेव ने अष्ट वैयाकरणों में इनका भी नाम गिनाया है। काशिका ( ५।१।५८ ) में उदाहरण दिया गया है-- त्रिकं काशकृंस्तम् । प्रसंग से प्रतीत होता है कि यहाँ इनके वैयाकरण ग्रन्थ के परिमाण का संकेत है जो तीन अध्यायों में विभक्त प्रतीत होता है। काशिका के एक दूसरे उवाहरण से इस ग्रन्थ की एक विशिष्टता का भी परिचय चलता है। काशिका ( ৪।३।११५ ) का उदाहरण है—काशकृ**रनं गुरुलाघवम्** जिससे प्रतीत होता है कि सूत्ररचना में गुरु लाघव का विचार काशकृस्न ने सबसे पहिले चलाया था। इनके अनेक सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय धातुपाठ के व्याख्याता क्षीरस्वामी ने काशकृत्सन के एक विशिष्ट मत का उल्लेख किया है कि श्वस् धातु की निष्ठा में वे अनिट् मानते हैं। अतः काशकृत्स्न के द्वारा 'आश्वस्त' तथा 'विश्वस्त' रूप सिद्ध होते हैं। घातुवृत्ति के कर्ता सायण ने भी काश्यप नामक किसी वैयाकरण के द्वारा निर्दिष्ट काशकुरन मत का उल्लेख किया है ( घातुवृत्ति पृ० २६४ )। कैयट ( प्रदीप ५।१।२१ ) के अनुसार पाणिनि के 'शताच ठन्यता-वशते' ( ५।१।२१ ) के स्थानपर काशकुस्न का सूत्र था-- 'शताच्च ठन्-यतावग्रन्थे'। इसी प्रकार भर्तृहरि ने प्रकीर्ण काण्ड में लिखा है--- 'तदहंमिति नारब्धं सूत्रं ब्याकरणान्तरे'। इस कारिकांश को व्याख्या में हेलाराज व्याकरणान्तर के द्वारा आपिशल तथा काशकृतस्त की ओर संकेत मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपिशिल तथा काशकृस्न दोनों वैयाकरण पाणिनि का 'तदर्हम्' ( प्राशाश्यु ) सूत्र स्वीकार नहीं करते थे। उनके सम्प्रदायान्गत व्याकरण में यह सूत्र नहीं था। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के आगमकाण्ड की स्वोपज्ञवृत्ति में दो सूत्र उद्धृत किया है—(१) धातुः साधने दिशि ....। (२) लिङ्ग किमिति ....। वृषभदेव ने अपनी विवृति में इन दोनों सूत्रों को काशकृस्न का बतलाया है। फलतः काशक्रस्न का व्याकरणपरक कोई ग्रन्थ अवश्य था जिसकी सूचना महाभाष्य से मिलती है-यही हमारी पूर्व जानकारी थी।

यह हर्ष का विषय है कि चन्नवीर कवि द्वारा निर्मित काशक्रस्न धातुपाठ का व्याख्यान कन्नड भाषा में प्रकाशित हुआ है जिसका संस्कृत अनुवाद भी युधिष्ठिर मीमांसक ने बड़े परिश्रम से प्रकाशित किया हैं। घातुपाठ की सत्ता सूत्रों की सत्ता की निर्दाशका है। इस घातुपाठ के कई वैशिष्ट्य घ्यान देने योग्य हैं—(क) दश गणों के स्थान पर यहाँ केवल नव ही गण हैं। जुहोत्यादि का अन्तर्भाव अदादि गण में किया गया है। (ख) पाणिनीय घातुपाठ से यहाँ लगभग आठ सौ घातु अधिक हैं तथा पाणिनीय घातुपाठ के लगभग ३५० घातु ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है। फलतः काशकृत्सन घातुपाठ में पाणिनि को अपेक्षा लगभग साढ़े चार सौ घातु अधिक हैं और वे मुख्यरूपेण भ्वादिगण में है। अन्य गणों के घातु दोनों में प्रायः बराबर ही है। (ग) लोक तथा वेद में प्रख्यात, परन्तु पाणिनितन्त्र में अज्ञात, बहुत से घातु काशकृत्सन द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं। 'अथर्व' शब्द की साधिका हिमार्थक थर्व, घातु तथा हिन्दो भाषा में उपलब्ध दुढि (दुण्ड) घातु को उपलब्ध इसी तथ्य की समर्थिका है।

इसी घातुपाठ विवरण में चन्नवीर किव ने काशकृस्त के मूल सूत्रों को निर्दिष्ट किया है। भर्तृहरि ने दो सूत्रों, कैयट ने भी दो सूत्रों को, क्षीरस्वामी ने एक विशिष्ट मत को तथा चन्नवीर किव ने लगभग १३५ सूत्र तथा सूत्रांशों को उद्घृत किया है। प्रकाशित सं० में सब मिलाकर १४२ सूत्र हैं। इस व्याकरण के कुछ अश श्लोकबद्ध थे—यह प्राप्त उदाहरणों से जाना जाता है।

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में निर्दिष्ट न होनेपर भी काशकृत्स्न को पाणिनि से पूर्वकालीन मानना ही उचित प्रतीत होता है। महाभाष्य के पस्पशाह्निक में पत्रञ्जलि ने तीन व्याकरणों का उल्लेख किया है—पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्, धापिशखं काशकृत्स्नमिति। बहुत सम्भव है इस नामनिर्देश में प्राचीनता की दृष्टि कार्यशील है। पाणिनि से पूर्ववर्ती है आपिशलि (अष्टाध्यायी में निर्दिष्ट ) और आपिशलि से प्राक्-कालीन है काशकृत्स्न। फलतः काशकृत्स्न को पाणिनि से पूर्वकालीन वैयाकरण मानना यथार्थ प्रतीत होता है?।

(ग) पौष्करसादि—इनका मत 'चयो द्वितीया शरि पौष्करसादेः' ( 518185 सूत्रीय वात्तिक वाक्य में मिलता है। तैंति० प्राति० ३।१६; १।३७, १।३८, १८।२, १७।६ और मैत्रा० प्राति० १।३८, १।४० आदि में पौष्करसादि आचार्य के मत समृत हुए हैं।

पौष्करसादि कृष्णयजुर्वेदोय शाखाविशेष के प्रवक्ता हैं (द्र० तै० प्राति० ४।४० माहिषेय भाष्य)। सम्भवतः इस शाखा के प्रयोग में पूर्वीक्त नियम चरितार्थ होंगे।

युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित 'काशकृत्स्न-घातु-व्याख्यानम्' प्रकाशक— भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, त्रजमेर, २०२२ वि० सं० ।

२. विशेष के लिए द्रष्टव्य श्री युधि हिर मीमांसा की संस्कृत भूभिका पृष्ठ १-३०। प्रकाशन वही।

व्याकरण के चिह्न उपलब्ध होते हैं। कवीन्द्राचार्य की सूची में 'ऐन्द्र व्याकरण' नामक ग्रन्थ के हस्तलेख का निर्देश है, परन्तु यह किसी नूतन ग्रन्थ का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि कथासरित्सागर (तरंग ४, क्लोक २४-२५) के अनुसार यह तो प्राचीनकाल में ही नष्ट हो गया था। अतः १७वीं शती में ही उसके उल्लेख की सम्भावना बहुत ही कम है।

#### (ख) काशकृस्न

इनके ग्रन्थ तथा सूत्रों का उल्लेख अनेक व्याकरणग्रन्थों में मिलता है। वोपदेव ने अष्ट वैयाकरणों में इनका भी नाम गिनाया है। काशिका ( ५।१।५८ ) में उदाहरण दिया गया है-- त्रिकं काशकृंस्तम् । प्रसंग से प्रतीत होता है कि यहाँ इनके वैयाकरण ग्रन्थ के परिमाण का संकेत है जो तीन अध्यायों में विभक्त प्रतीत होता है। काशिका के एक दूसरे उवाहरण से इस ग्रन्थ की एक विशिष्टता का भी परिचय चलता है। काशिका ( ৪।३।११५ ) का उदाहरण है—काशकृ**रनं गुरुलाघवम्** जिससे प्रतीत होता है कि सूत्ररचना में गुरु लाघव का विचार काशकृस्न ने सबसे पहिले चलाया था। इनके अनेक सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय धातुपाठ के व्याख्याता क्षीरस्वामी ने काशकृत्सन के एक विशिष्ट मत का उल्लेख किया है कि श्वस् धातु की निष्ठा में वे अनिट् मानते हैं। अतः काशकृत्स्न के द्वारा 'आश्वस्त' तथा 'विश्वस्त' रूप सिद्ध होते हैं। घातुवृत्ति के कर्ता सायण ने भी काश्यप नामक किसी वैयाकरण के द्वारा निर्दिष्ट काशकुरन मत का उल्लेख किया है ( घातुवृत्ति पृ० २६४ )। कैयट ( प्रदीप ५।१।२१ ) के अनुसार पाणिनि के 'शताच ठन्यता-वशते' ( ५।१।२१ ) के स्थानपर काशकुस्न का सूत्र था-- 'शताच्च ठन्-यतावग्रन्थे'। इसी प्रकार भर्तृहरि ने प्रकीर्ण काण्ड में लिखा है--- 'तदहंमिति नारब्धं सूत्रं ब्याकरणान्तरे'। इस कारिकांश को व्याख्या में हेलाराज व्याकरणान्तर के द्वारा आपिशल तथा काशकृतस्त की ओर संकेत मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपिशिल तथा काशकृस्न दोनों वैयाकरण पाणिनि का 'तदर्हम्' ( प्राशाश्यु ) सूत्र स्वीकार नहीं करते थे। उनके सम्प्रदायान्गत व्याकरण में यह सूत्र नहीं था। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के आगमकाण्ड की स्वोपज्ञवृत्ति में दो सूत्र उद्धृत किया है—(१) धातुः साधने दिशि ....। (२) लिङ्ग किमिति ....। वृषभदेव ने अपनी विवृति में इन दोनों सूत्रों को काशकृस्न का बतलाया है। फलतः काशक्रस्न का व्याकरणपरक कोई ग्रन्थ अवश्य था जिसकी सूचना महाभाष्य से मिलती है-यही हमारी पूर्व जानकारी थी।

यह हर्ष का विषय है कि चन्नवीर कवि द्वारा निर्मित काशक्रस्न धातुपाठ का व्याख्यान कन्नड भाषा में प्रकाशित हुआ है जिसका संस्कृत अनुवाद भी युधिष्ठिर (च) वैयाघ्रपद्य—इनके दशाध्यायी व्याकरण-ग्रन्थ का उल्लेख 'काशिका' में दो बार मिलता है। ११११६ की व्याख्या में 'दशक वैयाघ्रपद्यीयम्' उदाहरण मिलता है जिसकी काशिकाकृत व्याख्या है—दश अध्याय वाला व्याकरण ग्रन्थ । फलतः पाणिनि की अष्टाध्यायी से इसमें दो अध्याय अधिक थे। ११२१६५ में इसके अध्येता 'दशका वैयाघ्रपदीयाः' कहे गये हैं। ७१११६५ की काशिका में उद्धृत 'शलोक-वार्तिक' बतलाता है कि इगन्त नपुंसक शब्द की सम्बुद्धि में निश्चितरूपेण गुण होता है—यथा हे त्रपो (पदमंजरी का उदाहरण)।

दुःख है कि इतना बड़ा व्याकरण अप्राप्य है और इसके हस्तलेख भी नहीं मिलते। पाणिनि तथा पूर्वीचार्यं

पाणिनि ने अपने सूत्रों में पूर्वावार्यों का व्यक्तिशः उल्लेख किया है और कहीं-कहीं सामूहिक रूप से उल्लेख किया है। इस उल्लेख का तात्पर्य क्या है ? किस अभिप्राय को लक्ष्य में रखकर महर्षि ने यह निर्देश किया है ? इस प्रश्न के उत्तर में पाणिनि के टीकाकारों में ऐक्यमत नहीं है। अधिकांश टीकाकारों की सम्मति है कि आचार्य का ग्रहण विभाषा के लिए है अर्थात् जिस शब्दिसिद्धि के विषय में किसी आचार्य का नाम दिया गया है, वह विधि वँकल्पिक होती है ( आचार्यप्रहणं विभाषार्थम् )। परन्तु इतना ही तात्पर्य मानना उचित नहीं प्रतीत होता। यदि विकल्प ही महर्षि को अभीष्ट होता, तो उस अर्थ की सिद्धि वा. विभाषा तथा अन्यतरस्थाम आदि शब्दों के योग से की जा सकती थी। अन्य विप्रपत्ति भी है। विभाषा से कार्य करने वाले सूत्रों के अन्तर्गत आचार्य नाम घटित सूत्रों के सिन्नवेश का तात्पर्य ही क्या है ? प्रसंगवशात् ही विकल्प की सिद्धि निष्पन्न थी, तब आचार्यों के नामघटित सूत्रों का उपयोग ही क्या ? अड् गार्थ्यगालवयोः (७।३।६६) सूत्र में दो आचार्यों के नाम का स्वारस्य क्या है ? विकल्प विधि के निष्पादन के लिए तो एक ही आचार्य नाम पर्याप्त था। तब दो आचार्यों के नामों का निर्देश किंमुलक है ? 5181६७ में गार्य, काण्यप तथा गालव इन तीनों आचार्यों का नाम निर्दिष्ट है। साम्प्रदायिक व्याख्या का अनुसरण ऐसे स्थलों पर विशेष लाभदायक नहीं हो सकता।

आचार्यघटक सूत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करने से यही प्रतीत होता है कि महर्षि पाणिनि ने उन आचार्यों के विशिष्ट मतों के निर्देश के ही उद्देश्य से उनका नामोल्लेख किया है। उनका वह निजी मत नहीं था। परन्तु उससे पूर्ववर्ती मान्य आचार्यों का अभिमत कुछ दूसरा ही था—इसी तथ्य की अभिन्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया है।

इस विषय में दृष्टव्य श्री सरस्वती चतुर्वेदी का सुनिश्चित लेख—नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल सं० ७, ११४१ दिसम्बर पृष्ठ ४६-५३ )।

व्याकरण के चिह्न उपलब्ध होते हैं। कवीन्द्राचार्य की सूची में 'ऐन्द्र व्याकरण' नामक ग्रन्थ के हस्तलेख का निर्देश है, परन्तु यह किसी नूतन ग्रन्थ का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि कथासरित्सागर (तरंग ४, क्लोक २४-२५) के अनुसार यह तो प्राचीनकाल में ही नष्ट हो गया था। अतः १७वीं शती में ही उसके उल्लेख की सम्भावना बहुत ही कम है।

#### (ख) काशकृस्न

इनके ग्रन्थ तथा सूत्रों का उल्लेख अनेक व्याकरणग्रन्थों में मिलता है। वोपदेव ने अष्ट वैयाकरणों में इनका भी नाम गिनाया है। काशिका ( ५।१।५८ ) में उदाहरण दिया गया है-- त्रिकं काशकृंस्तम् । प्रसंग से प्रतीत होता है कि यहाँ इनके वैयाकरण ग्रन्थ के परिमाण का संकेत है जो तीन अध्यायों में विभक्त प्रतीत होता है। काशिका के एक दूसरे उवाहरण से इस ग्रन्थ की एक विशिष्टता का भी परिचय चलता है। काशिका ( ৪।३।११५ ) का उदाहरण है—काशकृ**रनं गुरुलाघवम्** जिससे प्रतीत होता है कि सूत्ररचना में गुरु लाघव का विचार काशकृस्न ने सबसे पहिले चलाया था। इनके अनेक सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय धातुपाठ के व्याख्याता क्षीरस्वामी ने काशकृत्सन के एक विशिष्ट मत का उल्लेख किया है कि श्वस् धातु की निष्ठा में वे अनिट् मानते हैं। अतः काशकृत्स्न के द्वारा 'आश्वस्त' तथा 'विश्वस्त' रूप सिद्ध होते हैं। घातुवृत्ति के कर्ता सायण ने भी काश्यप नामक किसी वैयाकरण के द्वारा निर्दिष्ट काशकुरन मत का उल्लेख किया है ( घातुवृत्ति पृ० २६४ )। कैयट ( प्रदीप ५।१।२१ ) के अनुसार पाणिनि के 'शताच ठन्यता-वशते' ( ५।१।२१ ) के स्थानपर काशकुस्न का सूत्र था-- 'शताच्च ठन्-यतावग्रन्थे'। इसी प्रकार भर्तृहरि ने प्रकीर्ण काण्ड में लिखा है--- 'तदहंमिति नारब्धं सूत्रं ब्याकरणान्तरे'। इस कारिकांश को व्याख्या में हेलाराज व्याकरणान्तर के द्वारा आपिशल तथा काशकृतस्त की ओर संकेत मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपिशिल तथा काशकृस्न दोनों वैयाकरण पाणिनि का 'तदर्हम्' ( प्राशाश्यु ) सूत्र स्वीकार नहीं करते थे। उनके सम्प्रदायान्गत व्याकरण में यह सूत्र नहीं था। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के आगमकाण्ड की स्वोपज्ञवृत्ति में दो सूत्र उद्धृत किया है—(१) धातुः साधने दिशि ....। (२) लिङ्ग किमिति ....। वृषभदेव ने अपनी विवृति में इन दोनों सूत्रों को काशकृस्न का बतलाया है। फलतः काशक्रस्न का व्याकरणपरक कोई ग्रन्थ अवश्य था जिसकी सूचना महाभाष्य से मिलती है-यही हमारी पूर्व जानकारी थी।

यह हर्ष का विषय है कि चन्नवीर कवि द्वारा निर्मित काशक्रस्न धातुपाठ का व्याख्यान कन्नड भाषा में प्रकाशित हुआ है जिसका संस्कृत अनुवाद भी युधिष्ठिर रचना है जब अवहट्ट रचनायें मजे में समझो जाती थीं, क्योंकि उन अंशों की तो न संस्कृत छाया ही है, न व्याख्या ही। यह दशा १४ शती में प्रतीत होती है। यह जीवित काव्यशैली थी जो मजे में समझी जाती थी। व्याख्या टिप्पण रूप में ही है।

#### ( ख ) लक्ष्मीनाथ भट्ट-पिंगलार्थप्रदीप

यह दूसरा प्रसिद्ध तथा उपयोगी टीकाकार है। रचनाकाल १६५७ सं० (=१६०० ईस्वी)। टीकाकार ने अपने वंश का परिचय दिया है परन्तु स्थान का संकेत कहीं नहीं है। वह ब्रह्मभट्ट प्रतीत होता है राजस्थान के किसी राजा का आश्रित। वह अपने को रामचन्द्र भट्ट का प्रपौत्र, नारायणभट्ट का पौत्र तथा रामभट्ट का पुत्र बतलाता है। निर्णयसागर से प्रकाशित।

#### (ग) यादवेन्द्र--पिंगलतत्त्वप्रदीपिका

यह बिज्लोथिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है इसका हस्तलेख १६६६ शाके का है (=१६१८ ई०) और इसलिए टीका का निर्माण १७ शती से प्राचीन है। यादवेन्द्र दशावधान भट्टाचार्य के नाम से प्रख्यात थे। फलतः वे बंगाली ब्राह्मण थे।

#### ( ध ) कृष्ण-कृष्णीय विवरण

इस विवरण के रचियता कोई कृष्ण नामक विद्वान् है जिसके देश काल का पता नहीं चलता। यह भी बिब्लोथिका इंडिका वाले संस्करण में पूर्व टीका के साथ प्रकाशित है। (क) वंशीधर—पिंगलप्रकाश टीका

वंशीधर काशों के निवासी थे। इनके पिता-पितामह बड़े विद्वान् थे। पिता का नाम था कृष्णदेव तथा पितामह का जगदीश। टीकाकार का उल्लेख है कि उसने अपने पिता से प्राकृत पैंगलम् का अध्ययन किया थार। टीका-समाप्ति का काल है १६६६ सं०, जो सम्भवतः विक्रमी प्रतीत होता है (=१६४२ ईस्वी) बिब्लोथिका सं० में प्रकाशित।

### ( च ) विश्वनाथ पञ्चानन—पिंगल टीका

पुष्पिका में टीकाकार ने विद्यानिवास भट्टाचार्य अपने पिता का नाम लिखा है। इस निर्देश से उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय मिलता है। न्यायसूत्रों की व्याख्याः

प्राकृत पेंगलम् का प्रकाशन तीन स्थानों से हुन्ना है—(१) निर्णयसागर प्रेस से पूर्वनिर्दिष्ट द्वितीय टीका के साथ; (२) डा० चन्द्रमोहन घोष के सम्पादकरव में बिडलोधिका इंडिका, कलकत्ते से प्रकाशित (१६०२); (३) डा० भोलाशंकर ज्यास द्वारा सम्पादित प्राकृत प्रनथ परिषद् द्वारा काशी से प्रकाशित दो भागों को में, १६६२।

#### काश्यप

- (१) १।२।२५ के अनुसार ्र तृष्, र्मृष् तथा ्र कृष् घातुओं से त्वा प्रत्यय होने पर दो रूप बनते हैं—तृषित्वा तथा तिषत्वा आदि। पाणिनिमतानुसार केवल दितीय रूप ही उचित है।
- (२) ८।४।६७ सूत्र के अनुसार काश्यप के मत में उदात्त के बाद आने वाला अनुदात्त स्वरित में बदल जाता है, परन्तु पाणिनि मत में यह परिवर्तन तभी होता है जब अनुदात्त के आगे उदात्त अथवा स्वरित नहीं होता। गार्ग्य तथा गालव आचार्य काश्यप का मत मानते हैं।

#### गार्य

- (१) ७।३।६६ सूत्रानुसार रुद् घातु के लुङ् लकार के अरोदत् होगा। पाणिनि मत में होगा अरोदीत्।
- (२) ६।३।२० के अनुसार भोस् + अत्र की सिन्ध में 'भो अत्र' होगा । पाणिनि मत में 'भोयत्र' । शाकल्य गार्ग्य के ही मत मानते हैं (६।३।१६), परन्तु शाकटायन मत में 'भोयत्र' में यकार का लघुतर उच्चारण होता है।
  - (३) पाधा६७ = काश्यप का ही मत अभीष्ट है।

#### गालव

- (१) ६।३।६१ के अनुसार 'ग्रामणीपुत्र' के स्थान पर 'ग्रामणिपुत्र' बनता है। प्रथम शब्द पाणिनि मत में निष्पन्न।
- (२) ७।१।७४ के अनुसार ब्राह्मणकुलेन का विशेषण ग्रामण्या, ग्रामण्ये आदि बनता है। पाणिनि मत में ग्रामणिना, ग्रामणये आदि सिद्ध होते हैं।
  - (३) ७।२।६६ अरोदत्युगार्म्य के समान । पाणिनि अरोदीत् ।
  - ( ४ ) = 181६७ काश्यप तथा गार्ग्य का मत अभीष्ट ।

#### चाक्रवर्मण

६।१।१३० सूत्रानुसार—'अस्तु हीत्यव्रवीत्' वाक्य में प्लुत का अभाव होता है। पाणिनि मत में प्लुत होता है—'अस्तु हो ३ इत्यब्रवीत्'।

#### श्राचाम्

- (१) ३।४।१८ के अनुसार 'अर्ल रुदित्वा' (मत रोओ); पाणिनि मत में 'अर्ल रोदनेन' या 'मा रोदी:'।
  - (२) ४।१।१७ गार्यायणी; पाणिनि मत में 'गार्गी'।
  - (३) ४।१।४३ शोणी; पाणिनि मत में 'शोणा'।

तीन हैं अर्थालंकार । इन्हीं चार अलंकारों का विकास होकर कुवलयानन्द में १२५ अलंकार माने गये हैं । अलंकारों के इस विकाम के लिए अलग अनुशीलन की आवश्य-कता है । अलंकारों के स्वरूप में भी अन्तर पड़ता गया । भामह की जो वक्रोक्ति है वह वामन में नये परिवर्तित रूप में दीख पड़ती है । अलंकारों के विभाग के लिए कितपय सिद्धान्त भी निश्चित किये गये हैं । रुद्रट ने पहले-पहल यह संकेत किया और औपम्य, वास्तव, अतिशय और श्लेष को अलंकारों का मूल माना । इस विषय में एकावलीकार विद्याधर का निरूपण बड़ा ही युक्तियुक्त और वैज्ञानिक है । उन्होंने औपम्य, विरोध, तर्क आदि को अलंकार का मूल विभेदक मानकर इस विषय की बड़ी सुन्दर समीक्षा की है ।

अलंकार-मत को मानने वाले आचार्यों को रस का तत्त्व अज्ञात न था, परन्तु उन्होंने इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर अलंकार का ही एक प्रकार माना है। रसवत्, प्रेय, उर्जस्वी और समाहित—इन चारों अलंकारों के भीतर रस और भाव का समग्र विषय भामह के द्वारा अन्तर्निविष्ट किया गया है। दण्डों भी रसवत् अलंकार से परिचित हैं। उन्होंने आठ रस और आठ स्थायी भावों का निर्देश किया है। इस प्रकार अलंकारमत के ये आचार्य रसतत्त्व को भलो-भाँति जानते हैं। पर उसे अलंकार का ही एक प्रकार मानते हैं। वे प्रतीयमान अर्थ से भी परिचित हैं जिसे उन्होंने समासोक्ति, आक्षेप आदि अलंकारों के भीतर माना है। अलंकार के विशिष्ट अनुशीलन तथा व्याख्या करने से वक्रोक्ति तथा व्वनि की कल्पना प्रादुर्भूत हुई। इस प्रकार साहित्य-शास्त्र के इतिहास में अलंकार-मत की बड़ी विशेषता है।

#### (३) रीति-सम्प्रदाय

रीति-मत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। उनके मत से रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति क्या है ? पदों की विशिष्ट-रचना है। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलिम्बत रहती है। इसलिए रीति-मत 'गुण-सम्प्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। वैदर्भी और गौडी रीतियों के विभेद को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन ने गुणों को शब्दगत तथा अर्थगत मानकर उनकी संख्या द्विगुणित कर दी है। दश गुणों का नाम-निर्देश तो भरत के नाटचशास्त्र में ही किया गया है। उनके नाम ये

श्रङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती ।
 श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥

- (३) द।३।१६ के अनुसार 'क आस्ते' तथा 'भो अत्र' रूप बनते हैं। पाणिनि मत में कयास्ते तथा भोयत्र होगा। शाकटायन तथा गार्ग्य देखो।
- ( ४ ) ८।४।५१ के अनुसार 'अर्कः' बनता है। पाणिनि में 'अर्क्कः' भी बनता है। सेनक

प्राशाशश्य के अनुसार 'गिरि के समीप' अर्थ में 'उपगिरम्' पद सिद्ध होगा, पाणिनि मत में 'उपगिरि'।

#### स्फोटायन

६।१।१२१ के अनुसार गो + अजिनम् की सन्धि होने पर बनता है—'गवाजिनम्'। पाणिनि के अनुसार होगा गोअजिनम् तथा गोऽजिनम् ।

### सर्वेषाम्

- (१) ७।३।६६ सूत्र में पाणिनि ने गार्ग्य तथा गालव के अनुसार रुद् धातु के लङ् लकार में 'अरोदत्' रूप निष्पन्न वतलाया है। तदनन्तर वे कहते हैं ७।३।१०० सूत्र में कि सब आचार्यों के मत में √अद् धातु के लङ् लकार में आदत् रूप बनता है।
- (२) 'भोस् + अच्युत' इसकी सन्धि में गाय्य, शाकत्य, शाकटायन तथा अपने भी मत का उल्लेख कर पाणिनि ने लिखा (६।३।२२) कि 'भोस् + देवाः' की सन्धि करने पर 'भो देवाः' रूप निष्पन्न होता है—इस विषय में सब आचार्यों का ऐकमत्य है। अतः 'सर्वेषाम्' पद का प्रयोग किसी विशेष रूपसिद्धि के लिए समस्त आचार्यों की सहमति प्रकट करता है।

# पारिभाषिक संज्ञा तथा पूर्वाचार्य

पाणिनि से पूर्व आचार्यों ने पारिभाषिक संज्ञाओं का प्रयोग अपने ग्रन्थों में किया था। भाष्य तथा व्याख्याग्रन्थों से उनका परिचय मिलता है। अब संज्ञा के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर पूर्वाचार्यों की संज्ञाओं पर विचार किया जायगा।

जिससे किसी का बोध भलीगाँति हो जाय, सामान्यतः उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे लोक में राम, श्याम, देवदत्त इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के प्रयोग से अनुपिस्थत भी परिचित व्यक्तियों का परिज्ञान हमें हो ही जाता है। शास्त्र में भी 'सप्तिष' जैसी संज्ञाओं के श्रवण से अन्य बहुत ऋषियों के होते हुए भी 'कश्यप-अत्रि-वसिष्ठ-विश्वामित्र-गौतम-जमदिन एवं भारद्वाज' इन सात ऋषियों का चैवस्वत श्राद्धदेव मनु के काल में स्मरण किया जाता है (द्रष्टव्य—श्रीमद्भागवत =1१३।१-५)। उक्त उदाहरणों से

यह बात सिद्ध होती है, कि शब्दशक्ति के अनेक अर्थों के अभिधान में सर्वात्मना समर्थ होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में उसका नियन्त्रण कर देना ही संज्ञाविधान है। कैयट ने महाभाष्यप्रदीप में इसी बात को शब्दार्थसम्बन्ध के नित्यत्व की सम्पृष्टि में स्पष्ट रूप से कहा है — शब्द, अर्थ एवं उनके सम्बन्ध की नित्यता में कोई विरोध उपस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी अर्थों को कहने में समर्थ शब्द की शक्ति का अर्थ-विशेष में नियमन कर देना ही संज्ञाकरण माना जाता है। अर्थ-विशेष में भाबद-शक्ति के इस विशेष नियमन से लाघव प्रक्रिया का समादर संज्ञा-व्यवहार में ध्वनित होता है।

सर्वत्र शब्द-व्यवहार लाघव को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसमें भी संज्ञा-शब्दों का निर्धारण तथा उनका प्रयोग लाघव की चरम सोमा को अभिव्यञ्जित करता है। शब्दशास्त्र-निष्णात महर्षि पतञ्जलि के—'संज्ञा च नाम यतो न लघीयः' (म० भा० १।१।२७) इस वचन पर अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए उक्त विषय को महाभाष्य प्रदोप में कैयट ने उद्घृत किया है। विवरण इस प्रकार है—

> "शब्दब्यवहारी लघुस्ततोऽपि लघीयो नाम।" ( म० भा० प्र० १।१।२७ )।

अर्थात् प्रथम तो शब्द-व्यवहार ही लाघव के लिए होता है, परन्तु उससे भो लाघव संज्ञाशब्दों में हिष्टगोचर होता है। यही कारण है कि—लघुभूत उपाय से ईिप्सत बात को समझाने के लिए संज्ञा शब्दों का उपयोग शास्त्रों में भी किया गया है। फिर व्याकरणशास्त्र के तो सर्वतोभावेन लाघवापेक्षी होने के कारण उसमें सज्ञाशब्दों के बिना निर्दिष्ट कार्य का विधान असम्भव-सा ही प्रतीत होता है। यद्यपि प्रातिपदिक, सर्वनाम जैसी महती संज्ञाओं के उपन्यास-सन्दर्भ में शब्दकृत लाघव का नितान्त अभाव होने से उपर्युक्त वचनों में दोष प्रदर्शित किया जा सकता है, तथापि वहाँ यह समझना चाहिये कि लाघव भी दो प्रकार का होता है—'शब्दकृत एवं अर्थ-कृत'। अर्थकृत लाघव में वर्णसंक्षेप अपेक्षित न होने के कारण उक्त स्थलों में उस परम्परा का निर्वाह किया गया है। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि अर्थकृत लाघव में वर्ण-बाहुत्य का समाश्रयण किसी विशेषार्थ-द्योतन के लिए होता है। इस प्रसंग में यह भी कहना अनावश्यक न होगा कि वेदमन्त्रों के यथार्थ बोध के लिए प्रथम देवतादि संज्ञा शब्दों का ही ज्ञान अनिवार्य होता है, तो उस वेद के मुखस्थानीय

१. सर्वार्थाभिधानयोग्य-शब्दस्य शक्तिनियमनमात्रं संज्ञाकरणमिति शब्दार्थ-सम्बन्धनित्यत्वस्यापि न विरोधः" (म० भा० प्र० ५।१।२७ )।

व्याकरण में उनकी आवश्यकता क्यों न हो ? महर्षि शौनक ने संज्ञाशब्दों के परिज्ञान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है—

> "ग्रवश्यं वेदितन्यो हि नाम्नां सर्वस्य विस्तरः। न हि नामान्यविज्ञाय मन्त्राः शक्या हि बेदितुम्॥"

> > (बृहद्देवता ११८)।

अर्थात्—संज्ञाशब्दों के विस्तार का ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके ज्ञान के बिना मन्त्रों (मन्त्रों के तात्पर्यार्थ) को नहीं जाना जा सकता है। उन संज्ञाशब्दों तथा उनके स्वरूपों का निर्धारण सृष्टि के पूर्व ब्रह्म ने ही कर लिया था, ऐसा—'नामरूपे व्याकरवाणि' (छा० उप० ६।३), 'स भूरिति व्याहरत्, स भूमिम-स्जत्' (तै० ब्रा० उप० २।२।४।२) इत्यादि वचनों से—समझा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि बिना नाम और रूप के कोई भी व्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता—इस बात को सिद्ध करने के लिए ही परमेश्वर ने ऐसा किया। संज्ञा-शब्दों की नितान्त आवश्यकता है सब शास्त्रों में, विशेषतः व्याकरण में।

संज्ञायें सामान्यतः कृतिम और अकृतिम भेद से दो प्रकार की होती हैं। कृतिम वह संज्ञाएँ कही जाती हैं, जिनका प्रयोग आचार्य स्वरचित शास्त्रों में कार्य-निर्वाहार्थ किया करते हैं। अकृतिम उनको कहते हैं जो आदिकाल से अबतक उसी अर्थ में प्रयुक्त होती हैं और भविष्य में भी प्रयुक्त होती रहेंगी। कर्म, करण एवं अधिकरण इत्यादि कुछ संज्ञाएँ उभयविध मानी जाती हैं।

इन संज्ञाओं का प्रयोग आचार्यों ने एक ही विषय के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में अनेक रूप से किया है। अतएव नागेश ने कहा है—"संज्ञारवं न शास्त्रैकगम्यम्। संज्ञाया-मिरयुच्चार्यं विद्विता एव संज्ञाशब्दा इति नेरयर्थः" (उद्योत ६।३।१०)। अर्थात् संज्ञाधिकार में ही पढ़े गए शब्द संज्ञाशब्द हो सकते हैं इतर नहीं; ऐसा कहना सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मंज्ञा का विषय एक शास्त्र से निर्धारित नहीं किया जा सकता।

१. महाभाष्यकार ने "बहुगण-वतुडित संख्या" [ श्र० १।१।२२ ] सूत्र के भाष्य में कहा भी है "उभयगितः पुनिरिष्ठ भवित । श्रन्यशापि, नावश्यिमिहैव । तद्यथा—"कर्त्तुशिष्मततमं कर्म" [ श्र० १।४।४६ ] इति कृत्रिमा कर्मसंज्ञा । कर्मश्रदेशेषु चोंभयगितभेवित । "कर्मीण द्वितीया" [ श्र० २।३।२ ] इति कृत्रिमस्य प्रहणम्, "कर्त्तारे कर्म-व्यतिहारे" [ श्र० १।३।१४ ] इस्यन्नाऽकृत्रिमस्य" [ म० भा० १।१।२२ ] इस्यादि ।

ऊपर जो महर्षि पतञ्जिल एवं कैयट को उक्तियों से संज्ञाशब्दों के संक्षिप्ततम रूप की तथा अर्थलावव के उद्देश्य से प्रयुक्त संज्ञाओं में उस अनावश्यकता की चर्चा की गयी है, जिससे उन संज्ञाओं को कार्य निर्वाहार्थ तथा अन्वर्थ माना जाता है। उसमें अन्वर्थता क्या है? क्या यौगिकार्थ का उनके संज्ञियों में कुछ सामञ्जस्य हो सकता है? वह पाणिन्युपज्ञात हैं अथवा पूर्वाचार्य-प्रयुक्त ? ऐसी ही कुछ बातों को व्यान में रखकर पाणिनीय-तन्त्र में प्रयुक्त कुछ संज्ञाशों की अन्वर्थता प्रमाण-पुरस्सर बताने का प्रयास किया जा रहा है। संज्ञाओं की अन्वर्थता या तो लोकप्रसिद्ध अर्थ से सामञ्जस्य रखती है अथवा किसी शास्त्रीय नियमविशेष को व्वनित करती है। इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के वैदिकाभरण भाष्य में कहा भी गया है—

#### "ग्रन्वर्थंत्वं महासंज्ञा व्यञ्जन्त्यर्थान्तराणि च । पूर्वाचार्येरतस्तास्तुः सूत्रकारेण चाश्रिताः।"

(वैदिकाभरणभाष्य १।२)।

एक अक्षर से अधिक अक्षर वाली महासंज्ञाएँ अन्वर्थ होने के कारण जिस अर्थ में नियमित कौ जाती हैं उससे अन्य अर्थों को भी प्रकाशित करती हैं। यही कारण है कि पूर्वाचार्यों ने उन संज्ञा शब्दों का अपने शास्त्रों में उपयोग किया है।

# पूर्वाचार्य-कृत पारिमापिक संज्ञाएँ

### (१) वृद्धि संज्ञा

महर्षि पाणिनि ने "वृद्धिरादेंच्" ( अ० १।१।१ ) सूत्र से द्विमात्रिक आ ऐ एवं ओ इन तीन वर्णों के बोध के लिए जिस 'वृद्धि' संज्ञा का निर्धारण किया है, उस 'वृद्धि' संज्ञा का व्यवहार पूर्वाचार्यों ने ही किया था। इसका संकेत महर्षि पत्रक्वलि ने इस प्रकार किया है—"इहाणि कृतः पूर्वें सिसम्बन्धः। कैंः ? ध्वाचार्यैः" ( म० भा० १।९।१ )। 'वृद्धि' संज्ञा का सम्बन्ध उक्त तीन वर्णों के साथ पूर्वाचार्यों ने ही निश्चित कर दिएा है। इस वचन की सत्यता वाजसनेथि प्रातिशाख्यादि के—"तिद्धिते चैका धर-वृद्धावनिद्धिते" ( वा० प्रा० थ।२१ ) इत्यादि सूत्रवचनों से प्रमाणित होती है।

'वृद्धि' शब्द का अर्थ वर्धन क्रिया होता है। अतः इस महासंज्ञा की अन्वर्थता— 'ह्रस्व अकार की अपेक्षा द्विमात्रिक आकार के उच्चारण में तथा 'ए ओ' वर्णों की अपेक्षा 'ऐ औ' वर्णों के उच्चारण में मुख का विकास अधिक होने के कारण उनमें वर्धनक्रिया का जो सम्बन्ध परिलक्षित होता है—उससे कही जा सकती है। पाणिनीय शिक्षा में कहा भी गया है— ''संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्'' ( इलो० २० ) तथा ''तेम्योऽपि विवृतावेसी ताभ्यामैची तथैव च'' (श्लो० २१) इति ।

### (२) गुण संज्ञा

"अदेङ् गुणः" (अ० १।१।२) सूत्र से अए एवं ओ इन तीन वर्णों के बोध के लिए पाणिनि द्वारा किया गया 'गुण' संज्ञा का व्यवहार शौनकादि आचायों के ''गुणागमादेतन भावि चेतन'' (ऋ० प्रा० १९।१०) इत्यादि वचनों के आधार पर पाणिनि से पूर्व ही सिद्ध होता है। 'गुण' शब्द अप्रधान अर्थ का वाचक होता है। अतः 'बुद्धि' संज्ञा के संज्ञियों से 'अए ओ' इन तीन वर्णों में अप्रधानता (स्थानिगत मात्रान्यूनता) मानकर 'गुण' संज्ञा को अन्वर्थ कहना उचित प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है, कि—'अए ओ' इन तीन वर्णों की 'गुण' संज्ञा जगत् के मूलभूत सस्व रजस् एवं तमस् गुणों की संख्या से साम्य रखती है।

### (३) संयोग संज्ञा

अचों से अव्यवहित अनेक हल् वर्णों की जो 'संयोग' संज्ञा पाणिनि ने कही है ''हलोऽनन्तराः संयोगः" ( अ० १।१।७ )। उसका निर्दिष्ट अर्थ में व्यवहार पाणिनि से पूर्व शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य में किया है, उन्होंने कहा है—

"संयोगस्तु व्यञ्जनसित्रापातः" ( ११३७ )। अर्थात् एकत्र स्थितः व्यञ्जनसमुदाय की 'संयोग' संज्ञा होती है। यहाँ 'संयोग' का अर्थ समुदाय विवक्षित है। अतः एक हल् वर्ण की 'संयोग' संज्ञा न कहकर जो अनेक हल् वर्णों की 'संयोग' संज्ञा कही गयी है, उससे इसकी अन्वर्थता सिद्ध होती है। ऋक्तन्त्र में लाघव के उद्देश्य से संयोग के लिए 'सण्' शब्द का व्यवहार किया गया है ( २१३१७ )।

### (४) अनुनासिक संज्ञा

अनुस्वार, अच् एवं वर्गीय पञ्चम वर्णों के लिए 'अनुनासिक' संज्ञा का व्यवहार ऋक् प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों के "अनुनासिकोऽन्त्यः" ( ऋक् प्रातिशाख्य १।१४ ) तथा "अष्टावाधानवसानेऽप्रगृद्धानाचार्या आहुरनुनासिकान् स्वरान्" ( ऋ० प्रा० १।६३ ) इत्यादि सूत्रवचनों से पूर्वाचार्य कृत ही कहा जा सकता है। पाणिनीय शिक्षा में ( श्लो० ३६ ) 'य् व् ल्' वर्णों को भी अनुनासिक माना गया है। अपने मुख्य स्थान के साथ नासिका का आश्रय लेकर जिन वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, उनको 'अनुनासिक' कहते हैं। अतः वर्गीय पञ्चम इ व् आदि वर्णों के उच्चारण में मुख एवं नासिका रूप दो स्थानों का आश्रय लिए जाने से 'अनुनासिक' संज्ञा को अन्वर्थ माना जाता है ( द्र०—ऋ० प्रा०, उ० भा० १।१४ )।

#### (५) सवर्ण संज्ञा

समानजातीय (समान स्थान प्रयत्न वाले ) अच् वर्णों के लिए 'सवर्ण' संज्ञा का व्यवहार ऋक्प्राति वाख्य के "स्थान-प्रश्लोषोपदेशे स्वराणां हस्वदेशे हस्वदीधों सवर्णों" (ऋ प्रा० १।५५) में किया गया है। सवर्ण का अर्थ सहश्च होता है। अतः सहरा = तुल्य-स्थान-प्रयत्न वाले अच् वर्णों को यह 'सवर्ण' संज्ञा अन्वर्थक ही है (द्र० तै० प्रा०, त्रिभाष्यरत्नम्—१।३)।

#### (६) प्रगृह्य सज्ञा

"ईत्देद द्विवचनं प्रगृद्धम्" ( घ० १।१।११) मूत्र से द्विवचनान्त जिन ईकारान्त उकारान्त तथा एकारान्त शब्दों की 'प्रगृद्धा' संज्ञा का निर्देश पाणिनि ने किया है, उसका व्यवहार ऋक्षातिशाख्य के "श्लोकार ग्रामन्त्रितजः प्रगृद्धाः" (ऋ० प्रा० १।६८) इत्यादि सूत्रों में देखा जाता है। जहाँ पदों का भली-भाँति ग्रहण होता हो उसको 'प्रगृद्धा' कहते हैं। अतः 'प्रगृद्धा' संज्ञक शब्दों में सन्धि-विधान न होने से उनके स्वरूपों की जो पूर्ववत् स्थिति बनी रहती है, उससे 'प्रगृद्धा' संज्ञा की अन्वर्थता प्रतीत होती है।

#### (७) संख्या संज्ञा

एक, द्वि, बहु इत्यादि शब्दों के लिए लोक-प्रसिद्ध ही 'संख्या' संज्ञा का व्यवहार महिष यास्क ने ''एक इता संख्या, द्वो द्वितरा संख्या'' (निरु० ३।२) इत्यादि वचनों से किया है। जिससे किन्हीं पदार्थों का संख्यान (परिगणन) किया जाय, उसे संख्या कहते हैं। यही कारण है कि पाणिति के द्वारा "बहु-गण-वतुडित संख्या" (अ० १।१।२३) सूत्र में एक इत्यादि शब्दों की 'संख्या' संज्ञा का निर्देश न किए जाने पर भी उन सभी शब्दों का ग्रहण 'संख्या' मंज्ञा के अन्तर्गत होता है—इसी प्रकार उसकी अन्वर्थता भी सिद्ध होती है। इसका संज्ञत पाणिति द्वारा "ध्यान्ता घट्" (अ० १।१।२४) सूत्र से पान्त नान्त 'संख्या' संज्ञक शब्दों की की गयी 'पट्' संज्ञा के विधान में प्राप्त होता है, क्योंकि पान्त नान्त शब्दों की बिना 'संख्या' संज्ञा हुए उनकी 'पट्' संज्ञा उपपन्त नहीं हो सकती।

'चित्' एवं 'वचन' शब्द का भी पूर्वाचार्य व्यवहार करते थे (द्र०—का० घा० व्या०, सू० १-२ "धातौ साधने दिशि पुरुषे चिति तदाख्यातम्", "लिंगे किम् चिति विभक्तावेतन्नाम")।

### ( ८ ) सर्वनाम संज्ञा

निरुक्त में "श्रथ प्रत्यचक्कता सध्यमपुरुषयोगास्त्विभातं चेतेन सर्वनाम्ना" (निरु ७।२।२।) एवं "श्रथाध्यारिमका उत्तमपुरुषयोगा श्रहमिति चेतेन सर्व- नाम्ना'' (निरु० ७।२।५) इत्यादि वचनों से पाणिनीय ''सर्वादीनि सर्वनामानि'' (श्र० १।१।२७) सूत्र के सर्वादिगण में पठित 'युष्मद्-अस्मद्' शब्दों को सर्वनाम कहा गया है। इस संज्ञा को अन्वर्थता को बताते हुए महाभाष्यकार पतञ्जिल ने कहा है कि सर्वार्थवाचक ही सर्वादि शब्द 'सर्वनाम' संज्ञक होते हैं, अतः किसी ब्यक्ति का 'सर्व' यह नाम होनेपर एवं किसी अन्य का विशेषण होनेपर 'सर्व' शब्द सर्वार्थवाचक न होने के कारण 'सर्वनाम' संज्ञक नहीं हो सकता (द्र०-म० भा० १।१।२७)।

#### (६) अव्यय संज्ञा

. निपातादिकों के लिए पाणिनि द्वारा "स्वरादि निपातमन्ययम्" (श्र० १।१।३७) इत्यादि सुत्रों से की गई 'अन्यय' संज्ञा को गोपथ ब्राह्मण में विस्तृत चर्ची होने के कारण उसको पूर्वीचार्य प्रयुक्त मानना ही होगा। वहाँ इसकी अन्वर्थता को बताते हुए कहा गया है—

"निपातेषु चैनं वैयाकरणा उदात्तं समामनन्ति । तद्व्ययीभूतमन्वर्थवाची शब्दो न ब्येति कदाचनेति—

> सदशं त्रिषु लिक्केषु सर्वासु च विभक्तिषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्न ब्येतिंर्वतद्व्ययम्"

> > ·( १।१।२६ ) ।

अर्थांत जिन शब्दों का रूप तीनों लिङ्गों सभी विभक्तियों एवं सभी वचनों में अविकृत रहे उन शब्दों की 'अव्यय' संज्ञा होती है।

'अन्यय' संज्ञक शब्दों में विकार न होने के कारण 'अन्यय' संज्ञा के अन्वर्थ होने से विशेषणोभूत निपातों की 'अन्यय' संज्ञा नहीं होती है।

( द्र०-म० भा० शशाइद )।

### (१०) सम्प्रसारण संज्ञा

पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट 'य् व्र्र्ल' वर्णों के स्थान में क्रम से होने वाले 'इ उ ऋ लु' वर्णों की 'सम्प्रसारण' संज्ञा का व्यवहार पाणिनि से पूर्व "यजां यवराणां ख्वातः सम्प्रसारणं कानुबन्धे" (काशकृत्सन न्या०, सू० ६६) सूत्र में आचार्य काशकृत्सन ने किया है। 'सम्प्रसारण' का अर्थ विस्तार होता है, अतः अर्धमात्रिक यण् वर्णों के स्थान में एकमात्रिक इक् वर्णों का हो जाना ही 'सम्प्रसारण' संज्ञा की अन्वर्थता है। गोपथ ब्राह्मण (१।१।२६) में इसके लिए 'प्रसारण' शब्द का प्रयोग किया गया है।

#### (११) प्रत्याहार संज्ञा

संक्षेप में बहुत वर्णों का बोध कराने के लिए पाणिनीय सम्प्रदाय में समाहत 'प्रत्याहार' संज्ञा का निर्देश ऋक्तन्त्र के "श्रथ वर्णाः संज्ञाप्रत्याहारसमाः" (१११) इत्यादि वचनों में उपलब्ध होता है। पूर्व प्रसिद्ध होने के कारण ही "श्रादिरन्त्येन सहेता" (१११७१) इस प्रत्याहारसंज्ञा-विधायक सूत्र में 'प्रत्याहार' शब्द का उल्लेख न होने पर भी व्याख्याकारों ने उक्त सूत्र से की जाने वाली अण् अच् आदि संज्ञाओं का 'प्रत्याहार' शब्द से व्यवहार करने के लिए निर्देश किया है। जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाय उसे प्रत्याहार कहते हैं। अतः अच् अल् आदि प्रत्याहारों के अन्तर्गत बहुत वर्णों का समावेश होते हुए भी उच्चारण में संक्षेप होने के कारण इस संज्ञा को अन्वर्थ कहना सङ्गत ही प्रतीत होता है।

### (१२) प्रातिपदिक संज्ञा

गोपथन्नाह्मण के "कृदन्तमर्थवत् प्रातिपदिकम्" ( १।११२६ ) इस वचन में कृदन्त अर्थवान् यब्दों की 'प्रातिपदिक' संज्ञा का निर्देश देखा जाता है। अन्यान्य आचार्यों ने इस संज्ञा के लिए नाम, लिङ्ग, फिट्, ल्य, मृत् जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रत्येक पदों में जिसकी स्थिति हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं, इस अर्थ के आधार पर प्रतीत होता है, कि पूर्वाचार्यों ने धातुओं की भी 'प्रातिपदिक' संज्ञा की थी, क्योंकि सभी नाम-पद धातुज माने जाते हैं। पाणिनि ने यद्यपि "अर्थवद-धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्" ( अ० १।४।४५ ) इस सूत्र से घातुभिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा कही है, तथापि योगरूढ मानकर 'प्रातिपदिक' संज्ञा को अन्वर्थ कहना ही ठोक है।

### (१३) घातु संज्ञा

निरुक्त में 'धातु' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है— "धातुर्दधातेरिति" (निरु ११६) इति । अर्थात् जो अर्थों को धारण करे उसे धातु कहते हैं। अन्य गोपथज्ञाह्मणादि ग्रन्थों में भी पाणिनि निर्दिष्ट ( "भूवादयो धातवः" अ० ११३११ सूत्र में ) क्रियावाची शब्द के लिए ही 'धातु' शब्द का व्यवहार होने से उसकी प्राचीनता स्पष्ट है। अनेक अर्थों का जो वाचक हो उसे 'धातु' कहते हैं, इस व्युत्पत्तिलम्य अर्थ की म्वादि धातुओं में सङ्गिति होने से उसे अन्वर्थ माना जाता है।

### (१४) पद संज्ञा

दुर्गाचार्य द्वारा निरुक्तभाष्य में प्रदिशत "श्रथः पदम् इत्येन्द्राखाम्" ( निरु० भा• १।१।८ ) इस वचन में वैयाकरण इन्द्र के मत से अर्थवान् शब्दों की 'पद' संज्ञा ''संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्'' ( इलो० २० ) तथा ''तेम्योऽपि विवृतावेसी ताभ्यामैची तथैव च'' (श्लो० २१) इति ।

### (२) गुण संज्ञा

"अदेङ् गुणः" (अ० १।१।२) सूत्र से अए एवं ओ इन तीन वर्णों के बोध के लिए पाणिनि द्वारा किया गया 'गुण' संज्ञा का व्यवहार शौनकादि आचायों के ''गुणागमादेतन भावि चेतन'' (ऋ० प्रा० १९।१०) इत्यादि वचनों के आधार पर पाणिनि से पूर्व ही सिद्ध होता है। 'गुण' शब्द अप्रधान अर्थ का वाचक होता है। अतः 'बुद्धि' संज्ञा के संज्ञियों से 'अए ओ' इन तीन वर्णों में अप्रधानता (स्थानिगत मात्रान्यूनता) मानकर 'गुण' संज्ञा को अन्वर्थ कहना उचित प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है, कि—'अए ओ' इन तीन वर्णों की 'गुण' संज्ञा जगत् के मूलभूत सस्व रजस् एवं तमस् गुणों की संख्या से साम्य रखती है।

### (३) संयोग संज्ञा

अचों से अव्यवहित अनेक हल् वर्णों की जो 'संयोग' संज्ञा पाणिनि ने कही है ''हलोऽनन्तराः संयोगः" ( अ० १।१।७ )। उसका निर्दिष्ट अर्थ में व्यवहार पाणिनि से पूर्व शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य में किया है, उन्होंने कहा है—

"संयोगस्तु व्यञ्जनसित्रापातः" ( ११३७ )। अर्थात् एकत्र स्थितः व्यञ्जनसमुदाय की 'संयोग' संज्ञा होती है। यहाँ 'संयोग' का अर्थ समुदाय विवक्षित है। अतः एक हल् वर्ण की 'संयोग' संज्ञा न कहकर जो अनेक हल् वर्णों की 'संयोग' संज्ञा कही गयी है, उससे इसकी अन्वर्थता सिद्ध होती है। ऋक्तन्त्र में लाघव के उद्देश्य से संयोग के लिए 'सण्' शब्द का व्यवहार किया गया है ( २१३१७ )।

### (४) अनुनासिक संज्ञा

अनुस्वार, अच् एवं वर्गीय पञ्चम वर्णों के लिए 'अनुनासिक' संज्ञा का व्यवहार ऋक् प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों के "अनुनासिकोऽन्त्यः" ( ऋक् प्रातिशाख्य १।१४ ) तथा "अष्टावाधानवसानेऽप्रगृद्धानाचार्या आहुरनुनासिकान् स्वरान्" ( ऋ० प्रा० १।६३ ) इत्यादि सूत्रवचनों से पूर्वाचार्य कृत ही कहा जा सकता है। पाणिनीय शिक्षा में ( श्लो० ३६ ) 'य् व् ल्' वर्णों को भी अनुनासिक माना गया है। अपने मुख्य स्थान के साथ नासिका का आश्रय लेकर जिन वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, उनको 'अनुनासिक' कहते हैं। अतः वर्गीय पञ्चम इ व् आदि वर्णों के उच्चारण में मुख एवं नासिका रूप दो स्थानों का आश्रय लिए जाने से 'अनुनासिक' संज्ञा को अन्वर्थ माना जाता है ( द्र०—ऋ० प्रा०, उ० भा० १।१४ )।

'कारक' संज्ञा अन्वर्थ ही है। कर्त्रादि कारकों का निर्धारण वक्ता की इच्छा पर आधारित होता है।

### (१६) परस्मैपद संज्ञा

काशकृत्सन आचार्य ने "उदात्तानुबन्धः परस्मैपदम" (का० धा० व्या०, सू० ६०) सूत्र में उदात्त अनुबन्ध वाली धातुओं से परस्मैपदसंज्ञक प्रत्ययों का तथा "अनुदात्त-कानुबन्ध आत्मनेपदम्" (का० धा० व्या०, सू० ८८) सूत्र में अनुदात्त अनुबन्ध-विशिष्ट धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों का निर्देश किया है, जिससे इन संज्ञाओं की प्राचीनता परिज्ञात होती है। परस्मैभाष एवं आत्मनेभाष शब्दों का भी प्रयोग पूर्वाचार्य करते थे; ऐसा कैयट ने लिखा है (द०-प्रदीप ६।३।७)। पाणिनि ने प्रथम तिप् आदि अठारह प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा का निर्देश करके त आदि नव प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा विशेष रूप से कही है। सामान्यतः परप्रयोजन तथा आत्मप्रयोजन जिससे प्रतीत हो उसे क्रमशः परस्मैपद तथा आत्मनेपद कहते हैं। क्रिया का फल जब कर्त्ता को प्राप्त होता है तब स्वरित एवं जित् धातुओं से आत्मनेपद, जब क्रिया का फल दूसरे को प्राप्त होता है तब परस्मैपद का विधान किया गया है। यहाँ इसी उद्देश्य से की गई यह 'परस्मैपद-आत्मनेपद' संज्ञाएँ आशिक रूप से अन्वर्षं कही जा सकती हैं।

### (१७) संहिता संज्ञा

ऋक् प्राविशाख्य में "संहिता पदप्रकृतिः" (२।९) कहकर "पदान्तान् पदा-दिभिः सन्दधदेति यत् सा कालाब्यवायेन" (ऋ० प्रा० २२) इस सूत्र-वचन से संहिता के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अर्थाद् पदान्तरूपों का अन्य पदों के साथ जो संयोग होता है उसे 'संहिता' कहते हैं। निरुक्त (१।३) में संहिता के प्रसंग में संहिता को पदों का विकाररूप याना गया है, परन्तु दुर्गाचार्य ने पदों को ही विकार-रूप में सिद्ध किया है (द०—निरु० भा० १।६)। तैत्तिरीय प्राविशास्य में पद-अक्षर-वर्ण एवं अङ्ग भेद से चार प्रकार की संहिताएँ मानी गयी हैं (तै० प्रा० २४।२)। पाणिनि शास्त्र के व्याख्याकारों ने वर्णों का परम सन्तिकर्ष अर्धमात्राकालिक व्यवधान में निश्चित किया है। जहाँ अनेक वर्ण या पद परस्पर सन्धि को प्राप्त होते हैं, उसे संहिता कहते हैं—इस अर्थ की सङ्गित सर्वत्र 'श्रीशः' इत्यादि प्रयोगों में होने से 'संहिता' संज्ञा को अन्वर्थ ही कहा जा सकता है।

#### (१८) समास संज्ञा

पाणिति से पूर्व वृहद्देवता में शौनक ने "विम्रहाक्षिवंचः कार्यं समासेष्वपि तिव्वते"

(२।१०६) इस वचन से 'समास में विग्रहपूर्वक निर्वचन करना चाहिए' इसका निर्देश करके छ: समासों के नाम गिनाए हैं जैसे---

> द्विगुर्द्ध-द्वोऽब्ययीभावः कर्मधारय एव च, पञ्चमस्त बहुबोहिः षष्ठस्तत्पुरुषः स्मृतः

> > (बृ० दे० २।१०५)।

श्लोकार्थ स्पष्ट ही है। इनमें अव्ययीभाव प्रायः पूर्वपदार्थ-प्रधान, तत्पुरूष उत्तरपदार्थ-प्रधान, इन्द्र उभयपदार्थप्रधान, बहुद्रीहि अन्य-पदार्थ-प्रधान माना जाता है। द्विगु और कर्मधारय तत्पुरूष के ही भेद हैं। यह छः प्रकार का समास अवान्तर भेदों से २८ प्रकार का होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। अतः भिन्नार्थक अनेक पदों के परस्पर मिलकर एकार्थवाचक होने में जो संक्षेप क्रिया प्रतीत होता है, उससे 'समास' संज्ञा को अन्वर्थ कहना ठीक ही होगा।

#### (१६) प्रत्यय संज्ञा

गोपथ ब्राह्मण में "श्रोङ्कारं पृच्छामः। को धातुः? किं प्रातिपदिकम् ?" (१।११२४) इत्यादि प्रकरण में 'प्रत्यय' संज्ञा का स्मरण किया गया है, जिससे प्रत्यय संज्ञा को पाणिनि उपज्ञात न कहकर पूर्वाचार्यकृत कह सकते हैं। इन्द्र के द्वारा पदपाठ रूप शब्दोपशब्द का प्रकृति-प्रत्यय रूप में विभक्त किया जाना भी इस संज्ञा की प्राचीनता को सिद्ध करता है। बिना प्रत्ययों के अर्थ का सम्यक् बोध न होने से प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ दोनों में प्रत्ययार्थ की प्रधानता लोक में प्रसिद्ध हैं। प्रत्यय का अर्थ ज्ञान होता है। अतः इसकी अन्वर्थता बताते हुए व्याख्याकारों ने कहा है—जिससे अर्थ का सम्यक् बोध हो जाय, उसे 'प्रत्यय' कहते हैं। प्रत्ययं भी सुप्, तिङ् इत्यादि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। यह किसी अर्थ के वाचक होते हुए भी पृथक प्रयोगाई नहीं होते।

### (२०) कृत् संज्ञा

गोभिल गृह्यसूत्र में "कृतं नाम द्यात्" ( २। = 198) सूत्र से कृत्प्रत्ययान्त नामों के लिए निर्देश किया गया है। व्याकरण महाभाष्य (पस्पशाह्विक ) में कृत्प्रत्ययान्त नामों को प्रशंसनीय बताया गया है। पाणिनीय शास्त्र में धातुओं से किए जाने वाले प्रत्ययों में 'तिङ्' प्रत्ययों को छोड़कर सभी 'विवप्' आदि प्रत्यय कृत्संज्ञक माने गए हैं ( "कृद्ति हु" प्राव् ३। १। ३३)। कर्ता अर्थ में 'कृ' धातु से विवप् प्रत्यय होकर 'कृत्' शब्द निष्पन्न होता है। अतः 'विवप्' प्रत्यय के साथ छत्र्यच्छित्र-स्याय से 'ज्वुल्-तृच्' आदि प्रत्ययों की जो 'कृत्' संज्ञा की गयी है, वह अन्वर्थ ही है।

#### (२१) अपृक्त संज्ञा

"श्रष्टक एकाल् प्रस्थयः" ( श्र० १।२।४१ ) सूत्र से पाणिनि ने 'अपृक्त' संज्ञा का निर्देश अल् मात्र प्रत्ययों के लिए किया है, परन्तु "वेरप्रकस्य" ( श्र० ६।१।६७ ) इत्यादि सूत्रों में अपृक्त शब्द से हल्मात्र प्रत्ययों का ग्रहण होता है। हल्मात्र की 'अपृक्त' संज्ञा न कहकर पाणिनि ने जो अल्मात्र की संज्ञा की है, उसे नागेश ने अहष्टार्थ माना है ( १० — शब्देन्दुशेखर, श्रजन्त — पुं० प्र०, १।२।४१ "श्रप्टकप्रदेशेषु हल्- श्रह्योनेव सिक्ट संज्ञाविधानमदृष्टार्थम्" इति )।

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में पद संज्ञक एक अच् वर्ण की 'अपृक्त' संज्ञा देखी जाती है ( "एकवर्णः पदमपुक्तः" १।५४)। त्रिभाष्य रत्नाकर ने यहाँ 'अपृक्त' को व्यञ्जन-रिह्त कहा है। परस्पर न मिले हुए पदार्थ को 'अपृक्त' कहते हैं। अतः स्वतन्त्र अल्, अच् या हल् वर्णों को की गयी 'अरुक्त' संज्ञा अन्वर्थ ही है।

# (२२) तद्धित संज्ञा

प्रातिपदिकों से किए जाने वाले यत् आदि प्रत्ययों को 'तद्धित' संज्ञा का निर्देश बृहद्देवता में शौनक ने इस प्रकार किया है—

> "विग्रहात्विर्वचः कार्यं समासेष्विपं तिस्ति, प्रविभज्येव निर्जूयाद् द्यडाहीं द्यड्य इत्यपि"। (२।१०६)।

अनेक पदों का व्युत्पादक होने से जिज्ञासुओं के लिए हितसाधक अथवा अनेक प्रयोगों के हितसाधक प्रातिपदिकों से बहुत अथों में किए जाने वाले प्रत्ययों के लिए प्रयुक्त इस 'तिद्धित' शब्द को अन्वर्थ ही मानना चाहिए। तिद्धित प्रत्ययान्त प्रयोग दाक्षिणात्यों को अधिक प्रिय होने के कारण महाभाष्यकार ने कहा है—

#### ''प्रियतदिता दाविणात्याः''

( पस्पशाह्तिक )।

#### (२३) अभ्यास संज्ञा

"पूर्वोऽभ्यासः" ( अ० ६।१।४ ) इस सूत्र से षष्ठाष्याय के द्वित्व प्रकरण में पूर्व-स्थित रूप की जो 'अभ्यास' संज्ञा पाणिनि ने कही है, उसको काशकुत्स्न आचार्यः ने भो 'पूर्वोऽभ्यासः" ( का० धा० व्या०, स्० ७७ ) सूत्र से स्पष्ट किया है। लोक में प्रथम किए गए कार्य की आवृत्ति को अभ्यास कहते हैं। प्रतीत होता है—आचार्याः ने भी उसो के आधार पर द्वित्व रूप में प्रथम रूप की 'अभ्यास' संज्ञा करके लोक-प्रसिद्ध-अर्थ रूप अन्वर्थता को व्यक्त किया है।

#### (२४) अभ्यस्त संज्ञा

षष्ठाच्याय के द्वित्व-प्रकरण में द्वित्व किए जाने से निष्पन्न दोनों रूपों की 'अभ्यस्त' संज्ञा का निर्देश पाणिनि ने "उमे श्रम्यस्तम्" (श्र० ६।१।५) सूत्र से किया है। इसका अनुशासन उक्त अर्थ में ही काशकृत्स्न आचार्य ने "द्वयमभ्यस्तम्" (का० धा० च्या०, स्० ७८) सूत्र से तथा यास्क ने "प्रिर इतीर्तिरुपसृष्टोऽभ्यस्तः" (निरुक्त ४।४) इत्यादि वचनों से किया है।

लोक में यद्यपि जिस कार्य की अनेक आवृत्तियाँ की जाती हैं उस कार्य को एवं उस कार्य की आवृत्तियों को करके कुशलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 'अभ्यस्त' शब्द से सम्बोधित किया जाता है, परन्तु शास्त्र में दिरावृत्त वर्णों की की गयी 'अभ्यस्त' संज्ञा अपनी योगरूढि रूप अन्वर्थता को ही व्यक्त करती है। नुमागम के निषेधार्थ 'जक्ष' इत्यादि सात साधुओं की 'अभ्यस्त' संज्ञा विशेष रूप से पाणिनि ने कही है (अ० ६।१।६)।

# (२५) आम्रेडित संज्ञा

वाजसनेयि-प्रातिशाख्य में — ''द्विरुक्तमाम्रेडितं पदम्" ( 1198६ ) सूत्र से द्विरुक्त पद की 'आम्रेडित' संज्ञा की गयी है। पाणिनि ने अष्टम अध्याय के द्वित्व प्रकरण में द्वितीय शब्दरूप की ''तस्य परमाम्रेडितम्" ( अ० =191२ ) सूत्र से 'आम्रेडित' संज्ञा कही है।

न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने इस संज्ञा की अन्वर्थता बताते हुए कहा है, "श्राम्रेड्यते = श्राधिक्येनोच्यते इरयाम्रेडितम्" (न्या॰ =111२)। अर्थात् जो अधिक रूप में कहा जाय उसे 'आम्रेडित' कहते हैं। अतः दर्शनीयता एवं रुचि की अधिकता प्रदर्शित करने के लिए 'श्रहो दर्शनीया-श्रहो दर्शनीया, महा रोचते-महा रोचते' इत्यादि प्रयोगों में दित्व का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक में दोनों रूपों के लिए 'आम्रेडित' शब्द का व्यवहार किया जाता है, व्याकरण शास्त्र में आचार्य पाणिनि ने 'अम्यस्त' संज्ञा से भेद बोधित करने के लिए 'पटत्पटेति, कांस्कान्' इत्यादि द्वित्वसम्पन्न रूपों में द्वितीय 'पटत्' एवं 'कान्' इत्यादि रूपों की 'आम्रेडित' संज्ञा की है।

### (२६) विभाषा संज्ञा

कैयट ने महाभाष्यप्रदीप में आचार्य आपिशलि के मत में 'विभाषा' संज्ञा का उल्लेख किया है---

"मन्यकर्मययन।दरे उपमाने विभाषाऽप्राणिषु इत्यापिशक्तिरधीते स्म" ( म० भा० प्र० २।३।१७ )। अन्य पूर्वाचार्यों ने विकल्पार्थं में अन्यतरस्याम्-वा-उभयथा-

एकेषाम् इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया था। अनित्य रूप से किन्हीं पदार्थीं के वर्णन को विभाषा कहते हैं। अतः "न वेति विभाषा" ( श्रव शाशाध्य ) सूत्र से पाणिनि द्वारा निषेध और विकल्प की की गयी 'विभाषा' संज्ञा से पाक्षिक कार्यं का बोध होने के कारण 'विभाषा' संज्ञा अन्वर्थ ही कही जा सकती है।

### (२७) हस्य संज्ञा

ऋक् प्राविशास्य में एकमात्रिक 'अ इ उ ऋ' इन वर्णों की 'ह्रस्व' संज्ञा, द्विमात्रिक 'आ ई ऊ ऋृ' इन वर्णों की 'दीर्घ' संज्ञा तथा त्रिमात्रिक अचों की 'प्लुत' संज्ञा का निर्देश उपलब्ध होता है ( "श्रोजा ह्रस्वाः ससमान्ताः स्वराणाम्, अन्ये दीर्घाः, तिस्नः प्लुत उच्यते स्वरः" ऋ० प्रा० १।१७-१८, ३०)।

जिस अच् के उच्चारण में ह्रास हो जाय अर्थात् जिससे कम मात्राएँ अन्य अचों में न हो सकें उसको 'ह्रस्व', जिस अच् के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा मात्रा का आयाम (विस्तार या वृद्धि) हो जाय उसे 'दीर्घ' तथा इन दोनों प्रकार के वर्णों की मात्राओं का जिससे प्लवन (अतिक्रमण) हो जाय उसे 'प्लुत' कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों संज्ञाओं को अन्वर्थ कहा जा सकता है।

पाणिनि ने उक्तार्थं में ही ये तीनों संज्ञाएँ को हैं-

"ग्रकालोऽज्मूस्वदीर्घंप्लुतः"। ( श्र० १।२।२७ )।

### (२६) उदात्त संज्ञा

महर्षि शौनक ने ऋग्वेद प्रातिशास्य में उदात्त एवं स्वरित स्वरों के उच्चारण मैं शरीर के अङ्ग किस रूप में हो जाने चाहिए, इसका निरूपण करते हुए कहा है—

> "उदात्तरचानुदत्तरच स्वरितरच त्रयः स्वराः, श्रायामविश्रममाक्षेपैस्त उच्यन्तेऽत्तराश्रयाः।" ( ऋ० प्रा० ३।१।१–३ ) ।

अर्थात् वायु के द्वारा जब अङ्ग विस्तृत हो जाते हैं, उस समय उच्चरित वर्ण 'उदात्त' संज्ञक, वायु के द्वारा जब अङ्ग शिथिल पड़ जाते हैं उस समय उच्चरित वर्ण 'अनुदात्त' संज्ञक तथा वायु के द्वारा अङ्गो में जब तरलता सी प्रतीत हो उस समय उच्चरित वर्ण 'स्वरित' संज्ञक होते हैं।

निरुक्त में उत्कृष्टार्थवाचक पद को उदात्त तथा हीनार्थवाचक पद को अनुदात्त कहा है ( "श्रस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रथमादेशे श्रनुदात्तमन्वादेशे । तीवार्थतर-मुदात्तम् । श्रव्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम्" निरु० ४।४।६१-६२ इत्यादि )।

कण्ठताल्वादि स्थानों के ऊर्घ्वभागं से वायु का सम्बन्ध होनेपर उच्चरित वर्ण की . 'उदात्त' संज्ञा, अधोभाग से सम्बन्ध होनेपर उच्चरित वर्ण की 'अनुदात्त' संज्ञा तथा जिस अच् के उच्चारण में दोनों स्वरधमों ( उदात्त-अनुदात्तत्व ) का सन्तिवेश हो उस वर्ण की 'स्वरित' संज्ञा पाणिनि ने कही है ( ''उच्चैरुदात्तः, नोचैरनुदात्तः, समाहार स्वरितः' श्र० १।२।२६-३१ )।

वेदों में इन स्वरों का उच्चारण उक्त प्रकार से किए जाने के कारण उदात्तादि संजाएँ भी अन्वर्थ ही हैं।

# (२६) विभक्ति संज्ञा

नाटचशास्त्र में पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत 'विभक्ति' का लक्षण करते हुए कहा गया है—

> "एकस्य बहुनां वा धातोत्तिङ्गस्य पदानां वा, विभजन्त्यर्थं यस्माद् विभक्तयस्तेन ताः प्रोक्ताः।" (ना० शा० १४।६०)।

अथात एक या अनेक घातु, प्रातिपदिक या पदों के अथों का जिससे विभाग होता है उसे 'विभक्ति' कहते हैं। पाणिनीयशास्त्र में भी जिससे प्रातिपदिकार्थ का विभाग किया जाय, उस अर्थ में प्रयुक्त 'विभक्ति' संज्ञा अन्वर्थ ही है।

पाणिनि ने "विभक्तिश्च" (अ० १।४।३०४) सूत्र से 'तिङ्' प्रत्ययों की 'विभक्ति' संज्ञा विभक्तिस्य तवर्ग, सकार तथा मकार की इत्-संज्ञा का निषेध करने के लिए की है। "प्राग्दिशो विभक्ति" (अ० ५।३।१) सूत्र से तिसल् आदि प्रत्ययों की 'विभक्ति' संज्ञा त्यदादि-विधि-सम्पादन के उद्देश्य से की है।

### (३०) आमन्त्रित संज्ञा

वाजसनेयि प्रातिशास्य के "न सप्तम्यामन्त्रितयोः" (वा॰ प्रा॰ ३।१३३) सूत्र में 'आमन्त्रित' संज्ञा का स्मरण किया गया है। इस सूत्र के भाष्य से यही प्रतीत होता है कि पाणिनि ने "सामन्त्रितम्" ( श्र० २।३।८८) सूत्र से जो सम्बोधन में प्रथमान्त पद की 'आमन्तित' संज्ञा कही है, वही अर्थ पूर्वाचार्यों को भी अभीष्ट था।

आमन्त्रित का अर्थ आमन्त्रण होता है। अतः आमन्त्रण का साधन जिन शब्दों से होता है उनकी की जाने वाली 'आमन्त्रित' संज्ञा अन्वर्थ ही है।

# (३१) सार्वधातुक संज्ञा

आचार्य काशकृत्स्त ने "नामनो गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः" (का० धा० क्या०, सू० २२) सूत्र से 'सार्वधातुक' एवं 'आर्घधातुक' संज्ञक प्रत्ययों के परे रहने पर

नामिसंज्ञक इकारादि वर्णों का गुणविधान किया है। इसके अतिरिक्त ''दानादीनां सन् सार्वधातुके'' (वही, स्०६५) इत्यादि सूत्रों में भी 'सार्वधातुक' संज्ञा का उल्लेख किया गया है।

पाणिनि ने "तिङ्शित् सार्वधातुकम्" ( अ० ३।॥११३ ) सूत्र से 'तिङ्' एवं 'शित्' प्रत्ययों की 'सार्वधातुक' संज्ञा की है। 'शप्, श्नम' इत्यादि शित् प्रत्यय गण-विशेष के अनुसार म्वादि इत्यादि गणों में पढ़ी गयी सभी धातुओं से होने के कारण 'सार्वधातुक' कहलाते हैं। 'सार्वधातुक' सज्ञक 'खश्' प्रत्यय को सभी धातुओं से न होते देखकर तथा 'आर्धधातुक' संज्ञक 'ज्वुल्' 'तृच्' आदि प्रत्ययों को सभी धातुओं से होते देखकर इस प्रकार इन संज्ञाओं का विभाग व्यवहाराधिक्य के कारण मानना पड़ता है।

यह भी कहा जा सकता है, कि—पूर्वाचार्य शबादि विकरणयुक्त धातुओं से ही होने वाले प्रत्ययों की 'सार्वधातुक' संज्ञा करते थे। अर्थात् शबादि विकरण से युक्त होकर जहाँ धातु समग्र रूप में रहती हो, उससे किए गए प्रत्ययों की 'सार्वधातुक' संज्ञा तथा जहाँ शबादि विकरण-रहित धातु हो उससे किए गए प्रत्ययों की 'आर्धधातुक' संज्ञा होती है। पूर्वाचार्यों का 'सर्व' शब्द से विकरण विशिष्ठ का तथा 'अर्ध' शब्द से विकरणरहित का अभिप्राय प्रतीत होता है। इस प्रकार सर्व (विकरण-विशिष्ठ) धातुओं में होने वाले 'तिङ्' तथा शबादि विकरणों की की गयी 'सार्वधातुक' संज्ञा, अथ च अर्ध (विकरणरहित ) धातुओं में होने वाले 'जुल्' 'तृच्' आदि प्रत्ययों की की गयी 'आर्धधातुक' संज्ञा अन्वर्थ ही है।

जैसे 'भवित' में 'तिप्' प्रत्यय के 'सार्वधातुक' होने के कारण 'शप्' प्रत्यय विकरण रूप में सम्पन्न होता है, परन्तु 'बभूव' में लिट् के स्थान में हुए 'तिप्' प्रत्यय की 'आर्धधातुक' संज्ञा होने के कारण 'शप्' विकरण नहीं होता है। इसी प्रकार 'जनमेजयः' में तो 'खश्' प्रत्यय के सार्वधातुक होने से 'शप्' होता है, परन्तु 'कारकः' में ज्वुल् प्रत्यय के 'सार्वधातुक' संज्ञक न होने से 'शप्' नहीं होता है।

"पूर्वाचारों: कैश्चिद्दति: प्रत्ययस्वेन परिकिष्पितः" (म० भा० प्र० ११३१) इस कैयट के कथन से किन्हीं आचार्यों के मत में शबादि विकरण पृथक् न होकर तिबादि के साथ प्रत्यय रूप में ही पढ़े गए थे जिससे कहा जा सकता है, कि 'अति' इत्यादि प्रत्ययों की ही सामूहिक रूप से 'सार्वधातुक' संज्ञा पूर्वाचार्य करते रहे होंगे।

पूर्वीचार्य द्वारा व्यवहृत पूर्वोक्त संज्ञाओं की सत्ता का आधार महाभाष्य, उसके व्याख्याकार कैयट और नागेशभट्ट आदि अन्य वैयाकरणों के ग्रन्थ हैं।

# द्वितीय खगड

# उत्कर्ष-काल

उत्कर्ष काल का आरम्भ पाणिनि से तथा अन्त पतञ्जलि से होता है। यही काल संस्कृत व्याकरण के सर्जन का काल है। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी का, कात्यायन ने अपने वार्तिकों का तथा पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य का प्रणयन किया। ये तीनों ग्रन्थ तो उपलब्ध हैं तथा टीका-टिप्पणियों के द्वारा अपने अर्थ का विशद प्रतिपादन करते हैं, परन्तु इस युग का विद्यालकाय लक्ष-श्लोकात्मक परिमाण वाला 'संग्रह' नामक ग्रन्थ सदा-सर्वदा के लिए विस्मृति के गर्त में चला गया। इसके रचियता महर्षि व्याडि की स्मृति व्याकरणग्रन्थों में उपलब्ध कतिपय उद्धरणों तथा उल्लेखों से ही जागरूक है। इस काल का विस्तार लगभग एक सहस्र वर्षों का मानना कथमपि अनुचित न होगा-अष्टम शती वि० पू० से लेकर द्वितीय शती वि० पू० तक । संस्कृत भाषा के व्याकरण-निर्माण का यह स्वर्णकाल है। संस्कृत लोकभाषा थी इस युग की आरम्भिक शताब्दियों में और शिष्टभाषा बनी रही इस सहस्राब्दी के अन्तिम काल तक । पाणिनि ने सूत्रों का निर्माण किया जिसमें अपेक्षित कमी की पूर्ति कात्यायन ने अपने वार्तिकों से की । पत्रकालि ने इन वार्तिकों के ऊपर अपनी एलाघनीय व्याख्या लिखी महाभाष्य में। वार्तिकों के स्वरूप तथा संख्या जानने का आज महाभाष्य को छोड़कर कोई अन्य उपाय ही नहीं है। व्याडि का आविर्भाव काल पाणिनि तथा कात्यायन के मध्य-स्थित कालखण्ड में हुआ था। पाणिनि के कूट्रम्ब के साथ निकट स्थित होने से उनका समय पाणिनि से विशेष दूर न था। व्याकरण के दार्शनिक विचारों के ये ही अग्रदूत थे।

## पाणिनि

प्राणिति संस्कृत में व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता तथा नियामक आचार्य हैं। उनका व्याकरण ग्रन्थ शब्दानुशासन के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध है, परन्तु आठ अध्यायों में विभक्त होने के हेतु वही अष्टाध्यायी के नाम से लोकप्रचलित है। संस्कृत भाषा के विश्लेषण का आरम्भ पाणिति से मानना नितान्त अनुचित है, दीर्घ-कालीत भाषा-विश्लेषण के युग के वे अन्तिम प्रतिनिधि हैं। वे देववाणी के आद्य वैयाकरण नहीं हैं, प्रत्युत उनसे प्राचीन लगभग अस्सी-पञ्चासी वैयाकरणों के नाम, मत तथा ख्याति का संकेत हमें वैदिक वाङ्मय से, विशेषतः प्रातिशाख्यों से, उपलब्ध होता

है। उन्होंने एकादश वैयाकरणों का नाम निर्देश स्वयं किया है जिनके मत का विवरण ऊपर दिया गया है। विभिन्न वेदाङ्कों के निर्माता यास्क तथा शौनक का नाम उन्होंने उल्लिखित किया है जिनसे पाणिनि की उनसे पश्चात्कालीनता स्वतः सिद्ध होती है। उनके आविभिन काल के यथार्थतः परिचय देने में अनेक मत हैं, परन्तु उनमें कोई भी असन्दिग्ध नहीं प्रतीत होता। कथासरित्सागर (तरङ्क चतुर्थ) उन्हें व्याडि तथा कात्यायन वरुचि का समकालीन बतलाता है तथा कात्यायन को मगध-नरेश राजा नन्द का मन्त्री। इस कथा पर आस्था रखने से उनका समय ई० पू० चतुर्थ शतक सिद्ध होता है। परन्तु भाषा के तारतम्य परीक्षण से सूत्रकार वार्तिककार के समसामित कथमपि नहीं माने जा सकते। दोनों के द्वारा व्याख्यात संस्कृत भाषा के खप में विद्वानों ने भिन्नता सिद्ध की है। पाणिनि की भाषा बाह्मग, उपनिषद् तथा सूत्रों की भाषा से साम्य रखती है और कात्यायन की भाषा अवान्तरकालीन देववाणी से मेल खाती है।

मेरी दृष्टि में पाणिनि के कालनिर्णय में नियामक सूत्र मानना चाहिए 'निर्वाणोऽवाते' ( श्रष्टा॰ ८।२:५० ) को । यह सूत्र निर्वाण पद की सिद्धि बतलाता है । इस पद का अर्थ है-शान्त हा जाना और काशिका के उदाहरणों-निर्वाखोऽन्निः, निर्वाखो दापः तथा निर्वाणो भिदः - से इसी अर्थ की पृष्टि होती है। इस पद का बौद्ध धर्म का विशिष्ट अर्थ मोक्ष है। यदि पाणिनि बुद्ध के अनन्तर उत्पन्न होते, तो अवश्य ही इसर्य प्रख्यात अर्थ का उल्लेख करते । फलतः वे बुद्ध के कथमपि अर्वाचीन नहीं माने जार-सकते । कतिपय विद्वान् कुमारः श्रमणादिभिः ( २।३।७० ) सूत्र में 'श्रमण' के उल्लेख से पाणिनि को बुद्ध से पश्चाद्वर्ती मानते हैं। उनका तर्क है कि 'श्रमण' (या संन्यासी) नाम तथा तत्प्रतिपादित त्यागमार्ग की स्थापना बुद्ध ने अपने धर्म में सर्वप्रथम की। कुमार: अमगादिभिः सूत्र के श्रमणादि गण में 'श्रमणा' शब्द का भी पाठ किया गया है। स्त्रियों को संन्यास देने की प्रया का आरम्भ बुद्ध ही ने किया। अतः बुद्धदेव के द्वारा बौद्धधर्म की स्थापना के अनन्तर ही पाणिनि का आविर्भाव मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस तर्क का खण्डन भली-भाँति किया गया है। संन्यास की प्रथा का उदय, स्त्रियों को संन्यास लेने का विधान तथा 'श्रमण' शब्द का प्रयाग बुद्ध के आविर्भाव से प्राचीन यूग की घटना है। 'श्रमण' शब्द बुद्धोपज्ञ है-यह सिद्धान्त ही मिथ्या है, क्योंकि ब्राह्मण-प्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। शतपथ-ब्राह्मण ने सुषुप्ति अवस्था के निरूपण-प्रसंग में सर्वोपाधि की निवृत्ति का प्रतिपादन किया है और इस अवसर पर 'श्रमण' शब्द का प्रयोग भी किया है । शाङ्कर भाष्य से

स्पष्ट है कि 'श्रमण' शब्द परिवाजक अर्थ में यहाँ अभिप्रेत है। याज्ञवल्क्य ऋषि के आदेश से मैंत्रेयों ने संन्यास ग्रहण किया था। इसका भी प्रतिपादन इसी काण्ड में हैं। फलतः इन समग्र सूत्रों के परीक्षण का परिणत फल यही है कि पाणिनि बुद्धदेव से प्राचीन हैं। उनसे वे कथमपि अर्वाचीन नहीं हो सकते। वार्तिकों से अनुशीलन से भी वे कात्यायन के समकालीन नहीं प्रतीत होते हैं (जैसा कथासरित्सागर ने भ्रम फैलाया है), प्रत्युत वे कम से कम तीन सौ वर्ष प्राचीन हैं। फलतः विक्रम-पूर्व अष्टम शती में पाणिनि का आविर्भाव मानना सर्वथा उपयुक्त है।

पाणिनि का देश-काल

🦯 त्रिकाण्ड-शेष कोष में पाणिनि के नामों में 'शालातुरोय' शब्द पठित है । 'गणरत्न महोदिधि के जैन लेखक वर्धमान ने इस शब्द की व्याख्या में लिखा है—'शालातुरो नाम ग्रामः । सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीयस्तत्रभवान् पाणिनिः' । इस व्याख्या से पाणिनि के मूल ग्राम का नाम 'शालातुर' या । ५।१।१ काशिका की व्याख्या न्यास में भी 'शालातुरीय' शब्द प्रयुक्त है । गुप्त शिलालेखों में वलभी से प्राप्त एक शिलालेख में ( ३१० संवत्सर ) पाणिनीय शास्त्र के लिए 'शालातुरीयतन्त्र' का नाम प्राप्त होता हैं । श्वेत-च्वांग ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है कि शालातुर में उसने पाणिनि की वह प्रतिमा देखी जिसे वहाँ के निवासियों ने उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए स्मारकरूप, न्में स्थापित किया था। इसका स्थल-निर्देश भी उसने किया है कि यह ग्राम गन्धार देश में 'उद्भाण्ड' नामक प्रसिद्ध स्थान से प्रायः दो कोस के भीतर लहुर ग्राम के पास है। यह 'उद्भाण्ड' आज ओहिन्द नाम से प्रसिद्ध है और सिन्धु तथा काबुल निदयों के संगम पर स्थित है। उससे पश्चिमोत्तर दिशा में आज भी उतनी ही दूरी पर 'लहुर' नामक ग्राभ है और यही पाणिनि की जन्मभूमि थी। फलतः वे उदोच्य थे। इस प्रान्त का बौद्धकाल में सबसे विख्यात विश्वविद्यालय ( या विद्यापीठ ) तक्ष शक्षा था और अपने जन्मस्थान से समीपस्थ इस विद्यापीठ में सम्भवतः पाणिनि की शिक्षा-दीक्षा हुई थी--यह मत उचित प्रतीत होता है। सम्भव है वयस्क होनेपर पाणिनि ने पार्टालपुत्र (पटना ) निवासी वर्ष उपाघ्याय का भी शिष्यत्व स्वीकार किया था।

पाणिनि का वैयक्तिक परिचय बहुत ही स्वल्प है। महाभाष्य में पाणिनि का नाम दाक्षीपुत्र दिया गया जिससे इनकी पूज्या जननी का नाम 'दाक्षी' सिद्ध होता

( महाभाष्य, १।१।२० सूत्र पर )।

श्रतः शालातुरीयेण 'प्राक्-उजश्छः' इति नोक्तम् । ( ५।१।१ का न्यास )
 ( काशिका, चतुर्थ भाग पृ० ६ ) ।

२. सर्वे सर्वपदादेशा दाचीपुत्रस्य पाणिनेः।

है। 'ऋक्सर्वानुक्रमणी' में षड्गुरु-शिष्य ने छन्द:शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिङ्गल को पाणिनि का अनुज बतलाया है। लक्ष-ग्रन्थात्मक 'संग्रह' के रचियता को पतस्त्रिल ने दाक्षायण' कहा है, उधर पाणिनि के लिए 'दाक्षीपुत्र' शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार दोनों में कौटुम्बिक सम्बन्ध प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि में व्याहि पाणिनि के मातुल तनय प्रतीत होते हैं । राजशेखर अपनी 'काव्यमीमांसा' में एक जनश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार पाणिनि की विद्वत्ता की परीक्षा पाटलिपुत्र में दुई थी और उसके बाद हो उन्हें सार्वभौम प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पता नहीं इस जनश्रुति का क्या आधार है ? उस प्राचीन युग में भी पाटलिपुत्र और तक्षशिला के विद्वानों में आदान-प्रदान की घटना होती थी—यह बात सम्भावना के बाहर नहीं है। पाणिनि के विषय में स्थूलरूप से हम ये हो बातें जानते हैं।

#### ग्रन्थ

पाणिनि ने घोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया और उनके अनुग्रह से 'अइजण्' आदि १४ सूत्रों का प्राप्त किया। ये माहेश्वर सूत्र पाणिनि व्याकरण के सूलपीठस्थानोय हैं। पाणिनि के भाषागत वैदुष्य की नुलना किसी से करना घोर अन्याय होगा। वे अपने विषय के अनुपम पारखी, गम्भीर तत्त्ववेत्ता, भाषा के सूक्ष्म पारद्रष्टा तथा विश्लेषण में नितान्त नैपुण्य-सम्पन्न आचार्य थे जिनकी प्रतिभा पर भारतीय विद्वान् तथा आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् सर्वतोभावेन मुग्ध हैं। लक्षण ग्रन्थ लक्ष्यानुसारी होता है। महिष ने संस्कृत के यावदुपल्य लक्ष्य-ग्रन्थों के अध्ययन के अनन्तर ही इस सर्वाङ्गपूर्ण व्याकरण का निर्माण किया। उनमें प्रातिभ ज्ञान था, आर्षचक्षु से तथ्यों का यथावत् निरीक्षण था। इस निरीक्षण के लिए एक सूत्र का प्रमाण लीजिए। उद्कृच विपाशः ( धाराण्ध ) सूत्र के द्वारा विपाश् ( आधुनिक विआस नदी ) के उत्तर ओर वर्तमान कृपों के नाम निर्देश में अञ् प्रत्यय जोड़ा जाता है और दक्षिण तीरस्थ कृपों के लिए अण् प्रत्यय का विधान है। शब्दरूप में कोई भी अन्तर नहीं। 'दत्त' के द्वारा निर्मित दोनों ओर के कृप 'दात्त' ही कहे जायँगे, परन्तु

शोभना खलु दाचायणस्य संप्रहस्य कृतिः ॥ (वही)।

२. कुछ विद्वान् व्या हे को पाणिनि का मातुल मानते हैं; परन्तु यह मत सयुक्तिंक नहीं है। कारण यह है कि व्याहि ने श्रष्टाध्यायी पर श्राश्रित 'संग्रह' ग्रन्थ लिखा। श्रतः वय में उन्हें पाणिनि की श्रपेत्ता न्यून होना चाहिये श्रीर यह वय-सम्बन्धी तारतम्य व्याहि के मातुल-पुत्र होनेपर भी संगत बैटता है। श्रतः दोनों में यही सम्बन्ध मानना न्यायतः उचित प्रतीत होता है।

''संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम्'' ( इलो० २० ) तथा ''तेम्योऽपि विवृतावेसी ताभ्यामैची तथैव च'' (श्लो० २१) इति ।

# (२) गुण संज्ञा

"अदेङ् गुणः" (अ० १।१।२) सूत्र से अए एवं ओ इन तीन वर्णों के बोध के लिए पाणिनि द्वारा किया गया 'गुण' संज्ञा का व्यवहार शौनकादि आचायों के ''गुणागमादेतन भावि चेतन'' (ऋ० प्रा० १९।१०) इत्यादि वचनों के आधार पर पाणिनि से पूर्व ही सिद्ध होता है। 'गुण' शब्द अप्रधान अर्थ का वाचक होता है। अतः 'बुद्धि' संज्ञा के संज्ञियों से 'अए ओ' इन तीन वर्णों में अप्रधानता (स्थानिगत मात्रान्यूनता) मानकर 'गुण' संज्ञा को अन्वर्थ कहना उचित प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है, कि—'अए ओ' इन तीन वर्णों की 'गुण' संज्ञा जगत् के मूलभूत सस्व रजस् एवं तमस् गुणों की संख्या से साम्य रखती है।

# (३) संयोग संज्ञा

अचों से अव्यवहित अनेक हल् वर्णों की जो 'संयोग' संज्ञा पाणिनि ने कही है ''हलोऽनन्तराः संयोगः" ( अ० १।१।७ )। उसका निर्दिष्ट अर्थ में व्यवहार पाणिनि से पूर्व शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य में किया है, उन्होंने कहा है—

"संयोगस्तु व्यञ्जनसित्रापातः" ( ११३७ )। अर्थात् एकत्र स्थितः व्यञ्जनसमुदाय की 'संयोग' संज्ञा होती है। यहाँ 'संयोग' का अर्थ समुदाय विवक्षित है। अतः एक हल् वर्ण की 'संयोग' संज्ञा न कहकर जो अनेक हल् वर्णों की 'संयोग' संज्ञा कही गयी है, उससे इसकी अन्वर्थता सिद्ध होती है। ऋक्तन्त्र में लाघव के उद्देश्य से संयोग के लिए 'सण्' शब्द का व्यवहार किया गया है ( २१३१७ )।

# (४) अनुनासिक संज्ञा

अनुस्वार, अच् एवं वर्गीय पञ्चम वर्णों के लिए 'अनुनासिक' संज्ञा का व्यवहार ऋक् प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों के "अनुनासिकोऽन्त्यः" ( ऋक् प्रातिशाख्य १।१४ ) तथा "अष्टावाधानवसानेऽप्रगृद्धानाचार्या आहुरनुनासिकान् स्वरान्" ( ऋ० प्रा० १।६३ ) इत्यादि सूत्रवचनों से पूर्वाचार्य कृत ही कहा जा सकता है। पाणिनीय शिक्षा में ( श्लो० ३६ ) 'य् व् ल्' वर्णों को भी अनुनासिक माना गया है। अपने मुख्य स्थान के साथ नासिका का आश्रय लेकर जिन वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, उनको 'अनुनासिक' कहते हैं। अतः वर्गीय पञ्चम इ व् आदि वर्णों के उच्चारण में मुख एवं नासिका रूप दो स्थानों का आश्रय लिए जाने से 'अनुनासिक' संज्ञा को अन्वर्थ माना जाता है ( द्र०—ऋ० प्रा०, उ० भा० १।१४ )।

उदीच्य देश की भाषा ही विशुद्ध संस्कृत मानी जाती थी जिसे सीखने के लिए प्राच्य देशों से भी छात्र जाया करते थे और शिक्षा प्राप्त करने पर सत्कार के पात्र माने जाते थे। अतएव पाणिनि ने यहाँ विशुद्ध संस्कृत वाणी का व्याकरण प्रस्तुत किया। शब्द एप, धातुरूप, सन्धि, समास, तद्धित, कृत् आदि समस्त भाषावयवों का निरूपण अष्टाच्यायी के सूत्रों में विस्तार से उपलब्ध होता है। भाषागत विश्लेषण के संग में उस प्राचीन युग का सांस्कृतिक इतिहास भो इन सूत्रों के माध्यम से आज हमें प्राप्त हो रहा है । इससे महर्षि के भाषाशास्त्रीय वैदुष्य तथा सांस्कृतिक अनुशोलन दोनों का पूर्ण परिचय आलोचकों के सामने प्रस्तुत होता है। पाणिनि की प्रतिभा महाभाष्य तथा काशिका में अनेकत्र प्रशंसित तथा समाहत हुई हैं।

शोभना खलु पाणिने: सूत्रस्य कृतिः (भाष्य २।३।६६); श्राकुमारं यशः पाणिने: (वही, ५।४।८६) तया 'पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते' (काशिका २।१।६)— ऐसी ही श्लाब्य प्रशस्तियाँ हैं ।

### अष्टाध्यायी का विषय-क्रम

अष्टाच्यायी में मुख्य रूप से तीन भाग दृष्ट होते हैं (व्याकरणीय प्रक्रिया की दृष्टि से )—

- १. वाक्यों से पदों का संकलन ( १-२ अध्याय );
- २. पदों का प्रकृति-प्रत्यय में विभाग ( ३-५ अ० );
- ३. प्रकृति प्रत्ययों के साथ आगमादेशादि का संयोजन कर परिनिष्ठित पदों का निर्माण (विशेषत: सन्धिकार्य कर, ६-६ अ०)।

शास्त्ररचना के कारण अपरिहार्य और सम्बद्ध विषयों का प्रतिपादन भी मूल विषयों के साथ सर्वत्र किया गया है।

#### प्रथम अध्याय

पाद १—यह अध्याय मुख्यतः संज्ञापरक है। इसमें पूर्णतया शास्त्र में व्यवहार्य संज्ञाओं का कथन है। प्रकरण-नियत उपपद आदि संज्ञाएँ तत्तत्प्रकरणों में कथित हुई हैं। संज्ञा के साथ परिभाषा का अत्यन्त साहण्य है, अतः कहीं-कहीं विषय के नैकटच के अनुसार कुछ परिभाषाएँ भी संज्ञाओं के साथ पठित हुई हैं। १।१।१—१।११० तक वर्णसम्बन्धों संज्ञाएँ हैं। १।१।११ से वर्णसमूहात्मक शब्दों की संज्ञाएँ हैं। १।१।४७-४५ में आर्थी संज्ञारूप विभाषा और संप्रसारण संज्ञा कथित हुई हैं।

डा० वासुदेवशरण श्रम्भवाल — इण्डिया एज नोन टू पाणिनि (लखनऊ विश्वविद्यालय, १६५३) तथा पाणिनिकालीन भारतवर्ष, काशी।

संज्ञासम्बन्धी कार्यं की पूर्ति के लिए १।१।४५ से परिभाषा प्रकरण का आरम्म किया गया है। यह प्रासंगिक है, अत: १।१।६० में पुन: अर्थसंज्ञा रूप लोप का विधान किया गया है। आदेश और लोप के साथ टिसंज्ञा और उपधासंज्ञा अत्यावश्यक प्रतीत होती हैं, अत: उनका निर्देश १।१।६४-६ में किया गया है। पादान्त मे उपसंहार की हिष्ठ से सौत्रशब्द व्यापारसम्बन्धी कुछ परिभाषाओं का पाठ है। सर्वान्त में वृद्धसंज्ञा के स्थापन का उचित कारण अन्वेष्य है।

११२ पाद-प्रत्ययसम्बन्धी संज्ञाकरण आरम्म में है (१।२।१-२६)। चूँिक यह अतिदेश भी है और संज्ञा भी। अतः पृथक् पाद में इस विषय का उपन्यास किया गया।

१.२।२७ से ह्रस्वादि संज्ञाओं का विधान है साथ ही १।२.२६-४० में वैदिक उदात्तादि का विवरण किया गया है। यह विषय शिक्षा-प्रातिशाख्य से मूलतः सम्बद्ध है। अतः पूर्वपाद से पृथक् पाद में यह उपिष्ट हुआ है। ह्रस्वादि वर्ण-सम्बद्ध संज्ञाएँ हैं। अतः वर्णावषयक अपृक्त संज्ञा १।२।४१ में पठित हुई है।

१।२।४२-४३ में समाससम्बद्ध दो संज्ञाएँ पठित हुई हैं। चूँिक समास प्रकरण में इनका पाठ करने पर दोष होता, अतः इन दोनों ना पाठ समास-प्रकरण में न कर यहाँ किया गया है। प्रातिपदिक-ज्ञान से पहले जिन संज्ञा परिभाषाओं का ज्ञान करना आवश्यक है, उनका पाठ यहाँ तक किया गया है।

१।२।४५ में प्रातिपादिक संज्ञा का उल्लेख किया गया है। प्रतिपादिक विचार के साथ-साथ १।२।६४ सूत्र से 'एकशेष' का विचार किया गया है। 'प्रातिपदिकानामेक-शेष:' यह वैयाकरणों में प्रसिद्ध भी है।

११३ पाद के आरम्भ में धातुसंज्ञा का उल्लेख है। धातु नाम के अधान होता है, अतः नाम के बाद धातु का उपन्याम करना उचित ही है। धातु अनुबन्ध-बहुल होते हैं, अतः अनुबन्धों (= इत्) की चर्चा ११३११ तक की गयी है।

१।३।१२ से आत्मनेपद परस्मैपद की चर्चा की गयी है, क्योंकि ये दो धातुसम्बद्ध ही विषय हैं। 'विप्रतिषेध नियम' को मानकर पहले 'आत्मनेपद' और उसके बाद 'परस्मैपद' का उपस्थापन किया गया है।

१।४ पाद-इसमें परिशिष्टमूत संज्ञाओं की चर्चा पहले की गयी है।

१।४।२३ सूत्र से कारकाधिकार प्रवर्तित होता है। कारक से पहले 'वचन' (१।४।२१-२२) का उपन्यास करना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि संख्या के बाद कारक का बोध होता है। कारकों का उपन्यास 'अपादान-सम्प्रदान करण-अधिकरण-कर्म कर्ता' इस क्रम से किया गया है। इसमें 'विप्रतिषेध नियम' ही हेतु है।

१। ८। १६ से 'निपात' और १। ८। १६ से 'उपसर्ग' का विचार किया गया है। इन दोनों का कारकज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः कारक से पहले इनका उपस्थास ने कर बाद में किया गया है।

'निपात-उपसर्ग' के बाद उपमर्ग-सहश 'कर्मप्रवचनीय' का उपन्यास करना उचित ही है। अतः १।४।६३ सूत्र से कर्मप्रवचनीयों का उपन्यास किया गया है। १।४।६०-६२ पर्यन्त गतिसंज्ञक शब्दों की चर्चा की गयी है क्योंकि उपसर्ग ही क्रियायोग से शून्य होने पर (तथा अन्य विशेष गुण से युक्त होने पर ) गतिसंज्ञक होते हैं।

१।४।६६ से 'तिङ्' का विचार किया गया है। वाक्यगत पदसामान्य का विचार प्रथमाच्याय का विषय है, अतः अच्यायान्त में तिङ् का विचार प्रसक्त होता है, क्यांकि वाक्य = एकतिङ्। प्रसंगतः १।४।६१-१०० में 'परस्मैपद-आत्मनेपद' संज्ञा का उल्लेख है। तिङ् और उपग्रह के साथ सम्बन्ध रहने के कारण १।४।१०१ से 'पुरुष' की चर्ची की गयी है।

अध्यायान्त में 'संहिता' संज्ञा (१।४।१०६) और 'अवसान संज्ञा' (१।४।११०) का उल्लेख किया गया है। स्वभावतः 'पदसामान्य-विचार' के अन्त में ही इनका उपन्यास करना उचित प्रनीत होता है।

#### द्वितीयाध्याय का विश्लेषण

'विशेष पदों का संकलन' इस अध्याय का मुख्य विषय है। कुछ सम्बन्धित विषय भी उपन्यस्त हुए हैं। प्रथमाध्याय में व्यासरूप वाक्य (पदमामान्य। हो मुख्यतः विवेचित हुआ है।

२।१-२ पाद—समासरूप विशिष्ट पद का विवेचन किया गया है। समासों में पूर्वपदार्थ-प्रधान होने के कारण 'अव्ययोभाव' का उपन्यास सबसे पहले किया गया है (२।१।२१ सूत्र पर्यन्त)। उसके बाद उत्तरपदार्थ-प्रधान 'तत्पुरुष' का आरम्भ २।१।२२ से किया गया है। तत्पुरुष प्रायेण द्विपदघटित होता है, अतः प्रायेण बहुपदघटित 'बहुबोहि द्वन्द' से इसका उपन्यास पहले किया गया है। बहुबोहि तत्पुरुष का शेष है, अतः तत्पुरुष के बाद 'बहुबोहि' का विवेचन है। बहुबोहि २।२।२६ पर्यन्त है। उभयपदार्थ-प्रधान होने के कारण 'द्वन्द' का प्राधान्य है और इसो दृष्टि से (तु० द्वन्द्व: सामासिकस्य च) सर्वन्ति में द्वन्द्व का उपन्यास किया गया है। पर में उपन्यस्त विधि बलवान् होता है। इस न्याय में भी उभयपदार्थ-प्रधान द्वन्द का उपन्यास सर्वन्ति में करना आवश्यक था।

सर्व समास सम्बद्ध 'उपसर्जन' प्रकरण चतुर्विध समासों के बाद २।२।३० सूत्र से आरब्ध हुआ है।

२।३ पाद---सुबन्त शब्दों का समास होता है। अतः समास के बाद इस पाद में 'सुप्-विभक्तियों' का अर्थ दिखाया गया है।

२१४ पाद—आरम्भ में पूर्वारब्ध समास से सम्बन्धित 'लिङ्ग वचनों' का विधान किया गया है (२१४) १ सूत्र पर्यन्त )। २१४१३२ सूत्र से जिन विषयों का उपन्यास किया गया है, हमारी दृष्टि में वे विशिष्ट पद के अन्तर्गत हैं। 'अन्वादेश' विशिष्ट पद है (२१४) ३ भी विशिष्ट धातु ही हैं। २१४४० से नाम और विकरण सम्बन्धी 'लुक् प्रकरण' हैं। मुख्यतः पदसम्बन्धी होने के कारण पदविधिपरक इस अध्याय के अन्त में यह विषय रखा गया है। सर्वन्ति सूत्र 'लुटः प्रथमस्य डारीरसः' (२१४।०५५) है। प्रत्ययाधिकार में इसे पढ़ने से दोष होता (अभीष्ट सर्विदेशत्व विद्ध नहीं होता)। अतः विशिष्ट पद-विचार के अन्त में तथा प्रत्ययाधिकार से ठीक पहले इसको रखा गया है।

३-५ अब्याय पर्यन्त प्रत्ययाधिकार है। सामान्य और विशिष्ट पदों का 'प्रकृति-प्रत्यय में विभाग' इन तीन अध्यायों में किया जायगा।

#### वृतीय अध्याय

३।१ पाद—प्रत्यय सम्बन्धी सामान्य विचार १-४ सूत्र में किया गया है। चूँकि धातु के बाद कृत्प्रत्यय होते हैं, अतः 'प्रत्ययान्त धातु' का उल्लेख यहीं कर दिया गया है (३।१।५-२२)। ३।१।३३ से 'विकरण' का आरम्भ किया गया है। ये विकरण धातु के अव्यवहित पर में होते हैं तथा कृत् से ये अन्तरंग हैं। अतः कृत्प्रत्ययों से पहले इनका उपन्यास किया गया है (३।१।६६ पर्यन्त)। कुछ सम्बद्ध विषयों की चर्च ३।१।६० तक की गई है।

३।१।६१ सूत्र में 'कृत्प्रत्ययों' का अधिकार किया गया है। इसके दो ही विभाग हैं, 'कृत्य' और 'कृत्'। अल्पसंख्यक तथा नाम विशेषण-निष्पादक कृत्य का आरम्भ पहले किया गया है (३।१।१३२ सूत्र पर्यन्त)। ३।१।१३३ से नाम विशेषण निष्पादक 'कृत्' अभिहित हुए हैं। ष्वुल्-तृच् आदि कृत्प्रत्यय कालानुसारी विभक्त हैं यह कृत्प्रत्यय २ पाद पर्यन्त है। प्रथम पाद के प्रत्ययों में 'उपपद' को चर्चा नहीं है। ३।२ पाद के प्रत्ययों में 'उपपद' की अपेक्षा है।

३।३ पाद—आरम्भ में उणादि (१-३ सूत्र) है। ४ सूत्र से भविष्यत्कालिक कृत प्रत्यय हैं। १-२ पाद में सार्वकालिक और भूतकालिक प्रत्यय कहे गए हैं। ३।३।१८ सूत्र में 'भाव' का अधिकार है—अत्रत्य कृत्-प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द भाववाची होते हैं।

३।४ पाद—यह कृत्प्रत्यय का परिशिष्टभूत है। 'अव्ययरूप' 'कृत्प्रत्ययों' का विवरण मुख्यतः इसमें है। ३।४।७७ सूत्र से 'लादेश' का प्रसंग किया गया है। आदेश के सिद्ध पद विशेष्यवाची होता है। अतः विशेष्यपद निष्पादक 'अव्ययकृत्' के बाद 'लादेश' का उपस्थापन न्याय्य ही है।

#### चतुर्थ-पञ्चम अध्याय

धातु से नाम की उत्पत्ति कहने के बाद 'नाम से नाम की उत्पत्ति' के लिए चतुर्थ-पञ्चमाध्याय प्रणीत हुए हैं। आरम्भ में 'स्त्रोप्तत्ययों' की चर्ची है ( ४।१।३—४।१।६१)। पहले 'साधारण स्त्रीप्रत्यय' और उसके बाद ४।१।१४ से 'अनुपसर्जन स्त्रोप्तत्यय' कहें गए हैं।

१।१।६२ सूत्र से 'तद्धित प्रकरण' का आरम्भ किया गया है (यों 'तद्धिताः' सूत्र १।१।६ में है)। चूँकि स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द के बाद स्त्रीप्रत्यय हो हैं, अतः स्त्रीप्रत्यय के प्रतिपादन के बाद 'तद्धित प्रकरण' रखा गया है। तद्धित में भी पहले 'अस्वाधिक तद्धित' और १।३।१ सूत्र से 'स्वाधिक तद्धितों' का उपन्यास किया गया है। चतुर्ध अध्याय में तीन प्रत्ययों का महाधिकार है—अण्, ठक् तथा यत्। पश्चम अध्याय के अस्वाधिक प्रत्ययों में तीन प्रत्ययों का महाधिकार है—छ, ठक् और ठत्। १।२ पाद वस्तुतः तद्धित प्रत्ययों का परिशिष्ट है। ३-४ पादों में 'स्वाधिक तद्धित प्रत्यय' हैं। १।३।२६ सूत्र पर्यन्त 'विभक्तिसंज्ञक स्वाधिक तद्धित' और १।३।२७ सूत्र से 'केवल स्वाधिक प्रत्यय' विहित हुए हैं।

५। ४। ६ ६ सूत्र से 'समासान्त' आरब्ब हुआ है। प्रक्रिया की दृष्टि से समासान्त को तद्धित प्रत्यय मानना पड़ता है। अतः तद्धिताधिकार में ही (स्वार्थिक तद्धित के अन्त में) 'समासान्त' को रखा गया है।

#### षष्ठ अध्याय

यहाँ से अष्टाध्यायी के तृतीय भाग का आरम्भ हो रहा है। पहले प्रकृति (धातु आदि) सम्बन्धी कार्यो (आदेशादि) का उल्लेख है और उसके बाद प्रत्ययसम्बन्धी कार्यों का। प्रकृत्याश्रित कार्य प्रत्ययाश्रित कार्यों से अन्तरंग होता है, इन न्याय से ऐसा करना आवश्यक है।

६।१।१-१२ तक धातुसम्बन्धी कार्य कहे गए हैं ('द्वित्व विधि')। १३ सूत्र से 'सम्प्रसारण रूप' आदेश कहा गया है। ४५ सूत्र से 'आत्विविधि'। इन स्थलों में आदेश के साथ आवश्यक आगम भी उक्त हुए हैं। आगम-आदेश में साहश्य भी बहुलतया है, अतः एकत्र पाठ करना संगत ही है। ६।१।७२ सूत्र से वे आदेश विहित हुए हैं, जो संहिता में होते हैं। संहिताधिकार ६।१।१५७ पर्यन्त है।

६।१।१५८ से ६।२ पाद पर्यन्त स्वरिविध है। यह स्वरिविध अष्टमाध्यायोक्त स्वरिविध के साथ नहीं पढ़ा गया, इसमें पाणिनीय पारिभाषिक प्रक्रिया ही हेत् है।

६।३ पाद में भी प्रकृति-कार्य हैं, पर ये कार्य उत्तर पदसापेक्ष हैं। ६।४ पाद से 'अङ्गाधिकार' आरब्ध हुआ है, जो सप्तमाध्याय पर्यन्त है। 'प्रत्यय परे रहते प्रकृति की अङ्गसंज्ञा होती है', अतः इस विशिष्टता की रक्षा के लिए अङ्गप्रकरणोचित कार्यों का पाठ पृथक् रूप से किया गया है। 'अङ्ग कार्य' में भी पहले 'सिद्धकार्य' और उसके बाद ६।४।२२ सूत्र से 'असिद्ध कार्य' यह असिद्ध-प्रकरण अष्टमाध्यायीय असिद्ध-प्रकरण से विलक्षण है।

#### सप्तमाध्याय

मुख्यतः प्रत्यय-कार्यों का उपदेश इस अध्याय में दिया गया है। प्रत्यय-कार्यों के साथ सम्बद्ध आगमों का भी उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में बाहुल्येन 'विप्रतिषेध' नियम के अनुसार कार्यों का उपस्थापन किया गया है।

#### अष्टमाध्याय

प्रथम पाद में दित्व-विधि का अनुशासन है। यह पद-दित्व है। चूँ कि सप्तमाञ्याय पर्यन्त पद-निर्माण समाप्त हो गया है, अतः यहाँ पद-दित्व का उपन्यास करना उचित ही है। न।१।१६ तक 'दित्व' है। न।१।१६-१७ में 'पदस्य' 'पदात्' का अधिकार है। इसमें पदस्वर प्रक्रिया है।

२-३ पाद में 'पूर्वत्रासिद्धम्' (१ सूत्र) रूप असिद्ध काण्ड रिचत हुआ है। 'पूर्व प्रति पर' शास्त्रमसिद्धम्' इस न्याय के अनुसार यहाँ आदेशलोपादिकार्य अनुिकष्ट हुए हैं।

# पाणिनि और संस्कृत भाषा

पाणिनि ने संस्कृत भाषा को स्थायित्व प्रदान करने का जो कार्य किया, वह अलोकिक तथा अद्मुत है। लक्ष्यानुपरीक्षण पर लक्षण का निर्माण स्वाभाविक माना जाता है। पाणिनि ने अपने युग तक उपलब्ध साहित्य का विधिवत परीक्षण करने के बाद अपने व्याकरण-ग्रन्थ का प्रणयन किया—इस सिद्धान्त का अपलाप नहीं किया जा सकता। भाषा की दृष्टि से संस्कृत भाषा तथा शब्दों का हास ही सम्पन्न होता जा रहा है, विकास नहीं। पाणिनि संस्कृत-भाषा के शब्दों के नियमन करने वाले आचार्य है, परन्तु यह देववाणी पाणिनि के व्याकरण से कहीं अधिक विशद, विस्तृत तथा व्यापक है। महाभारत के टीकाकार देवबोध (१२वीं शती) का यह कथन

यथार्थ प्रतीत होता है कि माहेन्द्र व्याकरण अर्णव है जिसकी तुलना में पाणिनीय व्याकरण गोष्पदमात्र है—

#### यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो ब्याकरणार्णवात् । पद्रश्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे॥

जब गोष्पदभूत पाणिनीय व्याकरण इतने शब्दों की सिद्धि तथा परीक्षा में समर्थ है, तब महेन्द्र व्याकरण की कितने शब्दों के विश्लेषण तथा परीक्षण का श्रेय प्राप्त होगा? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर कीन दे सकता है आज !!! फलतः देववाणी का शब्दभण्डार पाणिनि-व्याख्यात शब्दभण्डार को अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है—यह ती निश्चित ही है।

पाणिनि के सुत्रों में उल्लिखित तथा इन मुत्रों की सहायता से व्युत्पन्न शब्द भी पर्याप्तरूपेण ऐसे हैं जिनका प्रयोग अवान्तरकालीन व्यवहार से बिल्कुल लुप्त हो गया है अथवा लुप्तप्राय-सा है। पिछले युगों के साहित्य में उनका प्रयोग नितान्त स्वल्प है या नितान्त अभावग्रस्त है। ऐसे कितपय शब्दों का अर्थ यहाँ काशिका के आधार पर दिया जाता है जिससे पाणिनिकालीन शब्द-व्यवस्था की एक फीकी झाँकी भाषा के जिज्ञासुजनों के सामने स्वयं प्रस्तुत हो जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर भाषाशास्त्रीय अध्ययन की अपेक्षा है—

- (१) स्थेय—विवाद के पक्षों का निर्णयकर्ता, निर्णायक अथवा जज्ज । इसीकें लिए 'प्राड्विवाक' शब्द भी पिछले धर्मशास्त्रों में प्रयुक्त है, परन्तु वह दो शब्दों के योग से बना शब्द है; और यह है स्वतः एकाकी अर्थ-प्रकाशक अभिधान (१।३।२३)।
- (२) गन्धनं = अपकार प्रयुक्त हिंमात्मक सूचनम् (१।३।३२)।
- (३) प्रतियत्नः = सतो गुणान्तराधानम् (वही सूत्र)
- ( ४ ) उपनयनम् = विवाहः, स्वीकरणम् ( १।२।१६ )
- (५) वृत्तिः = अप्रतिबन्धः (१।३।३८)
- (६) सर्गः = उत्साहः (१।३।३८)
- (७) तायनम् = स्फीतता = विकसित होना (१।३।३८)
- ( = ) आध्यानम् = उत्कण्ठा-स्मरणम् ( = उत्कण्ठापूर्वक स्मरण ) १।३।४६ ।
- ( ६ ) प्रत्यवसानम् = अभ्यवहारः ( भोजन ) १।४।५२
- (१०) निवचनम् = वचनाभावः ( मौन हो जाना ) १।४।७६
- (११) एकदेशी = अवयवी २।२।१
- (१२ अपवर्गः = क्रियापरिसमाप्तिः २।६।६

- (१३) आयुक्तः = व्यापारितः २।३।४०
- (१४) अनुपात्ययः = क्रमप्राप्तस्यानतिपातः (परिपाटी)।
- (१५) मूर्तिः = काठिन्यम् ३।३।७७
- (१६) समापत्तः = सन्निकर्षः ३।४।५०
- (१७) माथ: = पन्थाः ४।४,३७ ( 'दण्डमाथं घावति' = दाण्डमाथिकः । सीमे राह पर दौड़ने वाला व्यक्ति (न्यास )।
- (१८) दिष्टम् = प्रमाणानुपातिनी मतिः ४।४।६०
  - (१६) अभिजनः = पूर्वबान्धवः ( ৪।२।६० ) तत्सम्बन्धाद् देशोऽपि अभिजन इत्युच्यते यस्मिन् पूर्वबान्धवैरुषितम् ।
    - (२०) उपजातम् = विनोपदेशेन ज्ञातम् ४।३।११५
  - (२१) तीर्थः = गुरुः ४।४।१०७
  - (२२) उपधानः = चयनवचनः ४।४।१२५
  - (२३) अवष्टब्धम् = आसन्नम् ५।२।१३
  - (२४) पाद्यम् = अनुजुरुपायः ( कुटिल उपाय ) ४।२।७५ (पाद्यकः = मायावी)
  - ् (२४) निष्कोषणम् = अन्तरवयवानां बहिनिष्कासनम् ५।।।६२
    - (२६) प्रवाणी = तन्तुवायद्यलाका ५:४।६०
    - (२७) परीप्सा = त्वरा ३।४।४२
    - (२८) समवायः = समुदाय: ६।१।१३८
    - (२६) प्रतिष्कशः = वार्तापुरुषः सहायः पुरोयायी वा ६।१।१५२ (किसी के आने की खबर देनेवाला अथवा आगे जानेवाला पुरुष )।
    - (३०) मस्कर: = वेर्गुर्दण्डो वा
    - (३१) मस्करी = परिव्राजक: ( माकरणशीलो मस्करी कर्मापवादित्वात् परिव्राजक उच्यते ) ( कर्म का खण्डन करनेवाला बौद्धकालीन भिक्षु ) ।
    - (३२) कुशा = यज्ञ में प्रयुक्त उदुम्बर काष्ठ की बनी शंकु (खूँटी) छन्दोगाः स्तोत्रीय-गणनार्थान् औदुम्बरान् शंकून् 'कुशा' इति व्यवहरन्ति (तत्त्व-बोधिनी)।
    - (३३) कुशो = हल का बना लोहे का फाल ( बुन्देलखण्डी 'कुसिया' उसी का वाचक तद्भव शब्द है, परन्तु भोजपुरी 'चौभी' शब्द देशी है। 'अयस्कुशा' इसीका अपर पर्याय प्रतीत होता है)।

#### पाणिनिकालीन लोकभाषा

पाणिनि की अष्टाघ्यायी के अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे जिस संस्कृत का व्याकरण लिख रहे थे वह लोकभाषा थी—सामान्य जनतां की व्यवहार्य भाषा । सैनड़ों ऐसे सूत्र हैं जिनका उपयोग व्यवहारगम्य शब्दों की सिद्धि के निमित्त ही होता है, किसो शास्त्रीय शब्द के लिए नहीं । ऐसी दशा में हम इसी निष्कर्ष पर बलात् उपनीत होते हैं कि संस्कृत उस युग में बोली जाने वाली भाषा थी । इस विषय के कितपय सूत्रस्थ प्रमाण उपस्थित किये जा रहे हैं—

#### (क) प्लुतविधान की युक्तिमता

प्लुतिविधान के निमित्त अनेक सूत्र हैं। (१) दूराहवान अथीत दूर से बुलाने के लिए प्रयुक्त वाक्य के टिको प्लुन संज्ञा होती है—जैसे सक्तून पिब देवदत्त ३। यहाँ दत्त का अन्तिम अकार प्लुत हुआ है। (२) दूराह्वान वाले वाक्य में यदि है हे का प्रयोग हो, तो इन शब्दों को ही प्लुत हाता है यथा हे ३ राम तथा राम है ३ (है हे प्रयोगे हैहयो: ६।२।२२); (३) इसी प्रकार देवदत्त को दूर से पुकारना होगा, तो देवदत्त में तीन स्थानों पर क्रमशः प्लुत होगा दे३नदत्त; देवद ३ तत, देवदत्त ३ (सूत्र ६।२।६६); (४) अशूद्रविषयक प्रत्यभिवादन में प्रयुक्त वाक्य के टिको प्लुत संज्ञा होती है। अभिवादन के उत्तर में जो वाक्य प्रयुक्त होता है, उसे 'प्रत्यभिवादन' कहते हैं। यथा—

- (१) अभिनादन = अभिनादये देनदत्तोऽहम् । प्रत्यभिनादन = भो आयुष्मानेधि देनदत्त ३।
- (२) अभिवादन = अभिवादये गाग्यों इहम् । प्रत्यभिवादन = भो आयुष्मानेधि गार्ग्य ३।

जिस प्रत्यभिवादन वाक्य के अन्त में नाम तथा गोत्र का प्रयोग किया जाता है, वहीं यह नियम लगता है। पूर्वोक्त वाक्यों में पहिले वाक्य के अन्त में नाम प्रयुक्त है और दूसरे में गोत्र। अतः इन दोनों में प्लुत का श्रवण होता है । वार्तिककार भो, क्षत्रिय तथा वैश्य नाम को भी प्लुतिवधान करते हैं। सूत्र में इस तथ्य का स्पष्टीकरण न था। इसलिए कात्यायन ने इस वार्तिक के द्वारा स्पष्टीकरण किया है ।

इस प्लुतिविधान की युक्तिमता तभी सिद्ध हो सकती है, जब भाषा प्रयुक्त हो। लिखित भाषा के लिए ये सब नियम व्यर्थ हैं।

#### (ख) श्राकोश की गम्यमानता

आक्रोश गम्यमान होने पर आदिनी (खाने वालो ) शब्द परभाग में रहने पर

प्रत्यभिवादेऽश्रूद्धे = ।२।=३ । नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते
 प्रयुज्यते, तत्रैव प्लुत इष्यते—कौमुदी ।

२. भोराजन्य विशां चेति वाच्यम् । पूर्वसूत्र पर वार्तिक ।

पुत्र शब्द में द्वित्व नहीं होता यथा पुत्रादिनी त्यमसि पापे (बेटा खाने व ली हो तू पापिनी) यह गाली है और आज भी हमारे गाँवों तथा नगरों में सुनी जा सकती है। भोजपुरी में गाली का शब्द ही हैं—बेटा-खौकी (बेटा खाने वाली)। वार्तिककार यहाँ हत और जम्ब शब्दों के प्रयोग करने पर पुत्र शब्द में विकल्प से द्वित्व मानते हैं जैसे पुत्त्रहती तथा पुत्रहती, पुत्त्रजम्बी तथा पुत्रजम्बी। दोनों ही गाली हैं। गाली देने में प्रयुक्त भाषा लोकभाषा है, लिखित भाषा नहीं।

### (ग) व्यावहारिक वस्तुओं का नामकरण

पाणिनि ने व्यवहार में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुओं के नाम सिद्ध करने के लिए सूत्रों का निर्माण किया है। इन वस्तुओं का सम्बन्ध शास्त्रों से न हाकर ठेठ लोक-संस्कृति से है। दो-चार उदाहरण ही पर्याप्त होगा—

- (क) जितना अनाज एक खेत में बोआ जाता है; उतने से उसका नामकरण पाणिनि ने किया है। प्रास्थिक, द्रौणिक तथा खारीक आदि शब्द इसी नियम से बनते हैं (तस्य वापः ४।१।४४)।
- (ख) किसी नदी को तैरकर पार करने के लिए भिन्न-भिन्न साधनों का प्रयोग लोक में आज में करते हैं और उस समय भी करते थे। गाय का पूँछ पकड़ कर जो व्यक्ति किसी नदी को पार करता है वह कहलाता है 'गौपुच्छिक' (गोपुच्छाट्ठज् छ।छ।६), परन्तु जो घड़े की सहायता से पार जाता है वह होता है 'घटिक' और अपने बाहुओं के सहारे नदी पार जाने वाली स्त्रों 'बाहुका' कही जाती है (नौद्भचचछन् छ।छ।७)।
  - (ग) रंगरेज भिन्न-भिन्न रंगों से कपड़े रँगते हैं। वहाँ के रंगों की भिन्तता के कारण उन कपड़ों के भिन्त-भिन्न नाम होते हैं। मिल्लिष्ठा (मजीठ) से रँगा गया वस्त्र 'माञ्जिष्ठ' कहलाता है, तो लांक्षा रग से रँगा गया 'लाक्षिक' तथा रोचन से रँगा गया 'रौचिनक' नाम से पुकारा जाता है। तेन रक्तं रागात् ४।२।१ तथा लाक्षारोचनाट्टक् ४।२।२ सूत्रों से ये शब्द निष्पन्न हाते हैं।
  - (घ) बाजार में आज भी कुँजडे तरकारी बेंचते समय मूळी तथा शाक की छटाँक, पाव तथा आधा पाव की मुट्ठी या गड्ढी बनाकर बेंचते हैं। इस गड्ढी को 'मूलकपण' तथा 'शाकपण' क्रमशः नामों से पाणित अभिहित करते हैं ('नित्यं पणः परिमाणे' ३।३।६६ सूत्र से ये पद सिद्ध होते हैं)। इसी प्रकार सैंकड़ों लौकिक शब्दों के अभिधानार्थ पाणिति ने विशिष्ट सूत्रों का निर्माण किया है। यह इसका स्पष्ट प्रमाण

१. नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ८।४।४८ । वा इत-जग्धयोः (इसी सूत्र पर वार्तिक)।

है कि उस युग में संस्कृत बोल-चाल की भाषा थी, अन्यथा इन नियमों की उपयुक्ति ही नहीं बेठती ।

# (घ) मुहावरों का प्रयोग

अष्टाघ्यायों में ऐसे मुहावरें (वाग्योग) उस समय प्रचलित थे जो संस्कृत को लोकमाषा सिद्ध करते हैं। चलती भाषा में ही ऐसे प्रयोग मिल सकते हैं, लोक-व्यवहार से बहिर्भूत भाषा में कभी नहीं। णमुल् के विविध प्रयोग इसे स्पष्ट सिद्ध करते हैं—

- (क) शय्योत्थायं घावित = सेज से सीघे उठकर दौड़ता है अर्थात् त्वरा के कारण वह अन्य आवश्यक कार्यों की बिना परवाह किये दौड़ता है। (३।४।५२)।
- (ख) रन्यापकर्षं पयः पिबति = पात्र में रखकर दूघ पीने के स्थान पर जल्दी के मारे वह गाय के स्तानें के छिद्र को खोंच कर दूघ पीता है। (३।४।५२)।
- (ग) यथाकारमहं भोक्ष्ये तथाकारमहम् । किं तवानेन ? (३।४।२०) (असूया (ईध्या) के प्रतिवचन गम्यमान होने पर यह प्रयोग बनता है। कोई असूया से पूछ रहा है उसका उत्तर इस वाक्य में है। जिस तरह से मैं चाहूँ, उस तरह से भोजन करूँगा। आपका इससे क्या ?)।
- (घ) करोहत्य पयः पिबितः; (ङ) मनोहत्य पयः विवित (दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है—भरपूर दूध या जल पोना। इसमें दूसरा वाक्य आज भी हिन्दी में प्रचिलत है। 'मन मार कर पीना' अर्थात् मन की इच्छा की मार कर पूर्ण रूप से पीना जिससे प्यास फिर न रहे। श्रद्धा-प्रतिघात का यही स्वारस्य है)। ये समग्र प्रयोग संस्कृत को लोकभाषा सिद्ध कर रहे हैं।

संस्कृत के लोकभाषा होने का यह तथ्य पाणिनि के आविभीवकाल की प्राचीनता का स्पष्ट द्योतक है। महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर मारत में संस्कृत से इतर भाषाओं का प्रयोग लोक-न्यवहार में होने लगा था। महावीर के उपदेश अर्धमागधी में तथा बुद्ध के उपदेश मागधी (या पालि में दिये गए हैं। ये दोनों उपदेशक जनसाधारण के हुइय को आकृष्ट करने के लिए लोकभाषा में ही प्रवचन किया करते थे—यह तो सर्वप्रसिद्ध तथ्य है। पाणिनि के समय में इन लोकभाषाओं का उदय ही नहीं हुआ था—ऐसी दशा में पाणिनि का समय महावीर तथा बुद्ध से प्राचीनतर मानना ही नितान्त समुचित है।

# पाणि नि-उपज्ञात संज्ञाएँ

पाणिनि ने पूर्वाचायों द्वारा निर्दिष्ट प्रभूत संज्ञाओं का प्रयोग अपने ग्रन्थ में किया है, परन्तु लाघव के निमित्त उन्होंने अनेक स्वोपज्ञ संज्ञायें उद्भावित की हैं उन्हीं में से कितपय प्रख्यात संज्ञाओं का विवरण यहाँ दिया जाता है।

# (१) घु संज्ञा

पाणिनि द्वारा "दा घा घ्वदाप्" (अ० १।१।२०) सूत्र में 'दा-घा' संज्ञियों के लिए प्रयुक्त 'घु' संज्ञा के विषय में प्राचीन प्रमाण न होने से उसे पाणिन्युपज्ञात ही मान लेना तर्क-सङ्गत प्रतीत होता है। किञ्च इसका व्यवहार लाघव से अर्थवोध कराने के लिए स्वेच्छ्या किया गया है। स्वेच्छ्या प्रयुक्त होने पर भी शिष्ठोच्चरित होने से 'घु' संज्ञा को अपभ्रंश-रूप में नहीं कहा जा सकता। लोक में कभी हस्तादि के संकेत से जैसे अर्थबोध कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार किन्हीं शब्दों का बोध कराने के लिए ऐसे सांकेतिक संज्ञा शब्दों का प्रणयन आचार्य किया करते हैं।

13

### (२, घ संज्ञा

''तरप तमपो घः' (अ० १।१।२२) सूत्र में पाणिनि ने जो प्रातिपदिक एवं तिङन्त शब्दरूपों से होने वाले 'तरप्-तमप्' प्रत्ययों की 'घ' संज्ञा कही है, वह भी स्वेच्छया विहित होने से अन्वर्ध न होकर सांकेतिक ही कही जा सकती है।

## (३) वृद्ध संज्ञा

जिस समुदाय में आदि अच् वर्ण वृद्धिसंज्ञक हो उस समुदाय की 'वृद्ध' संज्ञा का निर्देश पाणिनि ने किया है ("वृद्धियस्याचामादिस्तद् वृद्धम्" अ० १।१।७३ )। परन्तु इस अर्थ में 'वृद्ध' संज्ञा का प्रयोग पूर्वाचार्यकृत प्रतीत नहीं होता। पाणिनि ने पौत्रादि अपत्य की जो 'गोत्र' संज्ञा की है अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् (अ० ४।१।१६२)। उसके लिए पूर्वाचार्यों ने 'वृद्ध' संज्ञा का व्यवहार किया था, जैसा कि पाणिनि ने भी 'वृद्धो यूना" (अ० १।२।६५) इत्यादि सूत्र में स्मरण किया है। ऋक्तन्त्र में त्रिमात्रिक अच् वर्ण के लिए भी 'वृद्ध' संज्ञा की गयी है (''तिस्रो वृद्धम्" २।४।४)।

वृद्ध शब्द का अर्थ वृद्धि-युक्त होता है। अतः जिस समुदाय में आदि वर्ण वृद्धि-

"यास्वेताः स्वेच्छ्या संज्ञाः क्रियन्ते टि घु भादयः,

कथं नु तासां साधुत्वं नैव ताः साधवो मताः । अनपभ्रंशरूपस्वान्नाप्यासामपशब्दता,

हस्तचेष्टा यथा लोके तथा संकेतिता इमाः। नासां प्रयोगेऽभ्युदयः प्रत्यवायोऽपि वा भवेत्,

लाघवेनाथंबोधार्थं प्रयुज्यन्ते तु केवलम्।''

''ग्रथ शब्दानुशासनम्'' इति सूत्र-विवरगो, पृ० १०।

१. हरदत्त ने पदमञ्जरी के प्रारम्भ में ही यही बात कही है-

संज्ञक होता है, उस समुदाय की 'वृद्ध' संज्ञा का निर्देश होने से उसको अन्वर्थ कहा जा सकता है।

# (४) इत् संज्ञा

पाणिनि ने "उपदेशेऽजनुनासिक इत्" (अ० १।३।२) इत्यादि सूत्रों से धातु और सूत्रादिकों में पढ़े गए अनुनासिक अच् आदि वर्णों को 'इत्' संज्ञा कहकर उनका "तस्य लोपः" (अ० १।३।६) इस सूत्र से लोप किया है। चले जाने वाले को 'इत्' कहते हैं। अतः यहाँ इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाने से 'इत्' संज्ञा को अन्वर्थ ही कहना ठीक होगा।

### (५) नदी संज्ञा

हस्व, नुट् आदि विधान के लिए स्नीत्ववाचक ईकारान्त ककारान्त शब्दों की जो 'नदी' संज्ञा पाणिनि ने की है, वह स्नोत्ववाचक ईकारान्त संज्ञीरूप नदी शब्द को लेकर की गयी प्रतीत होती हैं ("यू स्त्र्याख्यों नदी" अ० १।४।३)। स्नी-गत दोषों से जैसे कुल दूषित या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नदी के वेग से उनके तट ध्वस्त हो जाते हैं। इस अर्थ-साम्य को लेकर नदी संज्ञा को अंशतः ही अनवर्थ माना जा सकता है।

सर्वांश में 'नदी' शब्द के अर्थ का समन्वय न होने से पाणिनि पर आक्षेप करते हुए किसी ने कहा है—

#### पाणिने न नदी शङ्का यसुना वा नदी स्थली। प्रश्वः स्वातम्ब्यमापन्नो बदिच्छति करोति तत्।।

अर्थात् पाणिनि के मत से गङ्गा और यमुना शब्द तो आकारान्त होने से नदी-वाचक नहीं होंगे, किन्तु स्थली शब्द ईकारान्त होने से नदो वाचक हो जायगा। इस विषय में और कहा ही क्या जा सकता है कि समर्थ आचार्य निरंकुश होने के कारण जैसा चाहते हैं, वैसा अनुशासन करते हैं।

### (६) भ संज्ञा

पाणिनि ने ''यिच भम्'' (अ० १।४।१८) सूत्र से यकारादि तथा अजादि सर्व-नामस्थान संज्ञक प्रत्ययों से भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व पद की जो 'भ' संज्ञा की है, उसको कार्यनिर्वाहार्थ ही किया गया कहना ठीक होगा।

## (७) गोत्र संज्ञा

. अपत्य रूप से विवक्षित पौत्र-प्रभृति की 'गोत्र' संज्ञा पाणिनि ने की है ( ग्रपत्य-२८ पौन्नप्रसृति गोत्रस्' अ० ४।१।१६२ )। पूर्वाचार्य इसके लिए 'वृद्ध' संज्ञा का प्रयोग करते थे, महामाष्य पतञ्जलि ने इसे कण्ठतः स्वीकार किया है—

पूर्वस्त्रे गोत्रस्य वृद्धमिति संज्ञा क्रियते।"
(म॰ मा॰ १।२।६८)।

जिसने पूर्वपुरुषों का बोध हो उसे गोत्र कहते हैं, इस निर्वचन से यहाँ भी 'गार्ग्य-वात्स्य' इत्यादि प्रयोगों में गोत्र-अर्थ में हुए यन प्रत्यय में गर्गादि पूर्वपुरुषों का जो बोध होता है, उससे 'गोत्र' संज्ञा को अन्वर्थ ही मानना ठीक होगा। किश्च इस संज्ञा के अन्वर्थ होने से लोक-प्रसिद्ध प्रवराष्ट्रयाय में पढ़े गए गोत्र-नामों का भी यहाँ ग्रहण होता है।

## ( ८ ) युवा संज्ञा

मूल पुरुष से चतुर्थ अर्थात् पौत्र प्रभृति का जो अपत्य उसकी पित्रादि के जीवित होनेपर तथा ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते किन्छ आदि की 'युव' संज्ञा का विधान पाणिन्युपज्ञात हो प्रतोत होता है ( "जीवित तु वंश्ये युवा," "भ्राति च ज्यायिस" अ० ४।१।१६६—६४ )।

पित्रादि से जो सम्बन्ध रखता उसको 'युवा' कहते हैं। अतः 'गार्ग्यायण' इत्यादि में हुए फक् प्रत्यय से जो गार्ग्यादि पित्रादिकों के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है, उससे 'युव' संज्ञा भी अन्वर्थ ही है।

विशेष—पित्रादिकों के जीवित रहने पर जिन पौत्र-प्रभृति की 'युव' संज्ञा को गई है, उन्हों की पित्रादि के जीवित न रहने पर 'गोत्र' संज्ञा मानी जाती है। अर्थात् जो पहले गार्ग्यायण था वही बाद में गार्ग्य कहा जाता है। इस सम्बन्ध में हेतु देते हुए किसी ने ठाक ही कहा है—

"तदा स वृद्धों भवति तदा भवति दुःखितः । तदा शून्यं जगत्तस्य यदा पित्रा वियुज्यते ।"

## (६) तद्राज संज्ञा

"जनपद शब्दात् चित्रियाद्ध्यं" ( श्र० ४.१।१६८ ) इत्यादि सुत्रों से अपत्यार्थं की तरह राजार्थं में भी होने वाले अन् इत्यादि प्रत्ययों की तथा पूगादिवाचक शब्दों से स्वार्थं में विहित प्रत्ययों की ( "ञ्यादयस्तद्वाजाः" श्र० ५।३।११६ ) जो पाणिनि ने 'तद्वाज' संज्ञा की है, उसकी अन्वर्थता बताते हुए वासुदेव दीक्षित ने कहा है कि राजार्थ के भी वाचक होने के कारण अवादि प्रत्ययों की की गयी 'तद्राज' संज्ञा अन्वर्थ ही है<sup>१</sup>।

नारायण भट्ट ने भी प्रक्रिया सर्वस्व में इसी बात की सम्पृष्टि की है-

"तस्य राजन्यपत्यार्थे तुत्त्यप्रत्यपशासनात्। तदर्थवन्तस्तद्भाजा श्रपस्य-प्रत्यया श्रपि।"

(समास खरह, पृ० ६०)।

(१०) कृत्य संज्ञा

घातुओं से होने वाले तिङ्-भिन्न प्रत्ययों की पहले पाणिनि ने 'कृत्' संज्ञा कहकर ( "कृदतिङ्" अ० ३।१।६५ सूत्र से ) 'तब्यत् अनीयर' आदि 'भाव-कर्म' में होने वाले कुछ प्रत्ययों की 'कृत्य' संज्ञा का निर्देश किया है ( "कृत्याः" अ० ३।१।६६ )।

'कृ' धातु से क्यप् प्रत्यय होकर निष्पन्न 'कृत्य' शब्द को लेकर की गई यह 'कृत्य' संज्ञा भी अन्वर्थ ही है, क्योंकि क्यप् प्रत्यय 'कृत्य' संज्ञा के अधिकार में पठित है।

'कृत्य'-संज्ञक प्रत्यय कारक और क्रिया दोनों के वाचक होते हैं, किन्तु 'कृत्'-संज्ञक प्रत्यय केवल कारक के ही वाचक होते हैं। इसी अन्तर को प्रदर्शित करने के लिए ही इनका विभाग किया गया प्रतीत होता है।

## दान्नायण ब्याडि

महर्षि पाणिनि तथा कात्यायन के मध्य में होने वाले कालखण्ड को किन वैया-करणों ने अपने ग्रन्थरत्नों से प्रद्योतित किया ? इस प्रश्न के यथार्थ उत्तर देने में आलोचक मौन हैं। केवल एक ही व्यक्ति का इन गुणों से मण्डित होने का संकेत मिलता है। और वे हैं दाक्षायण व्याडि। इनके महत्त्वपूर्ण लक्ष-ग्रन्थात्मक ग्रन्थरत्न का नाम संग्रह था जो कितपय शताब्दियों तक अपनी प्रभा और प्रभाव को विखेर कर महा-भाष्य की रचना (द्वितीय शती ई० पू०) से पूर्व ही अस्तंगत-विग्रह हो गया। दैव की इतनों ही अनुकम्पा रही कि वह अस्तंगत-महिमा नहीं हुआ। अवान्तरकालीन

१, प्रत्ययानां तद्गाजत्वं तद्वाचकत्वाद् गौग्रम्। एवश्च तद्गाजवाचकास्तद्राजा इस्यन्वर्थं संज्ञेषा, न तु टि घु भादिवद्वयवार्थरहिता। तथा चाडकादिप्रत्ययानां तद्गाजसंज्ञकानां राजवाचकत्वमिष विज्ञायते इति राजन्यिष वाच्ये ते भवन्तीति विज्ञायते इत्यर्थः" (बालमनीरमा ४।१।१६६)।

क्याकरण-ग्रन्थों ने कहीं सामान्य निर्देश से तथा कहीं विशिष्ट उद्धरणों के द्वारा संग्रह के स्वरूप, विषय तथा महत्त्व को बतला कर उसे जिज्ञासुओं के लिए बचाये रखा।

'संग्रह' के विषय में सर्वप्रथम सूचना महाभाष्य से प्राप्त होती है जहाँ दो बार इस ग्रन्थ के वर्ण्य विषय की चर्चा हैं। मर्नुहिर ने इस विषय में हमारे ज्ञान को और भी आगे बढ़ाया वाक्यपदीय की स्वोपज्ञ टीका में इसके दस बचनों को साक्षात् उद्धृत करके। इन वचनों की मीमांसा बतलाती है कि इस 'संग्रह' ने शब्द तथा अर्थ तथा दोनों के सम्बन्ध आदि विषयों का विचार किया है जिससे स्पष्ट है कि 'संग्रह' का प्रधान विषय पाणिनीय व्याकरण के दार्शनिक तथ्यों का विवेचन था। 'संग्रहे तावत् प्राधान्येन परीचितम' इस महाभाष्य की व्याख्या में भर्नुहिर का कथन है कि इस संग्रह में १८ सहस्र वस्तुओं की परीक्षा की गई थीं । यहाँ 'वस्तुओं' से तात्पर्य व्याकरण-सम्बन्धी दार्शनिक विषयों से है। इससे इस ग्रन्थ के बृहत् परिमाण का किञ्चित् संकेत मिलता है, परन्तु यह कितना परिमाण वाला था ? इस प्रथन के उत्तर में पुण्यराज (वाक्यपदीय की टीका में ) का कहना है—

इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् न्याकरणे न्याख्युपरचितं लच-प्रनथ-परिमाणं संग्रहा-मिधानं निवन्धमासीत् ।

जिसकी पृष्टि नागेश ने नवाह्निक भाष्य के प्रदीपोद्योत में की है<sup>8</sup>। पुण्यराज के महत्वपूर्ण कथन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

- (क) संग्रह पाणिनीय व्याकरण से ही सम्बद्ध ग्रन्थ था, किसी दूसरे व्याकरण से नहीं।
- (स) इसमें 'लक्षग्रन्थ' थे (लक्षश्लोक नहीं)। लक्षश्लोक का तात्पर्य होता कि समग्र ग्रन्थ पद्यात्मक है तथा उसकी श्लोकसंख्या एक लक्ष तक है। प्राचीनकाल में तथा आज भी किसी ग्रन्थ के परिमाणको मापने की एक ही प्रणाली है। उसके अक्षरों को गिन कर ३२ की संख्या से भाग देने पर जो संख्या निष्पन्न होती है वह 'ग्रन्थ' कहलाती है। संग्रह में ऐसे ही एक लाख ग्रन्थ विद्यमान थे, एक लाख पद्यात्मक श्लोक नहीं।

संग्रहे तावत्र प्राधान्येन परीचितम् निरयो वा स्यात् कार्यो वा स्यादिति । संग्रहे तावत् कार्य-प्रतिद्वन्द्व-भावान् मन्यामहे नित्य-पर्याय-वाचिनो ग्रहणम् । परपशाह्विक ।

२. चतुर्देशसहस्राणि वस्तुनि श्रस्मिन् संप्रहग्रन्थे ( परीचितानि )।

३. संग्रहो न्याडिकृतो लचश्लोक संख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः॥

<sup>--</sup>प्रदीपोद्योत, पस्पशाह्निक।

- (ग) इस सुबृहत् परिमाण की पृष्टि भर्तृहरि के द्वारा निर्दिष्ट १४ सहस्र वस्तुओं के परीक्षण की घटना से सर्वथा होती है।
- (घ) यह निबन्ध ग्रन्थ है, व्याख्या-ग्रन्थ नहीं। निबन्ध ग्रन्थ से अभिप्राय ऐसी रचना से है जो किन्हीं विषयों पर तदुपलब्ध समग्र सामग्री का विधिवत परिशीलन कर स्वाभिमत व्यक्त कर लिखी गयी हो। इस अर्थ मैं संग्रह तथा निबन्ध की एकवाक्यता भरत ने नाट्यशास्त्र में की है । घर्मशास्त्र के इतिहास में निबन्ध ग्रन्थों का प्रणयन पिछले युग के धर्मशास्त्रियों का प्रधान लक्ष्य था। निबन्ध ग्रन्थ को आजकल की भाषा में 'धीसिस' कह सकते हैं। संग्रह ऐसा ही निबन्ध ग्रन्थ था।

नाना ग्रन्थों से संग्रहीत संग्रह के उद्घरणों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि यह गद्य-पद्य दोनों में लिखा गया था। पुण्यराज द्वारा निर्दिष्ट लक्ष ग्रन्थात्मक का यही स्वारस्य है कि इनमें केवल श्लोक हो न थे, प्रत्युत गद्य-भाग भी था और इस तथ्य की पृष्टि इन उद्धरणों से पूर्णत्या होती है। चान्द्र-व्याकरण की वृत्ति ( ४।१।६२ ) में 'पंचकः संग्रहः' उदाहरण दिया गया है जिससे संग्रह के पाँच अध्यायों में विभक्त होने की घटना प्रतीत होती है।

ऐसे महत्त्वपूर्ण विद्याल ग्रन्थ के लोप हो जाने का कारण निर्देश मर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय (द्वितीय काण्ड, क्लोक ४८४ तथा ४८५) में किया है कि संक्षेप में रुचि रखने वाले अल्प विद्यासम्पन्न वैयाकरणों को पाकर संग्रह अस्तंगमित हो गया। और यह घटना महाभाष्य की रचना से पूर्व हो घटित हो गई थी। महाभाष्य के द्वारा सुन्यवस्थित रूप से तत्तत् विषयों के प्रतिपादन के कारण भी यह ग्रन्थ लुप्त हो गया; ऐसा अनुमान निराधार नहीं माना जा सकता।

संग्रह का रचयिता

संग्रह का रचयिता कौन था ? पुण्यराज ने 'व्याङि' का नाम निर्दिष्ट किया है,

—नाट्यशास्त्र ६।६।

- २. द्रष्टच्य श्री युधिष्ठिर मीमांसक—संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग (द्वि० सं०) पृष्ठ २७३— ७५ ।
- ३. प्रायेण संक्षेपरुचीनस्पविद्या-परिप्रहान् । सम्प्राप्य वैयाकरणान् संप्रहेऽस्त्रमुपागते ॥ कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥

विस्तरेगोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्योः ।
 निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुर्बुधाः ॥

परन्तु महामाष्य (२।३।६६) के इस कथन से इस विषय में एक नवीन जानकारी प्राप्त होती है—

#### शोभना खलु दाचायणस्य संप्रहस्य कृतिः।

इस वाक्य में संग्रह के कर्ता 'दाक्षायण' कहे गये हैं और यह उक्ति पाणिनि तथा क्यांडि के परस्पर कौदुम्बिक सम्बन्ध को जोड़ने वाली यह शोभन श्रृंखला है। पाणिनि को भाष्यकार 'दाक्षीपुत्र' कहते हैं और व्यांडि को 'दाक्षायण'। फलतः पाणिनि और व्यांडि का परस्पर कौदुम्बिक सम्बन्ध था। 'दाक्षायण' पद की गम्यमान व्युत्पत्ति से कुछ लोग व्यांडि को पाणिनि का मातुल (मामा) मानते हैं, परन्तु मेरी सम्मित में वे उनके मातुल-पुत्र (मामा के पुत्र) थे और इस विषय की साधक युक्ति परीक्षणीय है। फलतः व्यांडि पाणिनि के किष्ठ समकालिक थे, ज्येष्ठ समकालिक नहीं।

शौनक ने ऋक् प्रातिशास्य में पाँच स्थानों पर व्याडि के मत का निर्देश किया है । ये मत शब्दसिद्धि से सम्बन्ध रखते हैं, शब्दिविषयक किसी दार्शनिक मत से नहीं। ऐसी दशा में ये मत 'संग्रह' की ओर संकेत नहीं करते। इससे दो ही परिणाम निकाले जा सकते हैं—(क) प्रातिशास्य में निर्दिष्ट व्याडि संग्रहकार से भिन्न व्यक्ति हैं अथवा (ख) व्याडि ने संग्रह के अतिरिक्त सूत्रों की कोई व्यास्या भी लिखी थी। न्यास ने एक स्थान पर (७।३।११) ऐसी ही सूत्र-व्यास्था की ओर संकेत किया है। दोनों व्याडियों की एकता के प्रश्न को परीक्षा के लिए पुष्ट प्रमाण खोजने की आवश्यकता है।

शब्द के अर्थ के विषय में व्याडि का विशिष्ट मत था। सब शब्दों का अर्थ द्रव्य ही है, क्योंकि द्रव्य ही तो क्रिया के साथ साक्षात् समन्वय धारण कर चोदना का

श. मातुल तथा भागिनेय ( मामा, भांजा ) के सम्बन्ध की बहुशः परीका से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मामा की उम्र मांजे की उम्र से प्रायः श्रिषक होती है। ऊपर सप्रमाण दिखलाया गया है कि संग्रह पाणिनीय सम्प्रदाय का ही ग्रन्थ था अर्थात् अष्टाध्यायी की रचना के अनन्तर ही संग्रह का निर्माण हुआ था। फलतः व्याहि पाणिनि से वय में निश्चित-रूपेण छोटे थे और यह वयःक्रम ऊपर निर्दिष्ट तथ्य के ऊपर ही सामान्यतः सुसंगत बैठता है। इसलिए व्याहि को पाणिनि से न्यून वाला ममेरा भाई मानना ही लोकतः समुचित प्रतीत होता है। क्याकरण से पदसिह इस तर्क में बाधक नहीं है।

२. ऋक्प्रातिशाख्य २।२३; २।२८; ६।४३; १२।३१; १३।३७।

विषय होता है। यह मत वाजप्यायन आचार्य के मत से भिन्न है जो जाति को ही पदार्थ मानते थे। व्याद्ध के इस विशिष्ट मत का उल्लेख बहुत्र उपलब्ध है। वाक्यपदीय तृतीय काण्ड की व्याद्ध्या (प्रकाश) में हेलाराज ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—

वाजप्यायनाचार्यमतेन सार्वत्रिकी जातिषदार्थन्यवस्थोपपद्यते । ध्याडिमते तु सर्वशब्दानां द्रध्यमर्थः । तस्यैव साजात् क्रिया-समन्वयोपपत्तेः । वाक्यार्थाङ्गतया चोदनाविषयस्वात् ।

हेलाराज (द्रव्य समुद्देश, प्रथम कारिका) की व्याख्या के अनुशीलन से स्पष्ट है कि मर्नुहरि इस कारिका में व्याडि के मत का उपन्यास कर रहे हैं—

श्रातमा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तत्त्वमिरयपि। द्रव्यमिरयस्य पर्याय।स्तच्च निरयमिति स्मृतम्॥

द्रव्य के ही पर्याय हैं—आत्मा, वस्तु, वस्तु, स्वभाव, शरीर तथा तस्व। और यह द्रव्य नित्य होता है। भाष्यकार ने 'द्रव्यं निर्यमाकृतिरन्या चान्या च भवति' कह कर इसी मत का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, कात्यायन के ऊपर भी व्याङि का प्रभाव लक्षित होता है। संज्ञा शब्दों के द्वारा द्रव्य का प्रतिपादन गम्यमान है, परन्तु आख्यात-शब्दों के द्वारा क्या प्रतिपाद है ? व्याङि का उत्तर है द्रव्य ही। कोर हेलाराज ने इस पक्ष का प्रतिपादन विस्तार से किया है

# कात्यायन

TO DO THE BEAUTY OF THE

सूत्रों के ऊपर व्याख्यान ग्रन्थों का सामान्य अभिधान वार्तिक है। वार्तिकों के रिचियता एक न होकर अनेक थे। वार्तिकों के परिज्ञान के लिए पत्रख्यलिकृत महाभाष्य हो एकमात्र प्राचीन ग्रन्थ है। तथ्य यह है कि महाभाष्य सूत्रों का विशद व्याख्यान न होकर वार्तिकों का ही विस्तृत व्याख्यान है। भाष्यकार के सामने पाणिनि-सूत्रों पर विभिन्न लघु तथा बृहत् वार्तिक विद्यमान थे। पत्रख्यलि ने इनका सूत्रों के साथ

जातिसमुद्देश की टीका में इस मत का परिचय बढ़े स्पष्ट शब्दों में हेलाराज ने दिया है। द्रष्टव्य-हेलाराज की तृतीय कागड की टीका; पृ० १-१०, पूना संस्करण।

२. द्रष्टुच्य हेलाराज—वाक्यपदीय तृतीय काराड की टीका, ए० १८६-१६० (पूना सं०, १६६३)।

तारतम्य, संगित अथवा विसंगित मिलाकर अपना मत प्रदिश्ति किया है। इस दृष्टि से पत्रखिल तुलनात्मक वैयाकरण हैं जिन्होंने उस युग के वार्तिककार वैयाकरणों के मतों की तुलना कर अपनी समालोचना व्यक्त की। इनमें कात्यायन का स्थान प्रमुख है। उनसे पहिले किसी वार्तिककार का संकेत नहीं मिलता। उनसे अवान्तरकालीन वार्तिककारों में 'सुनाग' का नाम महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय है। सुनाग कात्यायन के पश्चादवर्ती हैं तथा उनके वार्तिक कात्यायन-वार्तिकों से स्वरूप में विस्तृत थे, इसका परिचय हमें कैयट के शब्दों से मिलता हैं। इससे समालोचकों की यह सम्मित मान्य है कि भाष्य में 'अत्यल्पमिदमुच्यते' कह कर जहाँ वार्तिकों का विन्यास किया गया है, वे सब वार्तिक सम्भवतः सुनाग के ही प्रतीत होते हैं। कात्यायन-वार्तिक की आलोचना से पूर्व 'वार्तिक' के स्वरूप तथा वैशिष्ट्य से परिचय नितान्त आवश्यक है। वार्तिक का लक्षण

नागेशभट्ट ने वार्तिक का लक्षण दिया है-

स्त्रेऽनुक्त-दुरुक्त-चिन्ताकरस्यं वार्तिकस्यम् । उकानुक्त-दुरुक-चिन्ताकरस्यं हि वार्तिकस्यम् ॥

इन दोनों लक्षणों का तात्पर्य एक समान है। सूत्र में उक्त, अनुक्त (नहों कहे गये) अथवा दुश्क (अनुचित कहे गये) विषयों की चिन्ता (विश्लेषण) करने वाला वाक्य 'वार्तिक' कहलाता है। 'मुनित्रयं' के परस्पर सम्बन्ध का बोधक पदमंजरीस्थ यह पद्य इस विषय में घ्यातव्य है—

### यत् विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटम् । वाक्यकारो ब्रवीस्येवं तेनादृष्टं च भाष्यकृत् ॥

सूत्रकार के द्वारा विस्मृत अथवा अदृष्ट विषय को स्पष्टतः प्रतिपादन वाक्यकार (वार्तिक-रचियता) करते हैं और उनसे अदृष्ट विषय का विवेचन भाष्यकार करते हैं। इस पद्य में 'दुरुक्त-चिन्ता' की बात नहीं कहां गई है। .

कैयट ने वार्तिक को 'व्याख्यान-सूत्र' नाम से अभिहित किया है अर्थात् वार्तिक ऐसे सूत्रात्मक वाक्य है जो पाणिनि के मूलभूत सूत्रों के व्याख्यान हैं। यह नाम सार्थक है और वार्तिक के स्वरूप का यथार्थ द्योतक है। 'व्याख्यान' के भीतर प्राचीन लोग केवल 'चर्चापद' का ही समावेश करते थे, परन्तु पतञ्जलि ने इस शब्द के

कात्यायनाभिष्रायमेव प्रदशंथितुं सौनागैरतिविस्तरेण पिठतिमित्यर्थः ।
 ( महाभाष्य प्रदीप २।२।२८ )

व्यापक तात्पर्य के भीतर उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा वाक्याच्याहार इन तीनों को समाविष्ट किया है। अन्यत्र महाभाष्यकार वार्तिकों को लक्ष्य कर कहते हैं कि वे कभी उन विषयों को चर्चा करते हैं जो सूत्र में नहीं कहा जा सका है और कभी कहे गये का प्रत्याख्यान करते हैं—

इह किञ्चिदक्रियमाणां चोद्यते, किञ्चिच्च क्रियमाणां प्रत्याख्यायते । ( महाभाष्य ३।१।१२ )।

ये दोनों वैशिष्ट्य क्रमशः अनुक्तिचिन्ता तथा उक्त-चिन्ता के ही प्रकारान्तर प्रतीत होते हैं। वस्तुतः पतञ्जिल चोदना तथा प्रत्याख्यान को वार्तिक का अन्तरंग स्वरूप मानते हैं। कैयट ने इन दोनों का मार्मिक विश्लेषण किया है । चोदना (या प्रतिपादन) कम बुद्धि वालों की दृष्टि से की जाती है और प्रत्याख्यान श्राताओं अथवा पाठकों की प्रतिपत्ति की दृष्टि से किया जाता है। व्याकरणशास्त्र दोनों का आश्रयण दोनों प्रकार के व्यक्तियों को लक्ष्य कर करता है। कैयट के अनुसार वार्तिकों की अनुक्त-चिन्ता का तात्पर्य कमबुद्धि वाले व्यक्ति से हैं तथा उक्त-चिन्ता का लक्ष्य विशिष्ट पाठकों की ओर है।

भर्तृहरि ने भी 'वार्तिक' के स्वरूप का निर्देश किया है। वे वार्तिक को 'भाष्यसूत्र' को महनीय संज्ञा से पुकारते हैं। यह नाम बड़ा ही सार्थक है। 'भाष्य के व्याख्यान के निमित्त गम्भीरार्थक वाक्य'—सचमुच ही वार्तिक के रूप का द्योतक अभिधान है। क्योंकि इन्हों वार्तिकों के अर्थ के व्याख्यान के निमित्त ही तो भाष्यकार का समग्र प्रयत्न है। भर्तृहरि की दृष्टि में वार्तिक का स्वरूप है—(क) गुरुलाधव का अनाश्रयण (गुरुलाधव का आश्रयण सूत्रों में निश्चित रूप से है, परन्तु वार्तिक में इसका अविचार है); (ख) लक्षणप्रपञ्च का आश्रयण (सूत्र के समान ही)—

भाष्यस्त्रे गुरुलाघवस्यानाश्चितःवात् लचणप्रपञ्चयोस्तु मूलस्त्रेऽण्याश्चयणाद् इहापि लचणप्रपंचाभ्यां प्रवृत्तिः । —महाभाष्य दीपिका ।

श्रब्ध-बोधनार्थं तु किञ्चिद् वचनेन प्रतिपाद्यते। न्याय-ब्युत्पादनार्थं च श्राचार्यः किञ्चित् प्रत्याच्छ्टे। निह ग्रित्रैकः पन्थाः समाश्रीयते॥
 —कैयट, प्रदीप ७।२।६६।

२. लचगप्रपंच के उदाहरण के निमित्त देखिए डा॰ रामसुरेश त्रिपाठी का सुचिन्तित लेख 'वार्तिक का स्वरूप' जो खलीगढ़ विश्वविद्यालय की सुख-पत्रिका 'श्रभिनव-भारती' में प्रकाशित हुआ है।

इन दोनों वैशिष्ट्यों में प्रथम पाणिनिसूत्र से भाष्यसूत्र का विभेदक है। पाणिनिसूत्र में गुरुलावन का पूर्ण विचार है और लावन की ओर समिषक दृष्टि है, परन्तु वार्तिक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। सूत्रों की भाँति इनमें कसावट नहीं है, परन्तु सूत्रों के समान लक्षणप्रपञ्च का समाश्रयण विद्यमान है। 'लक्षण' होता सामान्य नियम ओर 'प्रपञ्च' होता है उसी का निशेष रूप। सूत्रकार की शैली है कि वे प्रथमतः लक्षण देते हैं, तदनन्तर उसी नियम के विशेष-प्रकारों का उल्लेख करते हैं। लक्षणप्रपञ्च का यह पौवापर्य नियमतः प्रस्तुत है अष्टाध्यायी में। वार्तिक में यह विद्यमान है, परन्तु इसी क्रम से नहीं। कहीं लक्षण के अनन्तर प्रपञ्च है और कहीं लक्षण में पूर्व ही प्रपञ्च है। वार्तिक इस दृष्ट से पाणिनिसूत्र के बहुत समीप चला आता है अपने स्वरूप के निर्धारण में।

निष्कर्ष यह है कि वार्तिक सूत्रों के व्याख्यान है। वृत्तिग्रन्थ भी तो सूत्रों के व्याख्यान हैं। तब दोनों में पार्थक कहाँ ? पार्थक दोनों के स्वख्प में है। किसी भी व्याख्या का मुख्य तास्पर्य होता है भाव को प्रकट करना, असंगितयों को मुख्याना, आक्षेपों का उत्तर देना तथा त्रुटियों की ओर संकेत करना। वार्तिक में यह सब विद्यमान हैं, परन्तु सूत्र की शंखी में ही। वृत्ति-ग्रन्थों में भी यह सब वर्तमान है, परन्तु उदाहरण-प्रत्युदाहरण समन्वित शैं ली में। एक तथ्य और भो व्यातव्य है। वार्तिकों का उद्देश्य पाणिन व्याकरण को दार्शनिक विचार कोटि में पहुँचाना था जिससे यह व्याकरण केवल शब्दों की खपसिद्धि का ही साधन न होकर शब्दार्थ सम्बन्धे ही व्याकरण दर्शन के मोलिक तथ्य की अवतारण करता है कि शब्द, उसका अर्थ तथा उनका परस्पर सम्बन्ध तीनों को सिद्ध (नित्य) मान कर हो यह व्याकरणशास्त्र लिखा गया है। अन्यत्र वार्तिकों के भीतर व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तों की ओर पूर्ण संकेत किया गया है। वार्तिकों के भीतर इन दार्शनिक तथ्यों का अन्वेषण तथा समीक्षण आज भी गवेषणा का स्पृहणीय विषय है।

#### कात्यायन का वैशिष्टच

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कात्यायन पाणिनि के विदूषक व्याख्याकार नहीं थे, जिन्होंने उनके सूत्रों की विदूप व्याख्या की है। न वे उनके प्रतिस्पर्धी थे (जैसा कथासरित्सागर में चित्रित किया गया है)। वे पाणिनि के निन्दक नहीं थे, प्रत्युत प्रशंसक थे। परन्तु वे थे मुख्यतः व्याख्याकार ही। और एक सच्चे व्याख्याकार का काम उन्होंने इन वार्तिकों के द्वारा निष्पन्न किया। यह भी कहना यथार्थ नहीं है कि वार्तिक उन शब्दों का विश्लेषण करता है जो पाणिनि के अनन्तर संस्कृतभाषा में व्यवहत होने छंगे थे (जैसे पाश्चात्य पण्डितों की भ्रान्त धारणा है) और इसलिए पाणिनि को

उनके विषय में नियम बनाने का अवसर नहीं था। अतएव कात्यायन को पाणिनि के एक कठोर आलोचक के रूप में न देख कर पाणिनि का एक न्यायसँगत प्रशंसक मानना ही यथार्थ तथ्य है।

कात्यायन से पूर्व ही 'व्याडि' आचार्य ने अपने 'संग्रह' ग्रन्थ का प्रणयन किया था जिसमें पाणिनिय व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का उन्मीलन था। 'सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे' वार्तिकस्थ 'सिद्ध' पद की व्याख्या के अवसर पर पतञ्जलि के कथन से प्रतीत होता है कि कात्यायन के अपर 'व्याडि' का प्रभाव पड़ा था'। 'सिद्ध' शब्द का 'नित्य' अर्थ में प्रयोग कात्यायन ने संग्रह के आधार पर किया था महाभाष्यकार की यही सम्मति है।

महाभाष्य में कात्यायन के वार्तिक पहिचाने जा सकते हैं। उनके परिज्ञान के लिए कितियय नियम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं। वार्तिककार सुत्र पर विचार करते समय कभी उसके आदि के शब्द को, कभी अन्त के शब्द को और कभी बीच के शब्द को प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं और विशेष अवसरों पर पूरे सूत्र को प्रतीक रूप में लेते हैं। कभी-कभो कत्यायन कई सूत्रों के आदि अक्षर को एक साथ लेकर वार्तिकों का निर्माण करते हैं। अन्य भी प्रकार हैं जिनके द्वारा सूत्रों का उल्लेख या संकेत वार्तिकों में किया गया है। इस 'प्रतीक शैंली' की सहायता से वार्तिकों की पहचान भली-भाँति

<sup>1.</sup> इस तथ्य का प्रमापक वाक्य भर्त हरि ने श्रपनी 'महाभाष्य दीविका' में दिया है--

संग्रहोऽज्यस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः । तत्रैकस्वात् व्याडेश्च पामाग्यात् इहापि तथैव सिद्धशब्द उपात्तः ॥

२. यथा इको गुर्खबुद्धी (१।१।३) का प्रथम वार्तिक 'इग्प्रहर्णम् ·····' श्रादि— श्रत्तर को लेकर प्रस्तुत है।

हलोऽनन्तरा संयोगः १।१।७ का प्रथम वार्तिक 'संयोग संज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र' सूत्र के ब्रन्तिम पद को ब्रहण कर विन्यस्त है।

प. संपुंकानां सत्त्वम् ( = 1319 २ का प्रथम वार्तिक ) इन तीन सूत्रों के द्यादि श्रन्तों को लेकर विन्यस्त है। ये सूत्र हैं—

<sup>(</sup>क) 'समः सुटि' = ।३।५ का प्रथम श्रन्तर सं।

<sup>(</sup> ख ) पुम: खर्यम्परे =:३।६ का प्रथम श्रज्ञर पुं ।

<sup>(</sup>ग) कानाम्त्रे डिते ८।३।१२ का प्रथम श्रवर का।

की जा सकती है और महाभाष्य के गम्भीर शब्दार्णव से ये वार्तिकरत्न चुन कर निकाले जा सकते हैं।

#### कात्यायन की भाषा

कात्यायन पाणिनि के गम्भीर आलोचक थे। जहाँ कहीं उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का दोष दृष्टिगोचर होता, उसका वे सुधार करने में तिनक नहीं सकुचाते। कभी-कभी पाणिनि के सूत्रों के प्रति लक्ष्य न कर उनके वृत्तिकारों के वचनों को लक्ष्य में रखकर उन्होंने वार्तिकों का प्रणयन किया है, जिन्होंने कात्यायन से पूर्व उन सूत्रों की वृत्तियाँ लिखी थीं जो आज उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

वार्तिकों के स्वरूप-परिज्ञान के लिए एक तथ्य पर व्यान देना नितान्त आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वान् समझते हैं कि पाणिनि और कात्यायन के बीच काल-खण्ड में ये शब्द व्यवहृत होने लगे थे, परन्तु तथ्य इससे भिन्न हैं। ये शब्द पाणिनि के काल में ही नहीं, प्रत्युत उनसे भी प्राचीन थे, परन्तु मुत्रकार की पकड़ से बाहर रहे अर्थात् उनके नियमों में न आ सके, क्योंकि उन्होंने समस्त शब्दों को नियमबद्ध बनाने को प्रतिज्ञा थोड़े ही की थी। यही कार्य कात्यायन को करना पड़ा और इसके लिए उन्होंने अपने वार्तिकों का प्रणयन किया। इस तथ्य को दृष्टान्तों पूर्णतः परिपृष्ट की जा सकती है। कात्यायन ने 'शक-ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्' वार्तिक के द्वारा 'क्लटा' शब्द को पररूप के द्वारा सिद्ध किया है, परन्तु यह पररूप पाणिनि ने सूत्रों में निर्दिष्ट नहों किया। परन्तु 'कुलटाया वा' ( ४।१।१२७ ) सूत्र में 'कुलटा' शब्द का तो प्रयोग स्वयं पाणिनि ने किया है तो कात्यायन द्वारा व्याख्यात होने से यह शब्द पाणिनि को अज्ञात कैसे घोषित किया जाय ? वेद में प्रयुक्त अनेक शब्द पाणिनि द्वारा व्याख्यात न होकर कात्यायन द्वारा निष्पन्न किये गये हैं। तो क्या ये शब्द पाणिनि से अविचीन हैं ? कथमपि नहीं। 'स्वैरी' और 'स्वैरिणो' पदों में पाणिनि ने बुद्धि का विधान नहीं किया; विधान किया है कात्थायन ने 'स्वादीरेरिणो:' वार्तिक द्वारा । परन्तु ये दोनों पद छान्दोग्य उपनिषद् में श्रुत हैं-

#### न में स्तेनो जनपदे ..... न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।

इसो के ममान प्रैष' शब्द की सिद्धि पाणिनि के सुत्रद्वारा न होकर कात्यायन द्वारा की गई है 'प्राद्होढोट्ये पेंच्येषु', परन्तु यह पद शतपथ बार १३।११२१२३ 'यत्तत प्रजा-पिति प्रेषः' में स्पष्टतः प्रयुक्त है। फलतः यह पाणिनि से निष्चित्ररूपेण प्राचीन है। दशार्ण नामक देश का तथा दशार्णा नदी का नामोल्लेख महाभारत में किया गया है, परन्तु सूत्रों से व्याख्यात न होकर 'प्रवस्सतर कम्बल वसनार्गंदशानास्यों' वार्तिक से यह सिद्ध होता है। वार्तिक से व्याख्यात होने मात्र से किसी शब्द की पाणिनि

अपेक्षया अविकालीनता कथमि सिद्ध नहीं हो सकती। इन हष्टान्तों की समीक्षा से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अनेक वैदिक तथा प्राचीन लौकिक शब्द अल्प-प्रयोगवशात अथवा अनवधानवशात पाणिनि के द्वारा छूट गये हैं। इन्हीं को पूर्ति कात्यायन ने की है। शब्दों में अपूर्वता कथमि नहीं है।

कात्यायन ने ऐसे शब्दों का भी नियमन किया है जो लोकजीवन से सम्बद्ध थे और सम्भवतः लोकभाषा के थे। चिल्लिपिल्ला (आँख के कींचर के अर्थ में व्यवहृत शब्द ) सम्भवतः देशी प्रतीत है, परन्तु 'भेड़ी के दूध' अर्थ में अविसोद, अविदूस तथा अविमरीस शब्दों की उन्होंने जो वार्तिक से सिद्धि की है, वह भाषाशास्त्रीय दृष्टि से विचारणीय है। सोढ, दूस तथा मरीस—इन तीनों को जो विद्वान् संस्कृतेतर भाषा के शब्द मानते हैं वे गम्मोरतापूर्वक विचारने की कृपा करें।

### श्रवेदुंग्धे सोढदूसमरीसचः ( वार्तिक ४।२।३६ )

पितृज्यमातुज्जमातामहिपतामहाः ( ११२१३६ ) पाणिनि के इस निपातन सूत्र पर उक्त वार्तिक पठित है। इसका अर्थ होगा—अवि (= भेड़ी) शब्द से दूध के अर्थ में सोढ, दूस और मरीसच् प्रत्यय होते हैं। बालमनोरमाकार ने इस वार्तिक का अर्थ इस प्रकार किया है—" 'अवि का दूध' इस अर्थ में अवि शब्द से सोढ, दूस और मरीसच् प्रत्यय होते हैं।" उनका इस प्रकार का अर्थ उपयुक्त नहीं है। कारण, अवि शब्द पञ्चम्यन्त है और महाभाष्यकार ने भी 'अवि का दूध' इस प्रकार का व्याख्यान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त शाकटायन व्याकरण में "दुग्धेऽवेस्सोढ- दूसमरीसचम्' इस प्रकार का सूत्र है।

#### अवि-सोढ

मर्षणार्थक √ सह घातु से निष्ठा में क्त प्रत्यय होने पर सोढ शब्द की निष्पत्ति होती है। यही सोढ शब्द 'सुखादिम्यः कत्वैदनायाम्' (३।११४७) पाणिनि सूत्र के गणपाठ में दृष्टिगोचर होता है। वाकरनागल महाशय बेनफाइ-संस्कृत कोश के अनुसार सोढ प्रत्यय की √ सहघातु से संबद्ध बताते हैं। यह सोढ शब्द दूध के अर्थ में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः सह धातु से निष्पन्न सोढ शब्द को 'अवि-सोढम्' (= भेड़ी का दूध) में प्रत्यय रूप से स्वोकार नहीं किया जा सकता।

वस्तुत: सांढ-प्रत्यय कवस् शब्द का रूपान्तर है—कधस् $\rightarrow$ कढस् $\rightarrow$ सूढ $\rightarrow$ सोढ ( तु० काफिरो भाषा—ऊड और ऊढ = दूध )। आइस्कैण्डिक भाषा का जू ( ग् ) र् शब्द कधस्-अर्थक है क्योंकि \* जुड़ के स्थान में कभी-कभी प्रयुक्त होता है।

ऋग्वेद में ऊधस् शब्द मेघ, जल, दुग्धाधार तथा दुग्ध का भी वाचक है (द्र० ४।१।१६; ३।४८।३; २।१।६)। ऋग्वेद में यह रात्रि (शैत्य ), रस और

सार और योनि का भी अभिवायक है ( द्र० १०।६१।६; १०।७६।७; १०।३२।६;

पश्तो भाषा में 'शीदे' शब्द दूध का वाचक है। तुर्किश राज्य में प्रयुज्यमान जिप्सी (रोमानी) भाषा में 'तुत, सुत, सोउत, छुति' यह चार शब्द दुग्धार्थक हैं। ब्राउन महाशय ने इनका सम्बन्ध तुर्किश 'सुद' के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया था।

इस प्रकार आर्यभाषा की परम्परा मिलने पर भी तमिल भाषा का शोर्व (शोर्ड = दूध) तथा कन्नड भाषा का सौर (=फलरस) शब्द मननीय हैं।

## अवि-दूस

भगवान् पत्छिलि ने वार्तिककारोक्ति तीनों प्रत्ययों पर चर्चा नहीं की। यद्यपि संस्कृत वाङ्मय ने इन सोढ, दूस और मरीसच् प्रत्ययों से विशिष्ट शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता, तथापि महाभाष्यकार और उनके टोकाकार कैयट तथा नागेश ने इनका अनभिधान नहीं कहा।

पाणिनीय व्याकरण की परम्परा के टीका-ग्रन्थों में प्रक्रिया-कौमुदी इस वार्तिक को उद्धृत नहीं करती । जैनेन्द्र और मुग्ध-बोध व्याकरणों में भी इन प्रत्ययों का विवरण नहीं है । अमरकोश भी इन प्रत्ययों से विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं करता । संक्षिप्तसार व्याकरण में सोढ, दूस और मरीसच् प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिङ्ग में दिखाये गये हैं ।

आधुनिक गुंण-दोष विवेचनशील, भाषाविद् बाप, द्रुग्मन्, बरो प्रभृति विद्वान् इन प्रत्ययां या प्रत्यायान्त शब्दों के प्रबन्ध में चुप्पी माधे हैं। केवल वाकरनागल महाशय ने तीनों प्रत्ययों को पालिस्रोतस्क या प्राकृतस्रोतस्क बताया है। किन्तु प्रत्यय अथवा प्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग-विषय में मौनावलम्बन हो कर रखा है। उन्होंने बेनकी महाशय द्वारा उद्घृत अथर्ववेद का दूषिका शब्द दूस की तुलना के लिए उपस्थित अवश्य किया है किन्तु व्याख्या आदि कुछ नहीं की।

अब प्रश्न उठता है कि महाभाष्यकार आदि इन प्रत्ययों या प्रत्ययान्त शब्दों के विषय में चुप क्यों हैं ? वस्तुतः ये तद्धित प्रत्यय नहीं हैं किन्तु षष्ठीसमास होने के कारण स्वतन्त्र शब्द हैं।

स्काटिश् भाषा में √ दुश्, धातु मेषादिकृत अम्याहनन में प्रयुक्त होता है। पक्तो भाषा में दूर्रनाई शब्द दोहनी (दुग्धघटी) अर्थ में मिलता है। सिन्धी भाषा में 'दोसो' शब्द खजूर रस के अर्थ में व्यवहृत होता है। पूर्वीय बाल्टिक रोमानी (जिप्सी) भाषा में दोश् धातु दोहने के अर्थ में उपलब्ध है। दुग्धवाचक ऊधस् शब्द से यद्यपि ऊधस् → धूस् → बूस विकास असम्भव नहीं है तथापि भारतीय परम्परा में उपलब्ध न होने के कारण यह मनस्तोष-कारक नहीं कहा जा सकता।

#### अवि-मरीसम्

यह मरीस शब्द यूरोप की अनेक भाषाओं में रूपान्तर से अनुगत मिलता है। जर्मन गेट मिल्य शब्द का उदाहरण पर्याप्त होगा।

यद्यपि दुग्धार्थक मरीस शब्द निश्चयतः आर्यभाषा-स्रोतस्क है तथापि तिमल भाषा में मेषीदुग्धार्थक 'मरि-शैक्कु' शब्द विद्यमान है। वहाँ मरि = मेषी और शैक्कु-दुग्ध है'। सारांश यह है कि सोढ, दूस तथा मरीस—ये तीनों कात्यायन-निर्दिष्ट प्रत्यय न होकर स्वतन्त्र शब्द हैं दुग्ध के अर्थ में और इनका प्रयोग आर्य भाषा-भाषी यूरोप तथा अन्य देशों के निवासी आज भी करते हैं। इन शब्दों का प्रत्यय-रूप में वार्तिक में उल्लेख होना भाषा-विज्ञान की दृष्टि से एक महनीय उपलब्धि है।

#### कात्यायन का देश काल

कात्यायन के देश विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। कथा सरित्सागर में पाणिनि तथा कात्यायन का एकत्र निवास तथा परस्पर संघर्ष की जो बातें लिखी हैं, वे सब काल्पनिक हैं। इसो प्रकार उन्हें राजा नन्द के मन्त्रो होने का निर्देश भी कल्पना से अधिक महत्त्व नहीं रखता। उनके देश के निर्णयार्थ महाभाष्य की 'तिक्तिनिप्रया हि दािषणात्याः' उक्ति प्रमाणभूत मानी जानी चाहिए। लोकवेदेषु के स्थान पर वार्तिक में 'लोकिक वैदिकेषु' का पाठ पतञ्जलि की दृष्टि में उस निष्कर्ष का प्रमापक है। फलतः कात्यायन दक्षिण देश के निवासी थे—पतञ्जलि के प्रामाण्य पर इतना ही कहा जा सकता है।

पति से कात्यायन कितनी शताब्दियों पूर्व थे ? कात्यायन तथा पति स्ति के बीच अनेक वैयाकरणों ने कात्यायन वार्तिकों की विविध वृत्तियाँ लिखीं जिनका उल्लेख महाभाष्य में अनेक स्थानों पर है। दाक्षिणात्य कात्यायन के वार्तिकों का उत्तर भारत में प्रचलित होने, वैयाकरण सम्बन्धी नाना तथ्यों के उद्घाटन तथा अनेक वृत्तियों के वार्तिक पर निर्माण के लिए कई शताब्दियों का समय अपेक्षित है। पति स्ति का समय पुष्यिमित्र के साथ समसामयिकता के कारण ई० पू० द्वितीय शती निश्चित किया जाता

विस्तृत ज्ञान के लिए द्रष्टव्य—"तिब्दितान्ताः केचन शब्दाः" पुस्तक । लेखक डा० भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी (वागीश शास्त्री)। प्रकाशक—मोती-लाल बनारसा दास, वाराणसी (१६६७)।

है। उस समय से कम से कम तीन-चार शताब्दी पूर्व कात्यायन का समय मानना कथमि अनुचित न होगा। फलतः कात्यायन मोटे तौर पर ई० पू० पञ्चम शती में उद्भूत हुए थे—इस परिणाम पर पहुँचना अशक्य नहीं माना जा सकता।

## पतञ्जिति

पाणिनीय व्याकरण के उदय काल का सबसे अन्तिम ग्रन्थ पतञ्जलि-रचित 'महाभाष्य' है। यह ग्रन्थ व्याकरण-विषयक प्रौढ पाण्डित्य, ग्रम्भीर अर्थ-विवेचन, सर्वाङ्गीण अनुशीलन तथा व्यापक दृष्टि के कारण अनुपम है। अन्य दार्शनिक सम्प्रदाय के मूल विवेचक ग्रन्थ भाष्य की ही सामान्य संज्ञा से अभिहित किये जाते हैं, परन्तु अपनी पूर्वोक्त विशिष्टता के हेतु ही यह ग्रन्थ महाभाष्य के अभिधान से मण्डित किया गया है। इसके रचयिता महर्षि पतञ्जलि है।

पतञ्जलि का यह ग्रन्थ भाषा की दृष्टि से सरल, सुबोध तथा उदाहरण-प्रचुर होने से नितान्त रोचक है। पतञ्जलि के महाभाष्य में 'आह्निक' हैं। 'आह्निक' शब्द का अर्थ है एक दिन में अधीत अंश। यह ग्रन्थ की शैली कथनोपकथन से युक्त संवादमयी है। इसी शैलो से गुरु शिष्य को विद्याभ्यास कराता है तथा पाठों को पढ़ाकर विषय को हृदयंगम बनाता है। प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार अपने पाठकों को सामने प्रत्यक्ष करके पढ़ा रहा है। विषय की पूर्ति के लिए नाना विद्याओं का, विषयों का तथा ज्यावहारिक शास्त्र का विवरण भी प्रसंगत: उपन्यस्त किया गया है और वह भी इतनी सुन्दरता से कि इसे समझने में परिश्रम करना नहीं पड़ता। महाभाष्य एक ग्रन्थ न होकर स्वयं एक ग्रन्थालय है। उस ग्रुग का सांस्कृतिक इतिहास पाठकों के सामने अनायास उपस्थित हो जाता है। उस ग्रुग का आचार-विचार, धर्म-कर्म, भोजन-छाजन कृषि-वाणिज्य, साहित्य-दर्शन सब कुछ पाठकों के हृत्यटल पर अङ्कित हो उठता है। और इस विवरण की सहायता से मूल वैयाकरण तथ्य अत्यन्त आकर्षक तथा रोचक हो जाते हैं। संवाद-शैली महाभाष्य का निजी वैशिष्ट्य है।

#### देश-काल

पतञ्जलि के महाभाष्य की अन्तरंग परीक्षा से उनके देश-काल का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक महाभाष्यकार पतञ्जलि को काश्मीर-देशज

उस युग के सांस्कृतिक इतिहास के लिए दृष्टव्य—डा० प्रसुद्याल भारत-होत्री रचित 'पतञ्जलिकालीन भारत' ( प्रकाशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १६६२ ) नामक प्रौढ तथा प्राञ्जल प्रनथ।

मानते हैं, परन्तु यह नितान्त असत्य है। उनकी उक्ति है कि "महाभाष्य ३।२।११४ में 'अभिजानासि देवद्त्त कश्मीरान् गमिष्यामः। तत्र सक्तुन् पास्यामः' इत्यादि उदाहरणों में असकृत् कश्मीर-गमन का उल्लेख मिलता है। प्रतीत होता है कि कश्मीर जाने की बड़ी उत्कण्ठा हो रही है"। यह कथन निर्युक्तिक है। कश्मीर जाने का इच्छुक व्यक्ति वहाँ से बाहर का निवासी प्रतीत होता है। आर्यावर्त से विद्याध्ययन के लिए छात्र सर्वदा कश्मीर जाया करते थे। शारदापीठ होने से काश्मीर की विद्या तथा विद्वानों की महती ख्याति समग्र देश में थी। उसी की ओर उक्त कथन में संकेत लक्षित होता है। काशी-मण्डल का छात्र सक्तुपान तथा ओदन का निवान्त प्रेमी होता है। इसी-लिए इस कथन में वहाँ की यात्रा के लिए प्रलामन उपस्थित किया गया है।

पतञ्जलि का परिज्ञात भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष का पूर्व भाग है — काशो मण्डल से सम्बद्ध देश । वे मथुरा, साकेत, कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र से भली-भाँति अभिज्ञ है। महाभाष्य में विणित आचार-विचार (विशेषतः भोजन तथा कृषि ) इसी प्रदेश से सम्बन्ध रखता है। पतञ्जलि ने अपने युग के मनुष्यों का प्रतिनिधि 'देवदत्त' को खड़ा किया है। इसके भोजन छाजन को छानबोन उसे काश्विमण्डलोय सिद्ध कर रहा है। देवदत्त दही-भात का शौकीन है। सातू के पीने का वह अभ्यासी है। कोई उसे याद दिलाता है कि देवदत्त, तुम्हें मालूम है कि हम काश्मीर गये थे तथा भात खाये थे। धान के नाना प्रकारों से महाभाष्य परिचय रखता है। मगन के सुगन्धित शालि का, व्रीहिका, नीवार का संकेत महाभाष्य में बहुशः है। सक्तु पीने की प्रथा का भूरिशः उल्लेख है। सक्तु अधिकतर जो का बनता था। दिंघ के साथ मिलाया सक्तु 'दिधग्रन्य' तथा पानो के साथ 'उदमन्थ' कहलाता था। गुड़ का चाशनी में पकाया गया भूँजा धान 'गुडधाना' के नाम से प्रख्यात था। तिलकूट 'पलल' की संज्ञा धारण करता थाः। ब्राह्मण-भोजन में दही परोसने का प्रचलन था तथा दिवभोजन अर्थसिद्धि का आरम्भ माना जाता था (दिधभोजनमर्थंसिन्दे रादिः, ६।८।१६१ महामाष्य)। यह सब भोजन-व्यवस्था आज भी इस काशीमण्डल में प्रचलित है। इतना ही नहीं, 'कृषि' के प्रवार का समस्त महाभाष्यसम्मत वर्णन आज भी यहाँ प्रत्यक्ष किया जा सकता है । पतः द्वारा उल्लिखित वाक्योग ( मुहावरा ) काशी की भोजपुरी में अक्षरशः उपलब्ब हैं<sup>र</sup>।

युधिष्ठिर मीमांसक — संस्कृत ब्याकरणशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ३१५।

२. द्रष्टच्य-पतञ्जलि कालीन भारत पृष्ठ २५१-२७१।

३. द्रष्टव्य—बलदेव उपाध्याय—संस्कृत साहित्य का इतिहास ( श्रष्टम सं०, १६६८ ) पृष्ठ २१।

महाभाष्यकार ने कृ धातु के अर्थ-प्रसंग में लिखा है कि कृधातु निर्मलीकरण (साफ सुथरा करना) अर्थ में भी प्रयुक्त होता है जैसे पादौ कुरु (पर साफ करो) तथा 'पृष्ठं कुरु' (पीठ को मीसो)। इन प्रयोगों का आज भी बनारसी बोली में प्रयोग होता है (खड़ी बोली में नहीं) 'गोडो कइली, मूड़ौ कइली, तबू काम ना भइल' (पर साफ किया; सिर दबाया, सेवा की, परन्तु काम नहीं हुआ)। बनारसी का यह वाक्य महाभाष्य की स्पष्ट व्याख्या है तथा संस्कृत के लोकवाणी होने का समर्थक हैं। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि 'एड् प्राचां देशे' से सिद्ध प्राग्देशीय गोनरींय आचार्य से वे भले ही भिन्न हों, परन्तु वे काशीमण्डल के निवासी थे, काश्मीर के नहीं—इस तथ्य के मानने में सन्देह नहीं है।

महाभाष्य के अन्तरंग अनुशीलन से उसके रचनाकाल का विवरण मिलता है। पतुर्खिल ने पृष्यमित्र को स्वयंयज्ञ कराने का उल्लेख किया है और इस क्रिया को 'प्रवृत्तस्याविराम' कह कर वर्तमानकालिक बतलाया है<sup>र</sup>। पृष्यमित्र काण्य वंश के संस्थापक ब्राह्मण राजा थे जिन्होंने बौद्ध मतानुयायी मौर्यों का नाश कर अपने वंश की स्थापना की थी और अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में दो बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। पतञ्जिल इसी यज्ञ का निर्देश करते हैं। यह घटना ई० पू॰ द्वितीय श्रती के उत्तरार्घ में घटित हुई थी । लङ् लकार की व्याख्या में उनका कहना है कि लोकविज्ञात परोक्ष के लिए, जो प्रयोक्ता के दर्शन का विषय हो सकता है, लङ्का प्रयोग होता है<sup>3</sup>। यथा श्र**रणद् यवनः साकेतम्। श्ररुणद् यवनो मध्यभिकाम्। फ**लतः यवन के द्वारा साकेत ( प्राचीन अयोध्या ) तथा मध्यमिका (चित्तौर के समीप 'नगरी') के अवरोध की घटना पतञ्जलि के जीवन-काल में ही सम्पन्न हुई थी। यह यवन आक्रामक 'मिनाण्डर' के ग्रीक नाम से प्रख्यात था जो बौद्ध ही जाने पर 'मिलिन्द' कहलाया । पंजाब तथा अफगानिस्तान पर वह १४२ ई० पू० के आस-पास शासन करता था। इन उदाहरणों के आधार पर महाभाष्य की रचना का काल ई० पू० द्वितोय शती का मध्य अथवा १५०ई०पू० के आसपास स्वीकार किया गया है। शुङ्ककालीन वैदिक धर्म के अम्युदय के साथ महाभाष्य जैसे वेदज्ञानोपयोगी व्याकरण ग्रन्थ की रचना की संगति

करोतिरभूत-प्रादुर्भावे इष्टः निर्मलीकरणे चापि विद्यते । पृथ्ठं कुरु पादौ कुरु उम्मृदः।नेति गम्यते ( १।३।९ पर भाष्य ) ।

२. प्रवृत्तस्वाविरामे शासितब्या भवन्ती इहाधीमहे, इह वसामः, इह पुष्यमित्रं याजयामः ॥ (३।२।१२३ पर महाभाष्य)।

३. परोक्षे च लोक-विज्ञाते प्रयोक्तुद्रश्नैनविषये लक् वक्तव्यः । श्ररुणद् यवनः साकेतम् । श्ररुणद् यवनो मध्यमिकाम् । (वहा, ३।२।१११ सूत्र )।

भी ठीक बैठती है। फलतः इस ब्राह्मण युग में पतञ्जलि की स्थिति मानना नितान्त औचित्यपूर्ण है।

महाभाष्य अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या न होकर उसके वार्तिकों का बृह्त् न्याख्यान है। पतञ्जिल से पूर्व काल में अनेक वैयाकरणों ने अष्टाध्यायी के ऊपर वार्तिकों का निर्माण किया जिनमें कात्यायन तथा सुनाग के वार्तिक मुख्य थे। इन सब के मतों का यथार्थ परीक्षण कर खण्डन मण्डन के द्वारा पतञ्जिल ने अपनी विशिष्ट 'इष्टियों' की उद्भावना की है। महाभाष्य व्याकरण का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें व्याख्यान-भुखेन व्याकरण दर्शन के सिद्धान्तों का विस्तरशा निष्ट्रपण किया गया है। पतञ्जिल के कथन के आधार पर ही भर्तृ हिर ने 'वाक्यपदीय' का प्रासाद प्रतिष्ठित किया तथा नागेशमट्ट ने अपनी 'मञ्जूषा' के निमित्त सिद्धान्तरत्नों का संकलन किया। कथन की शैली इतनीं सुबोध तथा प्रसादमयी है कि तथ्यों को हृदयंगम करने में विशेष प्रयास की अपेक्षा नहीं होती। यह व्याकरण के सिद्धान्तों का ही आकार नहीं है, प्रत्युत निखिल शास्त्रों के तथ्यों का प्रतिपादक महनीय ग्रन्थ है—यह इसके अध्ययन से स्पष्ट है। इसीलिये भर्तृहरि का यह यथार्थ कथन च्यान-योग्य है—

कृतेऽथ पतञ्जिलिना गुरुणा तीर्थेद्शिना। सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्ये निवन्धने ॥

( वाक्यपदीय २।४८६ )

#### पतञ्जलि की संवाद-शैली

पतद्धिल की शैली का एक निदर्शन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें एक शब्द के साधुत्व के विषय में वैयाकरण तथा सूत का रोचक वार्तालाप इन शब्दों में अंकित किया गया है (२।४।५६ सूत्र पर महाभाष्य में)—

वैयाकरण-इस रथ का प्रवेता कौन है ?

श्रनुत्स्त्र-पद्न्यासा सद्वृत्तिः सक्तिवन्धना । शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥

(शिशुपालवध २।११२)।

प्रतीत होता है कि इसी पद्म के आधार पर महाभाष्य को 'निबन्धन' की संज्ञा प्राप्त हुई जिसका उक्लेख महाकिव माध ने अपने इस प्रख्यात पद्म में किया है—

सूत—आयुष्मन्, मैं इस रथ का प्राजिता है ( हाँकने वाला )।

वैयाकरण-'प्राजिता' तो अपशब्द है।

सूत—देवानां प्रिय ( महाशय ) आप प्राप्तिज्ञ हैं, इष्ट्रिज्ञ नहीं । यह प्रयोग इष्ट है । यही रूप अभिलक्षित है ।

वैयाकरण-अहो, यह दुष्ट सूत ( दुरुत ) हमें बाधा पहुँचा रहा है।

सूत — आपका 'दुस्त' प्रयोग ठीक नहीं है। 'सूत' शब्द √ सू (प्रसव, उत्पन्न करना) धातु से निष्पन्न हुआ है; वेज् धातु (बिनना) से नहीं। यदि आपको निन्दा अभीष्ट हो, तो 'दु:सूत' शब्द का प्रयोग करें।

इस रोचक संवाद से उस युग की भाषा, आचार तथा प्रयोग की बातें ध्यान में आती हैं। 'प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियः, न तु इष्टिज्ञः'— मूत का वैयाकरण के लिए प्रयुक्त यह वाक्य बड़े महत्त्व का है। इससे प्रतीत होता है कि पतञ्जलि के काल में 'देवानां प्रिय' शब्द आदर तथा सम्मान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सूत के हृदय में वैयाकरण के लिए महती श्रद्धा की भावना विद्यमान है। फलतः मूर्ख की कल्पना अभी तक इस शब्द के साथ संयुक्त नहीं हुई थी। दूसरी महत्त्व की बात है प्राप्ति तथा इष्टि का अन्तर। 'प्राप्ति' वे स्थल हैं जहाँ तक वह सूत्र जा सकता है, उस सूत्र की पकड़ में आ सकते हैं। 'इष्टि' (स्वीकृति) लोक-व्यवहार में आनेवाले प्रयोगों की स्वीकृति है। प्राप्ति को अपेक्षा भाष्यकार की सम्मति में इष्टि का महत्त्व है। लोक-व्यवहार की मुहर वाला शब्द ही व्यवहार्य है तथा उचित है। भाष्यकार की यह सम्मति वैयाकरणों के लिए सर्वमान्य है। शास्त्र तथा लोक के इस तारतम्य को दिखला कर महाकवि श्रीहर्ष ने लोक को व्याकरणशस्त्र से समधिक महत्त्वशाली माना है। तभी तो चन्द्रमा के लिए 'श्रशी' का प्रयोग उचित होने पर भी

१, इस शब्द का प्रयोग माघ ने किया है-

रंहोभाजामसभूः स्थन्दनानां। हाहाकारं प्राजितः प्रस्थनन्दत्॥

( शि॰ ব॰ ৭৯।৩ )

२. जो नियम सुत्रों में दिये गये हैं, उनके अपवाद या उनसे अधिक नियम इष्टि (मंजूरी, स्वीकृति, मानना, चाहिये) कहे जाते हैं। उन्हें जानने-वाला 'इष्टिज्'।

तदनुरूप 'मृगी' ( मृगः अस्ति अस्य ) का प्रयोग लोकबाह्य होने से अस्पृहणीय हैं । पतञ्जलि की भाषा

पति अलि की भाषा लोक व्यवहार के उपयोग में आनेवाली है। उन्होंने अनेक शब्दों को गढ़कर तैयार किया है जिनका प्रयोग बड़ा ही अन्वर्थक तथा प्रतिपाद्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला है। ऐसे अर्थगभित शब्द महाभाष्य में प्रयुक्त हैं जिनके लिए सम्प्रण वाक्य का आवश्यकता होती। कितप्य शब्दों का निर्देशमात्र यहाँ किया जा रहा है—

शब्दगडुपात्रम् ( शब्दों का बकवास मात्र )। काकपेया नदी (क्षीण, छिछले जलवाली नदी )। वहंलिट् ( चलते-चलते खेत चरनेवाला बैल या पश् )। अषडक्षीण (दो व्यक्तियों के बीच की गुप्त मन्त्रणा)

अपस्किरण<sup>२</sup> (बैल की सींग से भूमि कुरेदना; कुत्ती या पक्षियों द्वारा भूमि कुरेदने की क्रिया)।

उष्णक ( शीघ्र गरने योग्य काम को शोघ्रता से करने वाला )। शोतक ( शोघ्र करने योग्य काम को ढिलाई से करने वाला )। आशितगु ( चरागाह, जिसकी घास गायों द्वारा चर ली गयी हो )। पुष्पक ( आँख में फुल्ली वाला व्यक्ति )। पार्श्वक ( सीधे ढंग से करने योग्य काम को कपट उपायों से करनेवाला व्यक्ति )। समाश ( = सहभोज )।

चना ( = तृणमयः पुमान् । पशुओं को डराने के लिए खेतं में घास से बनायी गई आकृति )।

केशक (बालों का शौकीन व्यक्ति)।

आय:शूलिक (मृदु उपाय-साध्य कार्य को जोर-जबरदस्ती से करने वाला व्यक्ति)।
महाभाष्य में अनेक स्थलों पर जीवन की अनुभूति पर आधृत अनेक मनोरम
तथा रोचक सुक्तियों और कहावतों का प्रयोग किया गया है जिससे कथन में विशेष

भङ्क्तुं प्रभुव्यक्तिरण्स्य दपँ पद्मयोगाध्विन लोक एषः।
 शशो यदस्यास्ति शशा ततोऽयमेवं मृगोऽस्यास्ति मृगीति नोकः।।
 —नैषघ २२।८४।

२. इसका प्रयोग भवभूति ने उत्तरशमचरित में किया है— हायापस्किरमाण-विष्किर-सुख-ब्याकृष्ट कीटस्वचः ।

बल मिलता है। कभी-कभी ये सूक्तियाँ सोदाहरण मिलती हैं और कभी तथ्य के प्रकटनरूप में ही। इनका उपयोग भाष्यकार ने अपने किसी कथन को तथा तर्क को पुष्ट करने के लिए किया है। दो-चार उदाहरण पर्याप्त होंगे—

- (१) द्विबद्धं सुबद्धं भवति।
- (२) समानगुण एव स्पर्धा भवति । न ह्याद्याभिरूपौ स्पर्धेते ।
- (३) पर्याप्तो ह्योकः पुलाकः स्थालया निदर्शनाय ।
- ( ४ ) बुभुचितं न प्रतिभाति किञ्चित्।
- (५) नहि भिचुकाः सन्तीति स्थालयो नाधिश्रीयन्ते; न च सृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते ॥
- (६) श्राम्रान् पृष्टः कोविदारानाचध्टे (पूछा श्राम, बतावे इमिली)। पतस्त्रलि का जीवन-चरित

पतञ्जिल शेषनाग के अवतार थे—यही सावित्रकी प्रसिद्धि है। इसके अतिरिक्त उनके जीवन-चरित के विषय में हमारा ज्ञान नगण्य है। इधर द्रविड देश के सुकिंव रामभद्र दीक्षित (समय १६ शती) ने 'पतञ्जिल-चरित' नामक काच्य में भाष्यकार के जीवन के विषय में नवीन तथ्यों की उद्भावना की है। उनका कहना है कि आचार्य गौडपाद (श्री शङ्कराचार्य के दादा गुरु) भाष्यकार पतञ्जिल के शिष्य थे। इसकी पृष्टि में उन्होंने एक विचित्र घटना का उल्लेख किया है। कह नहीं सकते यह कहाँ तक परम्परा से पोषित है। उधर उनसे प्राचीन विद्यारण्य स्वामी ने अपने 'शंकरदिग्विजय' में श्रीशङ्कराचार्य के गुरु गोविन्दपादाचार्य को पतञ्जिल का रूपान्तर माना है'। इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पतञ्जिल का सम्बन्ध अद्धेत वेदान्त' के सम्प्रदाय से आचार्यों ने जोड़ा है। कारण यही सम्भावित होता है कि शब्द ब्रह्म के प्रतिपादक पतञ्जिल शब्दाद्वैतवादी थे। वे शब्द की एक तथा अभिन्न सत्ता स्वीकार करते थे। शब्द से ही सृष्टि होती है और शब्द में ही सृष्टि का विलय होता है। इसी शब्दाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक होने से पतञ्जिल को अद्वैतवादी सम्प्रदाय से सम्बद्ध किया गया है। भर्तृहरि ने अपने 'वाक्यपदीय' में तथा नागेश्व मु ने अपनी 'मञ्जूषा' में महाभाष्य

रन्ते वसन्त इति तामपहाय शान्तः। एकाननेन भुवि यस्ववतीर्थं शिष्यान्

> श्रन्वप्रहीश्वनु स एव पतञ्जिलिस्त्वम् ॥ —शंकरदिग्विजय ५।३५ ( इरिद्वार संस्करण, १३६७ )

<sup>1.</sup> दप्वा प्रा निज सहस्रमुखीमभैषु-

के ही तथ्यों के आधार पर अपना सुचिन्तित सिद्धान्त-प्रासाद खड़ा किया है। इस प्रसंग में यह तथ्य भी व्यातव्य है।

## कात्यायन तथा पतञ्जिलि

पतञ्जलि के साथ कात्यायन के सम्बन्ध को यथार्थतः समझने से दोनों के माहात्म्य का पूर्ण परिचय किसी भो आलोचक को प्राप्त हो सकता है।

- (क) कात्यायन का वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के दार्शनिक स्वरूप को पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। उनसे पूर्व व्याद्धि ने अपने 'संग्रह' ग्रन्थ में इस स्वरूप को भली-माँति प्रकट किया था और यह स्वाभाविक है कि उनके पश्चाद्वर्ती कात्यायन के ऊपर उनके ग्रन्थ का प्रभाव पड़े। परन्तु लक्षण्लोकात्मक 'संग्रह' के कालकविलत हो जाने से कात्यायन के वार्तिकों के साथ उसका तुलना नहीं की जा सकती और न कात्यायन की अधमणेता को मात्रा का हो पता लगाया जा सकता। कात्यायन का प्रथम वार्तिक है सिद्धे शब्दार्थ-सम्बन्धे। और पतक्किल ने 'सिद्ध' शब्द के 'नित्य' अर्थ की पृष्टि में संग्रह का प्रमाण्य उपस्थित किया है'। इससे स्पष्ट है कि पतक्किल कात्यायन के ऊपर संग्रह का प्रभाव मानते थे—विशेषतः उन स्थलों पर जहाँ शब्दार्थ से सम्बद्ध दार्शनिक तथ्यों का विवरण उपन्यस्त है। यह सामान्य धारणा है जिसकी पृष्टि के लिए महाभाष्य का अनुशीलन अपेक्षित है।
- (ख) पत्रक्षिल का महाभाष्य कात्यायन के वार्तिकों का ही विस्तृत तथा विशव व्याख्यान है। पत्रक्षिल कात्यायन के पूर्ण समर्थंक हैं। वे स्वयं आक्षेप तथा सन्देह को उपस्थित कर वार्तिक के समाधान को गौरवमण्डित बनाते हैं। वे स्वयं दूषण देते हैं और तब उसका निरास करते हैं। वार्तिक के सिद्धान्तों की व्याख्या में—समर्थन में अनेक प्रकार की युक्तियाँ देते हैं जिससे भाष्यकार के बुद्धि-कौशल का ही पता नहीं चलता, प्रत्युत कात्यायन के प्रति उनकी पूर्ण आस्था का भी परिचय मिलता है। यथा 'शास्त्रवृत्वेके प्रयोगेऽम्युद्यस्त नुक्यं वेदशब्देन'—इस वार्तिक के भाष्य के अनुशीलन से उनकी कात्यायन के सिद्धान्तों के प्रति भूयसी आस्था अभिव्यक्त होती है। इसमें अनेक समाधानों को देकर तथा सम्भाव्य आक्षेपों का निराकरण कर पत्रक्षिल ने कात्यायन के मत को पूर्णतः पृष्ट किया है। नये-नये प्रश्नों के उत्तर में वे मूल वार्तिक के ही समस्त शब्दों का नवीन विग्रह कर समुचित समाधान करते हैं। 'सिन्हें शब्दार्थ-सम्बन्धे' के व्याख्यान के अवसर पर पदार्थ की समस्या उठ खड़ी

संग्रहे तावत् कार्यप्रतिद्विन्द्वभावान् मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनो प्रहण्-मिति । इहापि तदेव । — पश्पशाद्धिक ।

होती है कि पदार्थ आकृति है अथवा द्रव्य । इन दोनों पक्षों के समर्थन में वे 'शब्दार्थ सम्बन्धे' के दो प्रकार के विग्रह प्रस्तुत करते हैं और कात्यायन के मान्य सिद्धान्त को प्रकट करने में समर्थ होते हैं । प्रत्याहाराह्मिक में वर्ण की सार्थकता तथा अनर्थकता को सिद्ध करने के लिए अनेक वार्तिक हैं । इनकी व्याख्या पतञ्जलि ने उदाहरणों के द्वारा जिस मार्मिक ढंग से की है वह दर्शनीय है । उदाहरणों के वैशद्ध के कारण यह प्रसंग खिल उठता है ।

(ग) कात्यायन के वार्तिकों के ऊपर पतञ्जिल का महाभाष्य ही सर्वप्रथम उपलक्ष्म व्याख्यान है, प्रत्युत पतञ्जिल से पूर्व ही अन्य व्याख्याकारों ने इनके ऊपर व्याख्यायें
लिखी थीं। इन व्याख्याकारों के नाम से तो हम परिचित नहीं हैं, परन्तु इनकी
सत्ता के लिए महाभाष्य ही प्रमाण उपस्थित करता है। भाष्यकार ने अपनी व्याख्या
लिखने के बाद इन प्राचीन व्याख्याकारों के मत का उल्लेख 'अपरस्त्वाह' कहकर
किया है । इसका ऐतिहासिक महत्त्व यह है कि पतञ्जिल तथा कात्यायन के बोच में
समय का पर्याप्त व्यवधान है, परन्तु कितने समय का ? इसका यथाथ उत्तर
दुष्कर है।

(घ) कात्यायन की अभेक्षा प्रतञ्जिल वेद के विशेष मर्मज्ञ प्रतीत होते हैं। वेद का उनका अध्ययन गम्भीर तथा मौलिक था—यह निष्कर्ष उनके भाष्य के अनुशीलनकर्ता को पदे-पदे उपलब्ध होता है। परपशाह्निक में व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों के उल्लेख के अवसर पर इसका प्रमाण उपन्यस्त है। व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों के उल्लेख के अवसर पर इसका प्रमाण उपन्यस्त है। व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त पतञ्जिल ने चार वैदिक मन्त्रों को उद्धृत किया है तथा उनका व्याकरणप्रक अर्थ भी किया है—(१) चरवारि श्रंगा (ऋ० शाम्मा३), (२) चरवारि वाक् परिमिता (ऋ० शाश्वश्वश्व ); (३) उत त्वः पश्यन् …… (ऋ० १०।७१।४); (४) सक्तुमिव तितउना पुनन्तो (ऋ० १०।७१।२)। इनसे अतिरिक्त अन्य मन्त्र तथा अनुष्ठान-वाक्य भी इस प्रसंग में दिये गये हैं। पतञ्जिल ने वेद, वैदिक शाखा, वैदिक चरण तथा वेदाध्ययन प्रणाली पर इतनो प्रचुर

यथा परपशाह्निक में 'तत्तुल्यं वेदशब्देन' वार्तिक का एक नवीन व्याख्यान 'श्रपास्त्वाह' शब्दों के श्रनन्तर प्रस्तुत किया गया है।

२. यह मन्त्र ऋग्वेद के आंतरिक्त श्रन्यत्र भी मिलता है—वाज व सं० १७१६१; तेत्ति श्रारक १०११०।२; निक १३।७।

<sup>ः</sup> यह मन्त्र व्यन्यत्र भी उपलब्ध है—-त्रथर्व ६।१४।२७; ते० ब्रा० राहाहाप; ः शत० ब्रा० ४।१।२।१७; नि० १३।६ ।

सामग्री अपने भाष्य में भर दी है कि उसके आघार पर इन विषयों का सुव्यवस्थित स्वरूप हमारे मानसपटल के सामने सद्यः खड़ा हो जाता है। वेद का इतना गम्भीर तथा विस्तृत परिचय होना सचमुच आश्चर्य की घटना है। कठ तथा कलाप शाखा से महाभाष्य का गहरा परिचय दृष्टिगोचर होता है। काठकों की प्रतिष्ठा पाणिनि के काल में भी थी जिन्हें उनकी संहिता में प्रयुक्त होने वाले 'देवायन्तः' तथा 'सुम्नायन्तः' पदों के लिए एक विशिष्ठ नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। पतञ्जलि के युग में तो कठ आर कलापी की संहितायों गाँव-गाँव में पढ़ाई जाती थीं । ये दोनों वैशम्पायन के प्रत्यक्ष शिष्य थे—उस वैशम्पायन के, जिन्होंने यजुर्वेद के प्रवचन को आरम्भ किया था। जिस प्रकार पतञ्जलि ने पाणिनि की कृति को महत्त तथा सुविहित (सुव्यवस्थित) कहा है, उसो प्रकार कठों की संहिता को भी । कठों, कलापों तथा कौथुनों की संहिता के गान तथा उनके प्रति मंगल-कामना के उल्लेख भी भाष्य में मिलते हैं । इस प्रकार पतञ्जलि के महाभाष्य के अध्ययन से वेद के विषय में अनेक नवीन तथ्यों का आविष्करण हो सकता है। उनके समान वेद के ज्ञाता वैयाकरण की उपलब्धि उस प्राचीन युग में भी विरल था। इसीलिए उन्होंने वेदज्ञान के लिए व्याकरण की भूयसी उपयोगिता मानी है।

१. देवसुरनयोर्यंजिष काटके ७।४।३८ सूत्र के द्वारा वे दोनों पद सिद्ध होते हैं। इस सूत्र का 'यज्ञिष' पद इस बात का प्रमाण है कि कटशासा यजुर्वेद के श्रतिरिक्त भी है। हरदत्त के श्रनुसार कटशासा ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। वहाँ 'देवान् जिगाति सुरनयुः' ऐसा 'झात्' विरिहत ही प्रयोग होगा। पदमंजरी के शब्द ध्यातब्य हैं—'बह् बृचानामण्यस्ति कटशाला। ततो भवति प्रस्युदाहरणम्। श्रनन्ता वै वेदाः' (पूर्वसूत्र की पदमञ्जरी)। 'श्रनन्ता वै वेदाः' हरदत्त का श्राश्चर्यसूचक उद्गार है जो बतलाता है कि कटशाला का प्रख्यात सम्बन्ध तो यजुर्वेद से ही है, परन्तु ऋग्वेद में भी उस शाला का सम्भावित श्रस्तित्व है। विशेष द्रष्टब्य— डा० रामशंकर भट्टाचार्य का प्रन्थ 'पाणिनीय ब्याकरण का श्रनुशीलन' पृ० १६८-२०२ (वाराणसी, १९६६ ई०)।

२. मामे ग्रामे काठकं कालापकं च ग्रोच्यते ( ४।३।१०१ )।

३. यथेह भवति पाणिनीयं महत् सुविहितमिति, एवमिहापि कठं महत् सुविहिनम् (४।२।६६)।

नन्दन्तु कठकालापाः, वर्धन्तां कठकौथुकाः ( २।४।३ ) ।

#### यथोत्तरं मुनोनां प्रामाण्यम्

पाणिनि व्याकरण 'त्रिमुनि' के नाम अभिहित किया जाता है, क्योंकि इसके स्रष्टा तीन महामुनि थे—पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि, जो क्रम से एक दूसरे से उत्तरोत्तर थे कालक्रम से । व्याकरण सम्प्रदाय का परिनिष्ठित मत है—यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् अर्थात् उत्तरोत्तर मुनि का प्रामाण्य है । इस सिद्धान्त के अनुसार पाणिनि से बढ़ कर कात्यायन का तथा उनसे भी बढ़कर प्रामाण्य है पतञ्जलि का । कुछ लोग इसे भट्टोजि दीक्षित का हो अविचारित-रमणीय मन्तव्य मानते हैं, परन्तु पदमञ्जरीकार हरदत्त भी जो दीक्षित से सर्वथा प्राचीन वैयाकरण हैं इसी मन्तव्य के समर्थक थे। पदमंजरो का प्रामाण्य इस विषय में स्पष्ट है। इस तथ्य के पोषक कितपय उदाहरण यहाँ उपन्यस्त हैं—

- (१) न धातुलोप आर्थातुके (११११४) सूत्र का तात्पर्य है कि धात्वंशलोप निमित्तक आर्थातृक परे रहने पर इक् को गुण तथा वृद्धि नहीं होती। बैमिदिता, मरीमृजक, लोजुन आदि इसके उदाहरण हैं। परन्तु पतञ्जलि ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है। उनका कथन है कि सर्वत्र अकार के लोप करने पर उसके स्थानिवद्भाव होने से गुण-वृद्धि नहीं होगी, तब सूत्र का प्रयोग ही क्या? आजकल समस्त वैयाकरण इम प्रत्याख्यान को ही आदर देने हैं, सूत्र को नहीं। सूत्र केवल शुद्ध अदृष्टार्थक ही माना जाता है।
- (२) न बहुबाहों (१।१।२ ) सूत्र का अर्थ है कि बहुब्रीहि चिकीर्षित होने पर सर्वादि को सर्वनामता नहीं होती। इसके उदाहरण हैं त्वस्किपितृकः (स्वं पिता यस्येति-विम्रहे)। इस सूत्र पर पत इजिल को इष्टि है—'श्रकच्-स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यक्ष मुक्त-संशयौ' और इस हिष्ट के अनुसार उन्होंने अकच् घटित पद को ही मान्य बतलाया है—जिससे पूर्वोदाहुत पद होंगे त्वकत्-पितृकः, तथा मकत्पितृकः। इन रूपों को सिद्ध कर महाभाष्यकार ने सूत्र का प्रत्याख्यान किया। और आज यही मत सर्वत्र मान्य है, सूत्रकार का मत नहीं।
- (३) 'नामिन्त्रिते समानाधिकरखे' ( ६।९।७३) अष्टाच्यायी का सूत्र है जिसके अनन्तर दूसरा सूत्र है 'सामान्यवचनं विभाषितं विशेषवचने'। यहाँ पर दूसरे सूत्र में 'बहुवचन' इस पद की पूर्ति कर 'सामान्यवचनम्' का प्रत्याख्यान किया गया है। और 'विशेष वचने' पद का सम्बन्ध पूर्व सूत्र में स्थापित किया भाष्यकर ने। इससे सूत्र का अर्थ हुआ 'बहुवचनान्त विशेष्य समानाधिकरण आमन्त्रित विशेषण परे रहने पर अविद्यमानवत् होता है विकल्प से' और यही सूत्र का अर्थ सर्वत्र मान्य होता है। 'बाह्यखा वैयाकरखाः' इस लक्ष्य में उत्तर वैयाकरणपद का विकल्प से निषात सिद्ध

होता है। और 'ब्राह्मण वैयाकरण:' इस लक्ष्य में तो निवात नित्य हो होता है। इस सूत्र में 'बहुवचन' पद के प्रवेश के अभाव में एकवचनान्तादिकों का अविद्यमानवद्भाव होने पर अनिष्ट की प्रसक्ति हो सकेगी। अतएव भाष्यकार की व्यवस्था इस सूत्र में सब वैयाकरणों के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

- (४) 'उपसर्गादनोत्परः' (=181२=) सूत्र का अर्थ है उपसर्गस्य निमित्त से परे 'नस्' के नकार को णत्व होता है, ओकार परभाग में नहीं होने पर । 'प्रणसः' इसका उदाहरण है। अब विचारणीय है 'प्रणा नय' इस लक्ष्य में ओकारपरत्व होने से णत्व सिद्ध नहीं होगा तथा 'प्र नः पूषा' इस लक्ष्य में ओकारपरत्व न होने से णत्व होगा— इस प्रकार अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति को देखकर भगवान् भाष्यकार ने सूत्र से 'अनोत् परः' इस पद को हटाकर उसके स्थान पर बहुलम् पद की योजना की है। इससे इष्ट प्रयोग की सिद्धि होती है। आज भाष्यकार की ही व्यवस्था शब्दवेत्ताओं के द्वारा समाहत होती है।
- (५) 'पद्रच्यवाग्रेऽपि' (८।४।६८) पाणिनि का सूत्र है। उसका अर्थ है—पूर्व पदस्थ निमित्त से परे प्रातिपादिकान्त विभक्ति-स्थित 'नुम्' के नकार को णत्व नहीं होता, यदि पद से व्यवधान होवे। इसका उदाहरण 'चतुरङ्ग-योगेन' है। इस सूत्र के ऊपर कात्यायन का 'अतद्धिते इति वक्तव्यम्' यह वार्तिक है जिसका अर्थ है कि सूत्र वाला नियम तद्धित से भिन्न स्थलों में ही होना चाहिए। इमिलए 'आई-गोमयेण' पद में णत्व का निषेध नहीं होता। परन्तु इस वार्तिक का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया। उन्होंने 'पदव्यवाये' इस सूत्रस्थ पद में 'पदे व्यवायः' यही सप्तमी-समास स्वीकृत किया और इस समास स्वीकार करने पर सर्वत्र इष्ट सिद्धि होती है। इसीलिए भाष्यकार का यह प्रकार ही सर्वसम्मित से स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार अनेक स्थलों में सूत्रकार तथा वार्तिककार की अपेक्षा भाष्यकार का मत प्रशस्त माना जाता है। इसका अभिप्राय वैयाकरण सम्प्रदाय में यह नहीं है कि सूत्रकार तथा वार्तिककार का मत अप्रमाण है, प्रत्युत उत्तर मुनि के तात्पर्य में ही उनका भो तात्पर्य है। कैयट की इस विषय में स्पष्ट उक्ति है—

पाणिनीय व्याख्यानभूतत्वेऽपि इष्ट्यादि-कथनेन श्रन्वाख्यातृत्वाद् श्रस्य इतरभाष्यवैलत्त्वरयेन महत्त्वम् ॥

(प्रदीप १।:।१)

मेरी दृष्टि में भाष्यकार की दृष्टियाँ उन्हें 'लक्ष्यक च अष्क वैयाकरण सिद्ध कर रहीं है। भाष्यकार ने धातुओं के अर्थ-प्रसंग के दो शब्दों का व्यवहार किया है—विद्यते तथा इष्यते। 'विद्यते' का अर्थ है कि घातु का वह अर्थ पाणिनि द्वारा आम्नात है—
निर्दिष्ठ है। 'इष्यते' का तात्पर्य है कि लोकव्यवहार में उसका भिन्न ही अर्थ विद्यमान
है। इसी प्रकार लोकव्यवहार में प्रचलित शब्द की सिद्धि, जो सूत्र तथा
वार्तिक द्वारा कथमपि नहीं हो सकतो, 'इष्टि' के द्वारा ही सम्पन्न होती है। पतञ्जलि
व्यवहार को शास्त्र की अपेक्षा अधिक महत्त्व देने वाले वैयाकरण हैं। फलतः व्यावहारिक प्रयोगों को शास्त्र की मर्यादा में बाँधने के लिए ही पतञ्जलि ने अपनी इष्टियों
का निर्माण किया। इससे उनकी अलौकिक शेमुषी तथा भाषा और व्याकरण के परस्पर
सन्तुलन की दृष्टि लक्ष्य में आती है। निःसन्देह पतञ्जलि संस्कृत भाषा के प्रसर
प्रतिभाशाली महनीय वैयाकरण हैं।

# तृतीय खण्डे

#### च्याख्या-युग

पाणिनीय सम्प्रदाय का व्याख्या-युग पञ्चम शती से लेकर १९ शती तक व्याप्त है। इससे पूर्व युग में जिन दो मौलिक प्रन्थों का प्रणयन हुआ, उन्हों के ऊपर व्याख्या-प्रन्थों का निर्माण कर उन्हें सुलभ तथा बोधगम्य बनाया गया। वार्तिकों को अन्त-निर्निष्ठ करने के कारण महाभाष्य ही अष्ठाध्यायी के अनन्तर व्याख्या की आवश्यकता रखता था। फलत: इन्हों दोनों के ऊपर व्याख्याग्रन्थों का निर्माण इस युग का निर्जा वैशिष्ठच है। अष्ठाध्यायी की अपेक्षा पातञ्चल महाभाष्य गम्भीर तथा दुल्ह होने के कारण सर्वप्रथम व्याख्यान की अपेक्षा रखता था और इसीलिए इम युग में उसके ऊपर व्याख्या-ग्रन्थों को रचना हुई। अष्ठाध्यायी के व्याख्या-ग्रन्थ का क्रम उसके अनन्तर प्रतीत होता है। इन्हों दोनों ग्रन्थों की टीका-प्रटीका की रचना के कारण इस लम्बे काल को 'व्याख्या-ग्रुग' का अभिधान हम प्रदान करते हैं।

'व्याख्या-युग' का नामकरण 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस नियम के अनुसार प्राचीनतम सम्पूर्णवृत्ति 'काशिकावृत्ति' के निर्माण के कारण ही है, अन्यथा वृत्तियों का रचना सप्तम शती से पूर्वकाल की घटना है। काशिका ने अपने उपजीव्य ग्रन्थों में ही किसी 'वृत्ति' का निर्देश किया हैं । इस 'वृत्ति' के विषय में पदमञ्जरो में हरदत्त ने काई नाम निर्देश नहीं किया, परन्तु उनसे पूर्ववर्ती जिनेन्द्रबुद्धि ने इस श्लोक के अपने "न्यास' में चुल्लिभट्टि तथा निर्लूर की वृत्तियों का नाम्ना संकेत किया है। फलतः ये वृत्तियाँ काशिका से प्राचीनतर हैं, परन्तु इनमें से किसका आश्रयण काशिका में विशेषछ्प से हैं ? इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

इतना ही क्यों ? सूत्रवृत्ति की सत्ता पवञ्जिल महभाष्य से भी प्राक्कालीन है। उस युग में कुणि नामक आचार्य की वृत्ति निवान्त प्रख्यात थी। 'एङ् प्राचां देशे' (१११७५) सूत्र में 'प्राचां' से क्या वात्पर्य माना जाय ? इस विषय में मत-द्वैिक्य है। सामान्यरूपेण यह शब्द प्राचीनिवासियों का ही वाचक माना गया था ('काशिका' को भी यही स्वीकार्य है) परन्तु कुणि की सम्मति में यह शब्द प्राक्देशीय आचार्यों

वृत्तो भाष्ये तथा धातुनाम-पारायणादिषु ।
 विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः ॥

<sup>—</sup>कांशिका का प्रथम श्लोक।

का संकेतक है तथा इस सूत्र में व्यवस्थित विभाषा भी है। कुणि के इस मत को पतञ्जलि ने भी माना है। इस तथ्य का परिचय हमें इस सूत्र के प्रदीप में कैयट के चन्दों से वैशद्येन उपलब्ध होता है । फलतः कुणि की पतञ्जलि से प्राक्कालीनता निःसंदिग्ध है।

इतने से सन्तोष नहीं करना चाहिये, प्रत्युत सूत्रकार पाणिनि ही प्रथम वृत्तिकार मी प्रतीत होते हैं। वह वृत्ति तो आज उपलब्ध नहीं, परन्तु मान्य वैयाकरणों के उल्लेख इस तथ्य के मानने में प्रमाण माने जा सकते हैं। स्वयं महाभाष्यकार के वचन इस विषय में प्राचीनतम निर्देश माने जा सकते हैं। आ कडारादेका मंज्ञा (१।४।१) सूत्र के पाठ के विषय में सन्देह उठाया गया है महाभाष्य में। और उत्तर है कि इस सूत्र के दो रूप हैं—आ कडारादेका संज्ञा तथा प्राक् कडारात्परं कार्यम्। और यह आचार्य के प्रामाण्य पर ही स्वीकार्य माना गया है—'उभयथा द्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिता केचित् कडारादेका संज्ञेति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्य-मिति'! महाभाष्य के ये वचन नितान्त स्पष्ट हैं।

काशिका ने अनेक सूत्रों की दो प्रकार की व्याख्यायें दी हैं और इसके लिए आचार्य को ही प्रमाण माना है। ५।१।५० सूत्र (तद्धरित वहत्यावहति भाराद् वंशादिभ्यः) पर दो प्रकार के अर्थ तथा दो प्रकार की शब्दसिद्धि दिनला कर काशिका कहती है—

स्त्रार्थंद्वयमि चैतदाचार्यं शिष्याः प्रति । तिदुभयथापि प्राह्मम् । (काशी सं०, चतुर्थ भाग, पृ० ५५)। ५।१।६४ सूत्र (तदस्य ब्रह्मचर्यम्) में इसी प्रकार व्याख्या के दो प्रकार हैं। एक के अनुसार प्रत्यय का अर्थ ब्रह्मचारी है और दूसरे के अनुसार ब्रह्मचर्य प्रत्ययार्थ है। ये दोनों अर्थ प्रमाण हैं दोनों प्रकार के सूत्र प्रणयन से—

पूर्वंत्र ब्रह्मसारी प्रत्ययार्थः । उत्तरत्र ब्रह्मस्यमेव । उभयमपि प्रमाणम् । उभयथा सूत्र-प्रणयनात् (काशिका) ॥ 「日本日本」を含むしいのなは、今日の日本教を発し、男の「日本の上はしては、日本書」、「「現場は他の集を経済すった。

इस वाक्य का भर्थ दोनों टीकाकारों के अनुसार एक समान ही है। उभय-स्मिन्नपि झन्नार्थे स्त्रमेतद्-श्राचार्येण प्रकीतम्। द्वयमपि प्रमाणम् (न्यास)। उभयोरप्यर्थयो: स्त्रकारेणैव सृत्रस्य व्याख्यातत्वात् (पदमंत्ररी)।

अष्टाच्यायी का १।१।४५ सूत्र ( इग् यणः सम्प्रसारणम् ) सम्प्रसारण मंज्ञा का विधान करता है। इस सूत्र के तात्पर्य के विषय में दो मत हैं ( जिसका उल्लेख काशिका करती है )। एक के अनुसार वाक्यार्थ की संज्ञा सम्प्रसारण है और दूनरे के अनुसार यण् के स्थान में होने वाले इक् ( वर्ण ) की ही वह संज्ञा है। काशिकाकार ने इस द्वैविष्य के लिए प्रमाण नहीं दिया, परन्तु भर्तृहिर पाणिनि को ही इसका उत्थापक मानते हैं—

उभयथा ह्यचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः । केःचद् वाक्यस्य, केचिद् वर्णस्य ।

सारांश है कि भर्तु हिरि के मत में आचार्य पाणिनि ने ही अपने शिष्यों को यह दो प्रकार का व्याख्यान दिया था। किन्हीं को वाक्य का ही सम्प्रसारण बतलाया था और किन्हीं को वर्ण को ही।

निष्कर्ष यह है कि काशिका, भर्नु हिरि तथा पतञ्जिल जैसे प्राचीन आचार्यों के पूर्वोंक्त उद्धरणों से हमें पता चलता है कि पाणिनि ने स्वयं ही अपने सूत्रों का प्रवचन कर शिष्यों को तात्पर्य समझाया था। फलतः सूत्रकार को ही प्रथम वृत्तिकार मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। इस विषय में सम्प्रदाय की अक्षुण्णता अवलोकनीय है।

महाभाष्य की 'विषुल' टीका सम्पत्ति में तीन व्याख्यायें मुख्य तथा लोकप्रिय हैं—
(१) भर्तृ हिर रिचत 'महाभाष्य दीपिका'; (२) कय्यट कृत 'महाभाष्य प्रदीप'
तथा तदुपरि (३) नागेश निर्मित प्रदीपोद्योत । अष्टाब्यायी की व्याख्यायों (वृत्तयां)
में मुख्य ये हैं—(१) जयादित्य तथा वामन रिचत काशिका वृत्ति, जिसके गम्भीर
अर्थ की व्याख्या जिनेन्द्र बुद्धि ने 'काशिका विवरण पञ्जिका (प्रख्यात अभिधान
'न्यास') में तथा हरदत्त ने पदमञ्जरी में की; (२) अज्ञातनामा आचार्य की
'भागवृत्ति' (३) पुरुषोत्तम देव की 'भाषा वृत्ति', (४) शरणदेव की 'दुर्घट वृत्ति'
तथा (५) भट्टोजि दीक्षित कृत 'शब्द कौस्तुभ'। इस प्रकार व्याकरण के व्याख्या-युग
के सर्व-प्राचान आचार्य भर्तृ हिरि हैं।

## भवहरि

्राणिनीय सम्प्रदाय में भर्तृहरि के समान अशेष-तत्त्व-निष्णात वैयाकरण मिलना दुर्लभ नहीं, नितान्त असम्भव है। पतञ्जलि ने अपने 'महाभाष्य' में व्याकरण के दार्श-

यह वचन उद्धृत है संस्कृत स्याकरगाशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग)
 पृं० ४०४ पर।

निक पक्ष का जो रहस्य उद्घाटित किया है, उन्हीं से प्रेरणा तथा स्फूर्ति ग्रहण कर भर्त हरि ने अपना अलौकिक पाण्डित्य-मण्डित ग्रन्थ लिखा जो वाक्य तथा पद के रहस्यों का यथाविधि उद्घाटन करने के हेतु 'वाक्यपदीय' के नाम से प्रख्यात है। पत्रञ्जलि की वैयाकरण-वैदग्धी के समीप तक जाने की योग्यता भत्र हिरि में निःस्तिह है। इनके देश काल का यथार्थ परिचय उपलब्ध नहीं। पुष्यराज के प्रामाण्य पर इनके गृरु का नाम वसुरात था। चीनी यात्री इत्सिंग के निराधार तथा आन्त उल्लेखों ने विद्वानों में यह भ्रम उत्पन्न कर दिया है कि भर्तृहरि बौद्ध थे। ये वैदिक घर्मानुयायी थे। इसका परिचय वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है। जो व्यक्ति धर्म की व्यवस्थिति के लिए तर्क से अधिक महत्त्व आगम-वेद को देता है<sup>9</sup> और जो तर्क की मर्यादा की वेद तथा शास्त्र के अविरोधी होने पर ही मान्यता देता हैर, वह क्या बुद्धमतानुयायी कथमाप माना जा सकता है ? गणरत्न-महोदधि के कर्ता जैन वर्धमान सूरि भर्तृहरि को वेदज्ञों को अलंकारभूत मानता है (वेदविदामलङ्कार-भतः) काश्मीरी दार्शनिक उत्पलाचार्य ने भी इनके किसी मत को बौद्धमत के साथ साम्य दिखलाया है। फलतः ग्रन्थ की अन्तरंग तथा बहिरंग परीक्षा से ये निश्चित रूप से प्रौढ़ वैदिकमतानुयायी सिद्ध होते हैं --इसमें तिनक भी सन्देह नहीं किया जा सकता ।

भतृ हिरि-निर्मित महाभाष्य-व्याख्या को महाभाष्य की उपलब्ध टोकाओं में सर्व-प्राचीन मान सकते हैं, परन्तु प्रथम टीका नहीं, क्योंक इसमें प्राचीन भाष्य-व्याख्यायों का बहुश. उल्लेख है, नाम्ना नहीं, क्वल 'अन्ये' 'अपरे' शब्दों के द्वारा ही। विभिन्न व्याकरण ग्रन्थों में इसके उद्धरण सिद्ध करते हैं कि भर्तु हिरि ने समग्र महाभाष्य पर टीका लिखी थी, परन्तु आज उपलब्ध है केवल त्रिपादी की व्याख्या हो। वर्षमान भर्तु हिरि को महाभाष्य त्रिपादी का ही व्याख्याता मानता है—भर्तृ हिरिविक्यपदीय-प्रकीर्णयोः

१. न चागमादते धर्मस्तर्केण ब्यवतिष्ठते ।

<sup>(</sup>वाक्यपदीय १।४६)।

२. वेदशास्त्रा विरोधी च तर्कश्चत्तुरपश्यताम् ।

<sup>(</sup>वही १।१३६)।

३, गण्रत्नमहोद्धि, पृष्ठ १२३।

भाष्यकारस्याभिप्रायमेतं ब्याख्यातरः समर्थवन्ते ।

<sup>(</sup>दीपिका का वचन)

भ, इष्टब्य संस्कृत साहित्य का इतिहास प्रथम भाग (पृष्ठ ३५४-३५५) श्रजमेर सं०२०३०।

कर्ता महाभाष्य-त्रिपाद्या व्याख्याता च। प्रतीत होता है कि विक्रम की १२ शती मैं, जब वर्षमानने अपने 'गणरत्नमहोदिष' का निर्माण किया, महाभाष्य-दीपिका की 'त्रिपादी' ही अवशिष्ट रह गई थी। जो कुछ भी कारण हो, इतना तो निश्चित है कि मर्नुहरि की यह टीका पतञ्जलि के गूढ़ रहस्यों की उद्घाटिनी है।

#### वाक्यपदीय

'वाक्यपदीय' में तीन काण्ड हैं। इनमें से वाक्यपदीय कितने अंश का नाम है ? इस विषय में प्राचीन वैयाकरणों में तथा टीकाकारों में भी ऐकमत्य नहीं है। इस वैमृत्य के कारण का यथार्थ पता नहीं चलता। 'गणरत्न-महोदिध' जैसे स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रसोता वर्धमान भर्तृ हरि को वाक्यपदीय तथा प्रकीर्ण का कर्ता मानता है ( अर्तृ हरि-विवयपदीय-प्रकीर्णयोः कर्ता) अर्थात् तृतीय काण्ड के प्रकीर्ण काण्ड होने के कारण उसकी दृष्टि में प्रथम तथा दितीय काण्ड का ही अभिवान 'वाक्यपदीय' सुसंगत है। प्रकीर्ण काण्ड का टीकाकार हेलाराज प्रथम काण्ड का उल्लेख वाक्यपदीय नाम्ना करता है। इससे यही सूचित होता है कि वह वाक्यपदीय को प्रकीर्ण काण्ड से पृथक् तथा स्वतन्त्र ग्रन्थ मानता है। इस मत की सत्ता रहने पर भी हमें यही उचित प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण त्रिकाण्डी का ही नाम 'वाक्यपदीय' है, केवल प्रथम-दितीय काण्ड का नहीं।

इस मत की स्थापना का बीज हेलाराज की वृत्ति से भली-भाँति उपलब्ध होता है। ज्यान देने की बात है कि वैयाकरणों के अनुसार व्यवहार में उपयोगी होने से वाक्य ही प्रवृत्ति-निवृत्ति का कारण होता है। भाषा की वाक्य ही मुख्य इकाई है जिसके विश्लेषण करने पर हम पदों की सत्ता पर पहुँच जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को घड़े के लाने में प्रवृत्त कराने तथा उस कार्य से निवृत्त कराने वाला वाक्य 'घटमानय' तथा 'घट माऽऽनय' ही भाषाशास्त्रीय दृष्टि से मुख्यता रखता है। इन वाक्यों के अपोद्धार से ही तद्घटक पदों की सत्ता हमें उपलब्ध होती है। इस प्रकार वाक्य की हो मुख्यता होती है और तदवयवयभूत होने से पद की गौणता होती है। इस तथ्य की ओर मेर्नु हिरि ने स्वयं संकेत किया है तृतीय काण्ड के आरम्भिक पद्ध में—

## द्विधा कैश्चित् पदं भिन्नं चतुर्धा पञ्चधापि वा । श्रपोधत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत् ॥

फलतः तृतीय काण्ड का ही समुचित अभिवान है—पद-काण्ड । विषयों के वैभिन्य के कारण ही उसे प्रकीर्ण काण्ड के लोकप्रिय नाम से अभिहित करते हैं, परन्तु यथार्थतः वह पदकाण्ड ही है। द्वितीय काण्ड का विषयानुसारी नाम है—वाक्य-काण्ड क्षोह इन काण्डों की भूमिका के रूप में आता है प्रथम काण्ड जिसमें व्याकरण-सम्मत मूळ तक्ष्य शब्द ब्रह्म-का विमर्श प्रौढि के साथ, परन्तु बड़े वैशद्य से, संक्षेप में किया गया है। वेद के स्वरूप का प्रतिपादन भी इसमें है। फलतः आगम काण्ड तथा ब्रह्मकाण्ड के नाम से अभिधीयमान यह काण्ड पूरे ग्रन्थ के लिए भूमिका-प्रस्तावना का काम करता है। इस प्रकार इन तीनों काण्डों में परस्पर सुमंगति है तथा पौवापर्य का समुचित व्यवस्थापन है। इसलिए उचित यही प्रतीत होता है कि तीन काण्डों को मिलाकर 'वाक्य-पदीय' नाम चरितार्थ होता है। फलतः तृतीय काण्ड मूल ग्रन्थ का अविभाज्य अंग है। उसे पृथक् काण्ड के रूप में मानना कथमिप न्याय्य तथा समुचित नहीं प्रतीत होता। वाक्य तथा पद—यही व्याकरण-सम्मत पौवापर्य है और इसीलिए इन दोनों के प्रति-पादक ग्रन्थ का समुचित अभिधान 'वाक्यपदीय' सर्वथा सुसंगत है।

तृतीय काण्ड को वाक्यपदीय का अङ्ग मानने में हमने ऊपर जो अपना मत व्यक्त किया है उसकी सम्पृष्टि पुण्यराज के व्याख्यान से भी होती है। जैसे कि —

> 'वर्सनामत्र केषाश्चिद् .वस्तुमात्रमुदाहृतम् । कागडे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा ॥''

> > ( वा० प० २।४६५ )

इस कारिका पर टीका करते हुए उन्होंने कहा है-

"श्रत्रास्मिन् वाक्यकावर्षे कायहरूये वा केषाञ्चिदेव न्यायवरर्मनां वस्तुमाश्चं बीजमात्रं प्रदर्शितमेव । शिष्टे तु तृतीयेऽस्य प्रन्थस्य पदकायहरूयनिष्यन्दभूते न्यक्षेण बादरविशेषेण स्वसिद्धान्तपरसिद्धान्तवर्तिनां विचारणा युक्तायुक्तविचारपूर्वकिनिर्णीति-भैविष्यति । ततो नायमेतावान् व्याकरणागमसङ्ग्रह इति" ( पृ०५७६ )।

इस व्याख्यान से तृतीय काण्ड को वाक्यपदीय ग्रन्थ का ही विशिष्ठ भाग माना जा सकता है, क्योंकि व्याकरण का विवक्षित विषय दो काण्डों में पूर्णरूपेण वर्णित नहीं हुआ है। प्रकीर्ण विषयात्मक इस तृतीय काण्ड का पूर्ववर्ती दो काण्डों में अन्तर्भाव नहीं होता; ऐसा कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि तीनों काण्डों को ही वाक्यपदीय यह नाम देना चाहिए। इस विषय में हम विशिष्ठ विद्वानों के ही निर्णय को प्रमाण मान सकते हैं।

## भव हिर का देश

अब हम वाक्यपदीयकार आचार्य श्री मतु हिरि के देश और काल पर विचार उपस्थापित करते हैं। वाक्यपदीयकार मतु हिरि को अनेक व्याकरण-प्रन्थों में तथा तिहतर शास्त्रीय प्रन्थों में भी अनेक बार मतु हिरि, हिरि, और हिरिबृषभ इन तीन नामों से उद्धृत किया गया है। प्रबल प्रमाण के अभाव में केवल यही निश्चयेन नहीं कहा जा सकता कि वैयाकरणाग्रणी महात्मा भर्नु हिरि भारतवर्ष के किस स्थान में किस समय उत्पन्न हुए थे, बिल्क उनके जीवन-चिरत के विषय में भी कुछ न कहना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है। क्योंकि आचार्य भर्नु हिरि ने न तो मूलकारिकाओं में, न प्रथम काण्ड की सम्पूर्ण स्वोपज्ञ वृत्ति में और न द्वितीय काण्ड की विच्छिन्न रूप में उपलब्ध स्वोपज्ञ वृत्ति में ही कहीं कोई निर्देश या संकेत किया है। अधिक क्या, भर्नु हिरि ने अपने गुरु के भी नाम का साक्षात् उल्लेख नहीं किया है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित कारिका-वचन से यही सिद्ध होता है कि भर्नु हिरे ने वाक्यपदीय की मूल कारिकाओं को अपने गुरु से ही सुनकर संगृहीत किया था। कारिका यह है—

''न्यायप्रस्थानमार्गोस्तानम्यस्य स्वं च दर्शनम्, प्रग्रीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसङ्ग्रहः''। ( वा० प० २१४८४ )

''पर्वेतादागमं खब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः, स नीतो बहुशाखर्दा चन्द्राचार्यादिभिः पुनः।'' (वा०प०२।४८३)।

इस कारिका के व्याख्यानावसान में-

"श्रथ कदाचिद् योगतो विचार्य तत्रभगवता वसुरातगुरुणा ममायमागमः सञ्ज्ञाय वात्सख्यात् प्रणोत इति स्वरचितस्याऽस्य प्रन्थस्य गुरुप्वक्रममिभधातुमाह—न्यायप्रस्थानेति" (संस्कृत वि० वि० संस्करण वाले प्रत्य के ५७४ पृष्ठ पर पुण्यराज की वृत्ति )। इस पुण्यराज के वक्तन्य से यह ज्ञात होता है कि भर्तृ हिरि के गुरु का वसुरात यह नाम था। इन्हों महात्मा वसुरात ने वाक्यपदीय के मूलभूत न्याकरण-शास्त्रीय पदार्थों का संग्रह किया था, इस विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।

यद्यपि भर्तृ हिर ने अपने जन्मस्थानादि का निर्देश नहीं किया है, तथापि किन्हीं सम्भा-नित निशुद्ध प्रमाणों के आधार पर हमें यह प्रतात होता है कि भर्तृ हिर के पूर्व पुरुषों का निवास स्थान काश्मीर देश था। कारण यह है कि नाक्यपदीय यह शब्द "शिशुक्कन्द-यमसमद्भन्द्देन्द्रजननादिश्यश्द्धः" (अष्टाच्यायी ४।३।८८) सूत्र के द्वन्द्ध समास से 'छ' प्रत्यय के उदाहरण रूप में सर्वप्रथम काशिका में उपन्यस्त हुआ है। काशिका शब्द की व्युत्पत्ति पदमञ्जरीकार हरदत्त ने 'काशिषु भना' यह की है। ऐसी प्रसिद्धि है कि काशिका प्रन्थ के रचयिता नामन तथा जयादित्य काश्मीर देश के ही रहने नाले थे। स्वभावतः किसी प्रन्थकार के द्वारा समीपनर्ती ही किसी अन्य प्रन्थकार का परिचय दिया जाता है। अतः काश्मीर-निवासी नामन एवं जयादित्य के द्वारा जो नाक्यपदीय प्रन्थ का नामना प्रथम परिचय काशिका में प्रस्तुत किया गया है, इससे यह सम्भावना की ही जा सकती है कि भर्त हिर के साथ वामन और जयादित्य का अत्यन्त घनिष्ठ तथा निकट देशज सम्बन्ध था।

द्वितीय प्रमाण यह भी विया जा सकता है कि काश्मीर-वास्तव्य कुछ शैवनता-तुँयायी आचार्यों ने भर्तृहरि की कारिकाओं को कहों पर खण्डन करने के उद्देश्य से तथा कहीं पर अपने मत का समर्थन करने के उद्देश्य से उद्भृत किया है। इन शैवाचार्यों ने भर्तृहरि की केवल कारिकाओं पर ही नहीं किन्तु प्रथम काण्ड की स्वोपज्ञ वृत्ति पर भी आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है। स्वोपज्ञवृत्तिस्थ कारिकाओं एवं किन्हीं विशिष्ट लक्षणों पर भी इन तन्त्रशास्त्र-मर्मज्ञ विद्वानों ने आलोचना की है। जैसे—

(क) आचार्य सोमानन्द ( ८८० ई० ) ने अपने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रन्थ के द्वितीय आह्निक में जहाँ पर वैयाकरण-समस्त शब्दाद्वैतवाद का खण्डन किया है, उस प्रसंग में ''अनादिनिधनं ब्रह्म" (वा० प० १।१) तथा ''न सोऽस्ति प्रस्ययो लोके" (वा० प० १।१२३) इन दो कारिकाओं को उद्धृत किया है। किञ्च भर्नु हरि-विरचित समझ कर—

## "श्राविभागास् पश्यन्ती सर्वतः संहतकमा , स्वरूपज्योतिरेवाऽन्तः सुक्ष्मा वागनपायिनी।"

इस कारिका का भी उल्लेख किया है।

वस्तुतः यह कारिका भर्नृहरि-विरचित नहीं है, क्योंकि १।१४२ कारिका की स्वोपज्ञवृत्ति में भर्नृहरि ने किसी अन्य प्रन्थ से उद्धरण रूप में इस कारिका का निर्देश किया है।

(ख) आचार्य सोमानन्द के साक्षात् शिष्य श्री उत्पलाचार्य (६२५-६५० ई०) 'शिवदृष्टि' ग्रन्थ की व्याख्या में आचार्य भर्तृहरि की कारिका तथा स्वोपज्ञवृत्ति का भी उल्लेख करते हैं। साथ ही "अनादिनिधनं ब्रह्म" (वा० प० १।१) कारिका की स्वोपज्ञवृत्ति में उपन्यस्त विवर्त के लक्षण को भी उद्धृत करते हैं। विवर्त का लक्षण इस प्रकार किया गया है—

"एकस्य तस्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्यविभक्ताम्यरूपोपप्राहिता विवर्तः।"

विद्वानों को यह विदित होना चाहिए कि भर्तृहरि-विरचित वाक्यपदीय ग्रन्थ के व्याख्याता हेलाराज और पुण्यराज का अभिजन काश्मीर देश ही था। इनमें दशम शताब्दी (१५०ई०) के मध्य में होने वाले व्याख्याकार हेलाराज शैवाचार्य श्री अभिनवगुप्त के गुरु थे। इन्होंने वाक्यपदीय के तीनों काण्डों पर व्याख्या की है जिसमें प्रमेय पदार्थों के विवक्षित रहस्य को सरल ढंग से बताया गया है। इस समय

तृतीय काण्ड की प्रसिद्ध 'प्रकाश' नामक व्याख्या मुद्रित रूप में उपलब्ध होती है। 'पूर्ववर्ती ब्रह्मकाण्ड और वाक्यकाण्ड पर इन्होंने व्याख्या की थी' ऐसा इनके ही द्वारा किये गए स्पष्ट निर्देश से ज्ञात होता है। परन्तु काल के प्रभाव से इस समय उसका नाम भी सुनाई नहीं पड़ता है तो फिर उसके प्राप्ति की चर्चा ही कैसे की जा सकती है। इसी प्रकार पुण्यराज का भी अभिजन काश्मीर देश ही माना जाता है।

उपरि प्रदर्शित प्रमाणानुसार काश्मीरक जयादित्य ( छठी शताब्दी ) के द्वारा काश्मि में वाक्यपदीय ग्रन्थ का प्रथम नामोल्लेख किए जाने से, सोमानन्द ( ६वीं शताब्दी ) प्रभृति प्राचीन काश्मीरक शैवाचार्यों के द्वारा वाक्यपदीय ग्रन्थ की कारिकाओं उद्धृत किए जाने से एवं काश्मीरक हेलाराज तथा पुण्यराज के द्वारा इस ग्रन्थ की व्याख्या किए जाने से यह अनुमान किया जा सकता है कि वाक्यपदीयकार आवार्य भर्तृहरि का अभिजन काश्मीर देश हो था। इस विषय में प्रस्तावित मत की सम्पृष्टि के लिए अन्य भी प्रमाण अपेक्षित हैं।

#### भर्व हिरिका काल

आचार्य भर्तृहरि का समय भी अनुमान के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। वाक्यपदीय की अन्तरंग परीक्षा से यह ज्ञात होता है कि चन्द्राचार्य प्रभृति विद्वानों ने महाभाष्य में वर्णित विषय के रहस्य को समझकर व्याकरणशास्त्र को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। कहा भी गया है—

"पर्वतादागमं लड्डा भाष्यवीजानुसारिभिः, स नीतो बहु-शाखत्वं चन्द्राचार्योदिभिः पुनः।"

(वा० प० २।४८६)।

इस कारिका में भर्तृहरि के द्वारा निर्दिष्ट चन्द्राचार्य का देश और काल प्रमाणा-भाव से निश्चित नहीं किया जा सकता। कल्हण ने राजतरंगिणी में व्याकरण-प्रणेता चन्द्राचार्य का इस प्रकार स्पष्ट स्मरण किया है—

> "चन्द्राचार्यादिभिर्बंब्ध्वा देशं तस्मात्तदागमम् , प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम्।"

> > ( राजतरंगिगाी १।१७६ ) ।

उपर्युक्त वाक्यपदीय तथा राजतरंगिणी इन दोनों ग्रन्थों में नामतः निर्दिष्ट चन्द्राचार्य एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। किववर कल्हण के वचन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि चन्द्राचार्य ने अपना एक स्वतन्त्र व्याकरण ग्रन्थ भी बनाया था। व्याकरणशास्त्र के वाङ्मय में पाणिनीय-व्याकरण से भिन्न क्रम का अनुसरण करने वाला चन्द्रगोमि-प्रणीत चान्द्र-व्याकरण उपलब्ध होता है। बौद्ध-सम्प्रदाय में 'गोमिन' शब्द का प्रयोग अतिशय पूज्य-भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अतः यही उचित प्रतीत होता है कि वाक्यपदीय तथा राजतरंगिणी में चन्द्रगोमी के लिए ही चन्द्राचार्य का निर्देश किया गया है। चन्द्राचार्य का जन्म-समय किसी स्वतन्त्र प्रमाण से सिद्ध न होने के कारण आचार्य भर्तृहरि के भी जन्म-समय में निःसन्देह रूप से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता।

(क) मैंने प्रहले यह कहा है कि काशिका में ही सर्वप्रथम वाक्यपदीय ग्रन्थ का नामतः निर्देश उपलब्ध होता है। इससे इतना तो निष्चित ही है कि काशिका की रचना के पूर्व वाक्यपदीय ग्रन्थ की रचना हुई थी। किञ्च काशिका में "प्रकाशनस्थेयाख्य- योश्च" (अष्टा० ११३१३) सूत्र की व्याख्या में "संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः" (किरातार्जुनीय ३११४) इस किरातार्जुनीय काव्य के श्लोकांश को उद्धृत किया गया है। अतः काशिका की रचना 'भारवि' (४५०ई०) के पश्चात् ही की गई मालूम होती है। इस काशिका-ग्रन्थ का निर्माण-काल अनुमानतः यदि ४७५ ई० माना जाय तो यह कहा जा सकता है कि इस समय से पूर्व ही भगवान भनुंहरि हुए थे।

(ल) शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार श्री हिरिस्वामी "वाग्वा श्रनुष्टुब् वाचो वा इदं सर्वं श्रभविते" ( श० प० ब्रा० १।३।२।१६ ) इस अंश का ज्याख्यान करते हुए अपने अभीष्टार्थं की सम्पुष्टि में पहले मनुवचन को तदनन्तर तैतिरीयोपनिषत् के "तस्माद् वा एतस्मादास्मन श्राकाशः ( सम्भूतः )" इस वाक्य को प्रमाणरूप में उद्धृत करने के बाद कहते हैं—

"अन्ये तु शब्दबद्या वेदं विवर्ततेऽर्धभावेन प्रक्रिया इत्यत आहुः।"

इस प्रकार प्रदर्शित उद्धरण-क्रम से ज्ञात होता है कि—"विवतंतेऽधंमावेन प्रक्रिया जगतो यतः" (वा॰ प॰ १।१) कारिका के रचियता आचार्य भर्तृहरिं हिरिस्वामी के समय से अधिक पूर्वकालिक नहीं हो सकते। अतः अनुमानतः हम यह कह सकते हैं कि भर्तृहरि ज्ञतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार श्री हिरिस्वामी के निकट पूर्ववर्ती आचार्य थे।

(ग) प्रसिद्ध बौद्ध दार्शिनिक आचार्य दिङ्नाग भोट भाषा में लिखे गए ( संस्कृत भाषा में अनुपलक्ष्य ) अपने त्रेकाल्यपरीक्षा नामक ग्रन्थ में वाक्यपदीय के प्रथम क्लोक की स्वोपज्ञवृत्ति को भीटभाषा में परिणत करके इस प्रकार लिखते हैं—

"श्रथ विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्तुतो जनः, संकीर्णोमेव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।

## तदेदमसृतं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया , कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवर्तते ।"

( डेक्कन कालेज सं०, 'सवृत्ति वाक्यपदीयम्', पृ० १३-१४, श्री सुब्रह्मण्य अय्यर द्वारा सम्पादित, पूना १६६६ )।

अतः आचार्य दिङ्नाग से आचार्य भर्तृहरि अवश्य ही पूर्वभावी सिद्ध होते हैं। प्राचीन इतिहासवेत्ता आचार्य दिङ्नाग का समय ५०० ई० मानते हैं।

उक्त तीन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वाक्यपदीय ग्रन्थ के रचियता आचार्य भर्तुहरि ४०० ई० से लेकर ४५० ई० पर्यन्त समयाविध में उत्पन्न हुए थे। अतः सामान्य रूप से यही समय आचार्य भर्तृहरि का निश्चित करना संगत प्रतीत होता है। र

#### कारिकाओं की संख्या

कारिकारात्मक वाक्यपदीय ग्रन्थ में ब्रह्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड एवं पदकाण्ड यह तीन भाग हैं। इस ग्रन्थ के निर्माण में भर्तृहरि की ही नहीं, अपि तु उनके गुरु आचार्य श्री वसुरात की भी कुशलता परिलक्षित होती है। आचार्य भर्तृहरि की निर्माण-कुशालता का द्योतक यह ग्रन्थ किसी सम्प्रदाय से बहिर्भूत स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। किन्तु आचार्य वसुरात के द्वारा प्रयोज्य यह व्याकरणागम प्राचीन व्याकरण की परम्परा का अनुयायी है। इसकी कारिकाओं का स्वरूप तथा उनकी संख्या इत्यादि का निर्णय अनेक हस्तलेखीं के अनुसन्धानात्मक अनुशीलन पर आधारित है। ऐसा देखा जाता है कि अभ्यंकर-िलमये द्वारा सम्पादित वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में १५६ कारिकाएँ हैं, परन्तु श्री सुब्रह्मण्य अय्यर द्वारा सम्पादित वृत्ति-पद्धतियुक्त वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में १४७ ही कारिकाएँ उपलब्ध हैं। इसमें उन्होंने बलपूर्वक कहा है कि १०८वीं कारिका से लेकर ११५वीं कारिका तक जो म कारिकाएँ अन्यत्र देखी जाती हैं वे ग्रन्थकार के द्वारा अपने मत की सम्पुष्टि के लिए किसी अज्ञात ग्रन्थ से प्रमाणरूप में उद्घृत की गई हैं। सम्पादक महोदय के इस मत का समर्थन स्वोपज्ञवृत्ति के उपोद्घात से भी होता है। इसी प्रकार कोई भी विवेचक हस्तलेखादि की सहायता से तीनों वृत्तियों का सम्यक् परिशीलन करके मूल कारिकाओं की संख्या तथा उनके स्वरूप का निर्णय करने में समर्थ हो सकता है। और ऐसा निर्णय भर्तृहरि क्री कारिकाओं के वास्तविक तात्पर्यार्थ को समझने में विशेष उपयोगी होगा। परन्तु इस कार्य-सम्पादन के लिए अधिक से अधिक प्रयास अपेक्षित है।

भर्नु हिरि के समय के सम्बन्ध में अम्यंकर-लिमये द्वारा पूना से ११६५ ई० में संपादित वाक्यपदीय ग्रन्थ की भूमिका ए० १२-1३ देखनी चाहिये।

अब हम पुण्यपत्तन (पूना) से प्रकाशित वाक्यपदीय में उल्लिखित कारिकाओं की संख्या प्रस्तुत करते हैं। जो इस प्रकार है—

- (क) प्रथम (ब्रह्म) काण्ड में १५६ कारिका।
- (ख) द्वितीय (वाक्य) काण्ड में ४५७।
- (ग) तृतीय (पद) काण्ड अथवा प्रकीर्णक काण्ड में—

| (१) जाति समुद्देश में         | १०६ कारिका     |
|-------------------------------|----------------|
| (२) द्रव्य समुद्देश में       | १८             |
| (३) सम्बन्ध समुद्देश में      | 55 ·           |
| ( ४ ) भूयोद्रव्य समुद्देश में | . <sup>ૠ</sup> |
| (५) गुण समुद्देश में          | e              |
| (६) दिक् समुद्देश में         | २५             |
| (७) साधन समुद्देश में         | १६७            |
| ( = ) क्रिया समुद्देश में     | ६४             |
| (१) काल समुद्देश में          | ११४            |
| (१०) पुरुष समुद्देश में       | 3              |
| (११) संख्या समुद्देश में      | ३२             |
| (१२) उपग्रह समुद्देश में      | २७             |
| (१३) लिङ्ग समुद्देश में       | <b>३</b> १     |
| (१४) वृत्ति समुद्देश में      | ६२७            |
|                               | १३२३           |
|                               |                |

ऊपर के प्रदर्शित क्रम से तीनों काण्डों की समग्र कारिका-संख्या १६६६ होती है। पूना से प्रकाशित संस्करण में पद्य द्वारा तृतीय काण्ड के समुद्देशों का नाम इस प्रकार बताया गया है—

१. संख्येषा श्री श्रभ्यङ्कर-श्राचार्य लिमये महाभागाभ्यां सम्पादित वाक्य-पदीयानुसारिणी वर्तते । पूना विश्वविद्यालयात् १६६५ ई० वर्षे प्रकाशितमेतत् संस्करणं नानोपयोगिसामग्रीसंविलतं प्रामाणिकं पाणिङ्यमणिङतं चेति नास्यत्र सन्देहः । एतदर्थं सम्पादकमहाभागयोरुपकारतितं प्रदर्शयन्ति वाक्यपदीयरहस्यजिज्ञासवः सर्वे विद्वांसः ।

"जातिर्द्रव्यं च सम्बन्धो भूयोद्रव्यं गुण्स्तथा, दिक् साधनं क्रिया कालः पुरुषो दशमः स्मृतः। संख्या चोपग्रहो लिङ्गं वृत्तिः पुनरिति स्मृता"।

#### टीका-सम्पत्ति

प्रथम काण्ड की टीका

दार्शनिक विषय का वर्णन करने वाली काण्डत्रयात्मक इस वाक्यपदीय ग्रन्थ के मुख्य भाग की कारिकाएँ, जिनमें प्रमेय पदार्थों का तथा परिभाषिक शब्दों का बाहुत्येन प्रयोग हुआ है, क्या बिना ही व्याख्यान के अपना गम्भीर रहस्य किसी विद्वान को भी बताने में समर्थ होंगी ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नकारात्मक स्वर में ही देना होगा। यही कारण है कि कारिकाओं को इस दुज्ञेयता को सरलतापूर्वक समझाने के लिए स्वयं आचार्य भर्तृंहिर ने ही आदि के दो काण्डों पर स्वोपज्ञ वृत्ति बनाई है। उसमें प्रथम काण्ड (ब्रह्म या आगम काण्ड ) को स्वोपज्ञवृत्ति का प्रकाशन श्री चारुदेव शास्त्री ने अपने महान प्रयत्न से किया है। यह वृत्ति वाक्यपदीय के रहस्य को जानने की इच्छा करने वाले विद्वानों के लिए परमोपकारिणी है। इस स्वोपज्ञवृत्ति के ही आधार पर काश्मीरक हेलाराज ने प्रथम काण्ड की व्याख्या को थी। तृतीय काण्ड के 'प्रकाश' नामक व्याख्यान में वह स्वयं कहते हैं—

"काराडद्वरोह्न्यथावृत्ति सिद्धान्तार्थ-सतस्वतः, प्रवन्धो विह्तोऽस्माभिरागमार्थोनुसारिभिः । तच्छ्रेषभूते काराडेऽस्मिन् सप्रपञ्चे स्वरूपतः, इलोकार्थयोतनपर: प्रकाशोऽयं विधीयते"।

यहाँ प्रथमश्लोकोक्त 'यथावृत्ति' पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसमें वृत्तिशब्द स्वोपज्ञवृत्ति का ही द्योतक है। आदि के दो काण्डों पर भर्तृहरि ने स्वोपज्ञवृत्ति बनाई थी, जिसको आधार मानकर ही हेलाराज ने अपनी वृत्ति की रचना की। तृतीय काण्ड की स्वोपज्ञवृत्ति का परिचय हेलाराज ने कहीं पर भी नहीं दिया है, इससे मेरा ऐसा विश्वास है कि तृतीय काण्ड पर भर्तृहरि ने स्वोपज्ञवृत्ति की रचना नहीं की थी। यदि ऐसा होता तो उसका उल्लेख निश्चय ही उक्त पद्य में किया जाता। ज्ञह्माण्ड-पर हेलाराज के द्यारा प्रणीत वृत्ति का नाम शब्द-प्रभा था; ऐसा हेलाराज के वचन से ही सिद्ध होता है। जैसे—

(क) 'क्रमाख्या कालशक्तिब हाणो जन्मवत्सु पदार्थेषु जन्मादिक्रियादारकमेव पोर्वापर्येगावभासोपगमविधायिनी, नापरो दृष्यभूतः कालः ।

डेक्कन कालेज प्ना, वाक्यपदीय तृतीय कागड, हेलाराज वृत्ति सहित,
 १६६३, ए० ४४-४४।

श्रध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः, जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः।

(बा०प० १।३)।

इत्यन्न शब्दप्रभायां निर्णीतोऽयमर्थः।

(स) ज्ञानं त्वस्मद्विशिष्टानां तासु सर्वेन्द्रियं विदुः, श्रभ्यासान्मणिरूप्यादि विशेष्येध्विव तद्विदाम्।

(वाः प०३। १। १६)।

इस कारिका की व्याख्या करते हुए हेलाराज ने स्वरचित शब्दप्रभा का नामो-ल्लेख किया है। उन्होंने कहा है—

"तदेवागमप्रामाययमाश्रित्य सर्वज्ञसिद्धिश्त्र स्चिता पूर्वार्धेन । विस्तरेणागम-प्रामाययं वाक्यपदीयेऽस्माभिः प्रथमकायडे शब्दप्रमायां निर्णीतिमिति तत प्वावधार्यम् ।"

दुर्भाग्यवश यह शब्दप्रभा भी आज उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं पर इसका हस्तलेख मिल जाय, तो वाक्यपदीय का गूढार्थ समझने में विद्वानों को सरलता हो जाय। और यह विषय उनके लिए अत्यन्त हर्षकारक हो।

ब्रह्मकाण्ड पर आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत सम्प्रति उपलब्ध स्वोपज्ञवृत्ति के कर्तृत्व-विषय में कोई भी सन्देह नहीं हो सकता । इस वृत्ति में कारिकार्थ का यद्यपि भली भाँति विवेचन किया गया है, तथापि शास्त्रीय शब्दों का अधिक प्रयोग होने से स्पष्टार्थ की प्रतीति नहीं होती । अतः विद्वानों को वृत्तिकार का अभिप्राय भी शीघ्र समझ में नहीं आता है । इसकी पूर्ति करने के लिए ही श्री वृष्यभदेव ने 'पद्धित' नामक व्याख्या की रचना की है जिसमें न केवल कारिकाओं के हो, अपि तु स्वोपज्ञवृत्ति के भी तात्पयार्थ को विश्वद रूप में वर्णित किया गया है । इससे जिज्ञासुओं को अत्यन्त सन्तोष प्राप्त होता है । वस्तुतः स्वोपज्ञवृत्ति का तात्पर्यार्थ इस 'पद्धित' व्याख्या के

श्रीमद्भि: सुब्रह्मयय श्रय्यर महाभागैर्विषयोऽयं दृढतरप्रमाणोपन्यासेन नृनं समर्थितः । तन्मतावगतये दृष्ट्यो ब्रह्मकायडस्याङ्ग्लभाषानुवादे भूमिकाभागः, पृ० १८-३८ । प्रकाशकः डेक्कन कालेज पृना, १६६५ ।

२. वृत्तिपद्मति-सहितं वाक्यपदीयम्—प्रथमकाग्रहम्, सं० सुब्रह्मयय श्रह्मय महोदयः। प्रकाशकः डेक्कन कालेज पूनां, १६६६।

अनुशोलन से ही स्पष्ट जाना जा सकता है। यद्यपि विशुद्ध हस्तलेखों के अभाव में किन्हीं स्थलों पर इस व्याख्या में भी अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता है, जिससे विद्वानों को क्लेश होना स्वाभाविक ही है। फिर भी अर्थज्ञान की अभिव्यिञ्जिका होने से यह व्याख्या निःसन्देह परम उपकारिणी ही मानी जा सकतो है।

#### द्वितीय काण्ड की टीका

इस वाक्यकाण्ड पर आचार्य भर्तृहरि द्वारा रचित स्वोपज्ञवृत्ति पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं होती है। श्री चारुदेव शास्त्री ने इस वृत्ति का जितना अंश प्रकाशित किया है, उतने को ही हम परम गौरव का विषय मानते हैं। केरल देश में मूलतः मलयालम लिपि में लिखित तदनु देवनागराक्षरों में परिणत की गई जो प्रतिलिपि मद्रास के हस्त्रलेख-पुस्तकालय में सुरक्षित है वह तो अत्यन्त अशुद्ध तथा बोच-बोच में त्रुटित होने से प्रकाशन के सर्वथा अनुपयुक्त है। अतः उससे विद्वानों का कोई उपकार नहीं हो सकता। सम्प्रति इस काण्ड पर केवल पुण्यराज-कृत एक हो टीका प्राप्त होती है जो कि स्वोपज्ञवृत्ति के सारांश को अभिन्यक्त करने में समर्थ होने के कारण स्वोपज्ञवृत्ति के ही आधार पर रचित कही जा सकतो है। द्वितीय काण्ड पर की गई टीका निश्चित ही प्रथमकाण्डीय टीका की सत्ता को सिद्ध करती है। इससे यह सम्भावना की जा सकती हे कि पुण्यराज ने प्रथमकाण्ड पर भी अपनी कोई टीका अवश्य ही बनाई थी। सामान्यतः हमारा विश्वास है कि पुण्यराज बारहवीं शताब्दी में विद्यमान थे। उतीय काण्ड की टीका

(क) इस प्रकीर्णात्मक तृतीयकाण्ड पर हेलाराज कृत 'प्रकाश' नामक सम्पूर्ण व्याख्या कारिकाओं के तात्पर्य को प्रकाशित करती है। यह व्याख्या कुछ ही स्थलों पर श्रुटित हुई है।

तन्त्रालोक से ऐसा ज्ञात होता है कि हेलाराज परम-माहेश्वर श्री अभिनवगुप्त के गुरु थे। आचार्य अभिनवगुप्त का जन्म-समय उन्हों के द्वारा कुछ न्यों के अन्त में ग्रन्थ निर्माण-काल का निर्देश किए जाने ने स्पष्ट जाना जा सकता है। उन्होंने क्रम-स्तोत्र की रचना लौकिक वर्ष ६६ ( ६६० ई० ) में, भैरवस्तव की लौकिक वर्ष ६६ में, अर्थात् क्रमस्तोत्र की रचना से दो वर्ष बाद ( = ६६२ ई० ) तथा ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृतिविम्हिंगी नामक टीका की रचना लौकिक वर्ष ६० ( = १०१४ ई० ) में की थी। अतः इनका जन्म समय साधारणतः ६५० ई० से लेकर १०२० ई० तक माना जा सकता है। इस प्रकार अभिनव गुप्त के गुरु श्री हेलाराज भी ईशवीय दशम शताब्दों के प्रारम्भ में हुए। ऐसा निश्चय होता है। हम यह कह सकते हैं कि आचार्य हेलाराज का जन्म ६२५ ई० से लेकर १००० पर्यन्त समय में हुआ था और इसी समय के अन्तर्गत इन्होंने वाक्यपदीय की व्याख्या का भी प्रणयन किया था।

- (ख) हेलाराज ने अपने इतर तीन ग्रन्थों का उल्लेख प्रकाश में किया है— क्रियाविवेक (वा० प० तृतीय काण्ड पृष्ठ ६०), अद्वयसिद्धि (वही, पृष्ठ० ११७), तथा वार्तिकोन्मेष (वही)।
- (ग) सम्भवतः ये वही हेलाराज हैं जिन्होंने काश्मीर के राजाओं के विषय में द्वादश सहस्र श्लोकात्मक ग्रन्थ का निर्माण किया था। कल्हण का यही कथन है (राजतरंगिणी १।१७-१८)।
- (घ) प्रकाश के अन्त में हेलाराज ने अपना परिचय दिया है। प्रत्येक समुद्देश की टीका के अन्त में वे अपने को 'भूतिराज तनय' लिखते हैं। उनके पिता का नाम भूतिराज था। अभिनवगुप्त के गुरु इन्दुराज भी भूतिराज के पुत्र थे। अतः सम्भव है हेलाराज तथा इन्दुराज भाई हों।
- (ङ) पण्डित साम्बशिव शास्त्री ने लिखा है कि पुण्यराज तथा हेलाराज दोनों ही भर्तृहरि के साक्षात् शिष्य थे। प्रमाणों के अभाव में यह कथन नितान्त निराधार है। हेलाराज के 'प्रकाश' का अनुशोलन बतलाता है कि उनसे पहिले भी वाक्यपदीय के टीकाकार हो गये थे जिन्हें उन्होंने पूर्वे, केचित्, अन्ये आदि शब्दों से संकेत किया है। इतना ही नहीं, हेलाराज के समय में पाठ भेद भी उत्पन्न हो गये थे। जाति-सुमुद्देश के क्लोक २४, ५० तथा ५७ वीं टोका में उन्होंने इस पाठभेद का विवरण दिया है। क्या भर्तृहरि के साक्षात् शिष्य होने पर अन्यकर्तृक पाठभेद की कथमिप सम्मना प्रतीत होती है? नहीं, कभी नहीं। भर्तृहरि तथा हेलाराज के बीच में अनेक शताब्दियों का अन्तर प्रतीत होता है।
- (च) प्रकाश का अन्तिम श्लोक बतलाता है कि ये काश्मीर के राजा मुक्तापीड के मन्त्री लक्ष्मण वंश में उत्पन्न हुये थे, तथा इनके पिता का नाम भूतिराज था।

वाक्यपदीय के संस्करण-

वाक्यपदीय कागड १ स्वीपज्ञवृत्ति के साथ सं० चारुदेव शास्त्री (प्र० रामलाल कप्र ट्रूट, लाहौर, १६३४)।

वाक्यपदीय कागड १ स्वोपज्ञवृत्ति तथा वृषभदेव की पद्मति । सं० सुब्रह्मसम एटयर डेक्कन कालेज, पूना, १६६६ ।

ै वाक्यपदीय कागड १ स्वोपज्ञवृत्ति का श्रंग्रेजी श्रनुवाद । संम्पादक तथा प्रकाशक पूर्ववत्, १६६७ ।

वाक्यपदीय (सम्पूर्ण, मूलमात्र ) सम्पादक प्रो० काशीनाथ शास्त्री अभ्यक्कर तथा श्राचार्य विष्णु प्रभाकर लिमये। प्र० पुना विश्वविद्यालय, पुना, १६६५ ई०।

मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत् कश्मीर-देशे नृपः श्रीमान् ख्यातयशा बभूव गृपतेस्तस्य प्रभावानुगः । मन्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो हेलाराज इमं प्रकाशमकरोत् श्री भूतिराजात्मजः ॥

लक्ष्मण तथा हेलाराज के बीच कितनी पीढ़िया बीती थीं—इसका स्पष्ट निर्देश न होने से इनके समय का पता नहीं चलता। इतना ही ज्ञात होता है कि ये काश्मीरी थे। पुण्यराज तथा हेलाराज की व्याख्या के पर्यालीचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्ययुग में काश्मीर व्याकरण शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का प्रधान केन्द्र था—भाष्य तथा वाक्यपदीय का अनुशीलन विशेष रूप से यहाँ सम्पन्न किया गया था; इस तथ्य के विषय में दो मत नहीं हो सकते। इन दोनों वैयाकरणों ने भर्नुहिर की स्वोपज्ञ टीका का विशद अध्ययन किया था और उसी को आधार मानकर अपनी व्याख्यायें निबद्ध की थीं।

'प्रकाश' के अध्ययन से हेलाराज की अलौकिक वैदुषी, निखिलशास्त्र-पारंगामिता तथा प्रकृष्ट व्युत्पत्ति का परिचय पदे-पदे उपलब्ध होता है। भतृहरि की कारिकारों सूत्रों के समान गम्भीरार्थ से मण्डित हैं। उस अर्थ का प्रकाशन कर 'प्रकाश' अपना नाम सार्थक कर रहा है। भतृहरि ने संक्षेप में अपनी कारिकाओं में विपुल तथ्यों पर अपना पाण्डित्य भर दिया है। उसका प्रकाशन हेलाराज की प्रतिभा का वैशिष्ट्य है। जाति-समुद्देश के ४६ श्लोक की ईश्वर तथा शास्त्र के परस्पर सम्बन्ध तथा नित्यत्व आदि विषयों की प्रकाशिका व्याख्या उदाहरण के तौर पर द्रष्टव्य है।

## प्रथमकाण्ड (ब्रह्मकाण्ड)

वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में शब्द को ही ब्रह्म बताया गया है। अतः प्रथम काण्ड की प्रसिद्धि ब्रह्मकाण्ड के रूप में है। 'आगमसमुच्चय' के रूप में भी इसका स्मरण किया जाता है—''आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डम्'"। वस्तुतः यह काण्ड उत्तरवर्ती काण्डद्धय की भूमिका के रूप में निबद्ध है।

ब्रह्म शब्दतत्वात्मक है तथा जगत् की प्रकृति शब्द है। यद्यपि शब्द ब्रह्म एक है तथापि शक्तियों की भिन्नता के कारण उसमें नानात्व व्यवहार होता है। शब्द रूप ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 'वेद' है। वेद की महिमा बहुत अधिक है। वह एक है किन्तु शाखाभेद के कारण वह भी अनेक मार्गी वाला है। उससे स्मृतियों की रचना की गयी है। विभिन्न दर्शनों के मूल में वेद संनिहित है। समस्त विद्याभेदों के मूल में भी वेद विद्यमान है। वेद का प्रधान अङ्ग व्याकरण है—

श्रासन्तं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः। प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुःयीकरणं बुधाः॥ १, ११।

१. स्वोपज्ञरीका की पुष्पिका।

पदार्थों के निबन्धन शब्द ही हैं। शब्द के आधार पर पदार्थों का बोध होता है। और शब्दों का बोध व्याकरण के बिना नहीं होता। अंतः व्याकरण परत्रह्म-प्राप्ति का साधन है। शब्द और अर्थों का सम्बन्ध नित्य है। शब्द अनादि हैं। व्याकरण शब्द-साधुत्व-ज्ञान में उपाय है। धर्म-निर्णयं में तर्क की अपेक्षा आगम प्रबल्ज होता है। आर्ष ज्ञान आगमपूर्वक होता है।

शब्द दो प्रकार के होते हैं—१. उपादान और निमित्त । प्रयोक्ता की बुद्धि में स्थित शब्द श्रोता की बुद्धि में स्थित शब्द का निमित्त होता है। नादध्विन स्फोट का व्यञ्जक होती है। ध्विन क्रमशः उत्पन्न होती है। उस क्रम रूप से तब एक होता हुआ भी स्फोट भेदवान्-सा प्रतीत होने लगता है। वह स्फाट स्वयं क्रमरहित है। उसमें पूर्वत्व और अपरत्व कुछ नहीं है। नाद = ध्विन के क्रम से उत्पन्न होने का कारण स्थान, करण, अभिघात आदि हैं जो क्रमपूर्वक होते हैं। इसलिए उन स्थान-करण आदि के क्रम से जायमान नाद भी क्रमवान् हो जाता है।

पद-व्यति से व्यज्यमान स्फोट पद के रूप में और वाक्य व्यति से व्यज्यमान वाक्य व्यति के रूप में मान लिया जाता है। ऐसा होने पर भी वस्तुतः स्फोट में न तो पदत्व है और न वाक्यत्व ही। पदव्यति की अवयव भूत वर्णव्यतियाँ भी अभाग पदस्फोट के भागभूत की भाँति दिखायी पड़ती हैं। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि स्फोट के एक होने पर भी वृत्ति के भेद से औपाधिक भेद हो जाता है।

व्यनियाँ भी प्राकृत तथा वैकृत दो हाती हैं। शब्द की अभिव्यक्ति के समय नीर-सोरन्यायेन व्यनि और स्फोट की उपलब्धि पृथक् रूपेण न हो सके उस व्यनि को प्राकृत व्यनि कहते हैं। उस स्फोट को उस व्यनि की प्रकृति = स्वभाव जैसा मान लेने से उसे प्राकृत व्यनि कहा जाता है। प्राकृत व्यनि के अनन्तर होने वाली व्यनि स्थितिभेद की हेतु होने के कारण विलक्षण ही उपलब्ध होती है। अतः उस व्यनि से स्फोट में विकार जैसा होने लगता है। इसलिए उसे वैकृत व्यनि कहा जाता है। प्राकृत और चैकृत व्यनि के विषय में संग्रहकार व्याडि का श्लोक इस प्रकार है—

## शब्दस्य प्रह्यो हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । स्थितिभेदे निमित्तस्यं वैकृतः प्रातपद्यते ॥

विश्वजिनका शक्ति शब्दाश्रित हो है। समस्त अर्थ शब्द के आश्रित हैं। लोक में समस्त इतिकर्तव्यता शब्दाधीन है। समस्त ज्ञान शब्द में अनुविद्ध है। संसारियों का चैतन्य वाग्रूपता ही है। जाग्रदवस्था के समान स्वप्न में भी वाणी ही व्यवहार का साधन है। शब्द का संस्कारक होने से धर्मजनन द्वारा व्याकरण ब्रह्मप्राप्ति का साधन है। धर्म की उत्पत्ति में साधु शब्दों का ही सामर्थ्य है। धर्म साधन के विषय में शुष्क तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। व्याकरण शब्द के सामुत्व और असामुत्व का नियामक है। अतः धर्मावबोध में प्रमाण है। व्याकरणस्मृति वैखरी आदि तीन वाणियों का ज्ञापक है।

अपभ्रंश शब्दों का बोध साधु शब्द स्मरण पूर्वक होता है। अतः अपभ्रंश शब्द साक्षात् रूपेण वाचक नहीं हैं। उन-उन अर्थों में परम्परया अपभ्रंशों की लोक प्रसिद्धि के कारण स्त्री शूद्र आदि को अपभ्रंश से ही अर्थ-बोध हो जाता है। यह सारांश वाक्य-पदीय के प्रथमकाण्ड (ब्रह्मकाण्ड) का है।

## द्वितीय काण्ड ( वाक्यकाण्ड )

अब दितीय काण्ड के सम्बन्ध में लिखा जाता है। वाक्य स्वरूप के विस्तारपूर्वक प्रतिपादन के लिए दितीय काण्ड का प्रारम्भ किया गया है। अतः विद्वान् इस काण्ड को 'वाक्यकाण्ड' कहते हैं। आचार्यों के मतभेद को लेकर वाक्य-स्वरूप आठ प्रकार का माना जाता है। वे आठ पक्षभेद इस प्रकार हैं—(१) आस्यात शब्द वाक्य है; (२) पदसमूह वाक्य है, (३) संघातवर्तिनी जाति वाक्य है; (४) अनवयव एक शब्द वाक्य है; (५) कम वाक्य है; (६) बुद्धि की अनुसंहृति वाक्य है; (७) आख पद ही वाक्य है; और (६)—सभी साकाङ्क्ष पद वाक्य है। ४६५ श्लोकों के इस दितीय काण्ड में वाक्य-स्वरूप पर विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।

# तृतीय काण्ड (पदकाण्ड)

तृतीय काण्ड को विद्वानों ने प्रकीर्णकाण्ड के नाम से अभिहित किया है क्योंकि इसके अन्तर्गत १४ समुद्देशों का वर्णन है। वे इस प्रकार हैं—

(१) जातिसमुद्देश; (२) द्रव्यसमुद्देश; (३) सम्बन्धसमुद्देश; (४ भूयो-द्रव्यसमुद्देश; (४) गुणसमुद्देश; (६) दिनसमुद्देश; (७) साधनसमुद्देश; (६) क्रियासमुद्देश; (६) कालसमुद्देश; (१०) पुरुषसमुद्देश; (११) संख्या-समुद्देश; (१२) उपग्रहसमुद्देश; (१३) लिङ्गसमुद्देश; और (१४) वृत्तिसमुद्देश। व्याकरण-सम्बन्धी सिद्धान्तों का वानयपदीय महार्णव है। 'थोड़े में वर्णन असम्भव है।

#### महाभाष्य का पाठोद्धार

महाभाष्य के प्रथम पाठोद्धार की घटना भर्तृहरि से पूर्व की घटना है, क्योंकि इन्होंने अपने वाक्यपदीय (२।४८७-४८६) में चन्द्राचार्य के द्वारा महाभाष्य के उद्धार का उल्लेख किया है और यह घटना राजवरिङ्गणी के द्वारा प्रमाणित तथा

१. पर्वतादागमं जन्दा भाष्य बीजानुसारिभिः। स नातो बहुशास्तर्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः॥ (वा० प० राधमः)।

पुष्ट की गई हैं। महाभाष्य के पुनः विलुप्त हो जाने पर दितीय बार उद्धार की घटना अष्टम श्राती में काष्ट्रमीर के राजा जयापीड़ के द्वारा सम्पन्न की गई भर्नृहरि से लगभग तीन सौ वर्ष बाद । राजा जयापीड़ ने क्षीर नामक शब्द-विद्योपाध्याय के द्वारा यह कार्य सिद्ध किया। क्षीर के व्यक्तित्व के विषय में विद्वानों को सन्देह है। विन्टर नित्स इस क्षीर को कोषकार अमर के टीकाकार क्षीरस्वामी से भिन्न नहीं मानते, परन्तु काल की दृष्टि से यह नादारम्य समर्थित नहीं होता। अपनी अमर टीका में भोजराज को उद्धृत करने वाले क्षीरस्वामी ११ शती ई० से कथमिप पूर्ववर्ती नहीं हो सकते। उधर जयापीड़ के समसामयिक क्षीर उपाध्याय नवमशती से पश्चाद्वर्ती नहीं हो सकते। फलतः महाभाष्य के द्वितीय उद्धारक क्षीर उपाध्याय क्षीरस्वामी से नितान्त भिन्न हैं। इस युग के महाभाष्य के अध्ययन की दुर्दशा का संकेत नैषधकाव्य के रचिता श्रीहर्ष ने इस प्रकार किया है—

#### फिणमांषितभाष्य-फिक्किका विषमा कुगडलनामवापिता ॥

महाभाष्य के विषम पंक्तियों का रहस्य जब नहीं खुलता था, तब पण्डितगण उनके चारों और गोलाकार कुण्डली लगा दिया करते थे। ऐसी कुण्डलना शताब्दियों तक बनी रहीं और इनका उद्धार तभी हुआ जब आचार्य कैयट ने महाभाष्य पर प्रदीप का निर्माण कर इनकी दुर्बोधता को चुनौती देकर व्वस्त कर दिया। काशों की विद्रमण्डली की यही मान्यता है।

कैयट

इतना वो निश्चित है कि भर्तृहरि के बाद कैयट के समान महभाषाय का मर्भवेता दूसरा वैयाकरण नहीं हुआ। कैयट (कय्यट) काश्मीर के निवासी थे और काव्यप्रकाश के रचियता मम्मट के अग्रज होने की किम्बदन्ती काल-वैभिन्य के हेतु स्वतः असंगत है। प्रदीप की पुष्पिका से पता चलता है कि इनके पिता का नाम उपाध्याय जैयट था। कैयट ने अपने समय का संकेत नहीं किया है, परन्तु पदमञ्जरी तथा प्रदीप की तुलना करने से कय्यट हरदत्त से पूर्वकालीन सिद्ध होते हैं। पदमञ्जरी

चन्द्राचार्यादिभिलंब्ध्वादेशं तस्मात्तदागमम् ।
 प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम् ॥
 (रा० त० १।१७६)।

२. देशान्तरादागमण्याथ व्याचचाणान् चमापतिः । प्रावतंयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डते ॥ चीराभिधानाच्छ्रव्द-विद्योपाध्यायात् संमृतश्रुतः । बुधैः सह ययौ वृद्धिं स जयापीढपरिषदः ॥ (रा० त० ४।४८८, ४८६)

में प्रदीप के मत का उद्धरण तथा खण्डन अनेकत्र है। इस विषय में संशय का स्थान नहीं रह जाता, जब पदमञ्जरो 'भाष्यं व्याचक्षाणा' कह कर भाष्य की व्याख्या की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं। इस पौर्वापर्य से इनके समय का भी पता चलता है। सर्वानन्द ने अपने अमर-व्याख्यान 'टीका सर्वस्व' की रचना १२१५ सं० (=११५६ ई०) में की थी। इसमें उल्लिखित है मैंत्रेयरक्षित का घातुप्रदीप। मैंत्रेय ने घातु प्रदीप में घर्मकीर्ति और उनके रूपावतार का निर्देश किया है। धर्मकीर्ति पदमञ्जरीकार हरदत्त का उल्लेख करते हैं और हरदत्त कथ्यट का स्पष्ट निर्देश करते हैं। प्रति ग्रन्थकार पच्चीस वर्ष का काल व्यवघान मानने पर कथ्यट का समय ईस्वी ११ शती का पूर्वार्ष सिद्ध होता है —(१००० ई०—१०५० ई० लगभग)।

महाभाष्य प्रदीप नितान्त प्रौढ ग्रन्थ है और बिना इसकी सहायता के महाभाष्य का मर्म समझना नितान्त कठिन है। काश्मीर महाभाष्य के अध्ययन-अध्यापन का गढ़ था। फलतः काश्मीरी वैयाकरणों की पूरी वैदुषी इस प्रदीप के माध्यम से हमारे सामने प्रतिफलित होती है। इसकी गम्भीरता का अनुमान इसकी व्याख्या-सम्पत्ति से भली-भाँति किया जा सकता है। कैयट से पूर्ववर्ती आचार्यों ने महाभाष्य की व्याख्या लिखी थी, उन सबका सार-संकलन कर इन्होंने अपना यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा।

प्रदीप के ऊपर भी अनेक व्याख्यायें प्राप्त हैं, परन्तु वे अधिकतर अप्रकाशित ही हैं। नागेशभट्ट की टोका, जिसका नाम 'उद्योत' या विवरण है, नितान्त प्रख्यात है। नागेशभट्ट (या नागोजी भट्ट) काशीवासी प्रख्यात वैयाकरण थे समय था १ प्रवीं शती का पूर्वार्ष। उद्योत सचमुच ही प्रदीप के गूढ़ रहस्यों को उद्योतित करने में समर्थ है। इस उद्योत के ऊपर भी नागेश के ही प्रमुख शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे ने खाया नाम्नी अपनी व्याख्या लिखी—जो नवाह्निक तक ही उपलब्ध होतो हैं। नागेश से पूर्ववर्ती वैयाकरण अनं भट्ट ने (१६०० ई०—१६५० ई०) 'प्रदीपोद्योतन' नामक व्याख्या प्रदीप पर निबद्ध की है जिसके प्रथम अध्याय का प्रथम पाद मुद्रित

श. श्रन्थे तु हे त्रिष्विति प्राप्ते हे त्रपो इति भवतीति भाष्यं व्याचवाणा निस्यमेव गुग्गिमच्छन्ति। पदमञ्जरी ७।१।७२। यह मत महाभाष्य प्रदीप में विद्यमान है। द्रष्टद्य इसी सूत्र का भाष्य प्रदीप। प्रदीप का कथन है—हे त्रपु हे त्रपो इति। हे त्रपु इति प्राप्ते हे त्रपो इति भवतीत्यथं: (७।१।७२)।

२. द्रष्टब्य संस्कृत ब्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६५-३६८।

३. पं० शिवदत्त शर्मा के द्वारा सम्पादित तथा निर्णय सागर द्वारा मुद्रित नवाद्धिक सं० में यह टीका प्रदीप तथा उद्योत के साथ प्रकाशित है।

होकर प्रकाशित हैं। अन्नंभट्ट तैलंगदेश के प्रौढ़ वैयाकरण थे। नागेश की टीका के साथ इस व्याख्या के तुलनात्मक अध्ययन से दोनों ग्रन्थकारों के दृष्टिकोण का पार्थक्य भली-भांति समझा जा सकता है।

## अष्टाध्यायी की वृत्तियाँ

अष्टाच्यायी के ऊपर प्राचीन काल में अनेक वृत्तियों की सत्ता का पता वैयाकरण ग्रन्थों में मिलता है, परन्तु काशिका वृत्ति ही ऐसी सर्वमान्य व्याख्या है जिसके सहारे हम पाणिनि का मर्म भलीगाँति समझने में कृतकार्य होते हैं। प्राचीन तथा आज जुप्त-प्राय वृत्तियों के अर्थ का परिचय हमें इसी वृत्ति से होता है। यहाँ अनेक प्राचीन उदाहरण दिये गये हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व नितान्त उल्लेखनीय है। इसके रचयिता दो महनीय वैयाकरण हैं—जयादित्य तथा वामन। इन्होंने प्राचीन सूत्र-वृत्तियों के आधार पर इसका निर्माण किया। जयादित्य तथा वामन। इन्होंने प्राचीन सूत्र-वृत्तियों के आधार पर इसका निर्माण किया। जयादित्य ने प्रथम पाँच अध्यायों की तथा वामन ने अन्तिम तीन अध्यायों की व्याख्या लिखकर इसे अपने सम्मिलित प्रयास का परिणत फल बनाया। न्यास तथा पदमञ्जरी के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि जयादित्य तथा वामन ने पृथक रूप से समग्र ग्रन्थ पर भी पूर्ण वृत्तियाँ लिखी थीं जिनमें कहीं परस्वर विरोध भी था। सम्भवतः ये पूर्ण वृत्तियाँ उनके युग में उपलब्ध भी थीं, परन्तु कालान्तर में दुर्लभ हो चलीं। आज उपलब्ध काशिका वृत्ति इस वैयाकरण युगल का सम्मिलित प्रयास है।

काल का निर्णय बहिरंग तथा अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है-

- (१) भाषावृत्ति के अनुसार भागवृत्ति काशिका का खण्डन करती है। फलतः इसे प्राचीनतर होना चाहिए भागवृत्ति से। सीरदेव की 'परिभाषा वृत्ति' के अनुसार भागवृत्ति ने भारिव तथा माघ के द्वारा प्रयुक्त 'पुरातन' शब्द को असाधु माना है। फलतः काशिका वृत्ति माघ से प्राचीनतर है। भागवृत्ति का समय ७०१ सं० तथा ७०५ सं० के मध्य में कहीं पड़ता है (६४४ ई०—६४८ ई०)। भागवृत्ति से प्राचीनतर होनेवाली काशिकावृत्ति सप्तमी शती के मध्य-काल से अवीचीन नहीं हो सकती। यह हुआ बहिरंग प्रमाण।
- (२) 'प्रकाशनस्थ्याख्ययोश्च' (१।३।२३) सूत्र की व्याख्या में काशिका 'संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः' पद्यांश को हष्टान्त रूप में उपस्थित करती है। न्यास के अनुसार यह किरातार्जुनीय महाकाव्य ३।१४ का एकदेश है। फलतः भारिव के अनन्तर ही जयादित्य का समय है। दक्षिण देश के राजा दुविनीत ने (राज्यकाल ५३६ वि०-५६६ वि० अर्थात् ४५२ ई०-५१२ ई०) ने किरात के १५वें सर्ग की व्याख्या लिखी है। फलतः भारिव का समय पञ्चम श्रती ई० का मध्यकाल (५४० ई०) है।

अतः काशिका का रचना-काल ४५० ई० –६०० ई० के बीच में कहीं पड़ता है — पञ्चम शती का अन्त तथा षष्ठ शती का आरम्भ मानना उपयुक्त होगा (५०० ई० – ५२५ ई०)।

वामन ने काशिकावृत्ति के अन्त में इसकी विशिष्ठता का प्रतिपादन स्वयं किया है जिसका निर्देश न्यासकार ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही किया है—

## इष्ट्यु पसंख्यानवती शुद्धगणा विवृतगृहसूत्रार्था । व्युत्पन्न-रूपसिद्धिर्वृत्तिरियं काशिका नाम ॥

इष्टियों के उपसंख्यान, शुद्ध गणों का विवरण, सूत्र के गूढ़ अर्थों की विवृत्ति तथा व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि—इन चारों तथ्यों से समन्वित होना इस काशिकावृत्ति का वैशिष्टच है। वास्तव में ये विशष्टवार्ये यहाँ पूर्णतया प्रदिशत की गई हैं।

काशिकावृत्ति ही पाणिनीय सुत्रों के यथाविधि अर्थ जानने के लिए उपलब्ध प्राचीनतम वृत्ति है। उपलब्ध वृत्तियों में यह प्राचीनतम है, परन्तु प्रथम वृत्ति नहीं है। इससे पूर्व भी अनेक वृत्तियों का निर्माण हो चुका था जिनके अस्तित्व का तथा विशिष्ठ मत का निर्देश प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थों में प्राप्त है। पदमञ्जरी में वृत्त्यन्तरों का वैशिष्ठ्य गणपाठ का अभाव बतलाया गया है, परन्तु काशिका में गणपाठ का आवश्यक सूत्रों में निर्देश निश्चित रूपेण है। काशिकावृत्ति के अध्ययन से हम सूत्रों का विधिवत अर्थ जानने में समर्थ होते हैं; इतना हो नहीं, काशिका प्राचीन वृत्तियों के व्याख्यानों का भी निर्देश करती है जिसकी सहायता से हम सूत्रों के अर्थ केविषय में प्राचीन मत का संकेत स्पष्ट पा सकते हैं। प्राचीन वृत्तियों में विशिष्ठ तथा विलक्षण उदाहरण भी दिये गए थे; इसका भी पता हमें काशिका भली-मांति देती है। यथा 'अव्ययं विभक्तिसमीप' इत्यादि सूत्र (२।१।६) के व्याख्यान के अवसर पर साहश्य अर्थ में निष्पन्न अव्ययीभाव समास का उदाहरण 'सहशः किख्या सिक्खि' प्राचीन वृत्ति के आधार पर ही है। 'किखी' शब्द का अर्थ है छोटा परिमाणवाला श्रुगाल और इसी अर्थ में बंगला में यह शब्द 'खेशे सियार' के रूप में आज मी उपलब्क है। इस शब्द के यथाविध अर्थ का परिचय पदमञ्जरों से ही चलता है । आजकल अप्रचलित

१. विशेष के लिए दृष्टव्य—इस कारिका की पदमञ्जरी। न्यास के अनुसार यह प्रनथ के अन्त की कारिका है, परन्तु पदमंजरी की दृष्टि में यह काशिका के प्रारम्भ की द्वितीय कारिका है और वहीं इसकी व्याख्या भी लिखी है।

२. श्रपचितपरिमाणः श्रगाजः किखी। श्रप्रसिद्धोदाहरणम् चिरन्तनप्रयोगात्। (२।१।६ की पदमंजरी) ।

तथा अज्ञात होने से इसके स्थान पर 'सहशः सख्या ससिख' पाठ प्रचलित हो गया है।

क्षेपे (२।१।४७) सूत्र का अर्थ है कि निन्दा गम्यमान होने पर सप्तम्यन्त का क्त प्रत्ययान्त के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण है—अवतप्ते नकुलस्थितं तवैतत्। इसका अर्थ है—यह तुम्हारी चपलता है। एक कार्य में न टिक कर अस्त-व्यस्त चित्त होने वाले व्यक्ति के लिए इस वाक्य का प्रयोग होता है। यह प्राचोनों का प्रयोग हैं। 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्' सूत्र के अनुसार यहाँ विभक्ति का लुक् नहीं होता। फलतः यह अलुक् तत्पुरुष है।

#### भाग-वृत्ति

भागवृत्ति काशिका के पश्चात् निर्मित वृत्तियों में अपना महनीय स्थान रखती हैं। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायों में लौकिक तथा वैदिक सुत्रों में किसी प्रकार का पार्थक्य नहीं किया। लौकिक प्रयोगों का वैशिष्ट्य दिखाते समय उन्होंने वैदिक प्रयोगों की सिद्धि के लिए सुत्रों का निर्माण किया। प्राचीन वृत्तियाँ तथा काशिका इस नियम का अक्षरशः पालन करती हैं, परन्तु भागवृत्ति लौकिक तथा वैदिक सुत्रों का विभाजन कर उनकी व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। फलतः भागशः वृत्ति होने के कारण उसका 'भागवृत्ति' नामकरण सर्वथा सार्थक है। भागवृत्ति की रचना के पश्चाद्वर्ती वैयाकरणों ने भागवृत्ति के इस वैलक्षण्य से काश्चिकावृत्ति को पृथक् करने के लिए उसके लिए 'एकवृत्ति' शब्द का प्रयोग किया है। 'एकवृत्ति' का तात्पर्य हुआ एक तन्त्र से या एक क्रम से उभयविध सुत्रों का व्याख्यान प्रस्तुत करने वाली वृत्ति। 'एकवृत्ति' नाम का प्रयोग पृरुषोत्तमदेव ने अपनी भाषावृत्ति में किया है (सूत्र १।१।१६) और उनके टीकाकार सृष्टिधर की

The state of the s

१. इस प्रयोग का यथाविधि अर्थ हरदच ने पदमंजरी में दिया है—चिरन्तन-प्रयोगः। तस्यार्थमाह—चापलमेतत् नव। यथा अवतप्ते प्रदेशे नकुला न चिरं स्थातारो भवन्ति, एवं कार्याणि आरभ्य यश्चापलेन न चिरं तिष्ठति; स एवमुच्यते इस्यर्थः। द्रष्टन्य—२।११४७ की पदमंजरी। पद-मंजरी की यह ब्याख्या न्यास के ही अनुसार है। द्रष्टन्य—इस सूत्र का न्यास।

२, श्रतएव भाषावृत्तौ भाषाभागे भागवृत्तिकृद् भाषावृत्तिकारहच ववसुकानजे विधानलक्षणं न लिखतवान् इति गोधीचन्द्रः । श्रथदैतन्न वक्तव्यं छान्द-संविधसार टीका । स्तवात् । श्रतएव भागवृत्तौ भाषाभागे न । संविधसार टीका ।

•यास्या से 'काशिका' के लिए 'एकवृत्ति' नामकरण का पूर्वोक्त वैशिष्टच मली-भाँति गम्य होता है'।

भागवृत्ति उपलब्ध नहीं होती है श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने बड़े परिश्रम से ब्याकरण ग्रन्थों में उद्धृत उसके अंशों को एकत्र कर 'भागवृत्ति-संकलन' नाम से इसका सम्पादन-प्रकाशन किया है । उन्होंने काशिका तथा भागवृत्ति के वैधिष्ठय का निर्देश करते लिखा है कि भागवृत्ति जहाँ महाभाष्य को पूर्ण्तया प्रमाण मानकर चलती है, वहाँ काशिका सम्भवतः प्राचीन वृत्तियों के आधार पर, महाभाष्य का स्थान-स्थान पर खण्डन करती है। भट्टोजिदोक्षित तथा उनके सम्प्रदाय वाले वैयाकरण इसीलिए काशिका के मत में उतनी आस्था नहीं रखते और उसे खण्डन करने से पराङ्मुख नहीं होते। भागवृत्ति के प्रति उनकी दृष्टि आस्थाबहुल है। भट्टोजि ने अपने शब्दकौस्तुभ तथा सिद्धान्त-कौमुदी दोनों ग्रन्थों में भागवृत्ति से अनेक उद्धरण दिये हैं।

भागवृत्ति के देश-काल—भागवृत्ति के कर्ता का परिचय यथार्थतः नहीं मिलता। 'कातन्त्र परिशिष्ट' के रचिता श्रीपतिदत्त (समय लगभग १२ वीं श्रती) भागवृत्ति को 'विमलमित' नामक किसी लेखक की रचना बतलाते हैं हैं, उघर उनके अवान्तर-कालीन सृष्टिघर (१५ शती) अपनी 'भाषावृत्यर्थ-विवृति' में भागवृत्त के रचिता का नाम भर्तृ हिर मानते हैं जिन्होंने श्रीधरसेन नरेन्द्र के आदेश से इसका निर्माण किया'। इस प्रकार का मतद्भैविष्य उपलब्ध होता है। भट्टिकाव्य के निर्माता महाकवि भट्टि भी भर्तृ हिर के नाम से विख्यात हैं जिन्होंने बलभो के श्रीधरसेन नरेंद्र के आदेश से अपने प्रसिद्ध शास्त्र-काव्य का प्रणयन किया था। ऐसी दशा में क्या भट्टि काव्य के वैयाकरण रचिता भर्तृ हिर या भट्टि ही भागवृत्ति के भी प्रग्रेता हैं ? नहीं भागवृत्ति भट्टि काव्य के रचिता भर्तृ हिर या भट्टि किव को रचना कथमित नहीं हो सकती, क्योंकि भागवृत्ति में भट्टि काव्य के अनेक प्रयोगों के साधुत्व-असाधुत्व की मीमांसा की गई है। 'संभ-विख्याव एकस्य।मिजानासि मातरि' (भट्टि ६।१३८), 'उपायंस्त महास्त्राण'

श्रनाषं इत्येव वृत्तावप्युक्तम् । भाषावृत्ति १।१।१६ एकवृत्तौ साधारणवृत्तौ वैदिके लौकिके च विवरणे इस्यर्थः । एकवृत्ताविति काशिकायां वृत्तौ इस्यर्थः । —सृष्टिधरस्य व्याख्याने ।

२. प्रकाशक भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, श्रवमेर, सं० २०२१।

३. तथा च भागवृत्तिकृता विमलमतिनाऽप्येवं निपातितः।

<sup>(</sup>सन्धिस्त्र १४२)।

४. भागवृत्तिर्भंतृ हरिणा श्रीधरसेननरेन्द्रादिष्टा विरचिता। ( ८१९१६७ सूत्र की विवृति )।

(মৃद्धि १५।२१), 'शस्त्राण्युपायंसत जित्वराणि' (মৃद्धि १।१६)—মৃद्धि के इन विशिष्ठ प्रयोगों पर भागवृत्ति ने अपना विचार प्रकट किया है।

भागवृत्ति के समय का निरूपण उसमें निर्दिष्ट ग्रन्थों के काल से किया जा सकता है। भारिव के अनेक प्रयोगों को सिद्ध करने का यहाँ प्रयास है। यथा 'आजकने विषम-विलोचनस्य वक्ष: (किरात १७१६३) में 'आजकने' की सिद्धि के विषय में भागवृत्ति बहुत युक्तियाँ प्रस्तुतः करती है। इसी प्रकार माघ के 'पुरातनी नदी' (१२१६०) प्रयोग को भगवृत्ति प्रामादिक मानती है। फलतः भागवृत्ति भारिव, भिट्ट तथा माघ (सप्तम शती का उत्तरार्घ ६५० ई०-७०० ई०) से अवान्तर कालीन है। जो विद्वान् भागवृत्ति की रचना ७०० वि० सं॰ अर्थात् ६५५ ईस्वी में मानते हैं, उनका मत माघ के उद्धरण भागवृत्ति में मिलने के कारण स्वतः व्वस्त हो जाता है। भागवृत्ति को उद्घृत करने वाले ग्रन्थकारों में कैयट ही प्राचीनतम है और कैयट का समय ११ शतीं का पूर्वार्घ है। फलतः भागवृत्ति का समय माघ तथा कैयट के मध्य युग में कभी होना चाहिए। इस वृत्ति को नवम शती के पूर्वार्घ में मानना कथमिप अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

#### भागवृत्ति का वैशिष्टच

प्राचीनकाल में भागवृत्ति काशिकावृत्ति के सहश ही आदरणीय तथा प्रामाणिक मानी जाती थी। काशिका के साथ भागवृत्ति का अनेक अंश में विरोध था। काशिका भाष्यैकशरणा न थी; प्राचीन वृत्तियों के विशिष्ठ विवरणों से गर्भित होने वाली काशिका अनेक व्याख्यानों में भाष्य से विरोध प्रकट करती है। भागवृत्ति वस्तुतः भाष्यैकशरणा है। भाष्य का पूर्णतः आधार लेकर वह प्रवृत्त होती है। भागवृत्ति की प्रामाणिकता काशिका से किसी प्रकार न्यून नहीं है। पुरुषोत्तमदेव की 'भाषावृत्ति' इस विषय में प्रमाण उपस्थित करती है अपने अन्तिम श्लोक में—

काशिका-भागवृत्योश्चेत् सिद्धान्तं बोद्धुमस्ति घीः । तदा विचिन्त्यतां भ्रातभीषावृत्तिरियं मर्म॥

भागवृत्ति शब्दों के साधुत्व के विषय में बड़ी जागरूक है तथा नये-नये प्रयोगों की जोर भी उसका ध्यान है । (१) 'युवतीनां समूह' इस अर्थ में युवति शब्द से

युधिष्ठिर मीमांसा—संस्कृत न्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग पृष्ट ४३४ (द्वि० सं०)।

२. यमुपास्ते पुरायभागं कलाकुशल यौवनम्। सरसं नित्यशस्तिन्व ! सफलं तस्य यौवनम्॥ यहाँ पूर्वार्घं का श्रन्तिम 'यौवन' शब्द युवतियों के समूह का वाचक है।

'यौवत' शब्द की सिद्धि 'भिक्षादिम्योऽण्' ( ४।२।३८ ) से जयादित्य की अभोष्ट है, परन्तु भागवृत्ति यहाँ पुंबद्भाव कर 'यौवन' शब्द को प्रामाणिक मानुती है। शब्द-शक्ति प्रकाशिका भागवृत्तीय अर्थं से संविलित 'यौवन' शब्द वाले प्राचीन पद्म को उद्भूत करती है। (२) 'अक्ष्णा काणः' में काशिका की सम्मति में समास नहीं होता, परन्तु भागवृत्ति 'अक्षिकाणः' पद को साधु मानती है। (३) 'न षट् स्वस्ना-दिम्यः' ( ४।१।१० ) सूत्र में भागवृत्ति 'नप्तृ' शब्द का पाठ मानती है। फलत: उसके मत में 'नप्ता कूमारी' बनेगा, भागूरि के मत में 'नप्त्री कूमारी' होना चाहिये। ( ध ) 'न शस दद वादि गुणानाम्' ( ६।४।१२६ ) अनुसार वकारादि घातु होने से वम भातु का िंट् लकार में ववमतुः तथा ववमुः रूप बनते हैं, परन्तु भागवृत्ति यहाँ वेमतुः तथा वेमुः रूप मानती है। पुराणेतिहास ग्रन्थों में यह पद प्रयुक्तजो है-'बेमुश्च केचिद् रुधिर' ( सप्तशती २।५७ ) तथा 'वेमुश्च रुबिर वाराः' ( भीष्मपर्व, महाभारत ५७।१५)। (५) क्वसु तथा कानच् प्रत्यय वेद में ही प्रयुक्त होते हैं— भाष्य के व्याख्यानों का यह मत भागवृत्ति को भी अभिन्नेत है। इसीलिए वह भाषा भाग में इन प्रत्ययों का विधान विणित नहीं करती। यह सक्षिप्तसार टीका का मत हैं। (६) भागवृत्ति महाकवियों के अपाणिनोय प्रयोगों को प्रमाद कहने से तनिक भी संकोच नहीं करती। भारवि तथा माब द्वारा प्रयुक्त 'पुरातन' शब्द को वह प्रमाद मानती है। किरात में 'पुरातनमुनेर्मुनिताम्' (६।१६) तथा शिशुपाल वध में 'पुरातनीर्नदी: (१२।६०) 'पुरातन' शब्द का प्रयोग है, परन्तु भागवृत्ति इस पर कहती है-गतानुगतिकतया कवयः प्रयुक्षते । न तेषां लक्षणं चलुः ।

(७) ब्राज्ञक्ते विषमविलोचनस्य वक्तः (किरात १७।६३) पद्य में 'आजक्ते' पाणिति सूत्र से अनिष्पन्न प्रयोग है इस स्थल पर, परन्तु इसकी सिद्धि के निमित्त भागवृत्ति की युक्तियाँ देखने योग्य है । फलतः भागवृत्ति प्राचीन प्रयोगों की समिथका भी है।

#### भाषावृत्ति

पुरुषोत्तम देव बंगाल के निवासी बौद्ध मतानुयायी महावैयाकरण तथा कोषकार थे। राजा लक्ष्मणसेन के आदेश पर इन्होंने अष्टाच्यायी के वैदिक सुत्रों को छोड़कर इतर

कसु कानचौ छुन्दस्येव विहिताविति भाष्य-व्याक्यानुभिव्यंवस्थितम् ।
 श्रतएव भाषाभागे भागवृत्तिकृद् भाषावृत्तिकारश्च कसु-कानज् विधान-लक्षणं न लिक्तवान् ।

—संविप्तसार टोका ।

२. भागवृत्ति संकलन् पृ० ४, षष्ठ उद्धरण ।

३. बही पृ० म, उद्धरण २म।

सूत्रों के ऊपर वृत्ति की रचना की जो एतदर्थ 'भाषा-वृत्ति' के नाम से प्रख्यात है। समर के टीकाकार सर्वानन्द (११६० ई०) के द्वारा इनके ग्रन्थों का बहुश: निर्देश किया गया है। फलत: इनका समय ११५० ई० से पूर्व ही होना चाहिये। इन्होंने क्याकरण तथा कोश सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण किया था जिनमें से अधिकांश प्रकाशित हैं— (१) भाषा वृत्ति—अष्टाष्ट्रयायी की व्याख्या; (२) दुर्घटवृत्ति—दुर्घट शब्दों की साधिकावृत्ति (केवल निर्दिष्ट); (३) त्रिकाण्ड शेष तथा (४) हारावली—कीष ग्रन्थ; (५) महाभाष्य लघुवृत्ति (अप्रकाशित)। शरणदेव ने भो इनका 'देव' नाम से अपने ग्रन्थ 'दुर्घटवृत्ति' में बहुश: उल्लेख किया है। सर्वानन्द ने पुरुषोत्तमदेव के द्वारा 'दुर्घटवृत्ति' में व्याख्यात 'गुर्विणी' पद को असाधु माना है।

#### दुर्घेटवृत्ति

रारणदेव की एकमात्र रचना 'दुर्घटवृत्ति'' है। इसमें सामान्य रीति से अव्यास्थेय तथा अपाणिनीय पदों की पाणिनि-सम्मत व्याख्या की गई है। इन पदों के साधक
सूत्रों की ही व्याख्या उन्होंने इस नाम से की है। रचना काल १०६५ शाके = ११७३
ईस्वी। मंगल क्लोक में 'सर्वज्ञ' को नमस्कार इन्हें बौद्ध मतानुयायी सिद्ध कर रहा
है। फलतः पुरुषोत्तमदेव के समान ही ये भी बौद्ध वैयाकरण थे। १२वीं शती में
बंगाल के बौद्ध पण्डितों ने पाणिनीय व्याकरण की उल्लेखनीय सेवा की जिसके लिए
पण्डित समाज उनका सर्वदा कृतज्ञ रहेगा। ये गौड के अन्तिम स्वाधीन शासक लक्ष्मणसेन (काल ११७५ ई०-१२०५ ई०) की सभा के लब्धप्रतिष्ठ सदस्य थे। जयदेव
ने 'शरणः श्लाब्यो दुरुद्दुतेः' पद्यांश में दुरूह पदों को पिघलाने में 'शलाव्य' कह कर
इन्हीं की प्रशंसा की है। फलतः इनका आविभाव काल १२ वीं शती का उत्तरार्ध है।
शब्दकौस्तुभ

मट्टाजि दीक्षित ने इस ग्रन्थ का निर्माण अष्टाध्यायी की वृत्ति के रूप में किया था। वे की मुदी के उत्तर कृदन्त के अन्त में स्वयं लिखते हैं कि सिद्धान्त-की मुदी लोकिक शब्दों का संक्षिप्त परिचय है। विस्तार तो 'शब्दकी स्तुम' में पूर्व ही दिखलाया जा चुका है। वास्तव में यह की स्तुम अष्टाध्यायी की बड़ी विशद ज्याख्या है, परन्तु दुःख है कि अधूरी हां मिलती है। आरम्भ के ढाई अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय ही उपलब्ध होते हैं। शब्दकौ स्तुभ काश्विका के समान लघ्वक्षरा वृत्ति न होकर प्रौढ़ विस्तृत निबन्ध ग्रन्थ है। आरम्भ में यह महाभाष्य के मन्तर्वयों की व्याख्या करता है और इसलिए

१. श्रनन्तशयन संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित।

२ इत्थं लोकिकश्रब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्। विस्तरस्तु यथा शास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे॥

वह आह्निकों में विभक्त भी है। भट्टोजिदीक्षित ने स्वयं पतञ्जलि के ऋण को ग्रन्थान्तर में स्वीकार किया है—तत्त्वकौस्तुभ के आरम्भ में वे स्पष्ट कहते हैं —

फिणभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्घृतः। इसका फिलितार्थं है कि महाभाष्य में जिन विस्तृत विषयों का विवेचन किया गया है उनका बहुमूल्य सार भाग यहाँ संकलित है। तथ्य तो यह है कि शब्दकौस्तुभ वैयाकरण प्रमेयों का विस्तार से विवेचन करने वाला मौलिक निबन्ध है जिसमें प्राचीन आचार्यों के मतों का तुलनात्मक अनु-शीलन प्रस्तुत किया गया है। स्वरूप इसका व्याख्या का ही है। फलतः यह अष्टाध्यायी के वृत्ति-साहित्य के भीतर निर्देश पा रहा है!।

### काशिका की व्याख्या

न्यास

काशिकावृत्ति के गूढ़ अर्थ को सुबोध बनाने के लिए दो आचार्यों ने उस पर अपनी पाण्डित्यपूर्ण वृत्तियाँ लिखीं जिनमें पहिले हैं जिनेन्द्रबुद्धि तथा दूसरे हैं हरदत्त । इनमें जिनेन्द्र बुद्धि की व्याख्या का नाम 'काशिका विवरण पञ्जिका' है, परन्तु इसका प्रख्यात अभिधान 'न्यास' है। हरदत्त की व्याख्या का नाम पदमञ्जरी है। न्यास की प्रति आचार्य-पुष्पिका में जिनेन्द्रबुद्धि के लिए प्रयुक्त 'बोधिसत्त्वदेशीयाचार्य' पद से उनके बौद्ध होने तथा उदात्त चरित आचार्य होने को स्पष्ट सूचना मिलती है। हरदत्त ने अपनी पदमञ्जरी में 'न्यास' का नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया है। फलतः न्यास की पूर्व-कालिकता विशयतया अनुमेय है। कैयट के साथ इन दोनों आचार्यों के मतों का तारतम्य विचारने से दोनों की ऐतिहासिक स्थिति का परिचय भली-भाँति मिल सकता हैं। कैयट ने अपने महाभाष्य-प्रदीप में न्यासकार के मतका अक्षरशः अनुवाद कर खण्डन किया है। उधर हरदत्त ने अपनी पदमञ्जरी में प्रदीप की विशिष्ट सामग्री का पूर्णतया उपयोग किया है। फलतः न्यासकार कैयट से प्राचीन है और पदमञ्जरीकार कैयट से अविचीन हैं: कैय्यट का समय विक्रम की ११ श्वती का अन्तिम काल है। ईस्वी गणना से उनका समय १०२५ ईस्वी के आस-पास पड़ता है। फल्त: न्यासकार ईस्वी १०म शती से निःसन्देह प्राचीन है। हेतुबिन्दु के टीकाकार अर्चट के 'यदा ह्याचार्यस्याप्येतदभिमतमिति कैश्चिद् व्याख्यायते' (पृष्ट २१८, बड़ौदा सं०) इस वाक्य की व्याख्या करते समय दुर्वेक मिश्र ने 'कैश्चिद्' पद के द्वारा 'ईश्वरसेनजिनेन्द्र प्रभृतिभिः' शब्दों से जिनेन्द्रबृद्धि की ओर संकेत किया है। अर्थात् जिनेन्द्रबृद्धि अर्चट से प्राचीन है ।

१. शब्द कौस्तुभ चौखम्भा संस्कृत सीगीन में यावदुपलब्ब प्रकाशित है।

२. द्रष्टच्य, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६४-४६५ ।

अर्चट का समय ईसा की सप्तम शती का अन्त है। फलतः न्यासकार को सप्तम शती के मध्यकाल में होना अनुमान सिद्ध है (६५० ईस्वी लगभग)। न्यास में अनेक प्राचीन वृत्तिकारों जैसे चूिल्ल, भिट्ट नल्लूर आदि के नाम निर्दिष्ट हैं। बाणभट्ट ने भी 'कृतपदन्यासो लोक इव व्याकरगोऽपि' लिखकर अपने से पूर्व न्यास ग्रन्थ की और संकेत किया है। फलतः 'अनुत्सूत्रपदन्यासा' (२।११४) के द्वारा माघ किंव का निर्देश इन्हों में से किसी प्राचीन न्यास की ओर प्रतीत होता है। न्यास काशिका का बड़ा ही प्रौढ़, प्रमेयबहुल तथा पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यान है। इसमें ग्रन्थकार ने बड़े विस्तार के साथ मूल के तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। अवान्तर ग्रन्थकारों पर इसका प्रभाव विशेष महत्त्वपूर्ण है।

#### पदमञ्जरी

इसकी अपेक्षा 'पदमञ्जरी' का स्थान कुछ घट कर है। पदमञ्जरी के रचियता हरदत्त मिश्र के पिता का नाम पद्मकुमार, माता का श्री, अग्रजका अग्निकुमार तथा गुरु का 'अपराजित' था—इसका परिचय ग्रन्थ के उपोद्धात से चलता है। वे द्रविड देश के निवासी थे (विश्रुतो दश्चसु दिक्षु दक्षिणः) गौतम धर्म सुत्र की टीका (१।१६) में यह कथन इनके द्रविड भाषी होने का प्रमाण है—किलासः त्वग्दोषः, तेमल् इति इविडभाषायां प्रसिद्धः'। कावेरी नदो के तीरवर्ती किसी ग्राम के ये निवासी थे। ये वैयाकरण ही न थे, प्रत्युत श्रौत के द्वैमहापण्डित थे। आश्वलायन गृह्य, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम्बगृह्य, आपस्तम्ब धर्मसूत्र आदि ग्रन्थों की व्याख्या इनके श्रौत-विषयक महनीय टीका ग्रन्थ हैं। इन्होंने कैयट के महाभाष्यप्रदीप की विश्रिष्ठ सामग्री खण्डन-मण्डन के निमित्त अपनी पदमञ्जरी में सिन्नविष्ठ की है। फलतः इनका आविर्भावकाल कैयट से से पश्चाद्वती है—११५४ विक्रमी के आसपास (११०० ई० लगभग)।

इन प्रन्थों के ऊपर कालान्तर में क्याख्या ग्रन्थ रचे गये। दोनों में न्यास की लोकप्रियता पदमञ्जरी की अपेक्षा अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि जहाँ 'पदमञ्जरी' का
एक टीका ग्रन्थ उपलब्ध है (रङ्गनाथ यज्वा का मञ्जरी-मकरन्द), वहाँ न्यास की
अनेक टीका-प्रटीकार्थे मिलती हैं। इनमें मैंत्रेयरक्षित रिचत 'तन्त्रप्रदीप' बड़ा ही विशाल
है। मैंत्रेय का समय सन् १०७५-११२५ ई० (अर्थात् वि० ११३२-११७२) माना
गया है। मिल्लाथ ने 'न्यासोद्योत' नाम्नी व्याख्या लिखी थी जिसे किरातार्जुनीय की

काशिका न्यास तथा पदमञ्जरी के साथ ६ खगडों में प्रकाशित है (तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, 18६६)।

टीका में उन्होंने स्वयं उद्धृत किया है तथा जिसे सायण ने भी अपनी धातुवृत्तिमें उद्धृत किया है । काशिका की टीका सम्पत्ति का यह चित्र दर्शनीय है ।

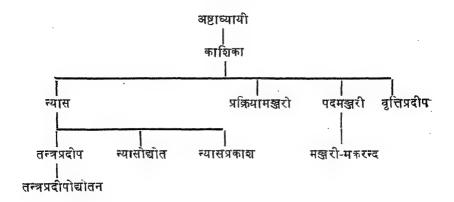

<sup>1.</sup> द्षष्टब्य-माधवीया धातुवृत्ति (काशी सं० १६६४), पृष्ठ ४३ तथा ३१४।

# चतुर्थ खण्ड

## प्रक्रिया-युग

अष्टाघ्यायी की, रचना का मूल उद्देश्य शब्दों की सिद्धि नहीं था। उद्देश्य था च्याकरण का शास्त्रीय परिचय और यह लिखी गई थी उन शिष्टों के लिए जिनकी मातु-भाषा ही संस्कृत थी। ये शिष्ट व्याकरण का अष्टाध्यायी से परिचय प्राप्त कर भली-भाँति अपनी मातृभाषा की विशुद्धि का परिचय पा सकते थे। फलतः कालान्तर में संस्कृत का वह महनीय स्तर कुछ निम्नगामी हुआ, वह लोक-भाषा तथा शिष्ट भाषा न होकर पण्डित-भाषा बन गई। तब उसके शब्दों के प्रयोग करने के समय रूपसिद्धि का ज्ञान नितान्त आवश्यक हो गया। अष्टाष्यायी के निर्माण-क्रम का किञ्चित् परिचय पूर्व दिया गया है। अब रूप सिद्धि की आवश्यकता सामने आई। संस्कृत रूपों के व्यावहारिक ज्ञान के निमित्त ही तो कातन्त्र व्याकरण का निर्माण सम्पन्न हुआ। शर्ववर्मा ने अपने आश्रययदाता के संस्कृत-भाषा गत अज्ञान को दूर करने के ही लिए तो इस नवीन वैयाकरण सम्प्रदाय की नींव डाली जिसका प्रमुख लक्ष्य था संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान । इस पद्धति ने अल्पाभ्यास से साध्य तथा व्यवहार के अनुकूल होने से पाणिनीय शास्त्र के आचार्यों की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट किया और उन विद्वानों ने अष्टाध्यायी के सूत्रों को नवीन क्रम में ढालने का तथा यथा-साध्य उन्हें अल्पायास-गम्य करने का नवीन मार्ग निकाला। यह नवीन युग-प्रक्रिया युग-इस सुबोध शैली के प्रचार का डिडिम घोष करता है।

ऐसे ग्रन्थों में सर्व-प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ धर्मकीति का रूपावतार है। ग्रन्थ के मंगल घलोक में 'सर्वज्ञ' को प्रणाम करने से प्रतीत होता है कि ग्रन्थकर्ता बौद्ध था, परन्तु इसे बौद्ध दार्धनिक धर्मकीर्ति से अभिन्न मानना नितान्त अयुक्त है। रूपावतार हरदत्त का नाम्ना निद्श करता है' तथा स्वयं मैन्नेय रक्षित द्वारा तन्त्रप्रदीप में निद्धि किया गया है'। फलतः इसे द्वादश विक्रमी शती के मध्य भाग में मानना उचित होगा। रूपावतार दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध में सुबन्त का वर्णन है और वह आठ 'अवतारों' (अर्थात् प्रकरणों) में विभक्त है। उत्तरार्ध तिङ्नत तथा कृदन्त का

दीर्घान्त एवायं हरदत्तासिमतः । रूपावतार, भाग २, पृष्ठ १५७ ।

२. रूपावतारे तु शिलोपे प्रत्वयोखिः प्रागेव कृते सति एकाच्स्वात् यङ् उदाहतः विचेचूर्यते इति (मिलाइये-रूपावतार, भाग २, पृष्ठ २०६)।

परिचायक है। इसे ही प्रक्रिया पद्धति का उपलब्ध आदिम ग्रन्थ मानना उपगुक्त है। यह ग्रन्थ दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध हुआ। प्राकृत भाषा कें एतत्सहश व्याकरण ग्रन्थ का नामकरण इसी के साहश्य पर 'प्राकृत रूपावतार' रखा इसके रचियता सिंहराज ने ( रचना काल १५ शती )। पाणिनीय व्याकरण सम्प्रदाय में इसने एक आदर्श प्रस्तत कर दिया जिसका आधार मानकर कालान्तर में ग्रन्थों का प्रणयन होने लगा।

### प्रक्रिया कौमुदी के प्रणेता

प्रक्रिया कौमुदी ही प्रक्रिया-युग की महत्त्वपूर्ण रचना है जिसके प्रणेता का नाम था-रामचन्द्राचार्य । कौमुदी पर प्रसाद नाम्नी वृत्ति के रचिवता विद्रल आचार्य रामचन्द्र के पौत्र थे। उन्होंने इस वृत्ति के आरम्भ में तथा अन्त में अपने वंश का विस्तृत वर्णन किया है। उसके आधार पर हम इस वंश के आचार्यों के विषय में विशिष्ट विवरण दे सकते हैं। रामचन्द्र का वंश आन्ध्र देश से सम्बद्ध था। यह 'शेष' नामक वंश कौण्डिन्य गोत्री ऋग्वेदी था। इस वंश का वृक्ष इस प्रकार है-

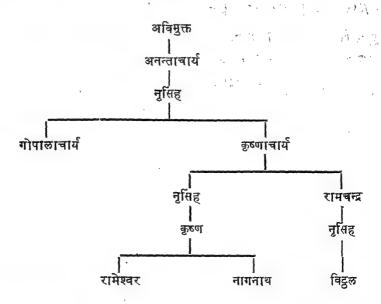

इन वंश के प्रधान पुरुषों का परिचय इस प्रकार है-

(१) श्रनन्ताचाय-अविमुक्त के पुत्र, शिष्य का नाम रामस्वामी; कौण्डिन्य गोत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण; ये वैष्णव ये तथा पाञ्चरात्र आगम की व्याख्या करने में नितान्त निप्ण थे।

- (२) वृत्तिष्ठ-आगम, नियम, न्याय-वैशेषिक, मीमांसा तथा गणित के प्रौढ़ विद्वान; सौदर्शन भाष्य का विवरण प्रस्तुत किया।
- (३) कृष्णाचार्यं—अष्टादश विद्याओं के पारगामी विद्वान; राम नामक किसी राजा के दरबार में सूत्रवृत्ति की व्याख्या की। अनन्त के पौत्र तथा नृसिंह के किनष्ठ पुत्र थे।
- ( ४ ) रामचन्द्र—कृष्णाचार्यं के किनष्ठ पुत्र; ये सार्वभौम विद्वान थे—चतुर्दश विद्याओं का अध्यापन करते थे जिसमें पतञ्जलि का महाभाष्य भी सम्मिलित था; इन्होंने तीन ग्रन्थों का प्रणयन किया था—(क) प्रक्रिया-कौमुदो, (ख) काल-निर्णयदीपिका तथा (ग) वैष्णव-सिद्धान्त दीपिका; इन्होंने अपने ज्येष्ठ पितृज्य गोपाला-चार्य तथा पिता कृष्णाचार्यं से शास्त्रों का अष्ययन किया था। ये दोनों इनके गुरु थे।
- (५) नृसिंह—रामचन्द्र के पुत्र; इनके गुरु पितृव्यपुत्र कृष्ण थे। पिता के 'काल-निर्णयदीपिका' के ऊपर 'विवरण' नामक व्याख्यान लिखा जिसमें गुरु कृष्ण की अनुकम्पा से विद्या के अभ्यास तथा विवरण के लिखने का वर्णन है।
- (६) विट्ठल नृसिंह के पुत्र; प्रक्रिया कौ मुदी की वृत्ति 'प्रसाद' नाम्नी लिखी तथा अपने पितामह के वैष्णव-मत विषयक ग्रन्थ 'वैष्णव सिद्धान्त दीपिका' के ऊपर 'न्यायस्नेह प्रपूरणी' नामक व्याख्या रची ! इन्होंने अपने गुरुओं का नाम-निर्देश तथा संक्षिप्त परिचय टीका के अन्त में दिया है (क) यतिवर राधव जिन्होंने वादीन्द्रों को परास्त कर अद्वैतमत की स्थापना की तथा भाष्यादिकों का संस्कार किया। (ख) विट्ठलाचार्य गुरु के पुत्र अनन्त; (ग) गोपाल गुरु के पुत्र आचार्य बुध-रामचन्द्र; (ब-ङ) कृष्ण-गुरु के पुत्र रामेश्वराचार्य तथा नागनाथ; (च) वेदान्त-निष्णात यतिवर जगन्नाथाश्रम।

#### प्रक्रिया-कौमुदी का रचनाकाल

्रान्थकार के रचनाकाल का निर्देश स्वयं नहीं किया, परन्तु बाह्य साधनों से निर्माण-काल को अवगित होती है। विट्ठल के 'प्रक्रिया-कौमुदी प्रकाश' का सर्वप्राचीन हस्तलेख १५३६ वि० सं० (=१४८० ई०) का है। विट्ठल को इस तिथि से प्राचीन होना चाहिये (लगभग १४२५ ई०) तथा उनके पितामह रामचन्द्र को उनसे लगभग

१. प्रक्रिया-कौसुदी प्रसाद टीका के साथ सं० परिडत कमलाशंकर प्राण्यशंकर त्रिवेदी, बाम्बे संस्कृत सीरीज सं० =२, दो भागों में प्रकाशित १६२५ (प्रथम भाग) तथा १६६१ (द्वितीय भाग) बम्बई।

२. द्रष्टस्य-प्रसाद का द्वितीय खरड, पृ० ४ ( वही प्रकाशन )।

पचास पूर्व होना चाहिये (१३७५ ई०)। प्रक्रिया-कौमुदो के उत्तरार्घ के सर्वप्राचीन कीटदष्ट हस्तलेखका काल १४६३ संवत् (अर्थात् १४३७ ई०) है। फलतः नामचन्द्र का समय चतुर्दश शती का उत्तरार्घ मानना उचित प्रतीत होता है (१३५० ई०-१४०० ई० लगभग)। रामचन्द्राचार्य का 'काल-निर्णय दीपिका' ग्रन्थ माघवाचार्य के 'काल-निर्णय' का संक्षिप्तसार प्रस्तुत करता है। ये माघवाचार्य वेदमाष्य के कर्ता सायण के अग्रज है—बुक्कराम प्रथम (१३५० ई०-१३७६ ई०) के प्रधानामात्य। इस तथ्य से भी पूर्व निदिष्ट समय-सीमा की पुष्टि होती है।

### प्रक्रिया-कौमुदी

प्रक्रिया-कौमुदी के दो भाग हैं--पूर्वार्घ तथा उत्तरार्घ। पूर्वार्घ में सुबन्त शब्दों के ज्ञान के लिए क्रम से संज्ञा, सन्धि, स्वादि, स्त्री-प्रत्यय, विवेक्त्यर्थ, समास तथा तद्धित का वर्णन है। उत्तरार्ध में तिङन्तों का विवरण है जिसमें भ्वादि दशगणीय धातु, ण्यन्तादि धातु तथा कृत्-प्रत्ययों का क्रमश: विवेचन किया गया है। रूप की सिद्धि के लिए आवश्यक तथा उपादेय सूत्रों का यहाँ प्रति-प्रकरण में संकलन है तथा लघुवृत्ति के साथ उचित दृष्टान्त दिये गये हैं! वैदिक शब्द के साधक सत्रों का यहाँ सर्वथा सद्भाव है। रामचन्द्र वैष्णव मतानुयायी थे। फलतः उदाहरणों में सर्वत्र वैष्णवता का पुट है। रूपावतार तथा काशिका में 'इको-यणचि' सूत्र के उदाहरण 'दव्यत्र' तथा 'मध्वत्र' दिये गए हैं, वहाँ इस ग्रन्थ में 'स्दुच्यूपास्य' तथा 'मघ्वरि' दृष्टान्त दिये गए हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी वैष्णव-मतानुयायी उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं। रूपावतार में अजन्त पुंल्लिंग 'वृक्ष' के स्थान पर प्रक्रिया-कौमुदी 'राम' शब्द को प्रस्तुत करती है। 'सिद्धान्त-कौमुदी' में इन उदाहरणों को ही मुख्यतया स्थान दिया गया है। रामचन्द्र ने अपने ग्रन्थ में महाभाष्य तथा काशिका के कतिपय क्लोक उद्धृत किये हैं, वहाँ सूत्र ११।१० तथा १।३।२ की व्याख्या के अवसर पर 'रूपावतार' के भी श्लोक दिये हैं। प्रक्रिया-शैली का प्राचीन प्रौढ़ ग्रन्थ होने से 'प्रक्रिया-कौमुदी' का माहात्म्य स्पष्ट है। भट्टोजिदीक्षित ने यहां से स्फूर्ति तथा प्रेरणा लेकर अपनी 'सिद्धान्त-कौमुदी' का निर्माण किया। यह तथ्य दोनों ग्रन्थों की तूलना से निवान्त स्पष्ट हो जाता है।

टीकायें

प्रक्रिया-कौमुदी को टीका-सम्पत्ति पर्याप्तरूपेण समृद्ध है।

प्रिक्रया-कौ मुदी का स्टेस्करण प्रसाद टीका के साथ के पी विवेदी ने किया है। बाम्बे संस्कृत सीरीज संव हफ, बम्बई, ११२५-११३१।

- (क) प्रक्रिया-प्रसाद—इसके रचियता ग्रन्थकार के पौत्र विद्वलाचार्य हैं। समय १४५० ई० के आस-पास। संक्षेप करने के कारण आवश्यक होने पर भी परित्यक्त सहस्र से अधिक सूत्रों की यहाँ व्याख्या देकर मूल ग्रन्थ को पुष्ट तथा पूर्ण बनाने का शलाघनीय प्रयास है। इसलिए यह टीका पर्याप्तरूपेण विपुल है। प्रतीत होता है कि इनसे पूर्व भी किसो ने व्याख्या लिखी थी जिसमें प्रक्षेपों द्वारा मलिनी-कृत मूल के उद्धारार्थ इस 'प्रसाद' टीका का उद्देश्य है ।
- ( ख ) प्रक्रिया-प्रकाश-शेष वंश के प्रख्यात विद्वान् शेषकृष्ण ने इस विस्तृत टीका का प्रणयन किया है। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के प्रसिद्ध मन्त्री वीरवर (बीरबल) के आदेश से उन्हीं के 'कल्याण' नामक पुत्र को व्याकरण सिखाने के लिए इन्होंने यह व्याख्या लिखी। इसका परिचय टीका के आरम्भिक पद्यों से चलता है। शेष नुसिंह के आत्मज शेषकृष्ण १६वीं शती के वैयाकरणों में मुख्य थे। भट्टोजिदीक्षित ने इन्हीं से व्याकरण-शास्त्र का अध्ययन किया था। शेष श्रीकृष्ण ने इसके आरम्भ में अपने आश्रयदाता राजा वीरबल (बादशाह अकबर के सभा-सचिव ) का पूरा वंशवृक्ष तथा ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है। वीरबल का यह विवरण समसामयिक व्यक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होने से प्रामाणिक है। ब्रह्मावर्त के 'पत्रपुद्ध' (पटौंजा) नामक ग्राम में ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। बीरबल के पितामह का नाम महाराज रूपधर, तथा पिता का महाराज गङ्गादास । यह ब्राह्मणवंश राजा की पदवी घारण करता था। राजा बीरबल अकबर बादशाह के मन्त्री तथा उपदेष्टा के रूप में विख्यात हैं। वह रूप यथार्थ है जो यहाँ उनकी विरुदाविल से सुस्पष्ट है<sup>र</sup>। फलतः वीरबल को ब्रह्मभट्ट वंश में उत्पन्न मानने की जो प्रथा आजकल प्रचलित है वह नितान्त दूषित तथा अप्रामाणिक है। वीरबल के पुत्र कल्याणमल्ल अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि तथा स्वभावतः व्याकरण के प्रेमी थे। इन्हें ही पाणिनि की शिक्षा देने के लिए राजा वीरबल के द्वारा आदिष्ट होकर शेष श्रीकृष्ण ने प्रक्रिया कौमुदी की यह पाण्डित्य-मण्डित व्याख्या लिखी 'प्रक्रिया-प्रकाश' नाम्नी।

कामो वामदशां निधिर्नयजुषां कालानलो विद्विषां
स्वःशाखी विद्वुषां गुरुर्नुणवतां पार्थो धनुर्धारिणाम् ।
लीक्षावासगृहं कलाकुलभुवां कर्णः सुवर्णार्थिनां
श्रीमान् वीरवरः चितीश्वरवरो वर्वति सर्वोपरि ॥

नामसाम्ब कितना भ्रामक होता है। प्रक्रिया-कौमुदी के व्याख्याकार शेष कृष्ण के पिता का नाम नृसिंह था। उधर प्रक्रिया-कौमुदी के भ्रातुष्पुत्र का भी नाम कृष्ण ही था। इस नामसमता से डा० रामकृष्ण भण्डारकर को भ्रम हो जाना स्वाभाविक ही है कि दोनों एक ही थे, वरन्तु वस्तुतः दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। इसके कितप्य प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

- (१) भट्टोजिदीक्षित ने अपने 'प्रौढमनोरमा' में 'विट्ठल तथा कृष्ण के मतों का स्थान-स्थान पर खण्डन किया। वे विट्ठल को यदाकदा 'तत्पीत्र' अर्थात् रामचन्द्र का पौत्र कहते हैं, परन्तु कृष्ण को कभी भी तद्भातीय या तद्भातुष्पृत्र नहीं कहते। कभी प्राच्, कभी व्याख्यातरः आदि शब्द ही कृष्ण के लिए प्रयुक्त हैं।
- (२) श्रीकृष्ण ने 'प्रक्रिया-प्रकाश' में विट्ठल के मत का खण्डन किया है और उस अवसर पर उनके लिए 'प्राच्' (प्राचीन) शब्द का प्रयोग किया है। यह असम्भव-सी बात है, क्योंकि विट्ठल कृष्ण के पितृब्य के पौत्र थे—अर्थात् अवस्था में उनसे छोटे थे। अतः प्रक्रियाप्रकाश के कर्ता विट्ठल के सम्बन्धी नहीं थे।
- (३) 'कालनिर्णय-दीपिका-विवरण' के अन्त में विट्ठल के पिता नृसिह ने कृष्णाः चार्य को अपना गुरु बतलाया है तथा उन्हें काच्यों की टीका लिखने वाला कहा है। यदि प्रक्रिया-प्रकाश वाले कृष्ण यही कृष्णाचार्य होते, तो उनके इस महनीय ग्रन्थ का यहाँ उल्लेख अवश्य किया गया होता।
- (४) दोनों के देशकाल में भी पर्याप्त पार्थक्य है। रामचन्द्र के आतुष्पुत्र कृष्ण आन्ध्रदेशीय तथा १५वीं शती के ग्रन्थकार थे। उघर प्रक्रिया-प्रकाश के प्रणेता कृष्ण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे तथा वीरबल के पुत्र के शिक्षणार्थ इस ग्रन्थ की रचना के कारण १६ वीं शती के व्यक्ति थे।

फलतः ये दोनों विभिन्न व्यक्ति थे।

कृष्ण शेषकुल में उत्पन्न हुए थे और इसीलिए वे शेष-कृष्ण अथवा कृष्ण-शेष के नाम से विख्यात थे। व्याकरण के अतिरिक्त काव्य-नाटक के निर्माण में भी वे नितान्त दक्ष थे। उनकी कतिपय रचनायें ये हैं—

(क) कंसबध (नाटक)—इस नाटक के रचियता कृष्ण को डा॰ ओफ्रेक्ट ने अपनी बृहत् ग्रन्थ सूची में प्रक्रिया-प्रकाश के प्रणेता से भिन्न माना है। परन्तु इस नाटक की अन्तः परीक्षा दोनों की अभिन्नता की साधिका है। ब्याकरण की महिमा का प्रशंसक यह पद्य दोनों ग्रन्थों में मिलता है—

#### रसालंकार-सारापि वाश्यो व्याकरगोजिमता। श्वित्रोपहृत-गात्रेव न रज्ज्ञयति सज्जनान्।।

नाटककार अपने को वैयाकरण लिखने में गौरव का अनुभव करता है—'आर्यें भूषणमेतत् न दूषणं कवीनां व्याकरण-कोविदता' इति ( कंसवध, पृष्ठ ७ )।

( ख ) परिजात-हरण चम्पू; ( ग ) शब्दालङ्कार, ( घ ) पदचिन्द्रका, ( ङ ) कृष्ण कौतूहल ( पद-चिन्द्रका का विवरण )।

(च) प्रक्रिया प्रकाश—यह प्रक्रियाकी मुदी की विपुलार्थी विस्तृत व्याख्या है। प्रक्रियाकी मुदी की लोकप्रियता का अनुमान इसी घटना से लगाया जा सकता है कि राजा बोरबल ने अपने पुत्र के शिक्षण के लिए इसी ग्रन्थ को चुना और टीका लिखने के लिए शेष कृष्ण से प्रार्थना की। विट्ठल के 'प्रक्रिया-प्रसाद' के बहुस्थलों पर खण्डन करने पर भी प्रक्रिया-प्रकाश प्रसाद' से प्रभावित है। विट्ठल अपने सौजन्य दिखलाने से कभी नहीं चूकते। उधर शेष-कृष्ण औद्धत्य का प्रदर्शन करते हैं।

#### प्रक्रिया कौ मुदी का वैशिष्टय

प्रक्रिया-कौमुदी का लक्ष्य लोक-व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का साधुता की परीक्षण है। लक्ष्यैकचक्षुष्क होना वैयाकरणों के लिए भूषण ही नहीं है, प्रत्युत नितान्त आव-प्रयक्त भी है। फलतः रामचद्राचार्य ने एक सौ से अधिक अपाणिनाय—पाणिनीय सुत्र से अव्याख्यात, परन्तु लोक में व्यवहत-प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए सुन्दर व्यवस्था की है। इसोलिए मुनित्रय से अतिरिक्त वैयाकरणों की भी प्रमाणता उन्हें स्वीकृत है—विशेषतः कातन्त्र व्याकरण का तथा वोपदेव रचित मुग्धबोध-व्याकरण का। रामचन्द्र के ऊपर वोपदेव का प्रभाव शब्दों की सिद्धि के विषय में अपाणिनीय वैयाकरणों में सर्वाधिक लक्षित होता है। इस विषय में दो चार उदाहरण पर्याप्त होंगे—

(१) इन्द्रवाचक तुरासाह शब्द की सिद्धि पाणितिनय में ण्विप्रत्यय से वेद में ही मान्य है (छन्दिस सहः ३।२।२५ सूत्रानुसार ) परन्तु प्रक्रिया-कौमुदी इसे लोक में भी मान्यता देती है और इस विषय में कातन्त्र तथा मुखबोध का ही प्रामाण्य उसे प्राप्त नहीं है, प्रत्युत कवि-प्रयोग भी उसे साहाय्य देता है।

१. यह श्लोक कंसवध (काव्यमाला में प्रकाशित) के पृष्ट ७ पर है। प्रक्रिया प्रकाश की श्रादिम प्रस्तावना का यह ६४ वाँ श्लोक है। 'कंसवध' का श्रामिनय वादशाह श्रकबर के प्रख्यात मन्त्री तोडरमल (टोडरमल) के पुत्र गिरिधारी या गोवर्धनधारी के सामने किया गया था।

२. (क) तुरासाइं पुरोधाय धाम स्वायंभुवं ययुः। (कुमारसम्भव, २।१)। (स) धरातुराषाद्दि मद्यंयाच्छा कार्या न कार्यान्तरचुम्बिचिते (नैषध ३।३५)।

- (२) 'पृष्ठवाह' शब्द की सिद्धि 'वहश्च' (३।२।६८) सूत्र से ण्विविधान से होती है, परन्तु 'छन्दसि सहः' (३।२।२५) से छन्दसि की अनुवृत्ति होने से यह भी वेदमें ही मान्य है, परन्तु प्रक्रिया-कौमुदी किसी के मत में इसे लोक में भी मान्यता देती है। इस तथ्य के निर्णय में वह मुग्धबोध की मान्यता स्वीकार करती है (ढात्भज-वह-सहो विण् (१०२८) सूत्र को, जो लोक में भी इस पद को सिद्ध करता है। लोक में इसका प्रयोग भी होता है<sup>१</sup>।
- (३) 'कुत्सितः पन्थाः' इस विग्रह में 'का पथ्यक्षयोः , ६।३।१०४) सूत्रानुसार पाणिनि-नय में 'कापथः' ही सिद्ध होता है। परन्तु आचार्य रामचन्द्र कहते हैं—कुपथोऽपीति केचित्। यहाँ केचित् पद द्वारा मुग्धबोध की ओर संकेत है, जहाँ 'पथि पुरुषे वा' सूत्र (४१०) द्वारा यह पद (कुपथ) सिद्ध होता है। भागवत तथा महाभारत इस शब्द को प्रयोग में भी लाते हैं।

इसी प्रकार रामचन्द्राचार्य मुग्धबोध के अनुसार ( ४ ) 'पद्मगन्धि' के साथ ही साथ 'पद्मगन्ध' को मान्यता देते हैं तथा 'घृतगन्धि' ( घृतमल्पं यस्मिन् भोजने तत् 'घृतगन्धि' भोजनम्; अल्पाख्यायान् ( ५।४।१३६ सूत्रानुसार ) के साथ ( ५ ) 'घृतगन्ध' शब्द को भी समर्थन देते हें ।

निष्कर्ष यह है कि रामचन्द्राचार्य ने पाणिनि मे धिभिन्न वैयाकरणों का भी मत प्रिक्रिया-कौमुदी में संग्रहीत कर लिया है—लाक-व्यवहार को दृष्टि में रखकर। और इसके लिए उन्होंने सूत्रों तथा वार्तिकों में नवीन शब्द का सिन्नवेश भी रख दिया है जो प्राचीन आचार्यों के मत से विषद्ध भी पड़ता है। महाभाष्य तथा काशिका उभय ग्रन्थों में 'प्राहू-दो-ढ्यो-बैंड्येषु' यही वार्तिक का स्वरूप है, परन्तु प्रक्रिया-कौमुदी में यहाँ 'ऊह' शब्द भी पठित है जिससे 'प्रौह' पद की निष्पत्ति होती है। इसके ऊपर प्रक्रिया प्रसाद के कर्ता विदुल का कथन है—ग्रन्थमतोपसंग्रहार्थं वार्तिक-मध्य ऊह-

९. (क) पृष्ठवाड् युगपारवंगः (श्रमरकोश २।३।६)।

<sup>(</sup> ख ) दारुकं प्रष्ठवाहं तु कृत्वा केशव ईश्वरः

<sup>(</sup> हरिवंश, भविष्यपर्व पाशा३१ )।

२. कुपथपाखगडमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः संप्रवर्तियिष्यते ॥ ( भागवत ५।६।१० )

इ. ऐसे पदों के रूप तथा सिद्धि के लिए द्रष्टव्य डा० श्राद्याप्रसाद मिश्र— प्रक्रिया-कौसुदी-विमर्शः ( पृष्ठ ८६-११४; प्र० संस्कृत विश्वविद्यालय वाराग्यसी, सं० २०२३ )।

राब्दस्य प्रक्षेपः 'प्रौहः' इत्युदाहरणं च। यहाँ वोपदेव के मत का संग्रह किया गया है। ऐसे उदाहरण न्यून हैं, परन्तु उनकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया-कौमुदीं को इसीलिए विट्ठल 'स्वपरमत्युतां प्रक्रिया-कौमुदीं ताम्' कहते हैं। रामचन्द्र का यह पाणिनितन्त्र में अन्यतन्त्र-सिद्ध मतीं का सिन्नवेश उनका भट्टोजि-दीक्षित से स्पष्ट पार्थवय सिद्ध कर रहा है।

#### रोष श्रीकृष्ण

शेष-वंशावतंस श्रीकृष्ण नृसिंह के पुत्र थे। उन्होंने प्रक्रिया-कौमुदी पर प्रकाश नाम्नी व्याख्या लिखी। यह व्याख्या बड़ी विशव तथा विस्तृत है। इसमें विट्ठल-रचित प्रसाद का भी स्थान-स्थान पर खण्डन है। परन्तु शेषकृष्ण ने प्रक्रिया-कौमुदी की अपनी वृत्ति को 'सत्-प्रक्रिया-व्याकृत' नाम दिया है, परन्तु वह 'प्रकाश' के नाम से विशेष प्रस्पात है। भट्टोजिदीक्षित इन्हीं शेषकृष्ण के व्याकरणशास्त्र में शिष्य थे, तथापि अपनी प्रौढ़मनोरमा में, प्रक्रिया-प्रकाश में उपन्यस्त मत के खण्डन करने से वे कथमपि पराङ्मुख नहीं हुए। ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ दीक्षित ने श्रीकृष्ण शेष के मत का खण्डन अपने ग्रन्थों में किया है। <sup>र</sup> पण्डितराज जगन्नाथ ने शेषकृष्ण के पुत्र शेष वीरेश्वर से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। अतएव अपने गुरु के पूज्य पिता के ग्रन्थ में भट्रोजि दीक्षित के द्वारा प्रदर्शित दोषों की कल्पना उनके लिए असह्य हो उठी भौर इसीलिए उन्हें बाध्य होकर मनोरमा का खण्डन लिखना पड़ा था। इस प्रकार शिष्य के हाथों गुरु के मतखंडन को महान् अपराध मानकर पण्डितराज जगन्नाथ ने दीक्षित को 'गुरुद्रोही' की अपमानजनक उपाधि से मण्डित किया और 'मनोरमा कुच-मर्दन' नामक अपने वैयाकरण ग्रन्थ में उन्होंने शेषकृष्ण के मूल आशय को प्रकट कर उसका मण्डन तथा दीक्षित के प्रत्याख्यानों का खण्डन बड़ी ही प्रौढ़ता से किया। कृष्णरोष के पौत्र तथा वीरेश्वर के पुत्र 'चक्रपाणिदत्त' ने 'प्रौढ-मनोरम-खण्डन' लिख कर प्रक्रिया-प्रकाश के दूषणों का प्रत्याख्यान पूर्व ही किया था। इन्होंने 'प्रक्रिया-प्रदीप' नामक अन्य ग्रन्थ भी बनाया था।

प्रक्रिया-कौमुदी के ये दो महनीय व्याख्यायें हैं। इनके अतिरिक्त जयन्त-कृत 'तत्त्वचन्द्र' (प्रक्रिया-प्रकाश के आधार पर ) वारणवनेश रचित 'अमृतसृति', विश्वनाथ

१. यह टीका संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्प्रति सुद्रित हो रही है।

२. दृष्टस्य— इन खगडन-मगडनों के लिए डा० के० गी० त्रिवेदी की प्रक्रिया-कौमुदी की प्रस्तावना पृ० ३४-३५, श्राचाप्रसाद मिश्र—प्रक्रिया-कौमुदी-विसर्शः ( तृतीय परिच्छेद; पृ० ४५-६५ )।

शास्त्री रिचत 'सत्-क्रिया व्याकृति', विषत्रनाथ दीक्षित-कृत 'प्रक्रिया-रञ्जन' आदि टीकार्ये 'हस्तलेखों में ही उपलब्ध हैं। इनसे ग्रन्थ की विपुल प्रसिद्धि की स्पष्ट सूचना मिलती है।

### शैषकुष्ण तथा भट्टोजिदी चित का वंशयुत्त



#### भट्टोजिदीक्षित

सिद्धान्त-कौमुदी के यशस्त्री प्रणेता भट्टोजिदीक्षित मूलतः आन्ध्र देश के निवासी थे। उन्होंने तथा उनके स्नातुष्पुत्र ने अपने ग्रन्थ में 'कालहस्तोश्वर' की वन्दना की

१. द्रष्टव्य-पूर्व प्रन्थ पृ० १२३-१३०।

२. इह केचित् (भट्टोजिदीचिताः) शेष-वंशावतंसानां श्रीकृष्ण-परिडतानां चिरायार्जितयोः पादुकयोः प्रसादासादितशब्दानुशासनाः। तेषु च पारमेश्वरं पदं प्रयातेषु तत्रभवद्भिरुव्वासितं प्रक्रियाप्रकाशं ...... दूषणैः स्वयं निर्मितायां मनोरमायामाकुव्यकार्षुः।

सा (मनोरमा) च प्रक्रिया-प्रकाशकृतां पौत्रैः अस्मद्गुरु पिडत-वीरेश्वराणां तनयैद्वैषिताऽपि स्वमित-परीचार्थं पुनरस्माभिर्निरीक्ष्यते ।

<sup>—&#</sup>x27;मनोरमाकुचमद्न' का उपोद्घात।

है। यह देवस्थान मद्रास के चित्तूर जिले में हैं। ये तैलंग ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रीय नहीं। इनके कुल को व्याकरणशास्त्र के पारंगत विद्वानों को उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इनके पिता का नाम था लक्ष्मीघरभट्ट, भ्राता का रंगोजीभट्ट, पुत्र का भानुजिदीक्षित ( संन्यासाश्रम का नाम 'रामाश्रम' ), भ्रातुष्पुत्र का कौण्डभट्ट, पौत्र का हरिदीक्षित । भट्टोजिदीक्षित ने व्याकरण और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया प्रक्रियाकौमुदी व्याख्याकार शेष-कृष्ण से, वेदान्त का नृसिंहाश्रम से ( जिनकी 'तत्त्वविवेक' टीका पर स्वयं 'विवरण' नाम्नी टीका लिखी ) तथा मीमांसा का अप्पयदीक्षित से (दक्षिण भारत के भ्रमण अवसर पर )। इन्होंने वेदान्त तथा धर्मशास्त्र के विषय में अनेक ग्रन्थों---मौलिक तथा टीका ग्रन्थ-का प्रणयन किया, परन्तु वैयाकरण-रूप में ही इनकी प्रसिद्धि लोक-विश्रुत हुई। काशी में ही इन्होंने अपने नाना ग्रन्थों का प्रणयन सिद्धान्त-कौमुदी से पूर्व हो किया। इन्होंने अष्टाध्यायी की व्याख्या 'शब्दकौस्तुभ' के नाम से रची थी जो अधूरी ही मिलती है - आरम्भ से अढाई अध्याय तथा बीच का चतूर्थ अध्याय। भट्टोजिदीक्षित ने स्वयं 'प्रौढमनोरमा' नाम से कौमुदी की प्रथम व्याख्या लिखी। वे सण्डन-रसिक पण्डित थे। इसलिए न्यास, पदमञ्जरी तथा काशिका का उनका खण्डन आश्चर्य में विद्वानों को उतना नहीं डालता, जितना डालता है अपने ही गुरुवर्य शेष-कृष्ण के प्रक्रियाप्रकाश-स्थित मतों का प्रौढ़ मनोरमा में पदे-पदे प्रचुर खण्डन । वे वैया-करणों के मतों के खण्डन में बद्धादर थे। तभी तो वे कहते हैं कैयट से लेकर आज तक के विद्वानों के प्रन्थ शिथिल ही हैं। दीक्षित का व्याकरण-शास्त्र का वैदुष्य नितान्त स्पृहणीय तथा आदरणीय था—इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। उनकी सिद्धान्त-कीमुदी के अध्ययन की अखिल भारतीय परम्परा रही है और आज भी है।

भट्टोजिदोक्षित के आविभावकाल के विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है, परन्तु हस्तलेखों के आधार पर उनका समय निर्णीत किया जा सकता है। काशों के अद्वैत वेदान्त के प्रौढ तथा प्रचुर लेखक नृतिहाश्रम भट्टोजिदोक्षित के गुरु थे। उन्होंने १५४७ ई० में अपना दार्शनिक ग्रन्थ 'वेदान्त-तत्त्व-विवेक' (या तत्त्व-विवेक) तथा अगले वर्ष उस पर स्वोपज्ञ व्याख्यान 'दीपन' का निर्माण किया। इस दीपन पर व्याख्या लिखी भट्टोजिदीक्षित ने जिसका नाम 'वाक्य माला' या 'दीपन व्याख्या'

<sup>1.</sup> तस्मात् कैयट-प्रभृति अर्वाचीनपर्यन्तं सर्वेषां प्रम्था इह शिथिला एवेति स्थितम्—प्रीढमनीरमा, उत्तर भाग पृष्ठ ७४२।

२. श्रव्दे वेद-वियद्भसेन्दुगिणते पौषासिते श्रादिते । रश्वोनामनि पूरुषोत्तमपुरे ग्रन्थं मुदाऽचीकरत्॥ ( भगवारकर शो० सं० का हस्तजेख ) ।

अथवा 'तत्त्वविवेक टीका-विवरण' है। भट्टोजिदीक्षित के शिष्य नीलकण्ठ शुक्ल ने १६६३ विक्रमी में (= १६३७ ई०) में शब्दशोभा नामक अपना व्याकरण-शास्त्र-सम्मत ग्रन्थ लिखा। इन्हीं दोनों संवतों के बीच में दीक्षित का समय होना चाहिये। वत्सरांज ने 'वाराणसी-दर्शन प्रकाशिका' नामक व्याख्या-सहित मूल ग्रन्थ का प्रणयन संवत् १६६६ (= १६४२ ई०) में किया। इसके आरम्भ में उन्होंने अपने गृह रामाश्रम तथा उनके पूज्य पिता भट्टोजिदीक्षित का उल्लेख किया है। नीलकण्ठ शुक्ल-कृत निर्देश इससे पाँच वर्ष पहिले ही है। इनके 'शब्द-कौस्तुम' का एक हस्तलेख १६३३ ई० का बंगाल हस्तलेख सूचीपत्र में हरप्रसाद शास्त्री ने उिल्लाखित किया है। फलतः दीक्षित का समय इससे पूर्व होना चाहिये। इसलिए उनका समय लगभभ १५६० ई०-१६१० ई० के बाच मानना प्रमाण पुरःसर प्रतीत होता है।

#### भट्टाजिदीक्षित के ग्रन्थ

मट्टोजिदीक्षित ने व्याकरण के अविरिक्त धर्मशास्त्र तथा वेदान्त के विषय में ग्रन्थों का प्रणयन किया। उनके रिचत ग्रन्थों की संख्या लगभग चौतीस है, परन्तु इन सब ग्रन्थों के दीक्षितकर्तृ त्व होने की पूर्ण मीमांसा अभी यंथार्थंतः नहीं हुई। अता उनके विषय में अभी सन्देह हैं। धर्मशास्त्र के विषय में उनके निःसंदिग्ध ग्रन्थों के हस्तलेख उपलब्ध होते हैं — आशौच-प्रकरण (हस्तलेख १७२० सं० = १६६७ ई०); तिथिनिर्णय (हस्तलेख १८१० वि० = १७५७ ई०); त्रिस्थली-सेतु (हस्तलेख १७३२ विक्रमी = १६७६ ई०)। वेदान्त के विषय में इनके ग्रन्थ हैं (क) वेदान्ततत्त्व कौस्तुभ या तत्त्वकौस्तुभ। इसके आरम्भ में केलदी-नरेश वेंकट के आदेश से इसकी रचना का संकेत दिया गया हैं। (ख) दीपन व्याख्या या तत्त्वविक टीका-विवरण—मृसिहाश्रम ने १६०४ विक्रम संवत् (१५४७ ई०) में वेदान्ततत्त्व विवेक तथा उसकी टीका 'दीपन' का प्रणयन किया था। उसी पर भट्टोजिदीक्षित की यह टीका है। (ग) अद्वेत-कौस्तुभ। क्या ऊपर निर्दिष्ट 'वेदान्ततत्त्व कौस्तुभ' से अभिन्न है ? (घ) तत्त्व-सिद्धान्त चिन्द्रका। विविध-विषय—(१) तन्त्राधिकार-निर्णय—इसमें पाञ्चरात्र के प्रामाण्य तथा अधिकार का विचार किया गया है। इसमें भट्टोजि ने अपने को 'अद्वैतसिद्धान्त-प्रतिष्ठापक' तथा 'श्रोतस्मार्त-सत्-सम्प्रदाय-

धर्मशास्त्रीय प्रन्थों के नाम के लिए द्रष्टव्य—गोपीनाथ कविराज रचित 'काशों की सारस्वत साधना', ए० ४८-४६ (प्रकाशक बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, १६६५)।

केलदीवेक्कटेन्द्रस्य निदेशाद् विदुषां मुदे।
 ध्वान्तोच्छित्यै पद्धतरस्तन्यते तत्त्वकौस्तुभः॥

प्रवर्तक' कहा है जिससे उनकी अद्वैतिनिष्ठा तथा धार्मिक आस्था का पूरा संकेत मिलता है। (२) वेद भाष्य-सार—इस अपूर्व पुस्तक की एक ही हस्तिलिखित प्रति मिलती है जिसमें वेद के कुछ मन्त्रों का सायणाश्रित भाष्य है। (३) तत्त्वसिद्धान्त-वापिका तथा (४) तैत्तिरीय सन्ध्याभाष्य। भट्टोजिदीक्षित के विषय में यह किम्बदन्ती हैं कि इन्होंने तीर्थयात्रा तथा विद्याग्रहण करने के लिए दक्षिण-यात्रा की थी। वहाँ जाकर इन्होंने अप्पयदीक्षित से वेदान्त तथा मोमांसा का अध्ययन किया था। उस समय अपयदोक्षित के संरक्षक वेंकटपित थे जिससे अप्पय ने भट्टोजि का परिचय करा दिया। प्रसिद्धि है कि वेंकटपित के अनुरोध पर भट्टोजि ने एक ग्रन्थ वेदान्त पर तथा एक मीमांसा पर रचा था। वेदान्तवाला ग्रन्थ तो निश्चयेन वेदान्ततत्वकौस्तुभ है, पर मीमांसावाले ग्रन्थ का पता नहीं। तन्त्रसिद्धान्त में भट्टोजि ने अप्पयदीक्षित को गुरुहूप में नमस्कार किया है—

#### श्रप्पच्यदीतितेन्द्रान् श्रशेषविद्यागुरूनहं नौमि । यत्-कृति-बोधाबोधौ विद्वद्विद्वद्विभाजकोपाधी ॥

व्याकरण के विषय में भट्टोजिदोक्षित के ये ग्रन्थ प्रख्यात हैं—(१) शब्दकोस्तुभ, (२) सिद्धान्त कोमुदो, (३) प्रौढ मनोरमा, (४) धातुपाठिनिर्णय तथा
(५) लिङ्गानुशासन-वृत्ति । इनमें प्रथम तीन ग्रन्थ दीक्षित की शास्त्रीय वेदुषी के
स्तम्भ-स्थानीय हैं । शब्दकोस्तुभ का उल्लेख सिद्धान्त-कोमुदो के अन्त में (उत्तर
कृदन्त ) किया गया है । अतः यह सिद्धान्त-कोमुदो के निर्माण से प्रथम ही विरचित
हो गया था । शब्दकौस्तुभ व्याकरण शास्त्र का बड़ा ही प्रौढ तथा व्यापक ग्रन्थ है ।
दुःख है कि यह ग्रन्थ तृतीय अध्याय के चतुर्थ आिह्नक तक ही लिखा गया था । है
तो यह अष्टाच्यायी की ही विस्तृत वृत्ति, परन्तु महाभाष्य में प्रतिपाद्य विषयों का भी
समीक्षण तथा परिखृंहण करने के कारण यह महाभाष्य का भी विवेचक माना जा
सकता है । इसके विषय में दीक्षित स्वयं लिखते हैं कि महाभाष्यरूपो समुद्र से उद्धृत
किया गया यह कोस्तुभ है (फिणभाषित-भाष्याक्षेः शब्दकोस्तुभ उद्धृतः ) फलतः
दीक्षित जी स्वयं इस ग्रन्थ को महाभाष्य के सिद्धान्तों का निचोड़ मानते थे।

सिद्धान्त कौमुदी का विवरण आगे दिया गया है। भट्टोजिने अपनी इस मौलिक कौ भुदी पर प्रौढमनोरमा नाम्नी विशद-विस्तृत व्याख्या रची। मनोरमा में खण्डन-मण्डन का प्रचुर्य है, महाभाष्य के ऊपर ग्रन्थकार की भूयसी आस्था है। फलतः उसी

माधवाचार्य-रिचतात् वेदभाष्यमहार्गवात् ।
 श्रीभद्दोजिदीवितेन सार उद्धियतेऽधुना ॥ — श्लोक २ ।

के केन्द्रबिंदु से वे अपने व्याकरण गुरु शेषकृष्ण के प्रक्रिया-प्रकाश में निहित मतों के खण्डन करने से वे पराङ्मुख नहीं हुए। शेषकृष्ण के मतों के इस खण्डन से उनके पक्षवाले पण्डितों को क्षुड्य होना स्वाभाविक है। मनोरमा में दीक्षित द्वारा उद्भावित दोषों का निराकरण कर प्रक्रिया-प्रकाश की गौरव रक्षा दो विद्वानों ने की—(१) शेषकृष्ण के पौत्र तथा शेष वीरेश्वर के पुत्र शेष चक्रपाणि के 'परमतखण्डन' लिखकर। (२) तदनन्तर शेषकृष्ण के पुत्र शेष वीरेश्वर के शिष्य पण्डितराज जगन्नाथ ने 'मनोरमा-कुचमर्दन' लिखकर। तथा भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुजिन्दीक्षित ने अपने पिता के मतों का फिर समर्थन करते हुए 'मनोरमा-मण्डन' का निर्माण किया। इस प्रकार यह शास्त्रार्थ दोनों ओर से खूब चलता रहा।

#### सिद्धान्त कौमुदी

'प्रक्रिया-कौमुदी' प्रक्रिया-पद्धति का अनुसरण करण करने वाला प्राथमिक प्रयास या, इसलिए रामचन्द्राचार्यं ने नितान्त आवश्यक सूत्रों के संकलन करने में ही अपने को सीमित रखा। 'सिद्धान्त-कौमुदी' इस शैली का चूडान्त परिबृंहित अध्यवसाय है, क्यों कि यहाँ अष्टाध्यायी के समग्र सूत्र तत्तत् प्रकरणों में सिन्नविष्ट कर लिए गये हैं। पूर्वार्ध में सुबन्त, समास तथा तद्धित का विवरण है, उत्तरार्ध में तिइन्त के अन्तर्गत गणानुसारी धातुओं का संकलन, णिजन्तादिकों तथा भागद्वय में विभक्त कृदन्त का क्रमशः प्रतिपादन है। भट्टोजिदोक्षित ने वैदिक तथा स्वर प्रक्रिया को पृथक् प्रकरणों में स्थान दिया है। वैदिकी तो अष्टाष्यायी के अध्यायानुकूल संकलित है, परन्तु स्वर-प्रक्रिया में यह नियम सर्वाश्वतः गृहीत नहीं किया गया है। प्रतीत होता है कि मूल-ग्रन्थ में केवल लौकिक शब्दों की सिद्धि अभीष्ट रही । फलतः उत्तर कृदन्त की समाप्ति के साथ ही कीमुदी की भी समाप्ति हैं। स्वरवैदिकी की कल्पना अवान्तरकालीन प्रतीत होती है : मूल कौमुदी में सुत्रों की संख्या ३३ द है, वैदिक प्रक्रिया में २६३ तथा स्वर प्रक्रिया में ३२९। इसप्रकार ममस्त सिद्धान्त-कौमुदी में ३९७८ सूत्र व्याख्यात है। माहेश्वर सूत्रों को सम्मलित कर यह संख्या चार सहस्रों के पास तक पहुँच जाती है ( तीन सहस्र नौ सौ बानवे = ३६६२ सूत्र )। 'स्वरसिद्धान्त चिन्द्रका' के अनुसार सुत्रों की संख्या इससे केवल तीन ही अधिक बतलाई जाती है<sup>र</sup>। फलतः 'सिद्धान्त-

इस्थं लौकिक-शब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्।
 विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे॥

२. चतुःसहस्री सूत्राणां पञ्चसूत्र-विवर्जिता। श्रष्टाध्यायी पाणिनीया सूत्रैमोहेश्वरैः सह ॥ — श्लोक १५ ।

कोमुदी' अष्टाध्यायी के समग्र सूत्रों का प्रक्रियानुसारी संकलन है। और यही उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है।

#### सिद्धान्त-कौमुदी के व्याख्याकार

अपने उत्पत्तिकाल से ही सिद्धान्त-कीमुदा ने टीका लिखने के लिए व्याकरण के विद्धानों का ध्यान आकृष्ट किया। यों तो मूललेखक भट्टोजिदीक्षित ने स्वीपज्ञ वृत्ति लिखी प्रौढ़मनोरमा, जिसके ऊपर अनेक टीका-प्रटीका उपलब्ध हैं। कौमुदी के ही व्याख्याख्य बृहत् शब्देन्दु-शेखर तथा लघुशब्देन्दुशेखर की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ अन्य टीकाकारों का उल्लेख करना अभीष्ट है।

कीमुदी के सर्वप्राचीन टीकाकार हैं ज्ञानेन्द्र सरस्वती जिनकी तत्त्वबोधिनी टीका प्रौढमनोरमा पर आश्रित होने से विशेष प्रख्यात तथा प्रामाणिक मानी जाती हैं। ये भट्टोजिदीक्षित के समकालीन माने जाते हैं। फलतः इनका समय है लगभग १५८० ई०-१६४० ई० । स्थान काशी । दूसरी लोकप्रिय तथा छात्रोपयोगी व्याख्या है—बालमनोरमा जिसके रचियता है वासुदेव दीक्षित । महादेव वाजपेयी तथा अन्नपूर्णा के पुत्र थे ये वासुदेव दीक्षित। तेंजोर के महाराष्ट्र राजा शाहजी ( १६८४ ई०-१७१० ई० ) के प्रधानमत्री प्रख्यात त्र्यम्बकराय मखी तथा सरफोजी प्रथम तथा तुक्कोजी महाराजाओं के ( शासन-समय लगभग १७११ ई०-१७३५ ई०) मुख्य अमात्य आनन्दराय मखी के द्वारा सम्पादित यज्ञों में महादेव वाजपेयी ने अध्वर्यु का कार्य किया था। फलतः वासुदेव दीक्षित का समय १८ शती का पूर्वार्ध है (लगभग १७०० ई०-१७६० ई० )। ये वैयाकरण होने के संगमें प्रौढ मीमांसक भी थे। इनका ग्रन्थ 'अध्वरमीमांसा-कौतूहलवृत्ति' पूर्वमीमांसा के सूत्रों पर विशाल, विशद तथा परमत-विदूषक व्याख्या होने से नितान्त प्रख्यात है। इनकी कौमुदी- बाल्या बालमनोरमा बहुत ही उपयोगी, सरल-सुबोध तथा नितान्त लोकप्रिय है। कौमुदी के लगभग बीस टीकाओं का नाम डा॰ आउफ्रोक्ट ने अपने 'बृहत्पुस्तक-सूची' में दिया है। परन्तु शिवराम की विद्या-विलास नाम्नी व्याख्या भी सिद्धान्त-कौमुदी के ही ऊपर है जिसका निर्देश उन्होंने नहीं किया है। शिवराम का पूरा नाम शिवराम त्रिपाठी था। ये त्रिलोकचन्द्र के पौत्र, कृष्णराज के पुत्र तथा गोविन्दराम, मुकुन्दराम और केशवराम के अग्रज थे। इन्होंने प्राचीन काव्यों पर टोका लिखने के अविरिक्त नवीन काव्यों की भी रचना की। काव्यप्रकाश की विषमपदी नामक व्याख्या, वासवदत्ता, कादम्बरी तथा दशकुमारचरित की टीकार्ये, लक्ष्मीनिवासाभिधान नामक उणादि कोश आदि इनके अन्य ग्रन्थ हैं। कौमुदी की टीका का नाम कौमुदी-विद्याविलास या केवल विद्याविलास ही है (विद्याविलासः कौ मुद्यां शिवराम-विनिर्मितः )। इसकी अधूरी प्रति उपलब्ध है। इसमें नागेशभट्ट का तथा उनके दोनों

ग्रन्थ शब्देन्दुशेखर तथा पारिभाषेन्दुशेखर का नाम निर्दिष्ट है। फलत: शिवराम त्रिपाठी का समय नागेश से अर्वाक्कालीन है—१६वीं शती का मध्यभाग (लगभग १७२५ ई०-१७७५ ई०)। इन्होंने अपने निर्मित ग्रन्थों का नाम-निर्देश टीका के आरम्भ में किया है<sup>र</sup>। घ्यातच्य है कि निर्दिष्ट नामों में उणादि कोश का ही नाम 'लक्ष्मीनिवासाभिधान' तथा कौमुदीवृत्ति का ही अभिधान 'विद्याविलास' है।

### भट्टोजिदीक्षित का परिवार

दीक्षित का परिवार अपनी विद्वता के लिए प्रख्यात था। उसके सदस्यों ने विभिन्न शास्त्रों में प्रौढ़ ग्रन्थों की रचना की है जिनका आदर तथा सत्कार आज भी निखिल भारतवर्ष में है। इन सदस्यों का परिचय इस प्रकार है—

(१) रङ्गोजीभट्ट—क्रोण्डभट्ट ने वैयाकरण-भूषण के आरम्भ में 'पितर रंगोजि-भट्टाभिधम्' द्वारा रंगोजिभट्ट को अपना पिता धोषित किया है। 'मट्टोजीदीक्षितमहं पितृक्यं नौमि सिद्धये' कहकर मट्टोजिदीक्षित को अपना पितृक्य द्योतित किया है। फलतः मट्टोजिदीक्षित तथा रंगोजीभट्ट दोनों सहोदर भ्राता थे। रंगोजि ने अपने ग्रन्थ 'अद्धैत-चिन्तामणि' के अन्त में मट्टोजिदीक्षित को अपना गुरु लिखा है और यह गुरुत्व मट्टोजिदीक्षित के अनुज होने पर ही उनमें सुसंगत होता है। फलतः रंगोजी किन्छः भ्राता थे, ज्येष्ठ भ्राता मानना उचित नहीं। 'नृसिहश्रम' के मतका उल्लेख इस ग्रन्थ में तीन बार है और तीनों स्थानों पर वे 'गुरुचरण' कहे गये हैं। ग्रन्थ की पुष्टिपका में वे अपने को 'आनन्दाश्रम-चरणविन्द-सेवा-परायण' लिखते हैं। फलतः रंगोजी इन

काध्यानि पञ्चनुनयो युग-समिताश्च, टीकास्त्रयोदश चैक उशादिशेशः। भूपालभूषग्मयो रसरत्नहारों विद्याविलास इनर्वं फलाचिरव्दे॥ प्रम्थान् मया विरचितान् पिशीलयन्तु। शीलान्विताः सुमनसो मनसो मुदे मे॥

द्रष्टस्य—डा० गोडे-स्टडीज इन इचिडयन खिटररी हिस्टी भाग १,

२. वाग्देवी यस्य जिह्वामें नरोनित सदा सुदा। भट्टोजीभट्टसंज्ञं हं गुरुं नौमि निरन्तरम्॥

१. इन्होंने अपने निर्मित अन्थों का निर्देश इस टीका के आरम्भ में किया है—

<sup>--</sup> अद्वैतचिन्तामः सं प्र ७३।

दोनों स्वामियों के शिष्य थे—नृसिंहाश्रम तो उस युग के प्रौढ वैदुषीसम्पन्न, अद्वैत-दीपिका, वेदान्ततस्व विवेक, भेदिधिक्कार आदि अद्वैत वेदान्त के ग्रन्थों के प्रख्यात लेखक थे जिनके शिष्य होने का गौरव मट्टोजिदीक्षित को भी प्राप्त था। रंगोजीभट्ट अद्वैत वेदान्त के पण्डित थे, क्योंकि इस विषय में इनकी तीन रचनायें उपलब्ध हैं— (१) अद्वैतचिन्तामणि तथा (२) अद्वैतशास्त्र-सारोद्धार । अद्वैतचिन्तामणि दो परिच्छेदों में विभक्त है, प्रथम में न्याय वैशेषिक के पदार्थों का विस्तृत खण्डन है तथा दितीय में अद्वैत वेदान्त के तस्वों का यथाविधि विवरण उपन्यस्त है। (१) महा-स्था-वृत्ति जिसका निर्देश कोण्डमट्ट ने वैयाकरण-भूषण के पृष्ठ ६४ पर किया है (के० पो० त्रिवेदी का संस्करण)।

- (२) भानुजिद्गी जित—भट्टो जिदी क्षित के ये पुत्र थे। इनका अपरनाम वीरेश्वर दी क्षित था। संन्यास लेने पर इनका नाम रामाश्रम था। इन्होंने भी ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिनमें अमरकोश की टीका व्याख्यासुधा (रामाश्रमी के नाम से स्थात) विद्वत्ता के कारण बड़ी लोकप्रिय तथा प्रामाणिक मानी जाती है। धर्मशास्त्र-विषय में इनका ग्रन्थ है—दान विवेक तथा व्याकरण में मनोरमामण्डन जिसमें शेष चक्रशाणि के 'परमत-खण्डन' का खण्डन कर मट्टो जिदी क्षित के मत का मण्डन है।
- (३) कोग्डभट्ट—रंगोजीमट्ट के पुत्र तथा भट्टोजिदोक्षित के भ्रातुष्पुत्र कोण्डभट्ट ने व्याकरण तथा न्याय-वैशेषिक पर ग्रन्थ लिखे हैं—(क) व्याकरण में—वैयाकरण सिद्धान्त-दीपिका, वैशाकरण-सिद्धान्तभूषण तथा उसका संक्षेप 'वैयाकरण सिद्धान्त-भूषणसार' और स्फोटवाद। (ख) न्याय-वैशेषिक में—तर्कप्रदीप (राजा वीरमद्र के अनुरोध से रिचत), तर्करत्न (न्यायपदार्थदीपिका में उल्लिखित) तथा न्याय-पदार्थ-दीपिका (प्रकाशित)।
- (४) हरिदीचित—मट्टोजिदीक्षित के पौत्र तथा भानुजिदीक्षित के पुत्र थे। ये प्रीढ़ वैयाकरण माने जाते थे। नागोजीभट्ट के गुरु होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। शब्दरत्न के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं—लघु शब्दरत्न तथा बृहत् शब्दरत्न। इनके रचियता के विषय में पण्डितों में मत-वैविष्य है। पण्डितों की मान्यता है कि लघु शब्दरत्न का प्रणयन नागेशभट्ट ने ही किया, परन्तु अपने पूज्य गुरु हरिदीक्षित के नाम पर उसे प्रचारित किया। वैद्यनाथ पायगुण्डे ने शब्दरत्न की 'भाव प्रकाशिका' नामनी विस्तृत प्रमेय-बहुल व्याख्या लिखी। उसके आरम्भ में वे लिखते हैं—

सरस्वती भवन टेक्ट्म (संख्या २) में प्रकाशित (संस्कृत विश्वविद्यालय, वाण सी; १६२०)।

२. विशेष के लिए द्रष्टब्य इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३४४–३४५।

#### गुरुं नत्वा अये बद्धशब्दररनेन्दुशेखरम्।

आशय है कि शब्दरत्नेन्दु शेखर के निर्माता अपने गुरु को प्रणाम कर टीका लिख रहा हूँ। पायगुण्डे के पूज्य गुरु नागेशभट्ट थे। अतः उनकी सम्मति में यह उनके गुरु की ही रचना है। नागेश ने अपने प्रौढ ग्रन्थों के नाम में 'इन्दु-शेखर' शब्द रखा है यथा शब्देन्दुशेखर तथा परिभाषेन्दुशेखर और आचारेन्दुशेखर। उसी शैली में इस ग्रन्थ का भी पूरा नाम था—शब्द रत्नेन्दुशेखर जो सामान्यतः संक्षिप्त 'शब्दरत्न' नाम से ही अभिहित किया जाता है। शिष्य को गुरु की सची रचना से परिचित होना स्वाभाविक ही है। सुनते हैं बृहत्-शब्द-रत्न हरिदीक्षित की रचना है जिसका संक्षेप नागेश लघु शब्दरत्न में प्रस्तुत किया।

शब्दरत्न् स्वयं प्रौढमनोरमा की टीका है और उसके ऊपर प्राचीन-अर्वाचीन नाना टीकार्ये समय समय पर लिखी गई जिनमें वैद्यनाथ पायगुण्डे की भाव-प्रकाशिका तथा भैरव मिश्र की 'रत्न-प्रकाशिका' (प्रख्यात नाम भैरवी ) नितान्त प्रसिद्ध हैं। भैरव मिश्र के पिता का नाम भवदेव तथा माता का सीता था। अगस्य गोत्र में में उत्पन्न हुए थे। नागेश की रचनाओं के व्याख्याता होने के नाते विशेष प्रसिद्ध हैं। १८ वीं शती में मन्य भाग में वर्तमान भैरव मिश्र व्याकरण के बड़े प्रौढ़ विद्वान् माने जाते थे।

#### कोण्डभट्ट

कोण्डभट्ट के वैयाकरण-भूषण तथा वैयाकरण-भूषणसार ग्रन्थ पाणिनि व्याकरण के दार्शितक तथ्यों के प्रकाशक ग्रन्थरत्नों में अन्यतम हैं। ये भट्टोजिदीक्षित के अनुज रङ्गोजिभट्ट के पुत्र थे। व्याकरण के अतिरिक्त न्यायदर्शन के विषय में भी इन्होंने प्रौढ ग्रन्थों का निर्माण किया था। इनके समय का परिचय भछी-भाँति छगता है।

वैयाकरण-भूषण के एक हस्तलेख का काल १७६२ वि॰ (=१७०६ ई०) है तथा वैयाकरण-भूषणसार के हस्तलेख का समय १७०६ वि॰ = १६५० ई० है। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि वैयाकरण-भूषण तथा उसके साररूप वैयाकरण-भूषण-सार का प्रणयन १६५० ई० से पूर्व ही हो गया था। न्याय-पदार्थदीपिका (अथवा पदार्थदीपिका ) में कोण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण और तर्करत्न नामक अपने ग्रन्थों का उल्लेख किया है। फलतः पदार्थदीपिका की रचना वैयाकरणभूषण के बाद की घटना है। वैयाकरणभूषण में उन्होंने अपने से प्राचीन अनेक आचार्यों तथा उनके

काशी संस्कृत सीरीज में प्रकाशित । इसमें वैयाकरणभूषण का निर्देश
 पृ० ३२ तथा ३६ पर तथा तर्करत्न का पृ० ५९ पर मिलता है ।

प्रस्थात ग्रन्थों का विधिवत नाम्ना निर्देश किया है। इनमें चार ग्रन्थकार प्रमुख हैं—
(क) अप्पय दीक्षित (मट्टोजि दीक्षित के गुरु), (ख) नृतिंसहाश्रम (मट्टोजि के दूसरे गुरु), (ग) भट्टोजि दीक्षित (ग्रन्थकार के पितृज्य) तथा उनके तीनों प्रस्थात ग्रन्थ—मनोरमा, शब्दकौस्तुभ तथा सिद्धान्त-कौभुदी; (घ) रङ्गोजिभट्ट (ग्रन्थकार के पिता)। कोण्डभट्ट का एक अन्य ग्रन्थ था तक प्रदीप जिसकी एक खण्डित प्रति डा० हाल को मिली थी जिन्होंने इसके विषय में लिखा है कि यह ग्रन्थ राजा भद्रेन्द्र के पुत्र राजा वीरभद्र के आदेश से निर्मित किया गया तथा इसमें स्मानुष्ठान को प्रोत्साहित करने के लिए राजा वीरभद्र की संस्तुति की गई है। यह ग्रन्थ न्यायलीलावती तथा अद्भैतचिन्तामणि को उद्भृत करता है। यहाँ राजा वीरभद्र का उल्लेख ग्रन्थ के काल-निर्णय में पूर्णतया सहायक है।

ये राजा वीरभद्र (१६२६ ई०-१६४५ ई०) भद्रप नायक के पुत्र थे। ये मूलतः इक्केरि के शासक थे परन्तु जब राजा शहाजी ने इक्केरि जीत लिया तब ये बेदनूर नामक स्थान में रहने लगे और बेदनूर के राजा के नाम से पीछे प्रख्यात हो गये। यह जगह मैसूर प्रान्त में था। इस स्थान के शासन वीरशैव मतानुयायी तथा केलदी नायक की आख्या से प्रख्यात थे। १६वीं शती के अन्त तथा १७वीं शती के पूर्वाध में इनका उस प्रान्त पर बड़ा व्यापक प्रभुत्व था। सबसे प्रख्यात थे वॅकटप्प नायक (राज्यकाल—१५६२-१६२६ ई०)। उनसे पुत्र थे भद्रप्प और पौत्र थे वीरभद्रप्प नायक (१६२६ ई०-१६४६ ई०)। वंकटप्प ने पौत्र वीरभद्र को ही अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि भद्रप्प की मृत्यु उनके जीवित काल में ही हो गई थी। केलदि वंशी इन नायक राजाओं के साथ भट्टोजिदीक्षित के वंश का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसकी पृष्टि मे प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि भट्टोजिदीक्षित, उनके अनुज रंगो।जदीक्षित या रंगोजिभट्ट तथा उनके भ्रातुष्पुत्र कोण्डमट्ट इन नायक राजाओं के साथ्रय में रहते थे और उनके आदेश से महनीय ग्रन्थों का प्रणयन करते थे।

(क) भट्टोजिदीक्षित ने अपने तत्त्व कौस्तुभ नामक अद्वैत-वेदान्त-प्रतिपादक ग्रन्थ की रचना केलदी वॅकटेन्द्र के आदेश से की। तत्त्वकौस्तुम के आरम्भ में (हस्तलेख) इसका स्पष्ट उल्लेख है—

केलदी-वेष्क्रटेन्द्रस्य निदेशाद विदुषां सुदे। ध्वान्तोच्छिरये पद्धनरस्तन्यते तस्बकौस्तुभः॥

१. वैयाकरणभूषण (के०पी० त्रिवेदी का संकरण, १६१५; बाम्बे) पृ० २३२।

२. वही, पृ० ७७, ७८ तथा १६५।

३-४. वही, पु० १।

#### फियाभित्साच्याङ्येः शब्दकौस्तुभ उद्भृतः। शाङ्करादिप भाष्याञ्येः तस्वकौस्तुभमुद्धरे॥

भण्डारकर शोध संस्थान वाली हस्तिलिखित प्रति में यही बात ग्रन्थ के अन्त में दुहराई गई है। यह पता चलता है कि इस ग्रन्थ के निर्माण के कारण भट्टोजिदीक्षित 'विशुद्धाद्धैत-प्रतिष्ठापक' विरुद्ध से भूषित किये गये थे। 'वेंकटेन्द्र' 'वेंकटप्प नायक' का ही नामान्तर है जिनके राज्यकाल का निर्देश ऊपर किया गया है। यह निर्देश भट्टोजि-दीक्षित के समय का पर्याप्त सूचक है कि वे लगभग १६२५ ई० या इसके आसपास तक अवश्य विद्यमान रहे।

(ख) केलदी के ये नायक राजा बीरशैंव मतानुयायी थे। यह वंश 'इक्केरि' नामक स्थान पर राज्य करता था जो वर्तमान मैसूर राज्य के शिमोगा जिले में था। ये शासक श्रुंगेरी के शंकराचार्य-स्थापित अद्वैत मठ के प्रति विशेष आस्थावान् थे। इसलिए ये अद्वैत ग्रन्थों के निर्माण में विद्वानों को आश्रय तथा उत्साह प्रदान करते थे। भट्टोजि के अनुज रङ्गोजिभट्ट को भी केलदी वेङ्क्टप्प नायक प्रथम से विशिष्ट सम्मान प्राप्त था। इसका उल्लेख कोण्डभट्ट ने अपने वैयाकरण-भूषण के इस श्लोक में किया है—

विद्याधीश-वडेरु-संज्ञकयति श्रीमाध्वभट्टारकं जित्वा केलदिवेद्भट्टण्यसविधेऽध्यान्दोलिकां लब्धवान् । यश्चक्रे सुनिवर्यसूत्रविदृतिं सिखान्तभक्तं तथा माध्वानां तमहं गुरुसुपगुरु रक्नोजिभट्टं भजे॥

इस पद्य की आरम्भिक पंक्तियों का सारांश है कि रङ्गोजिभट्ट ने केलदि वेङ्कटप्य के दरबार में वडेर नामक माध्वमतानुयायी यति को शास्त्रार्थ में जीता था जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें पालकी का सम्मान प्रदान किया। इसका तात्पर्य है कि भट्टोजि तथा उनके अनुज रङ्गोजि दोनों को वेङ्कटय्य नायक प्रथम ने विशिष्ट सम्मान प्रदान किया था।

(ग) रङ्गोजि के पुत्र कोण्डमट्ट को भी वेङ्कटय्य नायक के पौत्र तथा उत्तरा-िषकारी वीरमद्र नायक से विशेष सम्पर्क था। ऊपर कहा गया है कि कोण्डमट्ट ने अपना 'तर्कप्रदोप' नामक ग्रन्थ का प्रणयन राजा वीरभद्र के आदेश से किया था। इन वोरमद्र का राज्यपाल १६२६ ई० से लेकर १६७५ ई० तक है। फलतः इसी समय कोण्डमट्ट को केलदि-दरबार से मान्यता प्राप्त हुई थी। यह तैलंग ब्राह्मण कुटुम्ब रहता तो काशी में ही और वहीं इन्होंने अपने प्रौढ़ ग्रन्थों का प्रणयन भी किया, परन्तु मैसूर में स्थित इस राज-परिचार से इस वंश का विषष्ठ सम्पर्क था। इसका रहस्य यह है कि भट्टोजि- दीक्षित आन्ध्रश्रदेशी तेलुगु ब्राह्मण थे। रङ्गोजि कालहस्तीश्वर के उपासक थे। अपने शिवोह्मास नामक ग्रन्थ में इस देवता के प्रति उनका भावपूर्ण संकेत निश्चयेन उन्हें इस क्षेत्र का निवासी सिद्ध कर रहा है—

#### प्रन्थेऽस्मिन् तथ विलसिते कालहस्तीश नित्यं। कृत्वाऽभ्यासं भवति विजयी भक्तिभावैकनिष्ठः॥

भगवान् कालहरुतीश्वर का पुण्य क्षेत्र मद्रास के चित्त्र जिले में स्थित है और आज भी विशेष सम्मान और आदर का भाजन है। भट्टोजि का कुदुम्ब इसी भूखण्ड का मूल निवासी था। अतएव केलदि-नायकों के साथ, उसके चनिष्ठ सम्बन्ध होने की षटना पूर्णतया संगत है।

#### कोण्डभट्ट का ग्रन्थ

भट्टोजिदीक्षित ने महाभाष्य का सार अंश अपने शब्द-कौस्तुभ में संग्रह किया है और उसमें निर्णीत व्याकरण-दर्शन के तथ्यों को उन्होंने ७० श्लोकों में निब्रद्ध किया । यह श्लोक-सप्तिति व्याकरणदर्शन का नवनीत है। इसीके ऊपर कोण्डभट्ट ने विस्तृत व्याख्या-ग्रन्थों का प्रणयन किया—(१) वैयाकरण-भूषण जो विशिष्ट विद्वानों को लक्ष्य कर लिखा गया है और (२) वैयाकरण-भूषण-सार—जो सामान्य शिक्षतों को दृष्टि में रख कर निर्मित है। 'सार' शब्द से तो सद्या यह पूर्व-ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप ही प्रकट होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। इसमें भी नये-नये विचार, नई-नई कल्पनायें हैं जो पूर्व ग्रन्थ से भिन्न हैं तथा विशिष्ट हैं।

इलोक-सप्ति के क्लोकों का वर्गीकरण १४ विषयों में किया गया है जिनमें निर्णय या निरूपण है इन चौदह वैयाकरण प्रमेयों का—(१) धारवर्थ (२) लकारार्थ, (३) सुबर्थ, (४) नामार्थ, (५) समास शक्ति, (६) शक्ति, (७) नलर्थ, (८) निपातार्थ, (६) भावप्रत्ययार्थ, (१०) देवताप्रत्ययार्थ, (११) अभे-दैकत्व संख्या, (१२) संख्या विवक्षा, (१३) क्त्वप्रत्ययादीनामर्थ तथा (१४) स्फोट-निर्णय। एक ही प्रच्यकार की एक ही मूलकारिका पर निबद्ध दोनों व्याख्यानों में साम्य होना अनिवार्य है, तथापि विषयनिर्णय की दृष्टि से दोनों में पार्थक्य मी है। प्रमेयों के निर्दिष्ट स्वरूप से ही प्रन्थ की दार्शनिकता का पता चलता है। साथ ही साथ व्याकरण-दर्शन की मीमांसा के लिए इसका वैशिष्टच भी प्रकट होता है।

फियाभाषितभाष्यान्धे शन्दकौस्तुभ उद्घृतः।
 तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेगोह कथ्यते॥
 (वैयाकरण-भूषण की प्रथम कारिका)।

इन विषयों के ऊपर वेदान्तियों, नैयायिकों तथा मीमांसकों के सिद्धान्तों का भी पूर्णतया अनुशीलन तथा खण्डन-मण्डन कर वैयाकरणमत का प्रतिपादन बड़ी प्रौढ़ता के साथ किया गया है।

दोनों ग्रन्थों में वैयाकरण-भूषणसार की लोकप्रियता अधिक रही है। इसके ऊपर टीकाग्रन्थों की बहुल उपलब्धि होती है-जिनमें हरिदीक्षित की काशिका विशद, विस्तृत तथा प्रमेय-बहुल है। ये हरिदीक्षित केशवदीक्षित के पुत्र थे। 'काले' इनकी उपाधि थी। फलतः ये महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। ये धनराज के अनुज थे। माता का नाम सखी देवी था। काशिका का रचना-काल १८५४ वि० सं० (= १७६८ ई०) है। भट्टोजिदीक्षित के शिष्य वनमाली मिश्र रचित 'वैयाकरणमतोन्मिज्जनी' संक्षिप्त होते पर भी बड़ी सरल-सुबोध है तथा नवींन विषय का प्रतिपादन करती है। इसका रचना काल काशिका से पूर्ववर्ती है-१७ शतीका पूर्वार्घ, १६४० ई० के आसपास। मन्त्रदेव की लघु-भूषण-कान्ति की भी प्रसिद्धि है। ये नागोजीभट्ट के प्रधान शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे की मुख्य शिष्य थे। वैद्यनाथ के पुत्र बालंभट्ट पायगुण्डे ने इन्हीं मनुदेव तथा महादेव की सहायता से प्रख्यात अंग्रेजी संस्कृतज्ञ डाक्टर हेनरी टामस कोलजुक (१७६५ ई॰-१८३७ ई॰) के आदेश से 'धर्मशास्त्र-संग्रह' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था। प्रख्यात वैयाकरण भैरव मिश्र ने भी इसके ऊपर व्याख्या लिखी थी। राब्देन्दु-शेखर के ऊपर इन्हीं की भैरवी व्याख्या ( चन्द्रकला ) की समाप्ति सं० १८५१ (= १८२४ ई०) में हुई। फलत भैरव का काल १६वीं शती का पुर्वार्ध मानना यथार्थ है।

#### भट्टोजिदीक्षित के शिष्य

- (१) वनमाली मिश्र—भट्टोजिदीक्षित के शिष्यों में अन्यतम थे वनमाली मिश्र । ये कुरुक्षेत्र के निवासी थे तथा महेश मिश्र के पुत्र थे। इन तथ्यों का परिचय इनके एक ग्रन्थ की पृष्टिपका से चलता है?।
- (क) 'कुरुक्षेत्र-प्रदी ।' नामक ग्रन्थ का बौकानेर की अनूप लाइब्रेरी में प्राप्त हस्तिलिखित प्रति में लिपि-काल १६८४ ई० है। इस ग्रन्थ में वैयाकरणभूषणसार की

इ. काशिका-युक्त वैयाकरण-भृषणसार तथा मूल वैयाक एम्पण का एक सुन्दर संस्करण श्री के० पी० त्रिवेदी ने श्रंप्रोजी में उपादेय टिप्पणों के साथ प्रकाशित किया है (बम्बई, १११५ ई०)।

२. इति श्रीभट्टोजिदीचितशिष्य कुरुक्षेत्रनिवासि-महेशमिश्रात्मज वनमालिमिश्र विरचितायां सन्ध्या-मन्त्रव्याख्या ब्रह्मप्रकाशिका समाप्ता ।

३५ कारिका व्याख्यात हैं। इसके अन्य हस्तलेख का समय १६५१ ई० है जिससे इसके निर्माण का काल इत: पूर्व अनुमित किया जा सकता है। (ख) सर्वतीर्थ-प्रकाश तथा (ग) सन्ध्या-मन्त्र-व्याख्या-ब्रह्मप्रकाशिका इनके अन्य ग्रन्थ हैं। (घ) 'वैयाकरण-मतोन्मिज्जिनी' कोण्डमट्ट के वैयाकरणभूषण की वनमाली मिश्र रचित व्याख्या है जो अभी भी हस्तलेख के रूप में है। (ङ) सिद्धान्ततत्त्व-विवेक भी इनका ही ग्रन्थ है (हस्तलेख)।

इनके समय का पता नारायणभट्ट की 'दिव्यानुष्ठान पद्धित' के एक हस्तलेख से लगता है जिसे बनाली मिश्र ने ही १६२१ ई० में स्वयं लिखकर तैयार किया था। वैयाकरण-भूषण के रचयिता कौण्डमट्ट राजा वीरभद्र (१६२६ ई०-१६४४ ई०) के समकालीन होने से १५८० ई०-१६४० ई० तक वर्तमान माने जा सकते हैं। इस ग्रन्थ पर टीकाकर्ता बनमाली मिश्र का भी यही समय होना चाहिये (१६०० ई०-१६४० ई०)।

वनमाली नामक एक दूसरे विद्वान का भी परिचय मिलता है जिन्होंने द्वैतवेदान्त के विषयं में बहुत से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण किया था। इनके प्रायः समग्र ग्रन्थ अभी तक हस्तलेखों के रूप में ही प्राप्त हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

- (१) न्यायामृत-सौगन्ध्य (या सौरभ) व्यासतीर्थ के प्रख्यात ग्रन्थ न्याया-मृत की व्याख्या।
- (२) अद्वैतिसिद्धि-खण्डन—मधुसूदन सरस्वती के प्रख्यात ग्रन्थ अद्वैतिसिद्ध का खण्डन कर द्वैतवेदान्त का मण्डन-परक-ग्रन्थ। ध्यातच्य है कि मधुसूदन सरस्वती ने व्यासतीर्थ के न्यायामृत के खण्डन करने के लिए अपने प्रौढ ग्रन्थ अद्वैतिसिद्धि का प्रणयन किया।
- (३) न्याय-रत्नाकर; (४) भक्ति-रत्नाकर; (६) श्रृति-सिद्धान्त; (७) जीवेशाभेद-धिक्कार; (६) प्रमाण-संग्रह; (६) ब्रह्मसूत्र सिद्धान्त-मुक्तावली; (१०) विष्णुतत्त्व-प्रकाश; (११) वेदान्तदीपिका; (१२) वेदान्त सिद्धान्त-संग्रह; (१३) न्यायमृत-तरिङ्गणी-कण्टकोद्धार; (१४) अभिनव परिमल; (१५) वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली।
- (१६) माध्वमुखालङ्कार अप्पय दीक्षित ने 'मध्वमतमुख मर्दन' नामक ग्रन्थ में माध्वमत का खण्डन कर अद्वैतवेदान्त की प्रतिष्ठा की थी। इसी ग्रन्थ का यह खण्डन

१. सरस्वती-भवन टेक्स्ट सीरीज (नं० ६८) में प्रकाशित, वाराणसी, १६३६।

वनमाली मिश्र ने इस रचना में किया है। अप्ययदीक्षित तो अद्वौतवेदान्त के माननीय आचार्य थे। फलतः ग्रन्थ के अन्त में उनका यह चमत्कारी उपदेश हैं—

#### श्राद्वियश्विमस्वदर्शनं स्वथ्वगं स्वजत मध्वदर्शनम् । शाक्करं भजत शास्वतं मतं साधवः स इह साक्ष्युमाधवः॥

माघ्वदर्शन का यह प्रौढ़ प्रन्थ पर्याप्तरूपेण प्रख्यात है। इसमें उद्धृत ग्रन्थों में 'मनोरमा' का उल्लेख महत्त्वशाली है जिससे ग्रन्थकार अप्पयदीक्षित तथा मट्टोजि-दीक्षित—दोनों दीक्षितोंसे पश्चात्कालीन सिद्ध होता है—१७ शती का ग्रन्थकार। इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई सूचना के अनुसार ग्रन्थकार बृन्दावन में गोकुल के समीपस्थ ग्राम का निश्नासी तथा भारद्वांजगोत्रीय है। स्थान की भिन्नता तथा स्वरूप के भेद से यह ग्रन्थकार भट्टोजिदीक्षित के शिष्य वनमाली मिश्र ने नितान्त भिन्न व्यक्ति प्रतीत होता है, परन्तु दोनों ही समकालीन हैं। भट्टोजिशिष्य तो वैयाकरण तथा धर्मशास्त्री प्रतीत होते हैं, परन्तु ये विद्वान् माध्ववेदान्त के प्रौढ़ पण्डित तथा दार्शनिक हैं। दोनों को विभिन्न व्यक्ति मानना ही उचित प्रतीत होता है। माध्वदार्शनिक के गुरु का नाम मास्त आचार्य इसमें उल्लिखित हैं और ग्रन्थ के उपान्त्य श्लोक में इस ग्रन्थ को ही मास्तमण्डन' कहा गया है। फलतः 'माध्वमुखालंकार' तथा 'मास्तमण्डन' एक ही अभिन्न ग्रन्थ प्रतीत होते हैं।

(२) मट्टोजिदीक्षित के दूमरे शिष्य का भी पता चलता है। इनका नाम था नीलकण्ठ शुकल। शब्दशोभा नामक व्याकरण प्रत्थ में इन्होंने इस तथ्य को प्रकट किया है। अन्य प्रत्थों में भी जीवन की इन्हों बातों को प्रकट किया गया है । नीलकण्ड जनार्दन शुक्ल के पुत्र थे। वे किसा वच्छाचार्य की पुत्री के पुत्र (दौहित) थे। इनकी माता का नाम हीरा था। इनके दो गुरु थे—व्याकरण शास्त्र में भट्टोजिदीक्षित तथा अलङ्कारशास्त्र में श्रीमण्डनभट्ट। वैयाकरण होने की अनक्षा वे रसिक साहित्यक ही अधिक थे। उनके पाँच ग्रन्थों का पता चलता है—

श्रीमन्माहतमाचार्यं मायिमद्न-तत्परम्।
 मुनीन्द्रोप।स्यपाद।ङ्जं ज्ञानसिन्धुं नमाम्यहम्॥

<sup>—</sup>माध्वमुखालंकार, श्लोक २।

२. 'मारुतमण्डन' के हस्तलेख का विश्लेषण इसी परिणाम पर आलोचकों को पहुँचाता है। इस विश्लेषण के लिए द्रष्टक्य—डा० गोडे-स्टडीज़ इन इ शिडयन लिटररी हिस्ट्री, भाग २, ५० २२४–२२६।

३. शुक्ल-जनादैनपुत्रो वच्छाचार्यस्य दौहित्रः। स्रभ्यस्त-शब्दशास्त्रो भद्दोजिदीसितच्छात्रः॥

- (१) शब्दशोभा—यह व्याकरण शास्त्र का ग्रन्थ है। सरस्वतीभवन के हस्त-लिखित विभाग में इनके दो हस्तलेख हैं। इसके निर्माण का काल ग्रन्थान्त में दिया गया है वि० सं०१६६३ = १६३७ ई०।
  - ( २ ) श्रद्धारशतक-शृङ्गार-विषयक श्लोकों की रचना। रचना-काल १६३१ ई०।
- (३) चिमनीचरित—बादशाह शाहजहाँ के एक मान्य अफसर अल्लावर्दी खाँ मुर्कमान के हरम की एक प्रेमगाथा को आधारित कर इस संस्कृत-काव्य का प्रणयन एक सी एक एकोकों में किया गया है। अल्लावर्दी खाँ की ज्येष्ठ पुत्र बहू थी चिमनी, जो उनके जेठे भाई की कन्या भी थी। दयादेव नामक सुभग-सुन्दर ब्राह्मण युवक महल की बहू बेटियों को शिक्षा देने के लिए रखा गया। चिमनी उस पर मुग्ध हो गई और इस दोनों की सरस केलिकथा का रसमय वर्णन नीलकण्ठ शुक्ल ने बड़ी भाव-भंगिमा से किया है। इस कथा का वर्णन 'चमनी-चरित' में किया गया है। रचना-काल है १६५६ ई०। कथा ऐतिहासिक महत्त्व रखती है और मुगल दरबार की वास्तविक घटना पर आश्रित है।
- (४) म्रोष्ट शतक—(या अधर शतक)—किसी तन्वङ्गी युवती के ओठ का सरस वर्णन।
- (५) जारजात शतक—परकीय काव्य को चुरा कर अपना बताने वाले तथा परकीय अर्थ को भी स्वकीय कहने वाले—दोनों व्यक्ति यहाँ जारजात कहे गये हैं। फलतः यह काव्य 'काव्यार्थचौर्य' की मीमांसा करता है और पर्यास रूपेण साहित्यिक चमत्कार से मण्डित है।

यः परकीयं कान्यं स्वीयं ब्रूतेऽथ चोरयेद् योऽर्थम् । इह तावपि प्रसक्ती मन्तस्यौ जारजाततया ॥

नीलकण्ठ शुक्ल की .कविता सरस-सुबोध तथा चमत्कारी है। चिमनी-चरित के ऊपर काव्य लिखना ही उनके रसिक जीवन की एक मधुर झाँकी है। ओष्ठशतक का यह प्रथम क्लोक कितना सुन्दर है—

वदनकमलमुधनमन्दहास-प्रचारं
विरचयति निकारं यत्-प्रसादात् सुधांशोः ।
तदिदमधरिबम्बं जीवनं मीनकेतोमैं म वचसि विधत्तां धुर्यं माधुर्य-धाराम् ॥

त्रिनवष्डेकमब्देऽतिकान्ते विक्रमादिःयात् ।
 त्रिवरात्रौ शिवपदयोनिजकृतिराधायि नीलक्षठेन ॥

#### वरदराज

(३) मट्टोजिदीक्षित के प्रौढ प्रख्यात शिष्य तो वरदराज ही थे जिनके प्रन्थ—लघुकौमुदी तथा मध्यकौमुदी—आज भी संस्कृत-शिक्षण के प्रमुख आरम्भिक प्रन्थ हैं। मट्टोजिदीक्षित के शिष्य होने की घटना का उल्लेख इन्होंने स्वयं मध्यसिद्धान्तकौमुदी के आरम्भ में किया है—

#### नस्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजिदीचितान् । करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्त-कौमुदीम् ॥

काशी की तो यह प्रसिद्धि है कि सुयोग्य शिष्य न मिलने के कारण भट्टोजिदीक्षित प्रत बन गये थे। वरदराज दक्षिण भारत से दीक्षित से व्याकरण पढ़ने के लिए जब आये, तब दीक्षितजी कैलासवासी हो चुके। किसी प्रकार दोनों का समागम हुआ और अपनी शास्त्रीय विद्या का यथाविधि वरदराज को दान करने के अनन्तर भट्टोजि प्रतयोनि से मुक्त हो गये। इस किम्बदन्ती में कितना तथ्य है—कहा नहीं जा सकता।

वरदराज दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके चार ग्रन्थों का परिचय मिलता है—(१) लघु-सिद्धान्त कौमुदी; (२) मध्य-सिद्धान्त कौमुदी (३) सार-सिद्धान्त-कौमुदी तथा (४) गीर्वाणपदमञ्जरी। लघु-कौमुदी तथा मध्य कौमुदी—शेनों में कौन प्रथम प्रणीत है ? प्रसिद्धि है कि वरदराज ने लघु-कौमुदी की ही रचना पहिले को, परन्तु अत्यन्त संक्षिप्त होने के कारण तथा भट्टोजिदीक्षित की ही अरुचि होने के हेतु इन्होंने मध्यकौमुदी का प्रणयन किया। सार-सिद्धान्त कौमुदी भी सिद्धान्त कौमुदी का ही संक्षेप है, परन्तु मुद्रित न होने के कारण इसके बारे में विशेष नहीं कहा जा सकता।

गीर्वाणपदमञ्जरी लघुकी मुदी का पूरक प्रस्थ है। इसमें संस्कृत के व्वावहारिक ज्ञान सम्पादन के हेतु प्रश्नोत्तर रूप में ग्रन्थ का विन्यास है आजकल के 'डाइरेक्ट मेथड' की यथार्थ पद्धित पर। साथ ही साथ १७ श्वती में काशों के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन की एक भव्य झाँकी भी प्रस्तुत की गई है—मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक। वरदराज ने इसमें उस युग के लोकप्रिय पाठ्य व्याकरण ग्रन्थों में अपनी दोनों कौ मुदी (लघु तथा मध्य), मनोरमा-सहित सिद्धान्त-कौ मुदी, शब्दकौ स्तुभ तथा लिङ्गानुशासन-वृत्ति का निर्देश किया है। इसमें काशों के घाटों का ही नहीं, प्रत्युत समग्र भारत के तीथों का भी उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत के तीथों में 'कालहस्तिक्षेत्र' का उल्लेख महत्व रखता है, वयों कि इस क्षेत्र के देवता 'कालहस्तीश्वर' मट्टोजिदीक्षित के वंश के

१. सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ोदा से प्रकाशित ।

अधिकारी देवता थे। उम युग के छात्रों के जीवन तथा शिक्षण, संन्यासियों के आचार-व्यवहार, भोज्य पदार्थों के नाम तथा बाजार में वस्तुओं के दर आदि अनेक तथ्यों का संकलन इस पुस्तक को काशी के सामाजिक इतिहास की छानबीन के लिए उपयोगी सिद्ध कर रहा है। गीर्वाण पदमञ्जरी में लघुकौमुदी तथा मध्यकौमुदी के नाम निर्दिष्ट हैं, परन्तु सारसिद्धान्त-कौमुदी का नहीं। इससे सारकौमुदी वरदराज की अन्तिम रचना प्रतीत होती है।

भट्टोजिदीक्षित के शिष्य होने से वरदराज का काल १७ शती का पूर्वार्क्ष सिद्ध होता है। दीक्षित का ग्रन्थ-निर्माण काल लगभग १५८० ई० तथा १६२० ई० के बीच माना गया है। इसकी पृष्टि लघुकौमुदी के अमेरिका में सुरक्षित १६२४ ई० में लिखित हस्तलेख से होती है। जब लघुकौमुदी का हस्तलेख १६२४ ई० का है, तब इसकी तथा मूलग्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी को रचना का काल सुतरां पूर्ववर्ती होगा चाहिए—१६०० ई० के आस पास। लघुकौमुदी तथा मध्यकौमुदी का प्रणयन निश्चित रूप से से १६२४ ई० से पूर्ववर्ती है और इस दशा में इन ग्रन्थों को भट्टोजि-विश्वित से समीक्षण तथा आलोचन का लाभ अवश्य प्राप्त हुआ था—यह कल्पना कथमपि अन्याय्य नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार वरदराज का समय १६०० ई०—१६४० ई० तक मानना सर्वथा समुनित प्रतीत होता है। लघुकौमुदी की प्रशंसा करना व्यर्थ है। हमारी पाठशालाओं में संस्कृत में प्रवेश कराने वाला यही तो प्राइमर है और अखिल भारतीय ख्याति से मण्डित होना इसके लिए समुचित ही है।

#### नारायण भट्ट

केरल के सुविख्यात भक्त महाकवि नाराण भट्ट की सर्वश्रेष्ठ रचना होने का गौरव इस व्याकरण ग्रन्थ-प्रक्रिया सर्वस्व-को प्राप्त है। नारायण भट्ट भट्टोजिदीक्षित के ही समकालीन थे और दीक्षित की सिद्धान्त-कौमुदी तथा भट्टितिर का प्रक्रियासर्वस्व दोनों ही ग्रन्थ एक ही विषय पर समान शैली में निबद्ध होने की प्रतिष्ठा धारण करते हैं। नारायण भट्ट केरल के सर्वश्रेष्ठ भक्त किव तथा 'नारायणीय' स्तोत्र-काव्य के प्रणेता के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रस्थात हैं, परन्तु वे महनीय कल्पना के धनी होने के अतिरिक्त प्रौढ वैदुषी के भी अधिकारी थे—यह तथ्य अनेकों को ज्ञात न होगा। उनकी विविध रचनाओं की परीक्षा से उनके समय तथा जीवनचरित का परिचय आलोचकों को पूर्णतया प्राप्त है।

नारायण भट्ट का जन्म मालाबार प्रान्त में नीला नदी के तीरस्थ किसी ग्राम में हुआ था। आरम्भिक जीवन उतना पवित्र तथा उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं था, परन्तु उस युग के प्रख्यात विद्वान तथा ज्योतिर्विद् अच्युत पिषरोटि के सम्पर्क में आने पर उनके

जीवन का प्रवाह अध्ययन तथा भगवद्भिक्त की ओर मुड़ गया। उन्होंने निषरोटि से व्याकरण, अपने पिता से मीमांमा, दामोदर नामक पण्डित से तर्क तथा माधव नामक वैदिक से वेद का अध्ययन किया। उन्होंने वातरोग से आक्रान्त होने पर नाना औषधी-पचार किया, परन्तु लाभ न होने पर गुरुवायूर मन्दिर के आराध्यदेव बालकृष्ण की उपासना में अपने को समर्पित कर दिया और भागवत में विणत श्रीकृष्ण की लित-लीलाओं का कीर्तन इन्होंने 'नारायणीय' नामक भक्तिकाव्य में किया। फलता रोग से मुक्त हो गये और कृष्णभक्ति को ही अपने जीवन का मुख्य संवल बना कर अपना जीवन-निर्वाह किया। इस काव्य के प्रणयन से नारायण भट्ट की कीर्ति समग्र केरल में व्याप्त हो गई। केरल के राजाओं ने—देवनारायण, वीरकेरल वर्मा (कोचीन के राजा), मान-विक्रम (कालीकट के राजा) तथा गोदा वर्मा (वटक्कुमुर के राजा)—इनका प्रभूत आदर तथा सम्मान किया। इनके काल के सूचक अनेक प्रमाण हैं। इनका समय १६वीं शती का अन्तिम चरण तथा १७वीं शती का प्रथम चरण माना जाता है (लगभग १५७५ ई०-१६२५ ई० तक )।

इनके काव्य ग्रन्थों की चर्चा तथा आलोचना लेखक ने अन्यत्र की है<sup>र</sup>। प्रक्रिया-सर्वस्च, धातुकाव्य तथा अपाणिनीय-प्रमाणता—इनके ये तीनों ग्रन्थ व्याकरण से सम्बद्ध हैं। 'अपाणिनीय-प्रमाणता<sup>3</sup>' लघु निबन्ध हैं जिसमें पाणिनि-व्याकरण से असिद्ध शंब्दों की प्रमाणता प्रदक्षित की गई है। 'धातु-काव्य'' तीन सर्गों में विभक्त लघु काव्य हैं जिसमें पणिनि के धातुओं के प्रयोग दिखलाये गये हैं। इन दोनों की अपेक्षा महत्तर, प्रौढ़ पण्डित्य का प्रदर्शक ग्रन्थ है—प्रक्रिया-सर्वस्व।

प्रक्रिया-सर्वस्व

इस ग्रन्थ में पाणिनि के सुत्र प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न विषयों में विभक्त किये

१. इस काल निर्णय के लिए द्रष्टव्य—प्रक्रियासर्वस्व, तृतीय भाग, दि्रवेगडूम से प्रकाशित, १६४८। भूमिका पृ० ७-१०।

२. लेखक का 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' नवीन सं ० १६६८, पृ० ३८६-३८८ (वारायसी)।

३. परिद्रत रमण नमः। तिरि द्वारा प्रकाशित, ट्रिवेन्ड्म ( १६४२ )।

४. काव्यमाला में प्रकाशित, सं ० १०।

प. इस प्रन्थ का प्रकाशन अंश : अनन्तशयन संस्कृत प्रन्थावित में चार भागों में किया गया है—प्रन्थ सं० १०६, १३६, १५३ तथा १७४ (१६५४ ई०)। इन खरडों में प्रन्थ का प्रथम खरड सुबन्त ही समाप्त होता है। इस प्रन्थ का तिद्धत खरड तथा उर्णादि-खरड मद्रास यूनिविसिटी संस्कृत सीरीज के प्रन्थांक १५ तथा ७ के रूप में प्रकाशित हैं।

गये हैं और इनके ऊपर नारायण ने स्वयं वृत्ति लिखकर तथा उदाहरण देकर सूत्रों को विधिवत् समझाया है। लेखक ने 'प्रिक्रिया-कौमुदी' को अपना आदर्श माना है और उद्देत् विषय का प्रतिपादन किया है। बीम खण्डों में यह ग्रन्थ विभक्त है यथा संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, कृत्, तद्धित, समास, स्त्रीप्रत्यय, सुबर्थ, सुब्-विधि आदि। इन खण्डों में उणादि तथा वेद विषयक दो पृथक्-खण्ड है। इस व्याकरण ग्रन्थ के ऊपर भोज के व्याकरण ग्रन्थ 'सरस्वती-कण्ठाभरण' का विपुल प्रभाव लक्षित होता है। मोज के प्रति नारायणभट्ट की भूयसी आस्था है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि भोज ने गणपाठ तथा वार्तिकों को भी सूत्रों में सम्मिलित कर लिया है और इस लिए भोज व्याकरण की सूत्र-संख्या पणिनीय अष्टाध्यायी की अपेक्षा डेढ्गुनी अधिक है। नारायण भोज के टीकाकार 'दण्डनाथ' को नाथ नाम से उद्धृत करते हैं। प्रक्रियासर्वस्व में उद्घृत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों के नाम इस प्रकार हैं—काशिका, हर (हरदत्त, पदमंजरी-कार) न्यास, वृत्तिप्रदीप (रामदेव मिश्र रचित, प्रायः 'राम' शब्द के द्वारा), भाष्य तथा कैयट, माधवीया धानुवृत्ति, कौमुदी (प्रक्रिया-कौमुदी) तथा उसकी टीका 'प्रसाद' भी, अमर की दो टीकार्ये—क्षीरस्वामी की अमर-टीका तथा टीकार्यर्वस्व ।

#### विशिष्टता

(१) लक्ष्य यही है कि अष्टान्यायी के सूत्रों की प्रक्रियानुसार विभाजन तथा लब्बर्ष वृत्ति की रचना। सूत्रों की वृत्ति सरल तथा सुबोध है। विशेष शास्त्रार्थ का प्रसंग नहीं उठाया गया है। कभी-कभी वृत्ति श्लोकबद्ध दी गई है। जन्या (४।४।६२) शब्द का अर्थ श्लोकबद्ध है। यह वैशिष्ट्य सिद्धान्त-कौ मुदी में लक्षित नहीं होता।

प्रक्रिया सर्वस्व प्रथम खराड ५ रलोक । यहाँ कौमुदी से तात्पर्य प्रक्रियाकौमुदी से है, सिद्धान्तकौमुदी से नहीं ॥

इन खगडों का नाम-निर्देश इन श्लोकों में हैं —
 इह संज्ञा परिभाषा सन्धिः कृत् तिद्धताः समासश्च।
 स्वी-प्रत्ययाः सुवर्थाः सुपां विधिश्चात्मनेपदिविभागः॥
 तिङपि च लार्थ-विशेषः सनन्त-यङ् यङ्लुकश्च सुद्धातः।
 न्यायोधातुरुणादिश्कान्दसमिति सन्त विशतिः खगडाः॥

वृत्ती चारु न रूपसिद्धि-कथना रूपावतारे पुनः
 कौ मुद्यादिषु चात्र सूत्रमिखलं नास्येव, तस्मात् त्वया ।
 रूपानीतसमस्तसूत्रसितं स्पष्टं मितं प्रांक्रया
 सर्वस्वाभिद्दितं निबन्धनिदं कार्यं मदुक्ताध्वना ॥

- (२) नारायणभट्ट यथासाध्य पाणिनि के सूत्रों का क्रमशः विवरण देते हैं, ति क्वत प्रकरण में तो यह नितान्त सत्य है। उदाहरणों का प्राचुर्य इसको महती विशिष्टता है। ५।२।६२ सूत्रों के उदाहरण में जहाँ भट्टोजिदीक्षित केक्ल दो तीन उदाहरणों से सन्तोष करते हैं, वहाँ नारायण कम से कम बीस उदाहरण देते हैं और वह भी श्लोकबद्ध।
- (३) लोक-व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों के विधान की ओर लेखक जागरूक है। भवे छन्दिस (४।४।११०) के अधिकार में आने वाले आठ सूत्रों के विवरण में इनका कथन है—भवे छन्दिसीत्यधिकारेऽपि केचित् लोके हृष्टाः (तिद्धित खण्ड पृष्ठ १२१)। और कविजनों के प्रयोग नारायण के इस कथन के पर्याप्त पोषक हैं—
- (क) 'सगम्पं' का महावीर चरित में प्रयोग है ( 'सहतनुज सगम्पं प्रक्ष्य रक्षः सहस्रै:' ६।२७ );
- (ख) अग्रच का प्रयोग—उपेयुषः स्वामिष मूर्तिमग्रचाम (रघु ६।७३); क्षिति-रिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमग्र्यपौरुषम् (रघु ६।२६)।
  - (ग) शिवताति का प्रयोग

प्रयत्न। कृत्स्नोऽयं फलतु, शिवतातिश्च भवतु ( मालती माघव; ६।७ ) मा पूतना रवमुपगाः शिवतातिरेघ ( वहीं ६।४६ )।

(घ) अरिष्ठताति का प्रयोग

#### तदत्रभवतामरिष्ठतातिमाशास्महे ( महावीरंचरित १।२४ )।

- (ङ) 'परिपन्थी' शब्द को पाणिनि वेदिवषयक ही मानते हैं (५।२।६६)। काशिका तथा पदमञ्जरी इसे सम्बित करती हैं (भाषायां तु परिपन्थिशब्दस्यासाष्ठुः प्रयोगा-पदमञ्जरी); परन्तु नारायण इसे लोक-प्रयुक्त मानने के पक्षपाती हैं (परि-पन्थी-लोकेऽपीष्टः, तद्धित-खण्ड पृष्ठ १७०)। नारायण का मत महाकवि प्रयोगों से परिपुष्ठ तथा सम्बित है—नामविष्यमहं तत्र यदि तत्-परिपन्थिनी (मालती माधव १।३०) पूर्वतेश्वर एवार्थपरिपन्थी महानरातिश्चासीत्; मुद्राराक्षस १।७)।
- ( ४ ) वार्तिकों का प्रक्रियासर्वस्व में संकल्पन है। वे महाभाष्य से तथा काशिका से यहाँ उद्घृत किये गये हैं। परन्तु उनका स्वरूप तथा शब्दों का क्रम कभी-कभी महाभाष्य से सुतरां भिन्न पड्ता है। कभी-कभी महाभाष्य में दिये गये सूत्रों से भिन्न सूत्रों में ये वार्तिक यहाँ उपलब्ध होते हैं। वार्तिकों के स्वरूप-निर्णय के निमित्त प्रक्रिया-सर्वस्व नितान्त उपयोगी सिद्ध होगा। नारायणभट्ट ने एलोकों की भी अवतारणा अपनी वृत्ति में की है। ये एलोक कहीं उदाहरण, कहीं अर्थ और कहीं प्राचीन आचार्यों के मत उपन्यस्त करते हैं।

व्याकरण के विषय में नारायणभट्ट का मत

नारायणभट्ट व्याकरण के विषय में बड़ा उदारमत रखते हैं। वे भाषा मां व्याकरण की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। व्याकरण भाषा का—लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दावली का—अनुगमन करता है; भाषा व्याकरण की दासी नहीं होती। फलतः पाणिनि के सूत्रों द्वारा निक्षन्न शब्दों को वे अप्रमाणिक मानने के लिए तैयार नहीं है। इस विषय में उनकी उदार उक्ति है—

'पाणिन्युक्तं प्रमाणं न तु पुनरपरं चन्द्रभोजादिस्त्रं' केऽप्याहुः, तत् लिचिष्ठं, न खलु बहुविदामस्ति निर्मूल-वाक्यम् । बह्दक्रीकारभेदो भवति गुण्यशात्, पाणिनेः प्राक् कथं वा पूर्वोक्तं पाणिनिश्चाप्यनुवदति विगेधेऽपि कल्प्यो विकल्पः।

कुछ लोग कहते हैं कि 'चन्द्र मोज आदि के सूत्र प्रमाणिक नहीं हैं, प्रमाण तो पाणिनि के ही सूत्र हैं'। यह कथन बहुत ही हल्का है, क्योंकि बहुवेता वैयाकरणों के वाक्य निर्मूल नहीं हो। सकते । किसी ग्रन्थ की बहुल प्रसिद्धि गुण-मूलक होती हैं। पाणिनि से पूर्व भी तो व्याकरण था। पाणिनि प्राचीन आचार्यों के मत को प्रस्तुत करते हैं जहां विरोध होने पर हम विकल्प की कल्पना करते हैं।

ऐसी उदार-भावना के घनी वैयाकरण द्वारा अपाणिनीय प्रयोगों के प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रणयन आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये भोज की व्यापक दृष्टि के भूरि प्रशंसक हैं। तभी तो ये अपने 'अपाणिनीय-प्रमाणता' में अपने विशाल भावना की अभिव्यक्ति इन शब्दों में करते हैं—

हर्द्वा शास्त्र-गणान् प्रयोग-सहितान् प्रायेण दास्तीसुतः प्रोचे, तस्य तु विच्युतानि कतिचित् कात्यायनः प्रोक्तवान् । तद्-अष्टान्यवदत् पतञ्जलिसुनिस्तेनाष्यतुक्तं क्रिसत् लोकात् प्राक्तनशास्त्रतोऽपि जगदुर्विज्ञाय भोजादयः॥

इसीलिये भट्टतिरि का कथन है-

विश्रामस्यापशब्दस्वं वृक्तयुक्तं नादियामहे । मुरारिभवभूत्यादीन् अप्रमाणीकरोतु कः ॥ 'विश्राम शाखिनं वाचां' 'विश्रामो हृदयस्य च'। विश्रामहेतोरित्यादि महान्तस्ते प्रयुष्टाते ॥

फलतः मुरारि, भवभूति आदि के द्वारा प्रयुक्त होने वाले 'विश्राम' शब्द को कौन अप्रमाण मान सकता है ? वृत्ति भले ही इसे अपशब्द बोषित करती रहे, लोकव्यवहार इसको क्या कभी परवाह करता है ? वह तो किवप्रयोग को सिद्ध मान कर 'विश्राम' के प्रयोग से कभी विराम नहीं लेता।

दुःख है कि इस सुभग-सुन्दर ग्रन्थ का प्रचार नहीं हो सका। 'सिद्धान्त-कौसुदी' आगे बढ़ कर अखिल भारतीय प्रख्याति से मण्डित हो गई, परन्तु 'प्रक्रिया-सर्वस्व' केरल की प्रान्तीय ख्याति से आगे नहीं बढ़ सका। मेरी दृष्टि में नारायणभट्ट की पूर्वोक्त उदारभावना किसी अंश में सम्भवतः बाधक सिद्ध हुई। नारायणीय के प्रणेता का किवत्व उनके वैयाकरणत्व का सद्यः विरोधी सिद्ध हुआ। नारायण की गणना किवयों की परम्परा में ही मान्य हुई, वैयाकरणों की श्रेणी में नहीं।

## नागेश मङ्ग

भट्टोजि के भ्रातुष्पुत्र कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण तथा वैयाकरणभूषणसार लिखा जिनमें व्याकरण के दर्शन-सम्बन्धी मौलिक तथ्य निर्णात है। इनके पौत्र हिरदीक्षित ने 'प्रौढमनोरमा' पर 'शब्दरत्न' प्रणयन कर मूल के रहस्गों का यथाविधि प्रतिपादन किया। परन्तु हरिदीक्षित के शिष्य नागोशिभट्ट या नागेशभट्ट को ही नव्य-व्याकरण के प्रतिष्ठापक होने का गौरव प्राप्त है। नागेश का वाशी में ही साहिरियक जीवन व्यतीत हुआ और यहीं पर उन्होंने 'क्षेत्र-सन्यास' ले लिया था जिससे जयपुर-संस्थापक महाराजा जयिसह के द्वारा निमन्त्रित होने पर भी वे इसी कारण उनके विश्रुत 'अथवमेध' में सम्मिलित न हो सके। यह प्रस्थात 'अथवमेध' आषाढ़ बदी द्वितीया संवत् १७६६ (=१७४२ ई०) को जयपुर में सम्पन्त हुआ था जिसका विशेष वर्णन कुष्णकित ने अपने 'ईश्वरिवलास काव्य' (चतुर्थ सर्ग) में विस्तार से किया है। फलतः हम नागेशभट्ट का समय १७वीं शती का अन्तिम चरण तथा १८वीं का पूर्वीर्थ (१६७५-१७४५ ई० लगभग) भली-माँति मान सकते हैं।

नागेश महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। पिता का नाम था शिवभट्ट तथा माता का सतो देवी। उनका उपनाम 'काले' था। फलतः महाराष्ट्रीय परम्परा से उनका पूरा नाम होगा—नागेश शिवभट्ट काले। प्रयाग के समीपस्थ श्रृंगबेरपुर (गंगातीरस्थ वर्तमान सिंगरौर) के राजा राम के द्वारा ये सम्मानित हुए थे। इस तथ्य का इन्होंने स्वयं उल्लेख किया हैं। प्रसिद्धि है कि काशों के सिद्धेश्वरी मुहल्ले में इनका घर था जिसे इन्होंने अपनी कन्या के विवाह में दान कर दिया। नागेश की इस कन्या के वंशज आज भी काशी में विद्यमान बतलाये जाते हैं।

याचकानां कल्पतरोरिः कच्चहुताशनातः
 श्रंगवेरपुराधीश-रामतो कड्य नीविकः ॥

नागेश की वैदुषी चतुरस्र थी। इन्होंने व्याकरण, अलंकार, धर्मशास्त्र तथा दर्शन के विषय में अनेक महत्त्रपूर्ण प्रन्थों का प्रणयन किया, परन्तु ये मूलतः वैयाकरण थे और वैयाकरण-रूप में ही इनकी सार्वभौम प्रसिद्धि है। व्याकरणशास्त्र के मौलिक तथा टीका-ग्रन्थों की रचना ने इन्हें लोकविश्रुत बना दिया। बृहत् शब्देन्दु शेखर तथा लघु-शब्देन्दु-शेखर तथा प्रदीपोद्योत इनके प्रख्यात व्याख्या-ग्रन्थ हैं। परिभाषेन्दु-शेखर तथा मंजूषा (बृहत्, लघु तथा परमलघु त्रिविध संस्करणों में) इनके मौलिक ग्रन्थ हैं जिनमें व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्त विस्तार के साथ व्याख्यात तथा समालोचित हैं। नव्यन्याय की भाषा तथा शैली के आश्रयण के कारण नागेश नव्यव्यावरण के प्रतिष्ठापक रूप से सर्वत्र विख्यात हैं। इन ग्रन्थों के ऊपर टीका-प्रटीकायों का विश्वाल साहित्य विद्यान है। इन्हीं वैयाकरणों की कर्मस्थली होने के कारण काशी को ख्याति पण्डितगोधों में आज भी अक्षुण्ण है।

नागेश के आश्रयदाता राजा रामसिंह विसेन क्षत्रिय थे। वे भगवान् रामचन्द्र के विशेष भक्त थे। उन्होंने 'अध्यात्म रामायण' की टीका लिखी जिसके आरम्भ में उन्होंने अपने को 'नागेशभट्ट का शिष्य' कहा है—

विसेन-वंशजलधौ पूर्णशीतकरोऽपरः।
तेन श्रीरामभक्तेन सर्वा विद्याः प्रजानता॥
श्रृंगवेरपुरेशेन रिपुकचद्वाग्निना।
श्रृश्विनां कवपवृक्षेण विद्वज्जन सभासदा॥
नागेशभट्ट-शिष्येण बध्यते रामवर्मणा।
सेतुः परोपकृतयेऽध्यात्मरामायणाम्बुधौ॥

( अध्यात्म-रामायण की टीका )।

वाल्मीकि रामायण की तिलक नाम्नी व्याख्या भी इसी राम-वर्मी की है। इसीलिए वह 'रामीया' कही गयी है। युद्ध काण्ड के अन्त में राम वर्मा ने अपने को भट्ट-नागेश का पूजक तथा सत्कर्ती माना है जो उनके शिष्यत्व का परिचायक है—

भट्ट-नागेश-पूज्येन सेतुः श्रीरामवर्मणा । कृतः सर्वोपकृतये श्रीमद्वामायणाम्बुधौ ॥

उत्तर काण्ड में भी यही बात कही गयी है। तिलक टीका को नागेश भट्ट की रचना मान े के लिए मेरी दृष्टि में कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। राम वर्मा ने ही दोनों रामायणों की टीका लिखी—वाल्मीकीय की तथा अध्यातम की।

## नागेशभट्ट के ग्रन्थ

नागेशभट्ट की सर्वोत्तम वैदुष्यमण्डित रचना व्याकरणशास्त्र से सम्बन्धित है,

परन्तु उनकी लेखनी धर्मशास्त्र, अलंकारशास्त्र आदि विषयों पर मी चलती थी और उन विषयों में भी उनके गौरवमय ग्रन्थ हैं। हस्तलेखों की सहायता से इन ग्रन्थों के रचनाकाल का अनुमान भली-भाँति लगाया जा सकता है तथा उनके पौर्वापर्य का भी संकेत किया जा सकता है।

- (१) नागेश के साधिण्डच-प्रदीपंका हस्तलेख १७२५ शक संवत् (अर्थात् १८०३ ई०) का प्राप्त है। इसमें उन्होंने तीन महनीय धर्मशास्त्रियों का उल्लेख किया है जो इनके काल-निर्णय में पूर्णतः सहायक है—
- (क) शंकर भद्द—(लगभग १५४०-१६०० ई०) कमलाकर भट्ट के (जिनका निर्णय-सिन्धु १६१२ ई० में लिखा गया) भ्रातुष्पुत्र थे। द्वैतनिर्णय तथा अन्य धर्म-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयंन किया।
- (ख) नम्द्पिखत—धर्मशास्त्र के प्रख्यात लेखक। समय लगभग १५६५ ई०— १६३० ई०।
- (ग) अनन्तदेव स्मृति-कौस्तुभ के रचियता। समय १६४५ ई०-१६७५ ई०। इस उल्लेख का तात्पर्य है कि नागेश भट्ट के समय की पूर्वसीमा अनन्तदेव का काल है। फलतः ये १६७० ई० से पूर्वकालीन नहीं माने जा सकते।
- (२) नागेश ने अपने 'वैयाकरण सिद्धान्त-मंजूषा' में अपने 'महाभाष्य प्रदीपो-द्योत' का उल्लेख किया है तथा महाभाष्य प्रदीपोद्योत में वैयाकरण सिद्धान्त-मंजूषा का। इस परस्परोल्लेख से स्पष्ट है कि नागेश ने इन दोनों ग्रन्थों का साथ-ही-साथ प्रणयन किया। इन दोनों की रचना १७०८ ई० से पूर्व ही हुई, क्योंकि इसी वर्ष का उज्जैनी सिन्धिया ओरियण्टल इन्सिच्यूट में मंजूषा का हस्तलेख उपलब्ध है। इनका रचना-काल १७०० ई०-१७०८ ई० के बीच में कभी होना चाहिये। ये दोनों ही ग्रन्थ पाण्डित्य-विषय में प्रौद्धता के निदर्शन हैं। यदि इस सम्य नागेश भट्ट का वय तीस वर्ष माना जाय, तो उनका जन्म १६७० ई०-१६८० ई० के बीच में मानना उचित प्रतीत होता है (१६७५ ई० के आस-पास)।
- (३) नागेश ने भानुदत्त को रसमञ्जरी की व्याख्या रसमञ्जरी-प्रकाश १७१२ ई० से पूर्व ही लिखी, क्योंकि यह इण्डिया लाइब्रेरी में रक्षित इस ग्रन्थ के हस्तलेख का काल है।
- (४) नागेश ने गोविन्द ठक्कुर के काव्यप्रकाश-व्याख्या 'काव्यप्रदीप' पर उद्योत में तथा रसगंगाधर की अपनी व्याख्या (गुरु-मर्मप्रकाशिका) में मंजूषा का उल्लेख किया है। फलतः इन दोनों की रचना मंजूषा के निर्माण के अनन्तर हुई सम्भवतः १७०५ ई० बाद।

- ( ५) नागेश के 'आशौच-निर्णय' की हस्तिलिखित प्रति का ( बाम्बे विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में ) लिपिकाल १७२२ ई० है। फलतः यह ग्रन्थ इससे पूर्व निर्मित हुआ।
- (६) लघुमञ्जूषा की रचना वैयाकरण सिद्धान्त-मञ्जूषा के (सम्भावित रचना-काल १७०० ई०-१७०८ ई०) अनन्तर हुई। लघुमञ्जूषा में उल्लिखित होने के कारण 'बृहत् शब्देन्दुशेखर' का प्रणयन इससे पूर्व ही हुआ।
- (७) 'बृहत् गडदेन्दुशेखर' के अनन्तर रिचत लघु-शब्देन्दुशेखर में महाभाष्य-प्रदीपोद्योत का निर्देश उपलब्ध होता है तथा शब्देन्दुशेखर में उद्योत उद्धृत हैं। अतः लघु-शब्देन्दुशेखर का रचना-काल १७०० ई०-१७०८ ई० से पोछे होना चाहिये। उद्योत का उल्लेख होने से हम कह सकते हैं कि शब्देन्दुशेखर तथा उद्योत एक साथ ही लिखे गये।
- ( = ) पिरभाषेन्दु-शेखर में वै० सि० मञ्जूषा, महाभाष्य-उद्योत, बृहत् शब्देन्दु-शेखर के निर्देश मिलन से स्पष्ट है कि इसकी रचना इन तीनों ग्रन्थों के निर्माण के अनन्तर हुई। प्रतीत होता है कि पारिभाषेन्दु-शेखर नागेश के वैयाकरण ग्रन्थों की परम्परा में सबसे अन्तिम है।
- (६) नागेश ने मञ्जूषा के तीन संस्करण प्रस्तुत किया था—गुरुमञ्जूषा, लघुमञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा। परन्तु अन्तिम दोनों ग्रन्थ प्रख्यात तथा प्रचलित हैं। वैयाकरण-सिद्धान्त-मञ्जूषा ही गुरुमञ्जूषा का प्रातिनिष्ध करती है। नागेश के प्रमुख किया वैद्यनाथ पायगुण्डे ने 'लघुमञ्जूषा' की कला नाम्नी अपनी टीका में गुरुमजूषा का बहुश: स्मरण किया है।
- (१०) लघुशब्देन्दु-शेखर की रचना बृहत्-शब्देन्दु-शेखर के अनन्तर हुई। लघु-शब्देन्दु का सबसे प्राचीन हस्तलेख १७२१ ई० का बड़ोदा में है। फलतः इस ग्रन्थ का प्रणयन १७०८ ई०-१७२१ ई० के बीच में कभी किया गया।
- (११) काव्य-प्रदीपोद्योत में वैयाकरण-सिद्धान्त-मञ्जूषा का उल्लेख है तथा इसका सर्वप्राचीन हस्तलेख १७५४ ई० का है। फलतः इसकी रचना १७०५ ई० के बाद तथा १७५४ ई० से पूर्व में कभी हुआ था।

इस प्रकार नागेश के ग्रन्थों का पौवापर्य निश्चित किया जा सकता है। ऊपर सिद्ध किया गया है कि नागेश का जन्म लगभग १६७५ ई० में हुआ तथा वे १७४२ ई० तक अवश्य जीवित थे। कहा गया है कि इसी वर्ष जयपुर के संस्थापक महाराजा

इसका प्रकाशन तीन खयडों में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से हुन्ना है १६६० ई०-६२ ई०। प्रथम खयड की पृष्ठ संख्या ६२ + ७८६ = ८४८।

सवाई जयसिंह ने अपना विश्रुत अश्वमेघ किया था जिसमें निमन्त्रित होने पर भी क्षेत्र-संन्यास लेने के कारण नागेश सम्मिलित न हो सके थे—ऐसी प्रख्यात किम्बदन्ती है। फलता नागेश का आविर्भाव लगभग १६७५ ई०—१७४५ ई० तक मानना कथमि अनुपयुक्त नहीं होगा।

### नागेश का वैशिष्ट्य

नागेश का वैदुष्य व्याकरण-शास्त्र में अनुपम था। अपने प्रौढ़ ग्रन्थों की रचना के कारण वे अपने युग में भी प्राचीन शास्त्रों के मर्मवेत्ता तथा विशिष्ठ वैदुष्य-मण्डित पण्डित माने जाते थे। उद्योत के द्वारा महाभाष्य के तथा शब्देन्दु-शेखर ( बृहत् तथा छघु द्विविध संस्करण ) के द्वारा प्रौढ़-मनोरमा के गम्भीर रहस्यों की पूर्ण अभिव्यक्ति करने में वे सर्वथा समर्थ हैं—इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य है। परिभाषेन्दु-शेखर में उन्होंने विशेष अनुशीलन के द्वारा परिभाषाओं के स्वरूप तथा क्षेत्र का विशिष्ठ प्रतिपादन कर विषय को नवीनता के साथ उपस्थित किया। आज के व्याकरण युग को 'शेखर-युग' की संज्ञा देना नितान्त समुचित है। शेखर इतना छाया हुआ है आज हमारे व्याकरण अनुशीलन पर कि इसके मूलभूत ग्रन्थ महाभाष्य का अध्ययन-अध्यापन नगण्य हो गया है। आज शेखर का विजय नागेश के पाडित्य का ही डिण्डिम-शोष है।

परन्त यथार्थ में नागेश का नैया करण-सिद्धान्त-मञ्जूषा हो सर्वाधिक मौलिक ग्रन्थ हे जो पाणिनीय दर्शन के विस्मृत स्वरूप को विद्वानों के सामने पूर्ण वैभव के साथ प्रस्तुत करने में कृतकाय हुआ है। व्याकरण-दर्शन का बीज तो अष्टाष्यायी में हो है, उसे अंकुरित किया दाक्षायण न्यांडि ने अपने लक्ष-श्लोक-परिमाण वाले 'संग्रह' में, उसे पक्सवित-पुष्पित किया पतञ्जलि ने महाभाष्य में और उसे फल-सम्पन्न बंनाया भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में। परन्तु वाक्यपदीय के लुप्तप्राय अध्ययन तथा अनुशीलन को १८वीं शती के मध्य-भाग में नागेशभट्ट ने सिद्धान्त-मञ्जूषा के द्वारा पूनः प्रवर्तित किया और वैयाकरणों का ध्यान इस विषय की ओर बलात् आकृष्ट किया। व्याकरण के दर्शनत्व की प्रतिष्ठा की ओर नागेश की समस्त वैदृष्य की धारा अग्रसर होती है। उन्होंने वाक्यपदीय के अध्ययन की ओर विद्वानों का जो ध्यान आकृष्ट किया. वह क्षणिक ही रहा। उसे स्थायिता प्राप्त न हो सकी। यह सौभाग्य का विषय है कि विद्वानों की दृष्टि आजकल वाक्यपदीय के गम्भीर तथा सर्वाङ्गीण अनुशीलन के प्रति आकृष्ट हुई है। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात है कि भर्तृहरि ने पाणिनीय तन्त्र के दार्शनिक तथ्यों की अवगति के लिए व्याकरण आगम की ओर स्पष्ट संकेत किया है। यह आगम शैव-आगम की ही अन्यतम घारा थी। आज शैव आगम को विभिन्न धाराओं के तथ्यों से हमारा परिचय बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में काश्मीर का अद्वैतवादी त्रिकदर्शन तथा दक्षिण भारत में द्वैतवादी शैवसिद्धान्त उसी शैवागम के ऊपर आधारित दार्शनिक सम्प्रदाय हैं। व्याकरण-दर्शन का भी इस शैवागम के साथ पूर्ण सम्बन्ध है—भर्तृहरि ने अपने ग्रन्थ में इसका विशद संकेत किया है। इस शैवागम के साथ पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित कर हो व्याकरणदर्शन अपनी विशद अभिव्यक्ति कर सकता है। नागेश के ग्रन्थों में इस शैवागम के सिद्धान्तों के साथ व्याकरण का कितना सामञ्जस्य स्थापित किया गया है—यह तो उनके ग्रन्थों के गम्भीर अनुशोलन-अध्ययन के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। परन्तु आलोचकों के चित्त में यह सन्देह जागरूक हैं कि नागेश ने शंवागम की अपेक्षा अद्वैत-वेदान्त के प्रकाश में ही पाणिनीय दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की है। लगभग एक सहस्र वर्षों के अनन्तर वाक्यपदीय के महत्त्व की ओर विद्वानों के ध्यान आकृष्ट करने के लिए पण्डित-समाज नागेशभट्ट का सर्वदा अध्मण रहेगा। और नागेश की सार्वभीम प्रतिष्ठा का यही मर्म है।

## नागेश की गुरु-शिष्यपरम्परा

नागेश भट्ट ने महाभाष्य का अघ्ययन भट्टोजिदीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित से किया था तथा न्यायशास्त्र का अध्ययन रामराम भट्टाचार्य से किया था जो काशी में उस युग के प्रख्यात तर्कवेत्ता थे। नागेश को अपने गुरु पर असीम श्रद्धा थी और श्री रामराम की अनुकम्पा से न्यायशास्त्र के अपने गम्भीर ज्ञान पर भी उन्हें सिवशेष गर्वथा। इस तथ्य का संकेत उन्होंने लघुमञ्जूषा में इन शब्दों में स्वयं किया है—

श्रधीत्य फिर्माष्यार्विध सुधीनद्ग-हरिदीचितात्। न्यायतन्त्रं रामरामाद् वादिरचोष्नरामतः॥ 'दढस्तर्केऽस्य नाभ्यास' इति चिन्त्यं न पिरिद्वतैः। दषदोऽपि हि संतीर्णाः पयोधौ रामयोगतः॥

इन दो गुरुओं के अतिरिक्त इनके अन्य गुरु का परिचय हमें प्राप्त नहीं है।

इनके अनेक शिष्य रहे होंगे; यह कल्पना अनुचित नहीं है, परन्तु इन शिष्यों में अग्रणी थे—वैद्यनाथ पायगुण्डे। इन्होंने अपने गुरु की प्रायः समग्र वैयाकरण ग्रन्थों के ऊपर गुरु की मर्मप्रकाशिका व्याख्यायें लिखी हैं जिनमें नागेश के भावों का विशद विशदीकरण है। इनके पिता का नाम महादेव भट्ट था। गुरु के समान ही वैद्यनाथ भी व्याकरण के पारगामी पण्डित थे। इनके नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं—(१) शब्दक्तीस्तुम की टीका (प्रमा); (२) शब्दरत्न की टीका (भाव-प्रकाशिका); (३) उद्योत की टीका (छाया); (४) लघुशब्देन्दुशेखर की टीका (चिद्दिश्यमाला); (१) परिभाषेन्दु की टीका (गदा और काशिका); (६) मञ्जूषा की टीका (कला); (७) लघुशब्दरत्न की टीका तथा (६) र प्रत्यय का खण्डन। ये टीकार्ये प्रमेय-बहुल, प्रख्यात तथा प्रकाशित हैं।

वैद्यनाथ पायगुण्डे के पुत्र का नाम था—बालम्भट्ट पायगुण्डे । ये वैयाकरण से बढ़कर धर्मशास्त्री थे । अतः धर्मशास्त्र के इतिहास में इनका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । इन्होंने 'मिताक्षरा' के ऊपर लक्ष्मी नामक व्याख्या लिखी जिसके आचार-खण्ड और व्यवहार-खण्ड का ही प्रकाशन हा चुका है । बालम्भट्टा के अन्वर्थक नाम्ना प्रख्यात यह ग्रन्थ वाराणसी सम्प्रदाय के धर्मशास्त्रियों का उपजीव्य मुख्य ग्रन्थ है । इन्होंने डा० कोलबूक के आदेश से तथा अपने शिष्य मनुदेव के सहयोग से धर्मशास्त्र-संग्रह नामक ग्रन्थ लिखा (१८०० ई०)। इससे पूर्व सर विलियम जोन्स द्वारा संग्रहोत संस्कृत ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद कोलबूक ने A Digest of Hindu Law (ए डाजेस्ट आफ हिन्दू ला) के नाम से १७६१ ईस्वी में किया। यह ग्रन्थ अग्रेजी न्यायवेताओं के लिए हिन्दू धर्मशास्त्र का परिचय देने वाला मुख्य ग्रन्थ है । इसका उपयोग कर वे १८वीं शती के अन्तिम चरण तथा १६वीं शती में हिन्दुओं के अभियोगों में फैसला देते रहे हैं । बालम्भट्ट ने सन् १८३० ई० में ६० वर्ष की आयु में देह त्याग किया।

बालम्भट्ट के प्रधान शिष्य मनुदेव वैयाकरण थे। इन्होंने कोण्डभट्ट के वैयाकरण भूषणसार की टीका लघुभूषण-कान्ति के नाम से की है। इन्होंने अपने गुरु बालम्भट्ट को 'धर्म-शास्त्र-संग्रह' की रचना में साहाय्य दिया। कोलबूक के समकालोन होने से इनका समय १८ वीं का अन्त तथा १६वीं शती का प्रथम चरण है (लगभग १७७५ ई०-१८३५ ई०)।

#### नागेश के अनन्तर

नागेश भट्ट का स्वर्गवास लगभग १७४५ ई० में हुआ। उस समय से अर्ध-इस्ताब्दी बीतने न पायी कि काशी में अंग्रेजों के अधिकारी डंकन साहब ने काशी में

१. डा० कोलब्र क का पूरा नाम हेनरी टामस कोलब्र कथा। (१७६५ ई० – १८३७ ई०) भारतवर्ष में उच पदों पर काम किया। उस युग के सबसे श्रेष्ठ न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश थे। संस्कृत से परिचय होने पर उन्होंने स्वयं संस्कृत साहित्य के विविध विभागों पर अपने गवेषणापूर्ण निवन्ध लिखे। अंग्रेज न्यायाधीशों के काम में सहायतार्थ 'धर्मशास्त्रसंग्रह' की रचना इन्होंने ही करवाई। १७८२ ई० में भारत आये तथा १८१४ ई० में भारत से सर्वदा के लिए बिदाई ली। प्रख्यात गणितज्ञ भी थे। विस्तृत जीवनी के लिए इष्टच्य—डिक्शनरी आफ इिषडयन बायोग्रफी (बक्लैयड रचित, १६०६) पृष्ठ ८७-८८ तथा एमिनेन्ट ओरिययटलिस्ट (नटेसन एयड को०, मदास पृष्ठ ४७-६१)।

संस्कृत कालेज की स्थापना २१ अक्टूबर १९७१ ई० में की। महाराजा काशीनरेश के द्वारा संस्कृत विद्या के अध्यापनार्थ पाठशाला की स्थापना इससे पूर्व ही स्थापित की गई थी। डंकन साहब ने इसी पाठशाला को संस्कृत कालेज के रूप में परिवर्धित किया। यही संस्कृत कालेज आज दस वर्षों से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणत होकर संस्कृत की वृद्धि कर रहा है। कालेज का इतिहास अभी तक पूर्णलया निबद्ध नहीं किया गया, परन्तु इतना तो निश्चित-सा है कि इस विद्यालय के संस्कृत शास्त्रों के अध्यापकों ने नवीन ग्रन्थों का प्रणयन कर संस्कृत विद्या को आगे बढ़ाया। यहाँ के अध्यापकों ने भी व्याकरणशास्त्र की अभिवृद्धि में विशेष योगदान दिया । नागेश भट्ट का अविभाव लगभग दो सौ दर्षों से अधिक पूर्व की घटना नहीं है, परन्तु इसी के बीच में उनका पाण्डित्य, प्रभाव तथा व्यक्तित्व व्याकरणशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन पर छा गया है। उनके शेखर तथा मञ्जूषा का ज्ञान ही वैयाकरणत्व का निकष-ग्रावा है। नागेश का प्रामुख्य उनके टीकाकारों के विपुल प्रयास का परिणत फल है। इसके सम्पादन में उनके शिष्य-प्रशिष्यों का बड़ा हाथ है। वैद्यनाथ पायगुण्डे ने अपने गुरु के ग्रन्थों पर विशद टीकार्यें लिखीं । भैरव मिश्रने शब्देन्द्रशेखर पर विस्तृत टीका द्वारा जो उनके नाम पर भैरवौ की आख्या घारण करती है उसे सुबोध तथा लांकप्रिय बनाया । इस टीका की रचना १८२४ ई० में हुई जिससे इनका आविर्भाव-काल १६वीं शती का पूर्वीर्ध सिद्ध होता है। संस्कृत कालेज से सम्बद्ध अनेक पण्डितों ने व्याकरणशास्त्र को न्यास तथा परिष्कार पद्धति देकर तथा नव्य-न्याय की शैली का आश्रय लेकर आगे बढ़ाया।

काशी म व्याकरणशास्त्र के अध्ययन-अध्यापक में परिष्कार-शैली के पुरस्कर्ता थे कूर्माञ्चल के मूल निवासी पण्डित गङ्गाराम जी। ये अलमोड़ा से १६वीं शती के आरम्भ में काशी आये। नव्य-त्याय के साथ पाणिनीय व्याकरण के ये अद्भुत मर्मज्ञाता विद्वान् थे। नव्य-त्याय के तत्त्वों के आलोक में व्याकरण का परिशीलन इनकी अद्भुत प्रतिभा की एक क्लाघनीय दिशा था। इन्होंने हा सूत्रों के अर्थ-निर्धारण में नव्य-त्याय की अवच्छेदकावच्छिन्न वाली शैली का प्रयोग किया जिससे वे परिष्कार-शैली के जन्मदाता माने जाने लगे। उस समय के उद्भट वैयाकरण काशानाथ कालेकर गंगाराम जी के शिष्य थे और उनके द्वारा यह विद्या काशी के विद्वन्मण्डली में समाहत तथा महिमामण्डित हुई। श्री राजाराम शास्त्री भी उसी युग के मान्य पण्डित थे। काशोनाथ शास्त्री के दो पट्ट शिष्य हुए—(१) बालशास्त्री रानाडे तथा २) योगक्वर पण्डित। ये दोनों सर्वीर्थ्य थे। योगक्वर पण्डित इनी काशो-मण्डल के बिल्या जिले के मूल निवासी थे और ग्रन्थ-लेखक की धर्मपत्ना के पितामह थे। १६०० ई० के आस-पास साठ-पंसठ वर्ष की आयु में उनका वैकुण्ठवास हुआ। प्रिक्रया

के महनीय पण्डित थे। परिभाषेन्द्रशेखर की हैमवती नाम्नी व्याख्या उन्हों की प्रतिमा का चमत्कार है। बालगास्त्री अपनी अलोक-सामान्य मार्वभौन वेंदुष्य के कारण 'बाल सरस्वती' की उपाधि से मण्डित किये गये थे। शास्त्रों के साथ वे वेद के भी बड़े विद्वान् थे। उन्होंने बड़े समारोह के साथ सोमयाग का सम्पादन किया था। इन्हों के प्रमुख शिष्य थे—दामोदर शास्त्री भारद्वाज, शिवकुमार मिश्र, तात्या शास्त्री पटवर्धन तथा गंगाधर शास्त्री। सरस्वती के वरद पुत्र ये महापुरुष चारों महा-महोपाध्याय थे तथा संस्कृत कालेज के अध्यापक थे। परिष्कार-पद्धति को इन पण्डितों ने और भी आगे बढाया। इनके शिष्य-प्रशिष्य की एक विशिष्ट मण्डली है जो व्याकरण शास्त्रों में प्रौढ़ ग्रन्थों का निर्माण भी करती है तथा परिष्कार के परिशीलन में स्वयं खुटी रहती है। इन्हों पण्डितों के महनीय उद्योग से विश्वनाथ की यह नगरी काशी आज भी व्याकरण-शास्त्र का आदरणीय अखाड़ा बनी हुई है। पाणिनीय व्याकरण काशी की वैदुषों का निःसन्देह मेरदण्ड है।

## पाणिनीय व्याकरण की विकाश-दिशा

पाणिनीय सम्प्रदाय को अखिल भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। इसको कैयट, भट्टोजिदीक्षित और नागेश भट्ट जैसे शास्त्र-घुरन्धर विद्वानों के हाथ में पड़ने से विद्वत्समाज में विशेष गौरव तथा सम्मान मिला। इन विद्वानों ने अपनी अलोक-सामान्य प्रतिभा के बल पर इस शास्त्र को एक विशिष्ट धारा में प्रवाहित किया जिससे परिचय रखना शब्दों के साधुत्व-ज्ञान के लिए न होकर शब्दार्थ-सम्बन्ध के विमर्श के लिए अत्यावश्यक है। इस विशिष्ट धारा का त्रिविध रूप हष्टिगोचर होता है—पदार्थ-चर्चा, न्यास और परिष्कार। पदार्थ-चर्चा के कारण अब पाणिनीय-च्याकरण पदिवद्या न होकर पदार्थविद्या माने जाने लगा। पदार्थ-विचार में अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जनावृत्ति, धात्वर्थ, प्रातिपादिकार्थ, कारकार्थ, समासार्थ आदि विषयों का समावेश होता है। वैयाकरण-सिद्धान्तभूषण तथा लघुमञ्जूषा में इन समस्त विषयों का बड़ा ही साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इन विषयों पर न्याय तथा मीमांसा के भी अपने विशिष्ट मत हैं। उन मतों के साथ व्याकरण मत का संघर्ष होना स्वाभाविक है। जैसे नैयायिकां के मत में फल और व्यापार धात्वर्थ है, तिक् का अर्थ कृति है। मीमांसक फल को धात्वर्थ मानते हैं और व्यापार को तिक्रथं। इन दोनों के विरद्ध वैयाकरण फल और व्यापार को धात्वर्थ मानते हैं और आश्रय

श्रव यह प्रन्थ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हो रहा है (सन् १६६६)।

(कर्नृ, कर्म) को तिङ्धं । हष्टान्तों के सहारे इसे समझना चाहिये। 'देवदत्तः ओदनं पचित' इस वाक्य के शाब्दबोध में नैयायिकों के अनुसार कर्ता विशेष्य है—वर्तमान-कालिक-ओदनकर्मक पचनानुकूल-व्यापाराश्रयो देवदत्तः । वैयाकरणों के मतानुकूल शाब्दबोध में व्यापार विशेष्य है—देवदत्तकर्नुको वर्तमानकालिक ओदनकर्मकः पचनानुकूलो व्यापारः । स्फोटवाद के प्रतिपादन में वैयाकरणों ने अपूर्व प्रतिभा दिखलाई। शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिक, शब्द को नित्य मानने वाले मीमांसक—इन दोनों के मतों का खण्डन कर वैयाकरणों ने स्फोटवाद का नया सिद्धान्त निकाला, जिसके अनुसार व्वनिरूप-शब्द तो अनित्य है, परन्तु स्फोटरूप शब्द नित्य है। अर्थ के प्रकाशन की क्षमता स्फोट में है, व्वनि में नहीं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में इसी स्फोटरूपी शब्द को ब्रह्म मानकर संसार को शब्दब्रह्म का विवर्त कहा है—

#### श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतस्वं यद्त्तरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगहो यतः ॥

वैयाकरणों ने स्फोट के प्रतिपादनार्थ स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन किया। इनके कारण विचारशास्त्र के रूप में पाणिनीय व्याकरण का मस्तक ऊँचा हुआ।

प्राचीन वैयाकरण लक्ष्यैक-चक्षुष्क थे। वे भाषा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर उनको नियमों के द्वारा बांधने का उद्योग करते थे। पिछले गुग के वैयाकरण लक्षणैक-चक्षुष्क बन गये, सूत्रार्थ की व्याख्या तथा सूत्रस्थ पदों की सार्थकता पर ही विचार करना आरम्भ किया, तब उनके स्वतन्त्र मत का परिष्कार हिष्टगोचर होने लगा। अब मूल ग्रन्थ का प्रणयन उनका ध्येय न था, प्रत्युत पूर्व ग्रन्थों की टीका-उपटीका की रचना तथा मतों का खण्डन मण्डन ही लक्ष्य बन गया। व्याकरणशास्त्र में यह खण्डन-मण्डन की परम्परा आज भी जागरूक है और इसका प्रत्यक्ष दर्शन शास्त्रार्थ के अवसर पर हमें होता है। इस परम्परा को हम मोटे तौर से चार भागों में बाँट सकते हैं—प्राचीनतर, प्राचीन, नवीन तथा नवीनतर। प्राचीनतर में वामन-जयादित्य, जिनेन्द्रबुद्धि, कैयट, हरदत्त, रामचन्द्र, विद्वुल तथा शेष श्रीकृष्ण आते हैं। प्राचीन में मट्टोजिदीचित प्रधान हैं। नवीन में नागेश तथा उनके पट्टिशब्य वैद्यनाथ पायगुण्डे हैं। नवीनतर में शब्दरत्न, शब्देन्दुशेवर तथा परिभाषेन्द्रशेवर के टीकाकार हैं। आज-कल हम इसी युग में हैं जिसे

फल ब्यापारयोधांतुराश्रये तु तिकः समृताः
 फले प्रधानं व्यापारस्तिक्यंस्तु विशेषगम्॥

<sup>-</sup> वैयाकरणभूषण, कारिका द्वितीय।

हम 'शेखर-युग' के नाम से अभिहित करते हैं। इन चारों परमाराओं में उत्तर परम्परा ने पूर्वपरम्परा का खण्डन तो किया ही, किन्तु परम्परा के भीतर भी उत्तर विद्वान् पूर्व विद्वान् का खण्डन करते थे। जैसे जिनेन्द्रबृद्धि का खण्डन हरदत्त ने किया। इस प्रणाली को भट्टोजिदीक्षित ने खूब प्रोत्साहन दिया जिसके फलस्वरूप उनके टीकाकारों ने इस शैली की खूब ही वृद्धि की। उघर नव्य-स्याय की विषय-प्रतिपादन की तथा सम्बन्ध-निर्णय की शैली ने व्याकरशास्त्र के भीतर प्रवेश किया, तब वैयाकरणों ने अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखलाने के लिए न्यास का आश्रय लिया । न्यास बौली है, ग्रन्थ नहीं । पाणिनि के किसी सूत्र को लेकर उसमें लाघव के लिए परिवर्तन करने के प्रयास को न्यास की पारिभाषिक संज्ञा दी जाती है। सूत्रों में परिवर्तन करने से कौन-सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और उस कठिनाई का दूरीकरण किस प्रकार किया जा सकता है-अादि विषयों का सूक्ष्म विचार इतनी प्रौढ़ता से किया जाता है कि वास्तव में बुद्धि-वैभव के चमत्कार को देखकर चिकत हो जाना पड़ता है। यह शास्त्रार्थ-प्रणालो काशो के वैयाकरणों का महती देन है-उनकी बुद्धि का विशव चमत्कार है। पहले ये युक्तियाँ गुरुमुखैकगम्य थीं। आज अनेक क्रोडपत्र प्रकाशित हो गये हैं। फलतः अध्ययन के लिए ये उपलब्ब हैं, परन्तु उनके भीतर प्रवेश करना तथा शाब्दिक चक्रव्यह का भंग करना गुरुक्नुपा की पूर्ण अपेक्षा रखता है।

आज वाराणसेय वैयाकरणों के सम्प्रदाय में जो नवीनतम प्रणालो प्रचलित है वह न्यास नहीं, परिष्कार है। नव्यन्याय की अवच्छेदकावचिछन्न शैलो में सूत्रार्थ की व्याख्या करना परिष्कार कहलाता है। न्यास का प्रचार व्याकरण के छात्रों के लिए है, परिष्कार का प्रचार व्याकरण के विद्वानों के निमित्त है। इस ग्रैली का आरम्भ नागेशभट्ट से होता है और उनके उत्तरकालीन टीकाकारों के प्रन्थों में यह शैली अपने पूर्ण वैभव के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। समय के प्रवाह में उत्तरोत्तर टीकार्ये परिष्कार से जटिल होती जाती हैं। उदाहरणार्थ गुरुप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित लघुराब्देन्दु शेखर का षट्-टोका-सम्पन्न नवीनतम संस्करण देखने योग्य है। परिभाषेन्दु शेखर को तात्याशास्त्रों की भूति टीका में तथा जयदेव मिश्र की विजया टीका में भी इसका स्वरूप देखने योग्य है। परिभाषेन्द्रशेखर की पण्डित यागेश्वरशास्त्री रिचत हैमवती टोका में परिष्कार शैली के स्थान पर प्राचीन प्रक्रिया शैली का ही विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। इधर ग्रन्थों के प्रकाशन से परिष्कार शैली के मूर्तमय विग्रह का दर्शन आलोचकों का होने लगा है। यह शैली वाराणसेय वैयाकरणों की ही देन है। उचित है कि इस शैली की रक्षा की जाय। शास्त्रार्थ की प्रणाली का संरक्षण होना चाहिये जिससे काशी का यह वैशिष्टय अक्षुण्ण बना रहे। भगवान् विश्वनाथ की भूयसी अनुकम्पा से ही इस शास्त्र का संरक्षण हो सकेगा। तथास्तु।

## पंचम खण्ड

## पाणिनीय-तन्त्र के खिल ग्रन्थ

पाणिनीय सम्प्रदाय को अथवा किसी भी व्याकरण सम्प्रदाय की समग्रता के हेतु पाँच अङ्गों से विभूषित होना नितान्त आवश्यक होता है। इसीलिए सम्पूर्ण व्याकरण को पञ्चाङ्गे व्याकरण कहा काता है। इन पाँच अङ्गों में सूत्रपाठ तो मुख्य ही है और उसके सहायक अथवा पूरक होने से इतर अङ्गों की भी उपयोगिता है। इन्हें ही खिल ग्रन्थ अथवा परिशिष्ट ग्रन्थ के नाम से पुकारन हैं। खिल ग्रन्थों में इनकी गणना मानी जाती है—(१) धातु-पाठ, (२) गण-पाठ, (३) उणादि-पाठ तथा (४) लिङ्गान्त्रशासन। ये खिल ग्रन्थ अन्य वैयाकरण सम्प्रदायों में भी पूर्णतः अथवा अंशतः विद्यामान हैं। पाणिनीय सम्प्रदाय सर्वाधिक प्राचीन तथा पुष्ट है और महर्षि पाणिन की ही ये मौलिक रचनायें हैं। फलतः उसके खिल ग्रन्थों में शिक्षा, परिभाषा तथा फिट् सूत्रों का भी समावेश किया जाता है। पाणिनि सम्प्रदाय के सूत्र-पाठ के विस्तृत विवरण गत चार खण्डों में दिये गये हैं। अतएव यहाँ तत्-सम्बद्ध खिल ग्रन्थों का संक्षित परिचय दिया जा रहा है। इतर व्याकरण-सम्प्रदायों के सूत्रपाठ का संक्षित विवरण तो अगले खण्ड में दिया जावेगा, परन्तु उनके खिल ग्रन्थों का परिचय स्थाना-भाव के कारण देने का अवकाश यहाँ नहीं है।

## (१) धातु-पाठ

यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों में आचार्य काराकृत्स्न का धातु-पाठ अविकल रूप से प्राप्त है तथा उसके ऊपर कन्नड देश के वैयाकरण चन्न वीर किव द्वारा निमित वृत्ति भी प्राप्त है। इस वृत्ति को संस्कृत के विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय श्रो युधिष्ठिर मीमांसक को है जिन्होंने बड़े परिश्रम से कन्नड वृत्ति का हिन्दी रूपान्तर करा कर तथा संस्कृत में अनूदित कर

इस प्राचीन श्लोक में पाशिनीय सम्प्रदाय के पञ्चाङ्गों का निर्देश इस प्रकार है।

श्रष्टकं गर्णपाठरच धःतुपाठस्तथैव च । लिङ्गानुशासनं शिचा पाणिनीया स्त्रमी क्रमात् ॥

प्रकाशित किया है । इस घातु-पाठ के अनुशोलन से पाणिनीय घातु-पाठ की अपेक्षा अनेक विशिष्टतायें परिलक्षित होती हैं जिसमें दो चार का निर्देश यहाँ किया गया है—

- (१) इस घातु-पाठ में नव ही गण हैं, पाणिनितन्त्र के समान दस गण नहीं हैं। खुहोत्यादि अदादि के अन्तर्गत निविष्ट किया गया है। घातुओं का चयन प्रत्येक गण में बड़ो सुन्यवस्था से किया गया है। प्रथमतः परस्मैपदी-धातुयें पठित हैं, अनन्तर आत्मनेपदी तथा अन्त में उभयपदी। पाणिनि तन्त्र में इतनी सुन्यवस्था नहीं है।
- (२) घातुओं की संख्या भी पाणिनि से अधिक हैं। इसके सम्पादक का कथन है कि म्वादि-गण में पाणिनीय घातु-पाठ से ४५० घातुयें अधिक है। अन्य गणों में धातु की संख्या प्रायः बराबर है। पाणिनि में अपठित परन्तु काशकुत्स्न में पठित धातुओं की संख्या लगभग आठ सी हैं। अतएव कमी-बेशा को घ्यान में रखकर सम्पादक साढ़े चार सो घातुओं को यहाँ अधिक बतला रहे हैं।
- (३) अनेक नवीन धातुओं की यहाँ सत्ता है। पाणिनि द्वारा अपिठत, परन्तु लोक-नेद में उपलम्यमान, बहुत सी धातुओं को सत्ता इस धातु-पाठ का विशेष महस्व प्रदान करती है। 'अथर्व' शब्द हिसार्थक थर्व-धातु से निष्पन्न है। यह धातु यहाँ पिठित हैं। हिन्दा में हूँ दना की प्रकृति 'ढुढि' धातु यहाँ निर्दिष्ट हैं (म्वादि गण में धातु संख्या १६१)। सिंह शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनीय परम्परा में हिसि (हिंम) धातु से वर्णव्यत्यय करने पर सिद्ध मानी जाती है। महाभाष्यकार का ही यह मत नहीं है, प्रत्युत यास्क को भी यह सम्मत है (हिंसेवा स्थाद् विपरोतस्य; निरुक्त २।१६), परन्तु काशकृत्स्न ने षिहि हिंसायाम एक नवीन धातु का प्रवचन किया है (म्वादि गण धातु-संख्या २१६) जिससे बिना किसी व्यत्यय के सिंह शब्द निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अनेक शब्दों की निष्पत्ति के लिए पाणिनितन्त्र में लोप, आगम, वर्ण-विकार आदि का आश्रयण लेना पढ़ता है, परन्तु काशकृत्स्न ने उसके लिए नवीन धातुओं का ही प्रवचन किया है। प्रतीत होता है कि यह उनकी मौलिक सूझ है। व्युत्पन्न प्रति-पदिक पक्ष को मानने पर सोधे धातुओं से शब्दों की निष्पत्ति के लिए ऐसी धातुओं की सत्ता अनिवार्य है।
- (४) इस धातु-पाठ का पाणिनीय धातु-पाठ से तुलना करने पर अनेक भाषा-शास्त्रीय तथ्यों की अवगति हो सकतो है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। पाणिनीय

१. द्रष्टव्य काशकृरस्न-धातु-व्याख्यानम् । संस्कृत रूपान्तरकर्ता श्री युधिष्ठिर मीमांसक, प्रकाशक भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, श्रजमेर, वि० सं० २०५२ ।

इिंड अन्वेषणे—अनुसन्धाने । दुग्दिति = अन्वेषयिति । दुग्दिः = काशो विनायकः । काशो में दुग्दिराज गणेश की यह व्याख्या पुराणसम्मत है ।

धातु-पाठ में वेवीङ् घातु पठित है अदादि गण में । वहाँ पाठ है वेवीङ् वेतिना तुल्ये जिसकी सायण कृत व्याख्या है—'वी-गित' इत्यनेन तुल्येऽथें वर्तते अर्थात् सायण के मत में वेवी घातु का अर्थ गमन है । मेरी दृष्टि में यह घात्वर्थ निरूपण पाणिनि से प्राचीन है । काशकृत्स्न का पाठ है—'वेवीङ् वेतना-तुल्ये'—कर्मकरवद् व्यवहारे । फलतः वेतन देने या मलूरी करने के अर्थ में इस घातु का प्रयोग होता था । 'वेवीते' का अर्थ है मलूरी करता है और 'वेवीता' का अर्थ है मलूरा, 'वेवीयन' तथा 'वेवय' का अर्थ है मलूरी । इन शब्दों के प्रयोग से हो अर्थ की परीक्षा यथाविधि हो सकती है । पाणिनीय सम्प्रदाय में यह वैदिक घातु है, लौकिक नहीं । वेद में इसका प्रयोग अर्थ की निश्चित के लिए दूँढना चाहिए । मेरा मत तो यह है काशकृत्स्न का ही पाठ ठीक है वेवीङ् वेतनातुल्ये । वेतनं तथा वेतना एक ही शब्द है । किसी प्रकार पाठअष्ट हो कर 'वेतनातुल्ये' के स्थान पर 'वेतिनातुल्ये' हो गया । लौकिक प्रयोगों के परीक्षण के अभाव में यह अशुद्ध पाठ आज भी चलता आ रहा । वैयाकरणा एव प्रमाणम् ।

## पाणिनि का धातु-पाठ

पाणिनि का धातु-पाठ पाणिनीय व्याकरण का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। पाणिनि के घातुओं की संख्या लगभग दो सहस्र के है। ये घातुओं म्वादि-अदादि दस गणों में निभक्त है। प्रत्येक धातु के साथ अर्थ-निर्देश किया गया आज मिलता है। विचारणीय प्रथन है कि यह अर्थ-निर्देश किकर्तृक है। पाणिनि ने स्वयं इन अर्थों का निर्देश किया? अथवा उनके मतानुसारी किसी अन्य वैयाकरण इसका निर्देश किया? इसके विषय में दो मत उपलब्ध होते हैं—(क) कितिपय आचार्यों का कहना है कि पाणिनि ने विश्वद्ध धातुओं का पाठ ही लिखा जैसे म्वेध्स्पर्ध आदि। अर्थ का निर्देश किसी भीमसेन नामक वैयाकरण ने किया। महाभाष्यकार का कथन इस पक्ष में सहायक है—

परिमाण ग्रहणं च कर्तव्यम्। इयानविधिर्धातुसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्। कुतो स्रोतत् भूशब्दो धातुसंज्ञो भवति न पुन भ्वेष शब्दः (म० भाः ११३।१)।

इसका तात्पर्य स्पष्ट है। यदि 'भू' के बाद 'सत्तायाम्' अर्थ की द्योतना रहती, तो अविधि का तो निश्चय हो ही गया रहता। इस नियम-प्रतिपादक वचन को आवश्यकता ही नहीं होती। इसी प्रकार के भाष्यवचनों को आधार मानकर भट्टोजिदोक्षित ने तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में धात्वर्थ निर्देश को अपाणिनीय माना है—

न च या प्रायणे इत्यावर्थनिर्देशो नियामकः, तस्यापाणिनायत्वात् । भीमसेनादयो वार्यं निर्दिद्वित्ति समर्थते । पाणिनिस्तु भ्वेष इत्यपाठीत् इति भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्—शब्द-कौस्तुभ (१।३।१)।

यहाँ तथा अन्यत्र इस प्रसंग में निर्दिष्ट भीमसेन का परिचय आगे दिया गया है। बहुल निर्देश से इनकी महत्ता स्पष्ट सूचित होती है।

(ख) अन्यत्र किन्हीं आचारों के मत में अर्थ-निर्देश स्वयं पाणिनि-निर्मित है। महाभाष्य में तो पाणिनि-निर्दिष्ट अर्थ तथा व्यवहार में प्रचलित अर्थ में पार्थक्य स्पष्टतः दिखलाया गया है। वप् धातु का अर्थ है बोज को खेत में छीटना (प्रकिरण) परन्तु व्यवहृत अर्थ है छेदन। (जैसे केश प्रमश्च वपित) । कृधातु के इस अर्थ-द्वैविष्य का उल्लेख पतञ्जलि के प्रसंग में किया गया है । इसमें 'इष्ट' अर्थ तो पाणिनि-स्मृत अर्थ ही है। बहुत से वैयाकरण धातु-पाठ में अर्थ-निर्देशक पदों को प्रामाण्य मानते हैं। काशिका 'उद्यम' तथा 'उपरम' शब्दों को इसीलिए साधु मानती है कि ये दोनों शब्द धातु के अर्थ-निर्देशन में प्रयुक्त हैं । न्यास विध्नन तथा प्रीणन शब्दों में निपातनात् नुग् मानता है और यह निपातन धात्वर्थ-निर्देश में हैं । वामन तथा क्षीरस्वामी इसी प्रकार निपात से ही शोभा शब्द की सिद्धि मानते हैं।

निष्कर्ष यह है कि घातु का पाठ तथा घातु का अर्थ-निर्देश ये दोनों बातें पाणिनि ने स्वयं निर्दिष्ठ की हैं। भीमसेन का अर्थ-निर्देश के विषय में कितना प्रयास था? इसका यथार्थ उत्तर प्रमाणों के अभाव में नहीं दिया जा सकता।

यूरोपियन भाषावेत्ताओं ने पाणिनीय धातु-पाठ की प्रचुर मीमांता की है! भाषा-शास्त्र की दृष्टि से शब्दों का निष्पादक मूल उपादान तो धातु ही है। धातुओं से प्रत्ययों के योग से शब्दों की सिद्धि होती है। इस प्रसंग में गत शताब्दी के अमेरिकन भाषा-शास्त्री डा॰ ह्विटनी ने पाणिनि के धातुओं के विषय में विशेष आलोचना की है जिसका सारांश इतना ही है कि दो सहस्र धातुओं में से केवल नौ सौ के लगभग धातु ही प्रयुक्त हैं तथा उपादेय हैं क्रिया-पदों की सिद्धि के लिए तथा संज्ञापदों की निष्पत्ति के लिए। लगभग एक सहस्रों से ऊपर धातुओं को उन्होंने अप्रयुक्त होने से निरर्थक माना है। भाषाशास्त्र के इतिहास में उनका बड़ा नाम है और उनका काम है संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण (हिस्टारिकल ग्रामर आफ संस्कृत) का प्रणयन, जिसमें संस्कृत

<sup>ा</sup> १. विषः प्रिकरणे दृष्टः छेदने चापि वर्तते । केशश्मश्रु वपतीति ।

<sup>—</sup>म० भा० शशा ।

<sup>.</sup> २. द्रष्टब्य इसी यन्थ का पृष्ठ ४५०।

३. कथमुद्यमोपरमौ श्रद उद्यमे यम उपरमे इति निपातनादनुगन्तन्यौ ।

<sup>—</sup>काशिका ७।३।१४।

भू विधूनने तृप प्रीणने इति निपातनादेतयोर्नूग्भविष्यति । —न्यास ।

५. शुभ शुम्भ शोभार्थे । श्रतएव निपातनात् शोभा साबुः ।

<sup>-</sup> चोरतरंगिगी ६।३३।

के सन्दरूपों की वैदिक पूर्वपीठिका भी उपन्यस्त को गई है। यह व्याकरण पर्याप्तरूपेण प्रस्थात है। परन्तु बातु-विषयक उनके विचार नितरां अनुचित तथा अयुक्त हैं।

इस प्रसंग में ध्यातच्य है कि संस्कृत धातुआं को प्रयुक्तता के अनुशीलन के निमित्त केवल संस्कृत काच्यादिकों का अन्बेषण यथार्थ नहीं है। वैदिक तथा पौराणिक साहित्य का भी गम्भीर परिशीलन आवष्यक है। भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं का भी तो मूलस्रोत संस्कृत ही है। ऐसी दशा में इन भाषाओं में यदि संस्कृत घातु उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनके ऊपर अप्रयुक्तता का लांछन कैसे लगाया जा सकता है। ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर संस्कृत में अप्रयुक्त धातुओं की संख्या बहुत ही न्यून है, यदि उसकी सत्ता मानो ही जाय। दो-चार उदाहरणों से इसकी उपपत्ति यहाँ दिखलाई जाती हैं—

- (१) मेथ भातु—इसका अर्थ हैमचन्द्र तथा वोपदेव के अनुसार मेधा, हिंसा तथा सङ्गम है (मेथा हिंसयो: सङ्गमें चेति हैमचन्द्रः)। इससे निष्पन्न प्रधान शब्द मेथी है जिसका अर्थ स्तम्म है (मेथन्ते संगच्छन्ते पश्चवोऽत्र)। मेथी शब्द वेद में प्रयुक्त है—इह मेथिमिसिसंविशध्वम् (अर्थ दापा२०); विष्णुवे त्वेति मेथीम् (शत० वा० ३।५।३२१)। दिव्यावदान में इसी अर्थ में मेथि ('मेथि' का ही रूपान्तर) है। तथा मोजपुरी में मेढी, मेढ़ प्रयुक्त होते हैं उस खम्मे के लिए, जिसके चारों ओर बैल देवरी करते हुए घूमते हैं।
- (२) मस् घातु (मसी)—इसका अर्थ है परिगाम = विकार (क्षीरस्वामी) इसी घातु से निष्ठा में बनता है—मस्त जो स्वार्थे-कप् होने से बनता है—मस्तक। घल् प्रत्यय से बनता है—मास। प्रत्येक तिथि को विकार धारण होने के कारण ही इन्दु कहलाता है—मास। चित्र अह्लादे से निष्पन्न 'चन्द्र' प्रथमतः विशेषण रूप में प्रयुक्त होता था चन्द्र + मस् (= आह्लादक इन्दु) कालान्तर में विशेषण विशेष्य के साथ संयुक्त होने से बना चन्द्रमा।
- (३) मुर् षातु = संवेष्टन (अच्छी तरह से घेरना); इससे निष्यन्न शब्दों पर ध्यान दें। मुरा = गन्धद्रव्य-विशेष (मुरित = सौरभेण वेष्ट्यति); मुरला = नदी विशेष (उत्तर रामचिरत तृतीय अंक; मुरम्-वेष्टनं लाति); मुरली = कृष्ण की वंशी (स्वर-सौन्दर्येण वेष्ट्यति); हिन्दी में मुरना, मुड़ना तथा, मोड़ना इमी के विभिन्न रूप हैं।

१ 'मुरारि' शब्द का ब्युरपित ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्ण जन्म खरड १०० अ० में इस प्रकार है—

मुरः क्लेशे च सन्तापे कर्मभोगे च कर्मियाम् । दैस्यभेदेऽप्यरिस्तेषां मुरारिस्तेन कीर्तितः॥

(४) कड्क (किक गती) गत्यर्थक कड्क चातु से संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक शब्द बनते हैं। कड्कत = 'कंबी' के अर्थ में इसी धातु से अतव प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। वेद तथा काव्यों में बहुश: प्रयुक्त है। ऋ० १।१६१।१, अ० वे० १४।२।६६ तथा वाल्मीकि रामायण में २।६१।७७ में यह शब्द प्रयुक्त है। कड्क एक विशिष्ट पक्षी का नाम भी है (कड्कते उद्गच्छतीति कड्क: पिश्वविशेषः) हिन्दी में इससे निष्पन्न अनेकः शब्द हैं—कंगल (= कवच), कंगन (कड्कणम्), खंख (खाली), कंगाल तथा खंक (बुभुक्षित तथा दुर्बल)।

इन चारों धातुओं से इतने प्रयोगों की निष्पत्ति होने पर भी इन्हें अप्रयुक्त तथा अन्यवहार्य बतलाना क्या समुचित हैं? डा० ह्विटनी के द्वारा अप्रयुक्त घोषित धातुओं में अधिकांश प्रयुक्त हैं साक्षात् रूप से या परम्परया। फलतः पाणिनीय धानुओं को उपादेय मानना हो साधु पक्ष हैं।

# घातु-वृत्तियाँ

#### क्षीरतरङ्गिणी<sup>२</sup>

पाणिनीय धातुओं के ऊपर अनेक आचार्यों ने व्याख्यायें लिखी हैं। इन व्याख्याओं में बातु के विशिष्ट रूप ही नहीं प्रदर्शित हैं, प्रत्युत उनसे उत्पन्न शब्दों की भी यहाँ तुलनात्मक मीमांसा है। अतः इन व्याख्याओं का अनुशीलन शब्द-सिद्धि के परिज्ञान के निमित्त आवश्यक साधन है। ऐसे व्याख्या-प्रन्थों में क्षीरतरिङ्गणी सर्व-प्राचीन तथा पर्याप्त-रूपेण प्रामाणिक है।

इसके रचियता क्षीरस्वामी का परिचय अमर-कोष के टीकाकारों के विवरण-प्रसंग में पूर्व ही (पृष्ठ ३३६-३३६) पर दिया गया है। ये काश्मीरी ग्रन्थकार हैं ११ वीं शती के उत्तरार्घ में विद्यमान। युचिष्ठिर मीमांसकने शब्दों के ऊपर तुलनात्मक टिप्पणी देकर इसे विशेषरूप से उपयोगी बनाया है। क्षीरतरङ्किणी धातु-पाठ की

पाणिनीय धातुओं के विशेष अनुशीलन के लिए द्रष्टच्य—डा० भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी: पाणिनीय धातु पाठ-समीचा ।

<sup>(</sup> प्रव्वाराग्यसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी, ५६६५ )।

२. इसका प्रथम प्रकाशन १६३० ई० में जर्मन विद्वान् डा० लिबिश ने जर्मन भाषा में लिखित टिप्पणियों-सहित किया । इस वृत्ति का भूमिका-टिप्पणी शादि से मण्डित सुन्दर संस्करण श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने प्रकाशित किया है ।

<sup>--</sup>रामलाल कपूर ट्र्ट ब्रन्थमाला नं० २५; अमृतसर, सं० २०१४।

सर्वप्राचीन व्याख्या है। अपने विषय में प्रथम व्याख्या होने पर भी क्षीरस्वामी की तुलनात्मक दृष्टि विशेष प्रशंसनीय है। एक घातु से कितने विशिष्ट संज्ञापद तथा क्रिया-पद उत्पन्न होते हैं, उन सबका निर्देश ग्रन्थकार ने इस व्याख्या में देकर इसे अत्यन्त प्रामाणिक तथा उपयोगी बनाया है। इस कार्य के लिए उणादि सुत्रों का भी पर्याप्त निर्देश है। धातु के विशिष्ट रूपों की सिद्धि में तत्तत्-सुत्रों का उल्लेख लाभकारी है। क्षीरस्वामी अनेक विशिष्ट पाठों को देकर निर्णय में असमर्थता प्रकट करते हैं। जैसे चर्च झर्छ झर्झ परिभाषणी (म्वादि सं० ४७२) इस घातु के अनेक पाठान्तरों को देकर वे कह उठते हैं—किमत्र सत्यं देवा ज्ञास्यन्ति। चान्द्रव्याकरण में दिये गये धातुओं से विशेषरूप से तुलना की गई है। फलतः क्षीरस्वामी की तुलनात्मक अध्ययन दिशा आजकल के विद्वानों के लिए भी माननीय है।

### **धातु** प्रदीप

धातु-प्रदीप के रचयिता मैत्रेय रक्षित थे जो धर्म से तो बौद्ध थे तथा पाण्डित्य से महावैयाकरण थे। वकारादि तथा बकारादि धातुओं के स्वरूप में इन्होंने विशेष ज्ञान प्रदिश्चित नहीं किया। व तथा ब का स्पष्ट पार्थक्य बंगीय उच्चारण में उपलब्ध नहीं होता। फलतः ये बंगाल के ही निवासी वंगीय प्रतीत होते हैं।

धातु-प्रदीप—पाणिनीय धातु-पाठ को लब्बी वृत्ति है। क्षीरतरिङ्गणी का बहुशः निर्देश किया गया है, परन्तु नामतः नहीं, केवल अन्ये अपरे आदि पदों के प्रयोग द्वारा हो। फलतः मंत्रेय रिक्षत क्षीरस्वामी से अविविध हैं तथा सर्वानन्द से प्राचीन, क्योंकि इन्होंने अमरकोष की 'टोका-सर्वस्व' नामक स्वीय व्याख्या में धातु-प्रदीप तथा उसकी किसी टीका का निर्देश किया है। टीकासर्वस्व का रचनाकाल स्वयं ग्रन्थ में १०१५ संवत् (=११५६ ई०) दिया गया है। फलतः इनका काल क्षीरस्वामी तथा सर्वानन्द के मध्य काल में मानना चाहिए ११२५ ई० के आसपासः। ये बड़े प्रौढ़ वैयाकरण थे। इनका महत्त्वशाली ग्रन्थ है तन्त्र-प्रदीप जिसमें जिनेन्द्र बुद्धि के न्यास की पाण्डित्य-पूर्ण टीका है। मैत्रेय ने धातु-प्रदीप की रचना में अपने तुलनात्मक व्याकरण-नैपुण्यका परिचय दिया है जिसमें कलाप तथा चान्द्र व्याकरण का विशेष ज्ञान लक्षित होता है'।

### दैव तथा पुरुषकार

पाणिनीय धातु-विषयक ग्रन्थों में दैव नामक यह ग्रन्थ अपनी एक विशिष्टता रखता है। ग्रन्थकार का नाम है देव और वे इस ग्रन्थ को 'अनेक विकरण सरूप-धातु-

श्राकृष्य भाष्य-जलधेरथ धातुनाम-पारायणचपण-पाणिनि-शास्त्रवेदी ।
 कालाप-चान्द्रमतत्त्वविभागदची धातुप्रदीपमकरोज्जगतो हिताय ॥
 धातुप्रदीप का श्रन्तिम श्लोक ।

व्याख्यानं बतलाते हैं। पाणिनीय धातु-पाठ में भिन्न-भिन्न गणों में पठित अनेक धातु समान आकार वाले उपलब्ब होते हैं। कभी-कभी अर्थ की एकता रहती है, कभी भिन्नता। ऐसे ही सख्प धातुओं का यह फ्लांकबद्ध व्याख्यान है। फ्लोंकों को संख्या ठीक दो सौ है। इसके उपर लोलाशुक-विरचित पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या है जो 'पुरुषकार' के नाम से प्रख्यात है । यह व्याख्या बड़ी पाण्डित्यपूर्ण, प्रमेय-बहुल तथा प्रामाणिक है जिसमें धातु-विषयक अनेक ज्ञाताज्ञात तथ्यों का विवरण ग्रन्थकार के प्रचुर व्याकरण ज्ञान का साक्षात् प्रमापक है। लीलाशुक ने अपने व्याख्यान के अवसर पर कहीं मण्डन के निमित्त कहीं खण्डन के निमित्त अनेक प्राचीन वैयाकरणों के मतों का उल्लेख तथा उद्धरण दिया है। ऐसे ग्रन्थकारों में क्षीरस्वामी, चन्द्रगोमो, धनपाल, भोजराज, मैंत्रेय-रिक्षत तथा शाकटायन (जैन वैयाकरण पाल्यकीर्ति) बहुशः उल्लिखत हैं। इससे लीलाशुक की पैनी विवेचक दृष्टि का तथा व्यापक पाण्डित्य का परिचय पदे-पदे उपलब्ध होता है। इस व्याख्या-ग्रन्थ का प्रभाव उत्तरकालीन ग्रन्थकारों पर, विशेषतः सायण के उत्तर, विशेष ख्पेण लिखत होता है। पुरुषकार में धातुओं के ख्प तथा अर्थ के विषय में तुलनात्मक आलोचना को गई है।

इन दोनों वैयाकरणों के देश-काल का सामान्य परिचय विद्वानों को कृपा से उपलब्ध होता है। टीकाकार के अनुसार मूल लेखक देन ने मैंत्रेय रक्षित के धातु-प्रदोप का अनुसरण कर ग्रन्थ का निर्माण किया । लीलाशुक के इस कथन से मैंत्रेय रक्षित से देव की अर्वाक्कालीनता निःसन्देह सिद्ध होता है। मैंत्रेय का कल सामान्यतः ११०० ई० के आसपास उपर निर्णीत है। फलतः देव का समय १२ वी घती का प्रथमार्ध मानना अनुमान-सिद्ध है। टोकाकार लोलाशुक काञ्ची निवासी वैष्णव आचार्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टोका के अन्त में काञ्ची नगरी के उत्सवों का संकेत किया है। 'कृष्णलेलामृत' नामक गौडोय वैष्णवों का बहुचर्चित स्तोत्ररत्न लोलाशुक की ही मान्य रचना है। इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि चैतन्य महापुरुष इस ग्रन्य को दक्षिण देश से बंगाल लाये थे। फलतः लोलाशुक चैतन्य (१४७६ ई०-१५३३ ई०)

१. मूल तथा टीका का प्रथम प्रकाशन म० म० गग्पित शास्त्री ने अनन्तशयन प्रन्थमाला (संख्या १) ११२५ ई० में किया था। इस दुर्लंभ प्रन्थ का सुबोध सं० पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने उपयोगी परिशिष्टों के साथ सुसम्पादित कर प्रकाशित किया है।

२. श्राप्त लम्भन इत्यत्र मैत्रेय रित्तिन 'श्रापयते' इत्यात्मनेपद्मुदाहृतमुप-लभ्यते ......तद्नुसारेगीव प्रायेग देवः प्रवर्तमानो दृश्यते ।

<sup>--</sup>दैवम्, पृ० ६६ ।

से निःसन्देह प्राचीन हैं। पुरुषकार में हेमचन्द्र का उल्लेख है । हेमचन्द्र १२वीं शती के मान्य ग्रन्थकार हैं। सायणाचार्य ने माधवीया धातुवृत्ति में 'पुरुषकार' का निर्देश अनेकत्र किया है । सायण का समय चतुर्दशशती का मध्यकाल है (१३५० ई०)। फलतः इसकी रचना हेमचन्द्र तथा सायणाचार्य के मध्य में होनी चाहिये। १३वीं शती के आसपास इनका समय मानना उचित है (लगभग १२५० ई०-१३००)।

### माधवीया धातुवृत्ति

वेदभाष्य के प्रख्यात रचियता श्री सायणाचार्य की यह वृत्ति एतद्-विषयक समस्त रचनाओं में अपनी गुण-गरिमा तथा प्रकृष्ट पाण्डित्य के कारण समधिक श्लावनीय है। इसके निर्माता स्वयं सायण ही हैं, परन्तु अपने अग्रज माधवाचार्य के उपकार-स्मरण में उन्होंने इसे 'माधवीया' संज्ञा स्वयं दी है। धातुओं के रूप तथा तज्जन्य शब्दों के परिज्ञान के लिए यह ग्रन्थ अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखता। इतः पूर्व क्षीरतरिङ्गणी तथा धातुप्रदीप की रचना हो चुकी थी धातुओं के व्याख्यान-रूप में, परन्तु इन दोनों से इसका वैशिष्टच स्पष्ट है। घातुप्रदीप की काया बड़ी लब्बी है, क्षीरतरंगिणी में पाण्डित्य होने पर भी विस्तार का अभाव है। माधवीया धातुवृत्ति में विस्तार के साथ गम्भीर्य पर्याप्त मात्रा में है। ग्रन्थकार घातुओं के सामान्य रूपों के साम ण्यन्त, सनन्त, यक्टन्त, यङ्लुगन्त प्रयोगों का भी उल्लेख करता है। 'पद' सम्बन्धी वैशिष्टच को वह उदाहरणों से समझाता है। तदनन्तर तद्धातुज नाना कृदन्त रूपों का विन्यास अर्थ-पूर्वक करता है। परमत-खण्डन के लिए अथवा स्वमत-मण्डन के लिए प्राचीन वयाकरणों, कोषकारों तथा भट्टि, माध जैसे प्रौढ़ कवियों के वचन को उद्धृत करता हैं । दृष्टान्त के लिए (६५६ ) सृगतौ तथा (६५७ ) ऋ गति प्रापणयोः घातुओं की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या सायण की इस वृत्ति की प्रामाणिकता तथा प्रमेय-बाहुल्य की पर्याप्त परिचायिका है। सु भातु से जायमान मुख्य शब्दों की सिद्धि, अर्थ तथा कहीं-कही विलक्षण प्रयोग व्याकरण के छात्रों के ज्ञानवर्धन के विश्वस्त साधन हैं। इसमें महाभाष्य, काशिका, न्यास, पदमञ्जरी के साथ मैत्रेय रक्षित तथा क्षीरस्वामी के मत का उपन्यास तो वर्तमान है ही। साथ ही साथ अनेक अज्ञात तथा अल्पज्ञात ग्रन्थ-कारों का मत भी उपन्यस्त होकर ग्रन्थ के गौरव की वृद्धि कर रहा है। वाराणसी

१. पुरुषकार पृष्ठ १६, २१, २३ ( श्रजमेर संस्करण )।

२. माधवायाधातुबृत्ति पृ० ४४ तथा ११०।

<sup>(</sup> प्राच्यभारती संस्कृण, वाराणसी, १६६४ )।

संस्करण के विद्वान संस्कर्ता ने इस ग्रन्थ में अनेक पूर्वापर विरोध को उद्घाटना की है जो उनकी सूक्ष्म विमर्श की परिचायिका है। इतने विपुलकाय ग्रन्थ में इन त्रुटियों का सद्भाव विशेष आश्चर्य का विषय नहीं है। इससे ग्रन्थ की उपादेयता में कमी नहीं होती।

ग्रन्थ के आरम्भ में तथा पुष्पिका में दिये विवरण से स्पष्ट है कि सायण ने इपकी रचना तब की, जब वे विजयनगर साम्राज्य के अधिपति सङ्गम महाराज के महामन्त्री थे। सङ्गम का राज्यकाल १९१२ वि० से लेकर १९२० वि० तक माना जाता है। फलतः धातुवृत्ति की रचना का यहीं काल है (१३५५ ई० से लेकर १३६३ ई० तक)। सायण का जोवनचरित नितान्त प्रख्यात है । उसे दुहराने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, परन्तु धातुवृत्ति के भीतर क्रमधातु की प्रक्रिया के अन्त में 'यज्ञनारायण' का नाम व्याख्या-सापेक्ष है। कुछ लोग 'यज्ञनारायण' को अन्य लेखक मानते हैं धातुवृत्ति का वास्तविक प्रिणेता, कुछ लोग इसे सायण का ही नाक्षविक नामान्तर मानते हैं। प्रमाणभाव से यथाविधि निर्णय किन है।

#### भोमसेन का परिचय

पाणिनीय व्याकरण सम्प्रदाय में धात्वर्थ-निर्देशक भीमसेन कीन हैं ? उनके धातु-पाठ के हस्तलेख उपलब्ध होते हैं। उन्होंने धातु-पाठ की स्वोपज्ञवृत्ति लिखी थी या नहीं ? इसका पता नहीं चलता। भीमसेन ने हा पाणिनीय धातुओं का अर्थ-निर्देश सर्वप्रथम किया—ऐसी मान्यता नागेशभट्ट, भट्टोजिदीक्षित तथा मैत्रेय रक्षित की है। ये वैयाकरण भीमसेन कब हुए ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

जैन आचार्य उमास्वाति ने जैनदर्शन के मूल सिद्धान्तों का विवरण अपने प्रख्यात ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगम सूत्र में किया। इसके ऊपर स्वोपज्ञभाष्य की भी रचना की। उनके समय के विषय में मत-द्वैविष्य है। तत्त्वाधिगम-सूत्र के सम्पादक कार्पाडयाने

स्वामी द्वारिकादास शास्त्री द्वारा सुसंस्कृत धातुवृत्ति प्राच्यभारती प्रन्थमात्ता
में १६६४ ई० में प्रकाशित हुई है। यह इतः प्र्वे के संस्करणों से विशुद्ध
तथा प्रामाणिक है।

२. द्रष्टब्य—जेलक रचित 'श्राचार्य सायण और माधव' ( प्र० हिन्दी साहित्य-सम्मेलन,ृप्रयाग, सं० २००३ )।

३. यज्ञनारायणार्थेण प्रक्रियेयं प्रपश्चिता । तस्याः निशेषतः सन्तु बोद्धारो भाष्यपारगाः ।

४. वाराणसी सं०, पृ० १५-१७ I

उमास्वाती का समय प्रथम से लेकर चतुर्थी विक्रम शतक माना है, तो डा॰ सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने इनका समय १ तथा ८५ ई॰ के बाच में कभी माना है। सिद्धसेन-मणि ने तत्त्वाधिगम के सूत्र तथा भाष्य के ऊपर बड़ी विशव टोका लिखी है। इस टीका में वे भीमसेन का निर्देश करते हैं (98 २५४)।

उमास्वाति का भाष्य----। धती संज्ञान-विशुद्धयोधीतुः । तस्य चित्तमिति भवति निशान्तमौणादिकं च ।

सिद्धसेन की व्याख्या-भीमसेनात् परतोऽन्ये वैयाकरणैः

श्चर्यद्वये पिठतोऽपि धातुः संज्ञाने विशुद्धो च। इह विशुद्धपर्थस्य सह संज्ञानेन प्रहण्म्॥

यहाँ स्पष्ट ही भीमसेन का निर्देश धात्वर्थ-निरूपण के विषय में किया गया है। फलतः ये पूर्वर्वाणत वैयाकरण भीमसेन से अभिन्न न्यक्ति हैं। सिद्धसेनगणि का समय ६०० ई० के पास डा० विद्याभूषण ने माना है । फलतः भीमसेन का काल ६०० ई० से निश्चयेन पूर्ववर्ती होगा। इनके विषय में अधिक ज्ञात नहीं है।

#### (२) गण-पाठ

पाणिनि ने अपने सूत्रों में गणों का निर्देश किया है। यथा सर्वादीनि सर्वनामानि (१।१।२१)। इसका तात्पर्य है सर्वादि को सर्वनाम संज्ञा होती है। 'सर्वादि' गण की संज्ञा है जिसके भीतर सर्व के समान कार्य रखने वाले शब्दों की गणना की गई है। अब प्रश्न है कि इन गणों का निर्धारण किसने किया—पाणिनि ने ? अथवा उनके अवान्तरवर्ती किसी वैयाकरण ने ? इसका संदेह-रहित उत्तर है कि पाणिनि ने ही सूत्रों में उक्षिखित गणों का स्वयं निर्देश किया। इस तथ्य पर पहुँचने के लिए स्पष्ट प्रमाण हैं। पाणिनि ने सूत्रों की रचना से पूर्व ही इन गणों का भी निर्धारण कर लिया था।

(१) पाणिनि सुत्रों में कहीं आदि, कहीं प्रभृति शब्दों को जोड़ कर गणों का निर्देश किया है जैसे सर्वादोनि सर्वनामानि (१।१।२७) तथा साक्षात्-प्रभृतीनि च (१।४।७४)। कहीं पर सुत्रों में शब्दों की संख्या के निर्देशक पद रखे गये हैं जिससे गणों की स्पष्ट सूचना मिळती है। यथा पूर्वादिम्यो नवस्यो वा (७।१।१६) सूत्र इस तथ्य की घोषणा करता है कि पाणिनि ने पूर्वादि गण में नव शब्दों को स्थान दिया

सिब्दसेन की टीका के साथ तत्त्वाधिगम प्रो० कापडिया द्वारा सम्पादित । देवचन्द्र लालचन्द्र सीरीज में प्रकाशित; १६३० ।

२. हिस्टी श्राफ इविदयन लाजिक, पृष्ठ १६२; कलकता।

है। यह स्पष्ट निर्देश तभी सम्भव हो सकता है, जब पाणिनि ने उन गणों का नियमन स्वयं कर दिया हो।

- (२) वार्तिकों के अनुशीलन से भी सूत्रकार तथा गणकार की एकता निश्चयेन सिद्ध होतो है ।
- (३) महाभाष्य भी पूर्वोक्त मत का ही विश्वद समर्थन करता है। पत्र हि अनेक स्थानों पर गण-पाठ में पठित शब्दों को सूत्र-पठित शब्दों के समान ही पाणिनीय माना है तथा उनके प्रामाण्य के पर ही आचार्य पाणिनि की अनेक प्रवृतियों का जापन किया है।

इन प्रमाणों के आधार पर पाणिनि ही गण-पाठ के भी कर्ता सिद्ध होते हैं। पाणिनि के २५६ सूत्रों का गण-पाठ उपलब्ध है। पाणिनीय व्याकरण में दो प्रकार के गण उपलब्ध हैं—

- (१) पिंठत गण तथा (२) आकृति गण। गणों के सूचक 'आदि' शब्द का अर्थ चार प्रकार का माना जाता है (१) सामीप्य, (२) व्यवस्था, (३) प्रकार तथा (४) अवयव। पिंठत गणों में प्रयुक्त 'आदि' शब्द व्यवस्था का तथा आकृतिगण में प्रयुक्त 'आदि' शब्द प्रकार का द्योतक होता है। महाभाष्यकार ने 'आदि' के इस दिविच अर्थ का उल्लेख उदाहरण के संग में इस प्रकार किया है—
- (क) अयमादि-शब्दोऽस्त्येव व्यवस्थायां वर्तते । तद् यथा देवदत्तादीन् समुपविष्टानाह—'देवदत्ताद्वय आनीयन्ताम्'। त उत्थाय आनीयन्ते ।
- ( ख) अस्ति च प्रकारे वर्तते । तद् यथा 'देवदत्तादयः' आक्या अभिरूपा दर्शनीयाः पचनन्तः । देवदत्तप्रकारा इति गम्यते ।

'देवदत्तादि' शब्द का अवस्था-विशेष में प्रयोग दोनों अर्थ का द्योतन कराता है— यह पूर्वोक्त शब्दों के द्वारा पतञ्जलि ने विशदतया दिखलाया है।

'पिठित गण' का अर्थ तो ठीक है। पढ़े गये शब्दों का गण। परन्तु 'आकृति गण' शब्द का अर्थ क्या है? हरदत्त का कथन है—

इस तथ्य के दृष्टान्त के लिए दृष्टस्य डा० किपलदेव रचित 'संस्कृत व्याकरण में गण-पाठ की परम्परा तथा पाणिनि' पृ० ४६-४७। यह प्रन्थ अपने विषय का प्रामाणिक अनुशीलन प्रस्तुत करता है। उपादेय तथा माननीय है।

२. वही प्रन्थ पु० ४८।

३. महाभाष्य १।३।१।

#### प्रयोगदर्शनेन आकृतिप्राद्यो गरा आकृतिगराः ।

अर्थात् प्रयोगों में या रूपसिद्धि में समानता देखकर किसी गण में जहाँ शब्दों का सन्निवेश किया जाता है, वह 'आकृतिगण' होता है। आकृतिगण परिच्छिन्न खब्दों का गण न होकर अपरिमित शब्दों का समूह होता है' जिसकी पहिचान आकृति या आकार से की जाती है। 'गणरत्नमहोदिध' में वर्धमान की यही व्याख्या है।

पाणिनीय गणपाठ के प्रवक्ता तथा व्याख्याता सीमित अचार्य हुये। काशिका से पता चलता है कि 'नाम-पारायण' नामक-प्रन्थ का भी आधार लेकर वह रची गई है। पदमञ्जरी के अनुसार नाम-पारायण का अर्थ है वह ग्रन्थ जिसमें गण शब्दों का निर्वचन किया गया हो। यत्र गणशब्दानां निर्वचनं तक्षामपारायणम् (काशिका के प्रथम क्लोक की व्याख्या में)। यह 'नाम-पारायण' काशिका से भी प्राचीनतर ग्रन्थ है षष्ठी शती से पूर्वरचित। इधर के ग्रन्थकारों में यज्ञेश्वरभट्ट ने गणरत्नावली नामक व्याख्या लिखी है। ग्रन्थ का रचना-काल है १६३० वि० सं० (= १८७४ ई०)। आज से सी साल के भीतर ही इस ग्रन्थ का निर्माण किया गया। ग्रन्थकार के कथनानुसार ही यह गणरत्नमहोदिध को उपजीव्य मानकर उसी के आधार पर विरचित है।

गणपाठ प्रत्येक व्याकरण सम्प्रदाय का अविभाज्य अंग है--पञ्चाङ्ग के भीतर अन्यतम अङ्ग। इसका विरचन तथा विवरण उन सम्प्रदायों में भो उपलब्ध होता है ।

गणपाठ के शब्दों की व्याख्या ग्रन्थ करने वाला सर्वोत्तम ग्रन्थ है—गणरत्न-महोद्धि । इसके रचियता का नाम है—वर्धमान । इन्होंने इस ग्रन्थ का प्रणयन ११६७ वि० सं० (= ११४० ई०) के बीतने पर किया । वर्धमान स्वयं जैन-मतावलम्बी हैं । फलतः उन्होंने अनेक वैदिक वैयाकरणों के अतिरिक्त अभयनन्दी तथा

श्राकृति-गणश्चायं तेनापरिमितशब्दसमृहः ।
 श्राकृत्या श्राकारेण लक्ष्यते स श्राकृतिगणः ॥

२. वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नामपारायणादिषु। विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंप्रदः॥

<sup>(</sup> काशिका का प्रथम श्लोक )।

३. द्रष्टच्य--युधिष्ठिरमीमांसक-संस्कृत च्याकरणशास्त्र का इतिहास द्वितीय भाग, पृ० १४२-१६० । तथा ढा० कपिलदेव के पूर्वनिर्दिष्ट प्रन्थ का चतुर्थ % च्याय, पृ० १०६-१४६ ।

ससनवत्यधिकेष्वेकादशसु शतेष्वतीतेषु ।
 वर्षाणां विक्रमतो गणरन-महोद्दधिर्विहितः ॥

हेमचन्द्र (११०० ई०) का उल्लेख किया। विशेष घ्यातच्य है कि वर्धमान द्वारा निर्दिष्ट-गण किस व्याकरण-सम्प्रदाय से सम्बद्ध है ? इसका उचित समाधान नहीं मिलता। इस ग्रन्थ में अप्रचलित या अज्ञात शब्दों के अर्थ का विन्यास बडी ही सुन्दरता से किया ∤गया है जिससे यह ग्रन्थ निःसन्देह मूल्यवान रचना सिद्ध होता है। इसका ऐतिहासिक मूल्य भी कम नहीं है। प्राचीन परन्तु अज्ञात ग्रन्थों का उद्घरण राज-नीतिक तथा साहित्यिक उभय दृष्टियों से विशेष महत्त्वशाली है। वर्धमान सिद्धराज ज्यसिंह के आश्रय में रहा। फलतः उसी राजा के आश्रित हैमचन्द्र से वह परिचित है और उसका नाम भी निर्दिष्ट करता है। उसने सिद्धराज-वर्णन नामक राजप्रशस्ति लिखी थी जिसके कतिपय पद्य यहाँ उदाहरण के ढंग पर उद्धूत किये गये हैं। विद्वत-प्रकरण के गणों का विवेचन वर्धमान ने बहुत अच्छी तरह किया है। उसकी यह प्रौढोक्ति-जिन तद्धित-सिंहों से वैयाकरणरूपी हाथी भागते-फिरते थे, उनके गणों के सिर पर मैंने पैर रख दिया, यद्यपि मैं गव्य (गोवंशी) हूँ—चमत्कारयुक्त है। इसी प्रकरण में वर्धमान ने किसी कान्य से प्रचुर उदाहरण उद्धृत किये हैं जिसमें परमार-वंशी प्रख्यात राजाभोज की स्तुति की गई है। काव्य व्याकरण के प्रयोगों को भी प्रदर्शित करता है और इसलिए यह द्वयाश्रय शैली का काव्य है। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि राजाभोज का ही एक उपनाम त्रिभुवननारायण भी था जो इतः पूर्व किसी ग्रन्थ से ज्ञात न था । इस काव्य का एक-दो उदाहरण पर्याप्त होगा-

> वीचस्व तैकायनि शंसकोऽयं शाणायनि ! कायुघ-वाण-शाणः । प्राणायनि प्राण्समिश्चलोक्याः 'त्रिलोक-नारायण' भूमिपालः ॥ ( पृष्ठ २७७ ) । द्वैपायनीतो भव सायकाय-न्युपेहि दौर्गायणि देहि मार्गम् । स्वरस्व चैत्रायणि चटकाय-न्यौदुम्बरायणययमेति भोजः ॥ ( पृष्ठ २७८ ) ।

फलतः इतिहास तथा व्याकरण उभय का पोषक यह ग्रन्थ महोदिधि<sup>र</sup> वास्तव में

येम्यस्तिद्धित-सिंहेभ्यः शाब्दिकेभैः पलायितम् ।
 गम्येनापि मया दत्तं पदं तद्गणमूर्धसु ॥
 यहाँ श्रपने को 'गव्य' कहकर लेखक श्रपने गुरु गोविन्दस्रि की श्रोर संकेत कर रहा है ।

२. ग्रन्थ का सम्पादक डा० इग्लिङ्ग ने किया था। यह प्रन्थ पुनमु दित होकर नवीन रूप में उपलब्ध है।

गणपाठ के इतिहास में अभूतपूर्व ग्रन्थ है—मननोय तथा माननोय। 'त्रभुवन नारायण' उपाधिः भोजराज की किसी अन्य ग्रन्थ से ज्ञात नहीं थी। फलतः इसे इतिहास के लिए एक नई उपलब्धि माननी चाहिए।

## (३) उणादि-सत्र

व्याकरण-शास्त्र के अनुसार शब्द दो प्रकार के मौटे तौर पर होते हैं—रूढ तथा
यौगिक। रूढ अव्युत्पन्न होते हैं अर्थात् उनकी व्युत्पत्ति किसी घातु से नहों दिखलाई
जा सकती। यौगिक शब्द घातु से निष्पन्न होते हैं और इसलिए वे व्युत्पन्न होते हैं।
पाणिनि आदि सभी वैयाकरण शब्दों की यह द्विविध गित स्वीकार करते हैं, केवल
शाकटायन को छोड़ कर। शाकटायन ही ऐसे ख्यातनामा वैयाकरण हैं जो नाम-शब्दों
को घातुओं से व्युत्पन्न मानते हैं। निरुक्त नामक वेदाङ्ग का व्याकरण से यही तो
वैशिष्टय है कि जहाँ व्याकरण कितपय शब्दों को व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानता है,
वहाँ निरुक्त समस्त शब्दों को व्युत्पन्न अर्थात् धातुज मानता है। नैरुक्तों में गार्य इस
मत के प्रतिकृल हैं। इस तथ्य का विवरण यास्क ने अपने निरुक्त में (प्रथमाध्याय के
१२, १३ तथा १४ खण्डों में) तथा इसका संकेत पतञ्जलि के अपने महाभाष्य में
(३।३।१ सूत्र) किया है। व्युत्पित्ति का मूल मन्त्र पतञ्जलि की इस कारिका में दिया
गया है—

नाम च धातुजमाह निरुक्ते ग्याकरणे शकटस्य च तोकम् । यन्न पदार्थं-विशेष-समुखं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृह्यम् ॥

इसके प्रथमार्ध में निरुक्त तथा शाकटायन का मत-सब नाम धातु से उत्पन्न हुये हैं—उपन्यस्त है तथा उत्तरार्ध में ब्युत्पित्त की प्रक्रिया बतलाई गई है। जिन शब्दों का प्रकृति-प्रत्यय आदि विशिष्ट स्वरूप लक्षणों से (सूत्रों से) ज्ञात नहीं होता, उनमें प्रकृति को देखकर प्रत्यय की ऊहा करनी चाहिये और प्रत्यय को देखकर प्रकृति की कल्पना करनी चाहिए। ब्युत्पित्त का यही प्रधान नियम है।

उणादि-सूत्र प्रत्येक शब्द की साधुता प्रत्यय के योग से सिद्ध करते हैं। फलतः उनकी दृष्टि में कोई शब्द अव्युत्पन्न नहीं है अर्थात् धातु-विशेष से उसकी सिद्ध अव-श्यमेव दिखलाई जा सकती है। इन सूत्रों में आर्राम्भिक सूत्र उण् प्रत्यय का विधान करता है। सूत्र यह है—कृ-वा-पा-जिमि स्वदि-साध्यशूभ्य उण्। इस प्रत्यय के आदिम होने के हेतु यह समस्त प्रत्यय-समुच्चय उणादि के नाम से प्रख्यात है। प्रत्येक

व्याकरण सम्प्रदाय का उणादि अविभाज्य तथा आवश्यक अंश है। पाणिनीय सम्प्रदाय में उणादि के द्विविध रूप मिलते हैं—( क ) पञ्चपादी तथा ( ख ) दशपादी । पञ्चपादी पाँच पादों में विभक्त होने के कारण तन्नाम धारण करता है। सूत्रों की पूरी संख्या-७५६ ( सात सौ उनसठ ) है। दशपादी दशपादों में विभक्त है और उसकी समग्र सूत्र संस्था पादानुसार (१७७, १३, ७१, १०, ६४, ८४, ४७, १३२, १०७, २२) = ७२७ ( सात सौ सत्ताइस ) है। इसमें प्रथम द्वितीय पादों में अजन्त प्रत्ययों का विघान है, तृतीय पाद में कवर्गान्त प्रत्ययों का, चतुर्थ में चवर्गान्त का, पंचम में टवर्गान्त का, षष्ठ में तवगन्ति का, सप्तम में पवगन्ति का, अष्टम में य-र-ल-वान्त प्रत्ययों का, नवम में श-ष-स हकारान्त प्रत्ययों का तथा दशम में प्रकीर्ण शब्दों का विवरण है। पञ्चपादी में प्रत्ययों का विधान किसी ध्यवस्थित शैलो से नहीं है: इसी अभाव को देखकर प्रतीत होता है कि किसी वैयाकरण ने वर्णान्त विधि द्वारा प्रत्ययों का एकत्र संकलन दशपादी में किया है। दशपादी का आधार नियतरूप से पञ्चपादी ही है अर्थात पञ्चपादी के विभिन्न पादों में आने वाले समान-वर्णान्त प्रत्ययों के बोधक सूत्र एकत्र कर दिये गये हैं जिससे सूत्रों में सुन्यवस्था आ गई है। परन्तु दशपादी में कुछ सुत्र छोड दिये गये हैं तथा कुछ नवीन सूत्र भी हैं। इन नवीन सूत्रों के स्रोत का यथार्थ पता नहीं चलता कि ये किसी प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ से यहाँ उद्धृत हैं अथवा लेखक की मौलिक रचना हैं। व्याकरण ग्रन्थों में दानों ही प्रकार के उणादि सूत्र नाम-निर्देश-पूर्वक उद्युत किये गये हैं जिससे दोनों प्रकार के इन संकलनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।

### उणादि सूत्रों का रचयिता

अधिकांश वैयाकरण इन सूत्रों को पाणिनि की रचना न मानकर शाकटायन को रचना मानते हैं। कैयट जैसे प्राचीन वैयाकरण आचार्य उणादि को 'शास्त्रान्तर-पठित' (अर्थात् पाणिनि शास्त्र से भिन्न शास्त्र में पठित ) मानते हैं अर्थात् वे इन सूत्रों को पाणिनितन्त्र से इतर तन्त्र का मानते हैं। इसकी व्याख्या में नागेश अपने उद्योत में शाकटायन का नामतः निर्देश करते हैं—

एवं च कृवापेति उणादि सूत्राणि शाकटायनस्येति सूचितम् (प्रदीपोद्योत ३।३।१)।

वासुदेव दीक्षित बाल-मनोरमा (कौमुदी की व्याख्या) में तथा प्रवेत-वनवासी पञ्चपादी की स्वीय वृत्ति में शाकटायन को ही उणादि सूत्रों का प्रवक्ता मानते हैं।

उणादय इत्येव सूत्रमुणादीनां शास्त्रान्तर-पठितानां साधुस्व-ज्ञापनार्थमस्तु
इति भावः।

इनके विरुद्ध, इन्हें पाणिनि-कृत मानने वाले आचार्य न्यून प्रतीत होते हैं। प्रक्रिया-सर्वस्व के कर्ता नारायणभट्ट अपने ग्रन्थ के उणादि प्रकरण में पाणिनि को ही इनका रचियता स्पष्टतः स्वीकारते हैं—

### श्रकारं मुकुरस्यादौ उकारं दर्दुरस्य च । बभागा पाणिनिस्तौ तु ब्यस्ययेनाह भोजराट्॥

TO SECTION OF THE PARTY OF THE

ताल्पर्य है कि पाणिनि मुकुर-शब्द के आदि में अकार ( मकुर ) तथा दर्दुर शब्द के आदि में उकार ( दुर्दुर ) मानते हैं, परन्तु मोज इससे ठीक विपरीत कहते हैं अर्थात् भोज की दृष्टि में मुकुर और दर्दुर शब्द बनते हैं। पाणिनि का यह निर्देश पञ्चपादी के एक सूत्र (१।४०) की व्याख्या में नारायण ने किया है। फलतः नारायण-भट्ट पाणिनि को ही उणादि सूत्रों का प्रवक्ता मानते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा समर्थित होने पर भी इस मत के पोषक आचार्य कम ही हैं।

तथ्य तो यही प्रतीत होता है कि आष्यकार के 'नाम च धातुजमाह निरुक्ते क्याकरणे शकटस्य च तोकम्' वचन ने यह भ्रान्ति उत्पन्न कर दी है कि शाकटायन ही उणादि सुत्रों के रचियता हैं। उस वाक्य का तात्पर्य केवल सिद्धान्त-विशेष के प्रतिपादन में है, उणादि सुत्रों के प्रवक्ता के निर्णय में तो नहीं है। भाष्यकार इस तथ्य के प्रथम प्रतिपादक न होकर यास्क के ही एतद्-विषयक मत का अनुवाद करते हैं। अभान्त मत जो कुछ भी हो, परन्तु यही प्रचलित मत है जो शाकटायन को ही उणादि सुत्रों के कर्तृत्व का श्रेय प्रदान करता है।

#### पञ्चपादी के व्याख्याता

पञ्चपादी के व्याख्याकारों में उज्ज्वलदत्त नितान्त प्रख्यात हैं। इनकी उणदि सूत्रों की व्याख्या बड़ी प्रामाणिक, विस्तृत तथा प्रौढ़ हैं। अपने मत की पृष्टि में इन्होंने अनेक वैयाकरणों तथा कोषकारों का उल्लेख किया है। इससे इनके समय तथा देश का परिचय मिल सकता है। उज्ज्वलदत्त को सायणाचार्य ने अपनी धातु-वृत्ति में नाम्ना निर्दिष्ट किया है तथा उज्ज्वलदत्त ने मेदिनिकोष का उल्लेख अपनी वृत्ति में किया है। फलतः इनका समय मेदिनीकोष तथा धातु-वृत्ति के बीच कभी होना चाहिए। धातु-वृत्ति सायण की रचना होने से १४ शती के मध्यकाल में लिखी गई (सम्भवतः १३५० ई०)। मेदिनीकोप का काल भी अनुमान-सिद्ध है। कोशविद्या के इतिहास प्रसंग में मेदिनी का समय १२०० ई०-१२५० ई० के बीच में ऊपर निर्धारित किया

१. डा॰ श्राडफ्रेक्ट द्वारा सम्पादित श्रीर प्रकाशित ।

२. द्रष्टब्य इसी प्रन्थ का पृष्ठ ३५३-३५४।

गया है १३ वीं शती का पूर्वार्ध । फलतः उज्ज्वलदत्त का समय इतःपूर्व होना चाहिए । हम उज्ज्वलदत्त को ११७५ ई०-१२०० ई० के लगभग मानने के पक्षपाती हैं ।

रवेत-वनवासी नामक वैयाकरण ने पञ्चपादी की जो व्याख्या लिखी है वह पूर्व व्याख्या से समय की दृष्टि से बहुत बाद की नहीं है । दोनों वृत्तिकार एक ही शतक के प्रतीत होते हैं। श्वेत-वनवासी ता मद्रास प्रान्त के निवासी थे निश्चयेन और उज्ज्वलदत्त बंगाल के निवासी थे अनुमानतः। उज्ज्वलदत्त के वल्गु शब्द की व्याख्या पर भट्टोजिदीक्षित ने प्रौढ़मनोरमा में एक विशिष्ट ढिप्पणी लिखी है। टिप्पणी का आश्चय है कि उज्ज्वलदत्त ने पवर्गादि बल प्राणने बातु से 'वल्गु'शब्द की जो निष्पत्ति की है वह वर्ण की अशुद्धि होने से नितरां उपेक्षणीय है। 'वल्गु' शब्द का आदिवर्ण पवर्गीय बकार नहीं है—दीक्षित का यही आश्चय है। 'व' के स्थान पर बकार की उच्चारण-भ्रान्ति बंगीय उच्चारण की आज भी विलक्षणता है। फलतः उज्ज्वलदत्त को बंगीय उच्चारण करने वाला वंगदेशीय मानना चाहिए।

भट्टोजिदीक्षित तथा नारायणभट्ट ने अपने व्याकरण-ग्रन्थों में उणादि-सूत्रों की व्याख्यायें लिखी हैं। ये स्वल्पाक्षरा वृत्ति है, मूल के समझने में उपयोगी। अन्य टीका-कारों की भी सत्ता पञ्चपादी की लोकप्रियता की पर्याप्त निर्दाशका है।

### दशपादी' उणादि-सूत्र

उणादि शब्द को संज्ञा पञ्चपादी के ही अनुसार है, क्योंकि उसी में उण्-विधायक-सूत्र सर्वप्रथम दिया गया है। दशपादी की व्यवस्था इससे भिन्न है। ऊपर कहा गया है कि यहाँ वर्णानुक्रम से प्रत्ययों का विधान है। फलता उण् प्रत्यय का विधान प्रथम-पाद के दहवें सूत्र में किया गया है। पञ्चपादी के आधार पर ही दशपादी का निर्माण हुआ है और इस तथ्य का परिचय दोनों के सूत्रों की तुलना करने पर किसी भी आलो-चक को भली-भाँति हो सकता है। दशपादी के प्रवक्ता ने अपने दृष्टिकोण से पञ्चपादी

महास विश्वविद्यालय द्वारा डा० टी० श्रार० चिन्तामिण के सम्पादकत्व में प्रकाशित ।

२. यत्तु उज्ज्वलद्त्तेन सूत्रे पवर्गादिं पिठत्वा बल प्रणन इत्युपन्यस्तम्, तत् लक्ष्य-विरोधादुपेक्ष्यम् । श्रयं नामा वद्ति वल्गु नो गृष्टे (ऋ०व० १०।६२।४) इत्यादौ दन्तोष्ठ्यपाठस्य निर्विवादस्वात् । —प्रौढमनोरमा ।

वृत्ति के साथ दशपादी उत्पादि-सूत्रों का एक विशुद्ध संस्करण श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने सम्पादित किया है। सरस्वती भवन टेक्स्ट सीरीज सं० ८१, वाराणसी, ११४२ ई०।

गतसूत्रों का चयन इस ग्रन्थ में किया है। यहाँ नवीन सूत्रों की भी उपलब्धि होती है। परन्तु इनके स्रोत का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। हो सकता है कि ये सूत्र किसी प्राचीन ग्रन्थ से उद्भृत किये गये हैं अथवा लेखक की मौलिक रचना भी हो सकते हैं।

दशपादी की कितपय विशिष्टतायें उसे पञ्चपादी से पृथक् कर रही हैं। गृह के अर्थ में लोकव्यवहृत, हिन्दी प्रतीत होने वाला 'घर' 'हन्ते रन् घ च' (६।१०४' सूत्र) से निष्पन्न किया गया है। हन् घातु से 'रन्' प्रत्यय करने पर तथा 'ह' के स्थान पर 'घ' आदेश करने से 'घर' शब्द निष्पन्न होता है। व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है— 'हन्यते गम्यतेऽतिथिभिः घरः गृहम्' अतिथियों के गमन का स्थान। क्षीरतरिङ्गणी में मी क्षीरस्वामी ने घर शब्द की सिद्धि बताई है घर स्रवर्णे घातु से। चुरादि-गणीय घृ स्रवर्णे घातु के स्थान पर दुर्ग घर स्रवर्णे पाठ मानते हैं। और उसी घातु से यह शब्द सिद्ध होता है। फलता 'घर' शब्द को विश्रुद्ध संस्कृत माषा का ही मानना न्याय्य है।

दशपादी के प्रवक्ता का पता नहीं है। इसकी रचना का समय अनुमान से लगाया जा सकता है। यह काधिका वृत्ति से निश्चित रूपेण प्राचीन है। काधिका-कार ने 'यूप' शब्द की सिद्धि 'कुसुयुम्यः' औणादिक सूत्र के द्वारा मानी है अोर यह सूत्र दशपादी के सप्तम पाद का पञ्चम सूत्र है। फलतः दशपादी को काधिका से प्राचीन होना उचित है। अतः इसकी रचना पञ्चम शती से कथमपि अर्वाचीन नहीं हो सकती। किसी अज्ञातनामा लेखक की एक वृत्ति भी दशपादी के ऊपर है। वह भी काधिका से प्राचीन प्रतीत होती है, क्योंकि काधिका (६।२।४६) ने 'अहि' शब्द की व्युत्पत्ति देकर इसे आधुदात्त मानने वाले आचार्य का संकेत किया है। और यह संकेत दशपादी वृत्ति में प्राप्त है। फलतः इस वृत्ति को भी काशिका से प्राचीन मानना न्याय्य है। विट्ठल ने प्रक्रिया-कौमुदी की प्रसाद व्याख्या में इन सूत्रों पर लब्बक्षरा वृत्ति लिखी है (समय १५शती)।

दशपार्द। की यह वृत्ति अनेक दृष्टियों से उपयोगी है। शब्द का अर्थ तो सर्वत्र देती है। प्रत्यय किस अर्थ में किया गया है। इसका वह सुन्दर परिचय देती है। धातुओं

१. यह सूत्र प्रौढ़ मनोरमा तथा तस्वबोधिनी में उद्धृत मिलता है।

२. पृष्ठ २६० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित ग्रन्थ ।

३. 'चतुर्थी तद्थें' ६।२ ४३ सूत्र काशिका में।

४. श्रांकि श्रिहनिभ्यां हस्वश्च (दशपादी १।६६) की वृत्ति से मिलाइए— श्राह्युपपदे श्रिहनि इत्येत भ्यां धातुभ्यामिण् प्रत्ययो भवति हिच्च हस्वश्च, पूर्वपदस्य उदात्तरच (१९४०-४१)।

के स्वरूप तथा गण का स्पष्ट उल्लेख करती है। 'शिरः करन्' (८।७०) सूत्र से क्यादिगण में पठित भ्य हिंसायाम् घातु से करन् प्रत्यय होता है जिससे निष्पन्न शब्द हैं—

- (१) शर्करा = चीनी ( शृणाति पित्तम्; पित्त को नाश करती है )।
- (२) शर्करा = कंकडो ( স্থাতি पादी; पैरों को चुभती है )। यहाँ धातु, अर्थ तथा कारक का स्पष्ट निर्देश है।

## (४) तिङ्गानुशासन

संस्कृत में लिङ्गों का बड़ा झमेला है। स्त्री-बोधक होने पर दार शब्द तो पुंल्लिङ्ग है, और कलत्र नपुंसक। निजीव वर्षा का बोधक वर्षा स्त्रीलिंग है तथा नित्य बहुवचन भी। पुरुष सुहद् वाचक होने पर भी मित्र नपुंसक है और शत्रुवाचक 'अभित्र' पुंल्लिङ्ग। इस झमेले को दूर करने के आशय से ही आचार्यों ने लिङ्गानुशासन की रचना की। यह साहित्य उतना विस्तृत नहीं है, परन्तु मान्य व्याकरण-तन्त्रों में लिङ्गानुशासन का प्रणयन अवश्यमेव किया गया है।

#### व्याडि

व्याहि ही लिङ्गानुशासन के सर्वप्रथम अथच सर्वप्राचीन ग्रन्थकार हैं। पाणिनि से पूर्व व्याहि ने ही लिङ्गानुशासन की रचना की थी। हर्षवर्धन ने अपने लिङ्गानु-शासन के प्रारम्भ में जिन प्राचीन आधारमूत ग्रन्थ-लेखकों का नाम गिनाया है उनमें व्याहि की गणना सर्वप्रथम है—

## वयाडेः शङ्कर-चन्द्रयोवरहचेविद्यानिधेः पाणिनेः। स्कान् लिङ्गविधीन् विचार्यं सुगमं श्रीवर्धनस्यात्मजः॥

व्याडि के इस लिङ्गानुशासन के विषय में वामन के प्रामाण्य पर दो विशिष्टताओं का परिचय मिलता है। प्रथम तो यह कि मुत्रात्मक था और द्वितीय यह कि यह अति विस्तृत था। वामन ने अपने लिङ्गानुशासन की वृत्ति में अपना अभिप्राय इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है—

पूर्वाचायें व्याहि-प्रमुखे-िर्जङ्गानुशासनं स्त्रैरुक्तं ग्रन्थ-विस्तरेश च। (पृ०२) विस्तार के विषय में उनका स्पष्ट कथन है—व्याहि-प्रमुखें: प्रपञ्च-बहुलम् (पृ०१) लक्षश्लोकात्मक विशालकाय 'संग्रह' की रचना करने वाले व्याहि का लिंगानुशासन यदि प्रपञ्च-बहुल तथा अतिविस्तृत हो, तो आक्चर्य करने की बात हो कौन सी है!!! पाणिनि

पाणिनि के नाम्ना प्रस्यात लिङ्गानुशासन वर्तमान है। यह सूत्रात्मक है और

समग्र सूत्रों की संख्या १८८ है। इसमें पाँच अधिकार (या प्रकरण) हैं — स्नी-अधिकार, पुंल्लिङ्गाधिकार, नपुंसकाधिकार, स्नीपुंसाधिकार तथा पुंनपुंसकाधिकार। पाणिनीय लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता स्वयं सूत्रकार पाणिनि ही हैं — इस विषय में पाणिनीय तंत्र के आचार्यों में कथमपि विमति नहीं है। पदमंजरी से एक प्रमाण लीजिये। हरदत्त ने लिंगनिर्देशक पाणिनीय-सूत्र नाम्ना जिस •सूत्र को संकेतित किया है, वह वर्तमान लिङ्गानुशासन का ही सूत्र है —

'अप्-सुमनस्-समा-सिकता-वर्षाणां बहुस्वं' चेति पाणिनीय सुत्रे = लिङ्गानुशासन का ३०वाँ सृत्र । यहाँ स्पष्ट ही लिङ्गानुशासन-स्थित सूत्र को पाणिनीय अर्थात् पाणिनि-प्रोक्त बतलाया गया है । फलतः इन सूत्रों के पाणिनीयत्व होने में परम्परा का कहीं भो व्याघात नहीं होता ।

इन सुत्रों पर व्याकरण के प्रक्रिया ग्रन्थ के लेखकों ने तत्तत् ग्रन्थों में व्याख्यायें लिखी हैं। रामचन्द्राचार्य ने प्रक्रिया-कौमुदी के अन्तर्गत तथा नारायणभट्ट ने अपने प्रक्रिया-सर्वस्व के अन्तर्गत इन पर वृत्ति लिखी है। परन्तु भट्टोजिदीक्षित का कार्य अधिक महनीय तथा श्लाधनीय है। एक तो उन्होंने इस लिगानुशासन पर दो टीकार्यें लिखीं (क) शब्द कौस्तुभ के द्वितीय अध्याय के चतुर्थपाद के लिङ्ग-प्रकरण में प्रथम व्याख्या लिखी तथा (ख) सिद्धान्त-कौमुदी के अन्त में भी इन सूत्रों पर वृत्ति लिखी। इन दोनों में पहिली वृत्ति अपेक्षाकृत विस्तृत है। दीक्षित की इस कौमुदीवाली वृत्ति पर भैरव मिश्र ने अपनी व्याख्या लिखी है जो विस्तृत तथा विश्वद है। भैरव मिश्र के समय के विषय में पूर्व ही लिखा जा चुका है कि वे १८वीं शती के उत्तरार्घ के प्रौढ वैयाकरण हैं।

भट्टोजिदीक्षित व्याकरण के संग में वेदान्त के भी विज्ञ पण्डित थे; इसका परिचय िंक गानुशासन की उनकी वृत्ति देती है। १८०वें सूत्र में दण्ड, मण्ड, खण्ड आदि शब्दों को पुंल्लिंग तथा नपुंसक उभयविध बतलाया गया है। इसी सूत्र में 'कुश' शब्द भी परिगणित है। फलतः यह दोनों लिंगों में होता है—'कुशो रामसुते दर्भें मोक्त्रे द्वीपे, कुशं जले' (विश्वः)। विश्वप्रकाश कोश ने अर्थ का स्पष्टीकरण किया है। भट्टोजिदीक्षित इसके अनन्तर कुशी तथा कुशा शब्दों के अर्थ का विवेचन करते हैं कि अयोविकार लक्ष्य होने पर 'कुशी' होता है। जानपद (१।१।४२) सूत्र के द्वारा तथा दाह से सम्बद्ध होने पर 'कुशी' बनता है। 'कुशा' शब्दों के प्रयोग वेद तथा ब्रह्मसूत्र से दिखला कर वे वाचस्पति मिश्र के भामती में दिये गये विधान को प्रौढिवाद मानते हैं, यथार्थ नहीं—

(१) कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात ।

( भारतविश्रुति )।

## (२) हानौ तुपायनशब्दे शेषत्वात् कुशाच्छ्रन्दः ।

( ब्रह्मसूत्र ३।३।२६ )।

दीक्षित के शब्दों को देखें कि कितनी प्रौढता से अपना मत रखते हैं-

तत्र शारीरभाष्येऽप्येवम् । एवं च श्रुति-सूत्र-भाष्याणामेकवाक्यत्वे स्थिते श्राच्छुन्द इत्याङ् - प्रश्लेषादिपरो भामतीग्रन्थः प्रौढिवादमात्रपर इति विभावनीयं बहुश्रुतैः ।

दीक्षित का यह कथन यथार्थ है। 'कुशा' का अर्थ ही है—'उद्गातृणां स्तोत्र-गणनार्था दारुमच्यः शखाकाः कुशाः' (लकड़ी की, विशेषतः उदुम्बर लकड़ी की, बनी उद्गाताओं के स्तोत्र गिनने के लिए अवश्यक शलाका—छोटी-छोटी खूँटी)। एसी दशा में आङ् प्रश्लेष की आवश्यकता क्या ? दोक्षित का वेदान्तज्ञान भी स्पृहणीय है।

३०वें सूत्र में नित्य-बहुवचनात स्त्रीलिंग शब्दों का परिगणन है। ये शब्द हैं—अप्, सुमनस्, समा, सिकता तथा वर्षा। इस सूत्र के भी व्याख्यान में भट्टोजिदीक्षित ने अपना प्रकृष्ट शब्दज्ञान प्रकट किया है। उनका कहना है 'सुमनस्' शब्द पुष्पवाचक होने पर ही जीलिंग है। देववाची होने पर वह पुंक्तिङ्ग ही होता है जैसे सुपर्वाण सुमनसः। इस सूत्र के बहुत्व निर्देश को वे प्रायिक मानते हैं, तभी तो वे महाभाष्य के प्रयोगों द्वारा प्रदक्षित करते हैं कि 'सिकता' (बालू) तथा 'समा' (वर्ष) एकवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। महाभाष्य के वचन हैं—

- (क) एका च सिकता तैलदाने असमर्था (अर्थवत् सूत्र पर महाभाष्य; यहाँ सिकता एकवचन में प्रयुक्त है)।
- (ख) 'समां विजायते' (५।१।१२) सूत्र के भाष्य में 'समायां समायां' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग उपलब्ध है।
- (ग) सुमनस् (पुष्प) का भी प्रयोग एकवचन तथा द्विवचन में भी होता है। काशिका ने ही 'विभाषा घाषेट् शाच्छासः' २।४।७५ सूत्र की वृत्ति में 'अघासातां सुमनसे देवदत्तेन' में सुमनस् शब्द का द्विवचनान्त प्रयोग किया है। इसकी पदमञ्जरी में स्पष्ट लिखा है—'तद्-बहुत्वं प्रायिकं मन्यते'। इन तीनों शब्दों के बहुवचन का ब्यत्यास दिखला कर दीक्षित ने शब्द-निष्पत्ति से हो अपनी गम्भीर अभिज्ञता ही नहीं दिखलाई, प्रत्युत प्राचीन परम्परा को भी अपनी अवगति विश्वदता से प्रकट की।

इन सब उदाहरणों से भट्टोजिदीक्षित की इस लिङ्गनुशासन-वृत्ति का महत्त्वः भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भली-भाँति अङ्कित किया जा सकता है।

#### वररुचि

इनका लिखा लिङ्गानुशासन आर्या छन्दों में निबद्ध है। वामन अपने लिङ्गनुशासन की स्वोपज्ञ वृत्ति में वररुचि के विषय में लिखते हैं—वरुचि-प्रभृतिभिरप्याचार्योः आर्याभिरभिहितमेव, तदित बहुना ग्रन्थेन; इत्यहं समासेन संक्षेपेण विच्म (पृष्ठ २, गायकवाड ओ० सी० का संस्करण, बड़ोदा)। इससे पता चलता है कि वरुचि ने आर्याओं में अपना ग्रन्थ लिखा, परन्तु विस्तार अधिक था। अतएव वामन ने आर्याओं में ही, परन्तु संक्षित्र रूप में, अपने ग्रन्थ का निर्माण किया।

इस लिङ्गानुशासन के अन्त में पुष्पिका से पता चलता है कि वररुचि विक्रमादित्य कीं सभा का सभासद् था। परन्तु कौन विक्रमादित्य वररुचि का आश्रयदाता है ? यदि विक्रम-संवत् के संस्थापक विक्रमादित्य से यहाँ तात्पर्य हो, तो वररुचि का समय दो सहस्र वर्षों से कम नहीं हुआ। इस लिङ्गानुशासन का नाम 'लिङ्गविशेष-विधि' प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ से एक उद्धरण हर्षवर्धन-रचित लिङ्गानुशासन की व्यास्था में दिया गया है।

### हर्षवर्धन

इनका लिङ्गानुशासन दो स्थानों से छप चुका है— जर्मनी से जर्मन अनुवाद के साथ तथा वृत्ति-सहित मद्रास से । हर्षवर्धन ने इस ग्रन्थ में अपने विषय में कोई भी संकेत नहीं किया है। ग्रन्थ के अन्तिम पद्य में वे अपने को 'श्रीवर्धनस्थात्मजः' अर्थात् 'श्रीवर्धन' का पुत्र कहते हैं। इतने संक्षिप्त संकेत से उनका पूरा परिचय नहीं हो सकता। 'श्रीवर्धन' से यदि प्रभाकर-वर्धन से तात्पर्य समझा जाय, तो हर्षवर्धन प्रस्थात सम्नाट् हर्षवर्धन से अभिन्न माने जा सकते हैं। जब तक इस समीकरण के विरुद्ध कोई पृष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो, तब तक इस ग्रन्थकार को सम्राट् हर्षवर्धन माना जा सकता है।

इस ग्रन्थ की टीका भी प्रकाशित है। इसके लेखक के व्यक्तित्व के विषय में हस्तलेखों की भिन्नता के कारण प्रामाणिक परिचय नहीं मिलता कि इमके प्रणेता का नाम ही क्या था। मद्रास प्रति के संस्कर्ता पं वेक्कुटरामशर्मा को उपलब्ध हस्तलेखों के आधार पर ग्रन्थकार का नाम भट्टभरद्वाज-सूनु पृथिवीश्वर है, उधर जर्मन संस्करण में भट्टदीप्त-स्वामिसूनु बलवागीश्वर शबर स्वामी है जो जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के हस्तलेख से

वररुचि का लिङ्गानुशासन किसी संचिप्त वृत्ति के साथ हर्षवर्धन के लिङ्गा-नुशासन के भ्रन्त में सुद्रित है।

२. मद्रास वाला संस्करण वृत्ति तथा परिशिष्टों से युक्त होने से बहुत ही उत्तम तथा प्रामाणिक है।

मिलता है। शबरस्वामी शब्दशास्त्र के पण्डित हैं, व्योंकि उनके मतको सर्वानन्द ने अमरकोश टीका में तथा उज्ज्वलदत्त ने उणादि वृत्ति में उल्लिखित किया है। परन्तु पता नहीं कि ये शबरस्वामी कौन है। यदि ये ही वस्तुतः इस लिंगानुशासन के टीका-कार हों तो भी वे मीमांसक शबरस्वामी नहीं हो सकते। काल की भिन्नता इसमें प्रधान बाधक है। मीमांसक भाष्यकार शबरस्वामी का आविर्भावकाल द्वितीय शती माना जाता है, जब इस टीकाकार को सप्तम शती से अविक्कालीन होना ही चाहिए।

वामन-रचित लिंगानुशासन तथा स्वोपज्ञ वृत्ति प्रकाशित हुई है। यह केवल ३३ आर्याओं में निबद्ध किया गया अत्यन्त लघुकाय लिंगानुशासन है। वामन के देशकाल का पता नहीं चलता।

अन्य व्याकरण सम्प्रदाय के भी लिंगानुशासन है। दुर्गसिंह का लिंगानुशासन कातन्त्र व्याकरण से सम्बद्ध है (डेक्कन कालेज पूना से प्रकाशित)। हैमचन्द्र का लिंगानुशासन प्रसिद्ध है जिसके ऊपर अन्य वैयाकरणों की टीकायें उपलब्ध हैं।

## (४) परिभाषा पाठ

परिभाषा किसी भी व्याकरण-शासन का अनिवार्य अंग है। पाणिनीय सम्प्रदाय में तो उनका बड़ा विस्तार है टीका-प्रटीकाओं के अस्तित्व के कारण। परन्तु पाणिनि से इतर व्याकरण सम्प्रदायों में भी न्यून या अधिक मात्रा में उनका अस्तित्व है।

परिभाषा का लक्षण है—अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । सामान्यतः परिभाषा दो प्रकार की होती है—एक तो पाणिनीय अष्टाध्यायी में सुत्ररूप से पठित हैं, क्योंकि पाणिनि के अनेक सुत्र 'परिभाषा-मूत्र' के नाम से विख्यात हैं । दूसरी प्रकार की परिभाषायों वे हैं जो या तो किसी सूत्र से ज्ञापित होती हैं (ज्ञापनसिद्धा परिभाषा) अथवा लोक में प्रचलित न्याय का अनुगमन करती हैं (न्यायसिद्धा परिभाषा) अथवा जो इन दोनों प्रकारों से भिन्न हैं (वाचनिका परिभाषा)। अन्तिम प्रकार की वाचनिका परिभाषा भी या तो कात्यायन के वार्तिक रूप में लक्षित होती हैं अथवा भाष्यकार के वचन रूप में । परिभाषा पाठ से तात्पर्य दूसरे प्रकार की परिभाषाओं के संकलन से हैं जो पाणिनीय सूत्रों में निर्दिष्ट नहीं हैं ।

परिभाषाओं का सर्व प्राचीन संकलन आचार्य व्याडि के नाम से सम्बन्ध रखता है। व्याडि के नाम से सम्बद्ध पाठ दो ग्रन्थों में दिये गये हैं—प्रथम व्याडि-कृत परिभाषा-सूचनम् और दूसरा है व्याडि-परिभाषा पाठ:। इन ग्रन्थों में दी गई

१. इन दोनों अन्थों को पिरत काशीनाय अभ्यङ्कर शास्त्री ने 'परिभाषा संग्रह' में सम्मित्रित किया है जो पूना से सं० २०१५ में प्रकाशित हुआ है।

परिभाषाओं में पारस्परिक भिन्नता भी है। प्रथम पाठ में केवल ६३ परिभाषायें हैं और द्वितीय पाठ में १४० परिभाषायों। आदिम परिभाषा दोनों में एक ही है—अर्थवद्-ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। पुरुषोत्तम देव की परिभाषा वृत्ति में परिभाषाओं की संख्या १२० ही है। यह भी व्याडि-स्वीकृत पाठ को आधार मानकर चलती है। सीरदेव को परिभाषा वृत्ति में १३३ परिभाषायों हैं। नागेशभट्ट के परिभाषेन्दु-शेखर में भी १३३ परिभाषायों व्याख्यात हैं, परन्तु इनका क्रम सीरदेव के क्रम से भिन्नता रखता है। इन परिभाषायों का तुलनात्मक विवेचन नितान्त आवश्यक है।

परिभाषा-पाठ की अनेक व्याख्यायें उपलब्ध हैं जिनमें आज भी हस्तलेख-रूप में हो विद्यमान हैं। इनमें से प्रकाशित अथ-च प्रख्यात वृत्तियों का उल्लेख यहाँ किया जाता है—

- (१) पुरुषोत्तम—लघुवृत्ति (अथवा लिलितावृत्ति )। पुरुषोत्तम का परिचय कोशविद्या के इतिहास प्रसंग मे पूर्व ही दिया गया है (पृष्ठ २४६-२५०)। इन्होंने लक्ष्मणसेन के आदेश से 'भाषावृत्ति' का प्रणयन किया था। इन बौद्ध वंगीय विद्वान् का समय १२ वीं शती का उत्तरार्ध है। यह लघुवृत्ति संक्षिप्त होने पर सारगिंभत है।
- (२) सीरदेव—परिभाषावृत्ति । सीरदेव ने इस वृत्ति में अनेक ग्रन्थकारों को उद्धृत किया है जिनमें पुरुषोत्तमदेव सबसे अर्वाचीन है । सायण ने 'माधवीया धातु-वृत्ति' में सीरदेव का मत दो बार उद्धृत किया है । अतः सीरदेव का समय इन दोनों ग्रन्थकारों पुरुषोत्तमदेव तथा सायण के बीच में होना चाहिए (१२०० ई०-१३५० ई० के बीच में लगभग १३०० ई०)। यहाँ परिभाषा-पाठ पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रम से दिया गया है । परिभाषाओं का विवेचन पूर्ण तथा प्रामाणिक है ।
- (३) नागेशमट्ट—परिभाषेन्दु-शेखर। नागेश के ग्रन्थों का पौर्वापर्य पीछे हमने यथाविधि दिखलाया है। उनके व्याकरण-ग्रन्थों 'परिभाषेन्दु-शेखर' सब के अन्त लिखा गया प्रतीत होता है। इसमें मञ्जूषा तथा शब्देन्दुशेखर का उल्लेख मिलता है, परन्तु इन ग्रन्थों में परिभाषेन्दु का निर्देश उपलब्ध नहीं है। यह नागेश के ग्रन्थों में भी अपनी पाण्डित्यमयी व्याख्या के कारण नितान्त प्रसिद्ध है। इसमें प्रत्येक परिभाषा का अर्थ, विवरण, उदाहरण तथा प्राचीनमतों की संमीक्षा देकर अन्त में वाचिनकी, ज्ञापक-सिद्धा तथा न्याय-सिद्धा का भेद दिखलाया गया है। परिभाषाओं की विधिवत उत्थानिका, स्वरूप तथा आलोचना इतने सुन्दर ढंग दी गई है कि परिभाषाओं के ज्ञान के लिए यही सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थरत्न है। इसके ऊपर विपुल टीका-सम्पत्ति ग्रन्थ की विद्यता तथा लोकप्रियता की विश्वद निर्देशिका है। वैद्यनाथ पायगुण्डे को गदा, भैरविभन्न की भैरवी, राधवेन्द्राचार्य की त्रिपथगा, यागेशवरशास्त्री की हैमवती, रामकृष्ण (तात्या) शास्त्रों की मूर्ति तथा जयदेविमन्न की विजया प्रसिद्ध हैं। नागेश

की ग्रन्थत्रयी में मञ्जूषा तथा शब्देन्दुरोखर के अनन्तर परिभाषेन्दुरोखर ही उनके वैयाकरणत्व का शंखनिनाद करने वाला उदात्त ग्रन्थ है।

# (६) फिट्-स्त्र-पाठ

पाणिनीय सम्प्रदाय में फिट् सूत्रों का भी अपना महत्त्व है। फिट्सूत्र संख्या में दु७ (सत्तासी) है और चार पादों में विभक्त हैं। 'फिट्' शब्द 'फिष्' शब्द का प्रथमा एकवचन है। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (१।२।४६) तथा कृत्तद्धित-समासाश्च (१।२।४६) इन सूत्रों के द्वारा अर्थवान् मूल शब्द को प्रातिपादिक संज्ञा पाणिनीयमत में विहित है। सामान्य रीति से कह सकते हैं कि सुप् विभक्ति के योग से पहिले अर्थवान् शब्द का जो मूल स्वरूप रहता है यथा राम, हरि, गो, भानु आदि वही प्रातिपादिक है। और यही प्रातिपादिक 'फिट्' के नाम से इस तन्त्र में प्रख्यात है। यह पाणिनि से भिन्न तन्त्र है। प्रतिपदिकों के स्वर-विचार के लिए निबद्ध यह सूत्र-पाठ 'फिट् स्वर-पाठ' के नाम से प्रख्यात है।

इन ८७ सूत्रों में शब्दों के स्वर-संचार पर विचार है। इन सूत्रों की अवश्यकता का अवसर तब आया, जब व्याकरण के कितपय आचार्य शब्दों में यौगिक शब्दों के अितरिक्त रह शब्दों को भी स्थित मानने लगे। उणादि-सूत्रों की व्याख्या के अवसर पर दिखलाया गया है कि शब्दों का यौगिक पक्ष ही प्रधान है। अर्थात् शब्द प्रकृति तथा प्रत्यय के योग से निष्पन्न हैं। ऐसी दशा में प्रत्यया से निष्पित्त मान्य होने पर, स्वरसंचार का विचार तो प्रत्ययस्वर से ही सिद्ध हो जाता है। इन सूत्रों की आवश्यकता तो शब्दों के अव्युत्पन्न मानने के अवसर पर ही आती है। 'ग्रव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' पाणिनीय मत का एक बहुर्चाचत पक्ष है। महाभाष्यकार तो पाणिनि के मत में उणादिकों को भी अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं'। भाष्यकार की उक्ति माननीय है तथा माषाविज्ञान के आलोक में मननीय भी है। जो कुछ भी हो, पाणिनीय सम्प्रदाय के भी अनेक आचार्य शब्दों के रूढ़ि-पक्ष के पक्षपाती हैं। अर्थात् शब्द को प्रकृति तथा प्रत्यय के योग से विना निष्पन्न हुये ही सिद्ध माने जाते हैं; यह उनका मत है। उन्हीं आचार्यों के पक्ष को दृष्टि में रखकर फिट् सूत्रों का पाठ किया गया है।

फिट् सूत्रों का प्रवक्ता

फिट् सूत्रों का प्रवक्ता कौन है ? इसके उत्तर में मान्य ग्रन्थकारों का एक ही

१. प्रातिपदिक विज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम् । उणादयोऽब्यु-त्पन्नानि प्रातिपदिकानि—महाभाष्य ।

उत्तर है—आचार्य शन्तनु । और शन्तनु-प्रणीत होने से ही ये सूत्र 'शान्तनव' नाम से प्रस्थात हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण हरदत्त की पदमञ्जरी से उपलब्ध होता है। 'द्वारादीनां च' (७।३।४) की व्याख्या में काशिका ने स्वरविषयक ग्रन्थ तथा अध्याय के लिए 'सीवर' शब्द की सिद्धि बताई है'। इसकी व्याख्या में हरदत्त का कथन है—

# स पुनः शन्तनुप्रणीतः फिषित्यादिकः

सचमुच 'फिषोऽन्त उदात्तः' फिट् सूत्रों के प्रथम सूत्र की ओर ही हरदत्त का स्पष्ट संकेत है। फलतः इन सूत्रों के रचियता या प्रवक्ता शन्तनु आचार्य हैं। हरदत्त के इस मत का उल्लेख नागेश्वभट्ट ने शब्देन्दु-शेखर की फिट्-सूत्र की व्याख्या के अन्त में स्वयं किया है। फलतः फिट्-सूत्र अपाणिनीय हैं, इसमें दो मत नहीं हो सकते। तथापि महाभाष्य के ज्ञापक के द्वारा पाणिनीय आचार्य उनका आश्रयण करते हैं—

अपाणिनीयान्यपि फिट् सूत्राणि पाणिनीयैराश्रीयन्ते भाष्यात् ज्ञापकात् । तथा च 'श्राषुदात्तरच' इति सूत्रे भाष्यं प्रतिपदिकस्य यान्त इति प्रकृतेरन्तोदात्तत्वं शास्ति<sup>र</sup> ।

फलतः शन्तनु आचार्य के द्वारा प्रणीत इन सूत्रों को पाणिनीय सम्प्रदाय भी अपने शास्त्र का उपादेय अंग ही मानता है।

# फिट्-सूत्रों की प्राचीनता

यूरोपियन विद्वानों में ब्युत्पन्न वैयाकरण डा॰ कीलहार्न ने १६६६ ई॰ में इन सूत्रों का विभिन्न संस्कृत व्याख्याओं, भूमिका तथा अनुवाद के साथ एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया। फलतः यूरोपियन विद्वान् इन सूत्रों से परिचय रखते हैं। तब डा॰ विन्टरनित्स को डा॰ कीथ के साथ एक मत होकर इन सूत्रों को शान्तनव की कृति मानते देखकर आश्चर्य होता है । 'शान्तनव' आचार्य का नाम नहीं है, प्रत्युत शन्तनु द्वारा प्रणीत होने से इन फिट्-सूत्रों का ही नाम है।

१. स्वरमधि कृत्य कृतो ग्रन्थः सौवरः । सौवरोऽध्यायः (काशिका, जिल्द ६, पृष्ठ ६ )।

२. शन्तनुराचार्यः प्रयोतेति द्वारादीनां चेति स्त्रे हरदत्तः ॥

३. 'फिघोऽन्त उदात्तः' सूत्र की तत्त्वबोधिनी का यह कथन द्रष्टव्य है।

४. द्रष्टव्य हिस्ट्री श्राफ इग्विडयन लिटरेचर जिल्द ३, भाग २ पृष्ठ ४३८ (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १३६७)।

इन सूत्रों के काल के विषय में डा० कीथ तथा डा० विन्टरिनत्स दोनों का कथन है कि ये पाणिनि को तो निश्चयेन अज्ञात थे और पतञ्जिल को भी सम्भवतः अज्ञात थे। परन्तु यह मत कथमिप माननीय नहीं है।

(१) पतञ्जिल के महाभाष्य में ऐसे स्पष्ट निर्देश हैं जो उनके फिट्-सूत्रों से परिचय को स्थिर करते हैं। पतञ्जिल का कथन है—

स्वरित करण सामर्थ्यात्र भविष्यति-न्यङ्स्वरौ स्वरितौ इति । यहाँ पतञ्जिल ने 'न्यङ्स्वरौ स्वरितौ' को उद्घृत किया है जो फिट्-सूत्रों में ७४ वाँ सूत्र है । इसी प्रकार 'प्रत्ययस्वरस्यावकाशो यत्रानुदात्ता प्रकृतिः समत्वं सिमत्वम् (६।१।१५८ का महाभाष्य) पतञ्जलि का कथन 'त्वत्-त्व-सम-सिमेत्यनुच्चानि, (फिट्-सूत्र ७८ वाँ) को लक्ष्य कर ही सम तथा सिम शब्दों में सर्वानुदात्तत्व का प्रतिपादन करता है। ऐसे स्पष्ट निर्देशों के होने पर पतञ्जिल को फिट्-सूत्रों से अपरिचित कहने का कौन साहस कर सकता है?

(ख) पाणिन्यपेक्षया भी इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है चन्द्रगोमी के एक विशिष्ठ कथन के प्रामाण्य पर। प्रत्याहारों के विषय में चन्द्रगोमी का कथन है कि पूर्व वैयाकरण 'ऐऔष्' प्रत्याहार मानते थे, इसके स्थान पर 'ऐऔष्' किया गया है। 'ऐऔच्' माहेश्वर-सूत्र है पाणिनि-सम्मत। और इसी ग्रैली पर स्वर के लिए 'अष्' प्रत्याहार पाणिनि द्वारा बनता है। पूर्व वैयाकरण के यहाँ स्वर के लिए 'अष्' प्रत्याहार था—चन्द्रगोमी का यही अभिप्राय है। और यह अष्' प्रत्याहार फिट्-सूत्र २७ 'तृणधान्यानां च द्वचषाम' तथा फिट्-सूत्र ४२ लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुः' में उपलब्ध होता है। फलतः पाणिनि ने फिट्-सूत्रों के 'अष्' को 'अच्' में बदल दिया। ऐसी दशा में पाणिनि को इन सूत्रों से अपरिचित घोषित करना अनुचित हैं। शान्तनु पाणिनि से पूर्व वैयाकरण हैं।

उपलब्ध फिट्-सूत्र शन्तनु-तन्त्र का एक भाग ही प्रतीत होता है। अन्य सुत्रों की सत्ता मानना ही उचित प्रतीत होता है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग व्याख्या के बिना नितान्त असंगत तथा अप्रामाणिक है। फिट्-सूत्रों के पारिभाषिक शब्द अव्या-ख्यात ही हैं जैसे फिष् (सूत्र १) = प्रातिपदिक, नप् (सूत्र २६ तथा ६१) = नपुंसक, शिट् (सूत्र २६) = सर्वनाम। इन शब्दों के व्याख्या-प्रदाता सूत्र अवश्य

१. एष प्रत्याहारः पूर्वव्याकर गेष्विपि स्थित एव । अयं तु विशेषः 'एअीष्' यदासीत् तद् 'ऐ श्रौच्' इति कृतम् । तथाहि 'लघाचन्ते ह्रयोशच बह्लोषो गुरुः' 'तृग्यधान्यानां च ह्रघषाम्' इति पठ्यते ।

इस तन्त्र में रहे होंगे। प्रत्याहारों की भी यही दशा है। अष् = अच्<sup>र</sup> तथा हय् = हल<sup>र</sup>। परन्तु इनकी व्याख्या अपेक्षित होने पर भी इन सूत्रों में उपलब्ध नहीं है। फलतः इन सूत्रों का कोई और अंश अवश्य होगा।

फिट्-सूत्रों की व्याख्या मट्टोजिदीक्षित तथा नागेश ने अपने-अपने ग्रन्थों में की है। श्रीनिवास यज्वा ने स्वर-सूत्रों के ऊपर जो स्वरसिद्धान्त चिन्द्रका<sup>3</sup> नाम्नी बि विश्वद व्याख्या लिखी है उसमें फिट् सूत्रों की भी विश्वद वृत्ति है। इस प्रकार शान्तनु आचार्य द्वारा प्रणीत ये फिट्-सूत्र पाणिनीय तन्त्र के अविभाज्य अंग हैं।

१. अष् से अभिप्राय 'अच्' का है। चन्द्रगोमी का वचन ऊपर उद्धृत है।

२. हय् इति हलां संज्ञा---लघुशब्देन्दुशेखर ।

३. श्रञ्जमत्ते विश्वविद्यालय संस्कृत अन्थमाला नं० ४, (मदास, १६३६) में प्रकाशित ।

#### षष्ठ खण्ड

#### इतर व्याकरण-सम्प्रदाय

वोपदेव ने अपने इस प्रसिद्ध श्लोक में आठ आदिशाब्दिकों का नाम निर्दिष्ट किया है—

> इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशालिशाकटायनाः। पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥

'आदि शाब्दिक' शब्द से वोपदेव का तात्पर्यं व्याकरण सम्प्रदाय के प्रवर्तकों से हैं। इनमें से तीन वैयाकरण पूर्व-पाणिनीय युग से सम्बन्ध रखते हैं (इन्द्र, आपिशिल तथा काशकुरस्न) तथा चार पाणिनि के उत्तर युग से सम्बद्ध हैं (अमर, जैनेन्द्र, चन्द्र तथा शाकटायन)। पूर्व-पाणिनीय वैयाकरणों का वर्णन इस खण्ड के आरम्भ में संक्षेप से दिया गया है । उत्तरकालीन वैयाकरणों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन वैयाकरणों में अन्य भी अनेक महत्त्वशाली ग्रन्थकार हैं जिनका उल्लेख वोपदेव ने नहीं किया, परन्तु व्याकरण-शास्त्र के ऐतिहासिक विकास की पूर्ण जानकारी के लिए उनका संक्षिप्त भी परिचय आवश्यक है।

मौलिक समस्या है कि पाणिनीय सम्प्रदाय जैसे शास्त्रीय सम्प्रदाय के रहते हुए भी विदितर सम्प्रदायों के प्राहुर्भाव का क्या रहस्य है ? इन सम्प्रदायों के अस्तित्व के लिए कौन सी आवश्यकता थी ? यह समस्या समाधान की अपेक्षा रखती है । पहिले संकेत किया गया है कि पाणिनि-सहश महावैयाकरण द्वारा कड़े नियमों से जकड़ी जाने पर भी संस्कृत भाषा का रूप स्थिर न रह सका । नये परिवर्तनों को मान्यता प्रदान करने के लिए कात्यायन-सहश वैयाकरणों को नये नियम बनाने पड़े अथवा पाणिनि के सूत्रों में ही हेरफेर कर उन परिवर्तनों को पाणिनि के सूत्रों के भीतर ही बैठाया गया । किन्तु इन प्रयत्नों में एक तो कृतिमता की गन्ध आती थी और दूसरे उत्तर काल के परिवर्तनों को पाणिनि के सिर पर लादने से ऐतिहासिक क्रम का भी विपर्यास होता था । कात्यायन के वार्तिकों से तथा पतञ्जल की इष्टियों से यह

१. श्रापिशिक्त का वर्णन इस प्रन्थ के पृष्ठ ३८६-३८८ तक, इन्द्र का वर्णन ५ छ ३६०-३६२ तक तथा काशकृत्स्न का वर्णन पृष्ठ ३६२-६३ तक किया गया है। जिज्ञासुजन उन्हें वहीं देखने का कष्ट करें।

कार्य अवश्यमेव सम्पन्न किया गया, परन्तु परिवर्तनों की संख्या कालातिक्रम से बढ़ती ही गई और पाणिनि के सुचिन्तित सूत्रों के भीतर इनका समावेश असम्भव हो गया। एक तथ्य व्यातव्य है कि संस्कृत-भाषा अब तक साहित्यिक अथवा शिष्ट-भाषा थी और वह धीरे-धीरे पण्डित-भाषा बन रही थी । इसलिए परिवर्तनों का क्रम अवश्यमेव कुछ शिथिल रहा होगा । परन्तु परिवर्तन कालानुसार अवश्यमेव दृष्टिगोचर होने लगे थे। यथा 'फलेप्रहिः' के समान 'मलप्रहिः', 'स्तनन्धयः' के सहरा 'आस्यन्धयः' और 'पुष्पन्चय:', 'नाडिन्घम:' के समान 'करन्घमः' पदों की उपपत्ति अब आवश्यक हो गई। ये शब्द प्रयोग में आने लगे, परन्तु पाणिनि-सूत्रों से इनकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो सकी। अतएव यह कार्य सिद्ध करने के लिए 'कातन्त्र' व्याकरण सामने आया। अनुस्वार के लिए भी पाणिनि का निर्देश है कि म् वें स्थान में अनुस्वार व्यक्षन के पूर्व होने पर ही होता है, अन्त में नहीं। कातन्त्र तथा सारस्वत सम्प्रदाय में अन्त में भी अनुस्वार मान लिया गया है। फल यह है कि इस युग में लक्षणैक वक्षुष्क वैयाकरणों के स्थान में लक्ष्यैकचक्षुष्क वैयाकरणों की प्रतिष्ठा हुई जिनकी उदार-भावना को केरलीय नारायणभट्ट ने अपने 'प्रक्रिया-सर्वस्व' के इस पद्य में प्रकट किया है। उनका कथन है कि पाणिनि का कथन प्रमाण है और चन्द्र तथा भोज का कथन प्रमाण नहीं है; यह कथन निर्मूल है, क्योंकि बहुवेत्ता ग्रन्थकारों की उक्ति निराधार नहीं होती। गुण की महत्ता होती है तथा गुणी के वचनों को ही बहुजन अंगीकार करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो पाणिनि से पूर्व व्याकरण ही नहीं था क्या ? पाणिनि ने तो स्वयं पूर्वाचार्यों के मत को उद्धृत किया है और ऐसे स्थलों पर आज विकल्प की कल्पना की जाती है। फलतः हमें उदार होना चाहिए अपनी कल्पना में तथा व्याकरण के द्वारा प्रयोज्य व्यापार में---

> पाणिन्युवतं प्रमाणं न तु पुनरपरं चन्द्रभोजादि-शास्त्रं केऽप्याहुः, तत् लिधष्टं, न खलु बहुविदास्ति निम्कृतवाक्यम् । बह्वङ्गीकारभेदो भवति गुणवशात्, पाणिनेः प्राक् कथंवा पूर्वोक्तं पाणिनिश्चाप्यनुवद्ति विरोधे चापि कल्प्यो विकल्पः ॥

इसी कारण उत्तर-कालान वैयाकरणों ने नवीन व्याकरण बनाने में ही कल्याण देखा। इनके उद्देश्यों की पूरी सिद्धि भी हुई। इनके द्वारा आरम्भिक छात्रों को संस्कृत सीखने में सरलता मिली, परन्तु ये व्याकरण अपने देशकाल की परिधि में ही फूले-फले। जैसे भोज का व्याकरण मालवा की विशिष्ट सम्मत्ति है, तो हेमचन्द्र का व्याकरण गुजरात की और उसमें भी जैन धर्मावलम्बियों की। पाणिनीय सम्प्रदाय को ही अखिल भारतीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसका कारण है उसका शास्त्रीय तथ्यों का आमूल-चूल गम्भीर विवेचन। पाणिनीय सम्प्रदाय ने ही व्याकरण को दर्शन के उदात्त

सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया । शब्दाद्वैत की मीमांसा पतञ्जलि तथा भर्तृहरि की अलोक-सामान्य वैदुष्य का चमत्कार है । पाणिनीय सम्प्रदाय के सार्वभौम प्रख्याति का रहस्य इस दार्शनिक विवेचन के भीतर अन्तर्निहित है ।

# (१) कातन्त्र व्याकरण

पाणिनि की परम्परा से बहिर्भूत व्याकरण-सम्प्रदायों में कातन्त्र व्याकरण निःसन्देह सर्वप्राचीन प्रतीत होता है। इसके नाम की व्याख्या दुर्गीसह ने अपनी वृत्ति में 'ईषत् तन्त्र' शब्द के द्वारा की है। बृहत्काय पाणिनीय सम्प्रदाय की तुलना में लघु-काय होने के कारण 'कातन्त्र' नाम अपनी अन्वर्थता रखता है। कुमार अर्थात् कार्तिकेय के द्वारा मूलतः प्रेरित होने के कारण यह 'कौमार' नाम से भी प्रख्यात है। कार्तिकेय के वाहन मयूर के पिच्छों (कलाप अर्थात् पंखों ) से संग्रहीत किये जाने के हेतु इसकी अपर संज्ञा 'कालापक' भी मानी जाती है'। यह व्याकरण-सम्प्रदाय नि:सन्देह प्राचीनतर सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। महाभाष्य के अनुसार अद्यतनी, श्वस्तनी, भविष्यन्ती, परोक्षा संज्ञायें प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रचारित की गई थीं। और ये सब कातन्त्र में उपलब्ध होती हैं°। 'कारित' णिजन्त की संज्ञा निरुक्त ( १।१३ ) में निर्दिष्ट है जो यहाँ भी मिलती है। फलतः यह व्याकरणसम्प्रदाय अवश्यमेव प्राचीन है, परन्तु कितना प्राचीन ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं दिया जा सकता । शूदक राचित 'पद्मप्राभृतक' भाण में कातन्त्रिकों के उस युग में अत्यन्त लोकप्रिय होने का उल्लेख है<sup>3</sup>। पाणिनीयों के साथ इनको उस काल में महती स्पर्धा थी-इस तथ्य का स्पष्ट संकेत मिलता है। पाणिनिमतानुयायी इन्हें वैयाकरणों में अघम ( पारदाव ) मानते थे तथा अनास्था रखते थे।

कातन्त्र व्याकरण का परिचय

कौमार-सम्प्रदाय के अन्तर्गत कातन्त्र या कलाप व्याकरण में शब्द-साधक की

१. यह तथ्य वनमालिद्विज रचित 'कलाप-व्याकरणोत्पत्तिप्रस्ताव' में दिया गया है...सर्ववर्मा शम्भोरनुज्ञया कार्तिकेयमाराध्य शिखिवाहनस्य शिखिनां कलापात् व्याकरण संगृद्ध राजानमल्पकालेनैव व्याकरणाभिज्ञं कृतवान् इत्यस्य कलाप इति नामासीत् ।

२. अद्यतनी—कातन्त्र ३।१।२२, भविष्यन्ती ३।१।१४, श्वस्तनी ,, ३।१।१४ परोत्ता ३।१।१३ आदि में ।

३. एषोऽस्मि बिलसुग्भिरिव संघातबिलिभिः कातिन्त्रिकैरवस्कन्दित इति । हन्त प्रवृत्तं काकोल्कम् । का चेदानीं मम वैयाकरण-पारशवेषु कातिन्त्रिकेष्वास्था । ( पृ० १८ )

प्रक्रिया पाणिनीय व्याकरण से प्रायः भिन्न ही देखी जाती है। इस व्याकरण में लीकिक शब्दों के ही साधनार्थ नियम बताए गए हैं। अन्य व्याख्याकारों के मत से जिन वैदिक शब्दों का साधुत्व यहाँ दिखाया गया है, वे शब्द आचार्य शर्ववर्मा के मत से लोकिक ही समझने चाहिए।

कातन्त्र शब्द का अर्थ है—अल्प या संक्षिप्त तन्त्र (ईषत् तन्त्रं कातन्त्रम्, ईषद्र्थें कु शब्दस्य कादेशः, ''का त्वीषद्र्यें अक्षे" कातन्त्र रापारफ्)। वैयाकरण हरिराम ने पाणिनि-व्याकरण की अपेक्षा इसको संक्षिप्त बताया है। भगवान् कुमार के प्रसाद से प्राप्त होने के कारण शर्ववर्म-प्रोक्त इस व्याकरण को कौमार नाम से भी अभिहित किया जाता है। व्याकरण का अत्यन्त संक्षेप दिखाए जाने से ही इसको कलापक नाम भी प्रसिद्ध है (बृहत्तन्त्रात् कला आपिबन्तीति कलापकाः शास्त्राणि, हेमचन्द उणादिवृत्ति, पृष्ठ १०)।

अाचार्य शर्ववर्मा द्वारा प्रणीत इस 'कातन्त्र व्याकरण' में मूलतः सन्धि, नाम एवं आख्यात ये तीन ही अध्याय हें। इन अध्यायों में सन्धि के अन्तर्गत पाँच, नाम में छः तथा आख्यात में आठ पाद हैं। सन्धि के पाँच पाद पाँच सन्धियों में सम्बन्धित हैं। नाम-चतुष्ट्य के प्राथमिक तीन पादों में स्याद्यन्त रूपों की सिद्धि की गई है। शेष तीन पादों में कारक, समास एवं तद्धित प्रकरणों का निरूपण क्रमशः किया गया है। आख्यात के प्रथम पाद में 'वर्तमाना' आदि काल-बोधिका संज्ञाएँ बताकर द्वितीय पाद में 'सन्' इत्यादि प्रत्ययों तथा 'अन्' (पाणिनि के अनुसार 'शप्') इत्यादि विकरणों के प्रयोगस्थल का निर्देश किया गया है। तृतीय पाद में दित्वविधि, चतुर्थ में सम्प्रसारण, अकारलोपादि कार्य दिखाए गए हैं। पञ्चम में गुण, षष्ट में अनुषङ्गलोपः, दृद्धि, उपधादीर्घ (नुम्) तथा नलोपादि का विषय वणित है। सप्तम पाद में इडागम एवं कुछ अनिट् धातुओं का निर्देश करके अष्टम पाद में औपदेशिक णकार का नकार आदेशादि प्रकीर्ण कार्यों को दिखाया गया है।

इन तीनों अध्यायों की क्रमनिषयक संगति का निर्देश आचार्य सुषेण ने 'कलापचन्द्र'. के प्रारम्भ में इस प्रकार किया है—

> "सन्ध्यादिक्रममादाय यत्कलापं विनिर्मितम्, मोदकं देहि देवेति वचनं तन्निदर्शनम्।" (कलापचन्द्रः, मङ्गलाचरणम्—पृ० ७)।

राजा शालिवाहन (सातवाहन) के प्रति उनकी रानी के द्वारा कहे गए 'मोदक' देहि' इस वचन के 'मोदक' शब्द में गुण-सन्धि होने के कारण पहले सन्धि का विषय दिखाया गया है। पुनः 'मोदकम' स्याद्यन्त (नाम) पद है, अतः सन्धि के

बाद नामशब्दों की सिद्धि की गई है। तदनु 'देहि' इस आख्यात पद को घलोक में कहा गया है। उसी क्रम से नाम-निरूपण के अनन्तर आचार्य ने आख्यात का विषय प्रदर्शित किया है।

सम्प्रति उपलब्ध 'कातन्त्र-व्याकरण' में कृदन्त रूप चतुर्थ अध्याय कात्यायन-वररुचि द्वारा प्रणीत है। वृत्तिकार दुर्गासह ने कृदन्तवृत्ति के प्रारम्भ में ही स्पष्ट कहा है—

# "वृत्तादिवदमी रूढ़ाः कृतिना न कृताः कृतः, कात्यायनेन ते सृष्टा विबुद्धिप्रतिपत्तये।"

(कात० वृ०, कृत्प्र०, प्रारम्भे )।

यद्यपि आचार्य शार्वंत्रमी के "कर्त्युकर्मणोः कृति नित्यम्", "न निष्ठादिषु" (कातन्त्र २।४।४१, ४२ ) यह सूत्र कृत्प्रकरण-विषयक निर्धारण को ही द्योतित करते हैं, तथापि 'वरु चिना तृनादिकं पृथगेवोक्तं तत्रश्च वरु चिश्यवंवर्मणोरेक बुद्ध्या दुर्गैसिहेनोक्तिमिति" (कवि० २।१।६८) इत्यादि व्याख्याकारों के वचनों से कृदन्त भाग के प्रणेता आचार्य वरु चि माने जा सकते हैं, न कि आचार्य शर्ववर्मा। सारांश यह है कि आचार्य शर्ववर्मा ने कृत् प्रत्ययों का निर्धारण तो किया ही था, परन्तु उनका अनुशासन नहीं किया था।

कुछ प्रमाणों के आधार पर उपलब्ध 'कातन्त्र-ज्याकरण' दुर्गसिंह द्वारा परिष्कृत संस्करण माना जा सकता है। "ताद्ध्यें" (कात० २।४।२७) सूत्र के व्याख्यान में पञ्जीकार त्रिलोचनदास कहते हैं—"ताद्ध्योमिति कथमिदमुख्यते, न खल्वेतच्छु-चंवमँकृतसूत्रमस्तीति। " अत्र तु वृत्तिकृता मतान्तरमादर्शितम्। इह हि प्रस्तावे चन्द्रगोमिना प्रणीतमिदमिति" (पञ्जो—२।४।२३३)।

अर्थात् यह सूत्र आचार्य शर्ववर्मा द्वारा प्रणीत नहीं है, किन्तु चन्द्रगोमी-प्रणीत सूत्र को मतान्तर दिखाने के उद्देश्य से वृत्तिकार दुर्गीसह ने उद्धृत किया है।

कवीन्द्राचार्य ने अपनी संस्कृत व्याकरण-प्रन्थ—सूची में कपाल-व्याकरण के अतिरिक्त दौर्ग-व्याकरण का भी नाम अङ्कित किया है (कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र, व्याकरण ग्रन्थ, संख्या १४७)। 'दैव' इत्यादि ग्रन्थों में 'दौर्ग' नाम से अनेक मत उद्घृत भी हैं। इन प्रमाणों का तात्पर्य है कि दुर्गाचार्य के द्वारा लिखित व्याकरण के अभाव में उनके द्वारा परिष्कृत इसी व्याकरण की ओर ही इन टोकाकारों का संकेत है।

इस कातन्त्र व्याकरण के वर्णसमाम्नाय में ५२ वर्ण माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं— अ आ, इ ई, उऊ, ऋ ऋ, लृलृ, ए ऐ, ओ ओ, ँ (अनुस्वारः), ι (विसर्ग), × (जिह्वामूलोयः), ω (उपन्मानीय), कखगघङ, चछजझ ल, टठड ढण, तथदधन, पफ बभ म, यर लव, शषस ह एवं क्ष। वर्णसमाम्नाय में न पढ़े जाने मे प्लुत वर्णों का बोघ अनुपदिष्ट शब्द से किया जाता है।

इसमें 'स्वर' से लेकर 'कृत्य' पर्यन्त ७४ संज्ञाओं का प्रयोग संज्ञि-निर्देश पूर्वक किया गया है, जिनमें कालबोधिका श्वस्तनी, ह्यस्तनी, अद्यतनी, वर्तमाना इत्यादि पूर्वाचर्य-प्रयुक्त संज्ञाओं को भी स्थान दिया गया है। शाष सह इन चार वर्णों की 'ऊष्म' संज्ञा को निरर्थक कहा गया है, क्योंकि विधिसूत्रों में उसका उपयोग नहीं किया गया है। विधिसूत्रों में तो उक्त वर्णों के बोध के लिए की गई 'शिट्' संज्ञा का व्यवहार हुआ है। इस निरर्थक संज्ञा को उपस्थापित करने का एकमात्र प्रयोजन पूर्वाचार्य-स्वीकृत व्यवहार को दिखाना ही व्याख्याकारों ने माना है।

संज्ञि-निदेश रहित 'वर्ण' आदि २० संज्ञाओं का भी व्यवहार किया गया है। अत्यन्त संक्षेप अभीष्ठ होने से आचार्य ने सभी नियमों के लिए सूत्र नहीं बनाए। अतएव ''लोकोपचाराद् महर्णसिद्धिः" (कात० १।१।२३) यह सूत्र बनाकर यह स्पष्ठ घोषणा कर दी कि अव्यय, उपसर्ग, कारक, काल इत्यादि के परिज्ञान के लिए सूत्र बनाना निरर्थक है। इनका ज्ञान लोक-प्रयोग के आधार पर कर लेना चाहिए।

यहाँ विधेय वर्ण के निर्देश से ही कार्य हो जाने पर संज्ञापूर्वक निर्देश विधि की अनित्यता को एवं कहीं सुखार्थ बोध को व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया है । कहीं पर पूर्व सूत्रों से जिन शब्दों का अधिकार चला आ रहा है तो उस अधिकार के संगप्ति-दोतन के लिए उन शब्दों का पुनः पाठ किया गया है । जैसे—''एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः'' (कात० १।२।४०) इस सूत्र में पूर्वसूत्र से यद्यपि पदान्ताधिकार चला आ रहा था, तो पुनः पदान्त-प्रहण की आवश्यकता न होने पर उसका उपादान अग्रिम सूत्र में पादान्ताधिकार की निवृत्ति के लिए किया गया है—ऐसा वृत्तिकार दुर्गीसिंह ने कहा है (द०—कात० वृ० १।२।४०)। ''न व्यञ्जने स्वराः सन्धेयाः'' (कात० १।२।४१) इत्यादि सूत्र-पठित नज् को विधि की अनित्यता का द्योतक समझना चाहिए (द०—कात० वृ० १।२।४१)।

कुछ शब्द परिभाषाओं के ज्ञापनार्थ भी पढ़े गए हैं, जैसे—"बाह्वादेश्च विधीयते" (कात० २।६।२६३) इस सूत्र के बाह्वादि गण में टीकाकार ने 'बाहु-उपबाहु' एवं 'बिन्दु-उपबिन्दु' यह शब्द पढ़े हैं। अतः किवराज कहते हैं कि तदन्तिविधि मानकर बाहु से उपबाहु का तथा बिन्दु से उपबिन्दु का ग्रहण हो हो सकता था, फिर जो

दोनों शब्द पढ़े गए, उनसे यह ज्ञापित होता है, िक बाह्वादि गण में 'ग्रहणवता िंठगेन तदन्तिविधनिस्ति' यह नियम प्रवृत्त होता है। प्रयोगिसिद्धि

व्याख्याकारों ने वररुचि आदि आचार्यों के मतानुसार अनेक अप्रसिद्ध एवं अपाणिनोय प्रयोगों की सिद्धि दिखाई है—निदर्शनार्थ कुछ वाक्य उद्धृत किए जाते हैं, जैसे—''कुरवोंऽऽरमहितं मन्त्रं सभायाञ्चिक्तरे मिथः'' (कात० वृ० टी० १।४।६८)। ''वातोऽपि तापपरितो सिञ्चिति'' (किव० १।४।६६)। ''पितरस्तर्णयामास'' (कात० वृ० टी० २।१।६६)। ये पाणिनीय व्याकरण से असिद्ध प्रयोग हैं, परन्तु संस्कृत में प्रयुक्त हैं। फलतः इन की यहाँ व्यवस्था की गई है जिससे ये व्याकरण-सम्मत ही माने जायें।

कार्यी और कार्य का समान विभक्ति में ही प्रायः निर्देश देखा जाता है, जिसको व्याख्याकारों ने स्पष्टार्थ कहा है (कात० वृ० टी० २।१।४१)। जहाँ पर आदेश को द्वितीयान्त एवं स्थानी को प्रथमान्त कहकर आदेश एवं स्थानी में समान विभक्त का प्रयोग नहीं किया गया है वहा भिन्न विभक्तिक निर्देश से ही सरलतया बोध हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए (द्र०—कवि० २।२।६८)। "सम्बुद्धौ च" (कात० २।१।६६) इस सूत्र में उपात्त 'च' वर्ण को अनित्यता का द्योतक मानकर वररुचि के मतानुसार—'वरतनु! सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः' इत्यादि स्थलों में उकार का ओकार आदेश नहीं होता है—ऐसा कविराज ने स्पष्ट कहा है (द्रष्टव्य—कवि० २।१४६)।

वार्तिककार कात्यायन ने "श्रभितः परितः समयानिकषा" (सि० कौ० १।४।४६ वा०) वार्तिक द्वारा 'अभितः' आदि शब्दों के योग में द्वितीया का विधान कहा है। टीकाकार ने यह उद्घृत किया है, कि आचार्य 'आपिशिल' के मत में इनकी कर्मप्रक्चनीय संज्ञा होती थी, अतः उनके योग में द्वितीया-विधान उपपन्न होता था (कात० वृ० टी० २।४।२२८)।

पञ्जीकार त्रिलोचनदास ने कहा है कि आचार्य 'शर्ववर्मा' को अर्थ-लाघव ही अभीष्ट था। यहो कारण है, कि उन्होंने 'नाम-चतुष्ट्य' नामक अध्याय में समास और तिद्धत प्रकरणों को अनुष्टु शलोकों में निबद्ध किया। अतः बहुत्र 'विज्ञेय' आदि। क्रियापद छन्दः पूर्ति के लिए ही पढ़े गये हैं। उनका वचन इस प्रकार है—

"सम सस्ति द्वितश्चैव सुखप्रतिपत्त्यर्थमनुष्टु ब्बन्धेन विरचित इत्यत्र 'विज्ञेय' प्रहणम् । एव त्तरेष्विप योगेषु शब्दलाचंव न चिन्तनीयम् अर्थप्रतिपत्ति—लाघवस्य शर्ववनंखोऽभिप्रेतत्वात्' (पञ्जी २।४।२६३)।

अर्थलाघव की दृष्टि से अनेक शब्दों की सिद्धि के लिए सूत्र तो नहीं बनाए गए हैं,

परन्तु उनकी भी सिद्धि सूत्रोपात्त 'वा-अपि' जैसे शब्दों के व्याख्यान-बल से सम्पन्न की जाती है। उनसे भी अविशष्ट शब्द लोक-प्रयुक्त होने से सिद्ध माने जाते हैं। जैसा वररुचि ने कहा भी है—

''वा शब्दैश्चापिशब्दै वी शब्दानां ( सूत्राणाम् ) चालकैस्तथा, एभिर्येऽत्र न सिध्यन्ति ते साध्या लोकसम्मताः।''

(कवि० शशर३)।

कातन्त्र धातुपाठ में नव गण ही प्रमुख माने गये हैं, क्योंकि जुहोत्यादि को अदादि के ही अन्तर्गत पढ़ा गया है। हम पूर्व लिख चुके हैं कि यह विशेषता काशक्रत्स्न व्याकरण में विद्यामान थी। कातन्त्र के षट्पादी उणादि प्रकरण में 'उण्' प्रभृति २६४ प्रत्ययों का व्यवहार किया गया है। गणपाठ स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध है, परन्तु वृत्तिकार ने प्राया सभी गणों के शब्दों को वृत्ति में पढ़ दिया है। कातन्त्र—लिङ्गानुशासन की रचना के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

#### टीकासम्पत्ति

उक्त शर्ववर्म-प्रणीत 'कातन्त्र-व्याकरण' पर आचार्य शर्ववर्मा ने ही सर्वप्रथम एक महती वृत्ति बनाई थी, यह संकेत श्री गुरुपद हालदार ने किया है अपने व्याकरण इतिहास में ( पृ० ४३७ )।

आचार्य सर्ववमि के अनन्तर कारयायन वरहिंच ने दुर्घटवृत्ति का प्रणयन किया । वरहिंच-कृत दुर्घटवृत्ति का उल्लेख व्याख्याकार हिरिराम ने किया है (द्र०—व्याख्यासारः, पृ० १७४)। इसके अतिरिक्त अन्य भी वृत्तिकार हुए होंगे जिनके प्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु वृत्तिकार दुर्गसिंह किन्हीं स्थलों पर केचित्, परे इत्यादि शब्दों से उनके मतों का स्मरण करते हैं। जैसे—''ऐस्करणादितजरसैरिति केचित्'' (कात० वृ० २।१।१८)। कादन्त्र व्याकरण के अनुसार शब्दरूपों का वर्णन गरुणपुराण' के दो अध्याओं में किया गया है (अध्याय २०३ तथा २०४) यहाँ कातन्त्र व्याकरण के सूत्र तथा उदाहरण पद्ममय रूप में दिये गये हैं। २०३ अध्याय में २५ श्लोक तथा २०४ अ० में २६ श्लोक हैं। पुराण में कातन्त्र का यह विवरण इसकी विपुल लोकप्रियता का निःसन्देह सूचक है। (२०४।२७) अन्त में कहा गया है कि कात्यायन ने इस व्याकरण का विस्तार किया। कात्यायन द्वारा इत् प्रकरण के जोड़ने की साम्प्रदायिक प्रसिद्धि को यह कथन लक्ष्य कर निबद्ध है।

अग्निपुराण के ३४९ अध्याय से लेकर ३५९ अध्याय तक अर्थात् एग्यारह-अध्यायों में व्याकरण का जो विस्तृत वर्णन है वह भी कातन्त्र व्याकरण द्वारा प्रभावित

इष्टच्य—गरुडपुराण, पृष्ठ २४७–२४६ (चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, १६६४)।

है। ३४६ अ० के आरम्भ में ही स्कन्द अर्थात् कुमार ने अपने व्याकरण के सार को कात्यायन के ज्ञान के निमित्त कहने की जो प्रतिज्ञा की है, वह कौमार या कातन्त्र व्याकरण की ओर ही स्पष्ट संकेत है।

कातन्त्रमें सूत्रों की संख्या १४०० से कुछ ऊपर है। अपनी लघुकाया तथा व्यावहारिकता के कारण यह व्याकरण प्राचीन काल में बहुत ही अधिक लोकप्रिय था।
बंगाल तथा काश्मीर में इसके विपुल प्रचलन का पता मिलता ही है। बौद्धों की
कृपा से यह मध्य एशिया के देशों में भी व्यवहृत होता था जहाँ से इसके ग्रन्थावशेष
प्राप्त हुये हैं। बौद्धों में इसकी लोकप्रियता का एक यह भी कारण है कि पालीका
कात्यायन व्याकरण 'कातन्त्र' के द्वारा ही प्रभावित तथा संपुष्टित किया गया है।
सातवाहन प्राकृतभाषा के बड़े मान्य उन्नायक तथा सेवक थे। अनेक विद्वान् कातन्त्र
की रचना को उनके राज्यकाल से सम्बद्ध मानने से हिचकते हैं। फलतः वे शर्ववर्मा
को प्रथमशती में रखने से पराङ्मुख हैं। शूदक के समय में पद्मप्राभृतक के आधार
पर कातन्त्र के अभ्युदय का हम अपलाप नहीं कर सकते। शूदक का समय हमने
पञ्चमशतक माना है । फलतः कातन्त्र का रचना काल तृतोय शती में मानना कथमपि
अनुचित नहीं है।

#### **व्याख्याकार**

कातन्त्र व्याकरण की व्याख्या-सम्पत्ति पर्याप्तरूपेण महनीय है। इसमें सब से प्राचीन व्याख्या है दुर्गीसह की। इनके देश का पता नहीं है। काल का परिचय लग सकता है। कातन्त्र के 'इन् त्रयजादेरभयम्' सूत्र की (३।२।४५) बृत्ति में इन्होंने 'तब दर्शनं किन्न घते' तथा 'तनोति शुभ्रं गुण सम्पदा यशः' श्लोकांशों को उद्धृत किया है जो टीकाकार के अनुसार किरातार्जुनोय के पद्य हैं। 'तनोति शुभ्रं' किरात के प्रथम सर्ग का अष्टम श्लोक है। 'कमलबनोद्घाटनं कुर्वते ये'—यह उद्धृत पद्य मयूर के

१. स्कन्दउवाच —वक्ष्ये ज्याकरणं सारं सिद्ध-शब्द स्वरूपकम्। कात्यायन-विबोधाय बालानां बोधनाय च॥

<sup>—</sup>अग्निपुराण ३४९।१ ( चौखम्भा सं०, १६६६ )।

२. कातन्त्र का दुर्गवृत्ति के साथ सुन्दर संस्करण डा० ईगिलिंग ने प्रकाशित किया १८७४-७८ में कलकत्ते से। इसमें अन्य टीकाओं के आवश्यक उद्धरण भी दिये गये हैं जिससे इसका महत्त्व पर्याप्त है।

३. बल्देव उपाध्याय—संस्कृत साहित्य का इतिहास। (अष्टम सं० १६६८, पृ० ५४२-५४)।

सूर्यशतक ( श्लोक २ ) का है। फलतः दुर्गसिंह की पूर्व अविध मयूर तथा भारिव हैं। काशिका वृत्ति इनके मत का उल्लेखपूर्वक खण्डन करती है। फलतः ये इससे प्राचीन है। अतएव इनका आविर्भावकाल षष्ठशती का अन्त मानना उचित प्रतीत होता है ( ५८५ ई०-६०० ई० )। इस वृत्ति के ऊपर टोका भी मिलती है जिसके रचियता का भी नाम दुर्गिसिंह हैं। इस नाम साम्य ने विद्वानों को घोखे में डाल दिया है। डा० विण्टरनित्स कहते हैं कि दुर्गसिंह ने अपनी वृत्ति पर टीका लिखी । परन्तु वास्तव तथ्य ऐसा नहीं है। टीकाकार वृत्तिकार को 'भगवान्' जैसे आदर-सूचक विशेषण से सम्बोधित करते हैं । यह विशेषण दोनों की एकरूपता होने पर कथमिं सुसंगत नहीं होता। फलतः दोनों भिन्न हैं।

त्रिलोचनदास ने 'कातन्त्रपिञ्जिका' द्वारा दुर्ग-वृत्ति पर व्याख्या लिखी है। वोपदेव के द्वारा उद्धृत किये पाने के कारण इस पञ्जिका का लेखन काल ११०० ई० के आसपास मानना उचित है। इस सूत्र तथा वृत्ति पर अनेक जैन-अर्जन पण्डितों ने व्याख्यायें लिखी हैं जिनमें प्रख्यात नाम ये हैं—दुंडक के पुत्र महादेव-कृत शब्दसिद्धि वृत्ति (वि॰ सं० १३४० से पूर्व) महेन्द्रप्रभ के शिष्य मेरुतुङ्ग सूरिकृत बालबीध (वि० सं० १४४७), वर्धमान-कृत विस्तार (वि० सं० १४४८ से पूर्व), भावसेन त्रैविद्य कृत रूपमाला-वृत्ति, मोक्षेश्वर कृत आख्यान-वृत्ति तथा पृथ्वीचन्द्रसूरि कृत वृत्ति। त्रिलोचनदास की पंजिका पर जिनेश्वर के शिष्य जिनप्रबोध कृत 'वृत्ति-विवरण पिंक्षका-दुर्गपद प्रबोध' उपलब्ध हैं। इससे अतिरिक्त सुषेण विद्याभूषण रचित कलापचन्द्र तथा हरिराम रचित 'व्याख्यासार' भी प्रकाशित हैं (बंगाक्षरों में कलकत्ते से) । अलबेश्नी के ग्रन्थ से पता चलता है कि उग्रभूति ने शिष्यहिता-च्यास' नामक कातन्त्र वृत्ति की रचना की थी। इसमें सूत्रों की व्याख्या बड़े विस्तार से दी गई है। ये उग्रभूति काबुल के राजा आनन्दपाल के गुरु थे, जिन्होंने १००१ ई० में काबुल की गदी पाई। फलत: इनका समय १००० ई० होना निश्चत हैं।

१. विण्टरनित्स—हिस्टू आफ इंडियन लिटरेचर तृतीय भाग, पृ० ४४० ।

२. भगवान् वृत्तिकारः श्लोकमेकं कृतवान् देवदेविमत्यादि ।

<sup>—</sup>टीका का आरम्भ।

३. इन वृत्तियों का उक्लेख डा॰ हीरालाल जैन ने अपने ग्रन्थ 'भारतीय संस्कृत में जैनधर्म का योगदान' में किया है (पृष्ठ १८८, प्रकाशक मध्यप्रदेश शासन-साहित्य परिषद्, भोपाल, १९६२)।

ये बंगाचर में प्रकाशित हैं।

प्र. डा॰ विण्टरनिट्स का History of Indian Litrature Vol. III part 2, p. 440.

इस टीकासम्पत्ति से कातन्त्र की लोकप्रियता का अनुमान भली-भाँति लगाया जा सकता है। बङ्गाल में इसके टीकाकारों की संख्या अधि होने से वहाँ इसके विपुल प्रचार की बात सिद्ध होतो है। काश्मीर में भी इसका प्रचलन था तभी तो स्तुति कुसुमाञ्जलि के रचयिता महाकवि जगद्धरभट्ट (१३०० ई०) ने इसके ऊपर बालबोधिनी वृत्ति का निर्माण किया । मध्य एशिया तक इसके प्रचार की बात पूर्व ही उल्लिखित है। फलता पाणिनि के समान गम्भीर तथा शास्त्रीय प्रतिभा से मण्डित न होने पर भी अपनी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण इसने मुदूर प्रान्तों में संस्कृत को सुलभ बनाया—इस कथन में सन्देह का स्थल नहीं है।

# (२) चान्द्र व्याकरण

इस व्याकरण का प्रचार काश्मीर, नेपाल, तथा तिब्बत से लेकर लंका तक है। प्रचलन बौद्ध देशों में होने से भी ग्रन्थकार का बौद्ध होना अनुमानतः सिद्ध हैं। ग्रन्थकार का नाम है चन्द्रगोमी जिसमें गोमी शब्द पूजा के लिए निविष्ट किया गया है। 'गोमिन् पूज्ये' व्याकरण का प्रख्यात सूत्र ही है। चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण में पाणिनीय तथा कात्यायन के ही सिद्धान्तों का सिन्नवेश नहीं किया है, प्रत्युत महाभाष्य का भी पूर्ण उपयोग किया है। फलतः सूत्रों, वार्तिको तथा इष्टियों के समावेश के कारण यह शब्दलक्षण 'सम्पूर्ण' है। पारिभाषिक शब्दों से विहीन होने के कारण यह 'विस्पष्ट' तथा लगभग तीन सहस्र सूत्रों के कारण यह पाणिनीय अष्टाच्यायी की अपेक्षा 'लघु' भी है। 'चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं व्याकरणम'—संज्ञाहोनता (पारिभाषिक शब्दामाव) इस चान्द्र का वैशिष्टच है। इस समय इसमें ६ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद जिनमें लौकिक शब्दों की ही विवेचना है । परन्तु स्वरवैदिक विषयक अध्याय भी इसमें मूलतः अवश्य थे। लिपो नेश्च (चान्द्रव्याकरण १।१।१४५)

१. स्तुति कुसुमाञ्जल्लि (द्वितीय सं∘, सं० २०२१, वाराणसी, भूमिका का पृष्ठ २४–२४)।

२. इसके मंगल श्लोक में 'सर्वज्ञ' शब्द बुद्ध का ही द्योतक माना जाता है— सिद्धं प्रणभ्य सर्वज्ञं सर्वीयं जगतो हितम्। लघु-विस्पष्ट-सम्पूर्णमुच्यते शब्दलज्ञणम्॥

इ. जर्मन विद्वान् डा० लीबिश ने जर्मनी से इसका संस्करण प्रकाशित किया था। भारत में डा० चितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने प्ना से दो भागों में सम्पादित किया है जिसमें प्रतिसूत्र के साथ पाणिनि तथा भोजराज के सूत्रों की तुलना की गई है (पूना, १९४३; १९६१)।

की वृत्ति में 'स्वरिवशेषमष्टमे वक्ष्यामः' का स्पष्ट कथन है जिससे अष्टमाध्याय में स्वरिविचन का विस्पष्ट संकेत है। फलता यह व्याकरण आठ अध्यायों में विभक्त था और स्वर का विवेचन भी विद्यमान था'—यह तथ्य स्पष्ट होता है। ध्यातव्य है कि चन्द्र ने सूत्रों के ऊपर स्वोपज्ञ वृत्ति का भी निर्माण किया है। अतएव वृत्तिकार का यह कथन सूत्रों की सत्ता के विषय में प्रमाणभूत माना जा सकता है।

इस व्याकरण के आवश्यक अंग भी प्रकाशित हुए हैं। चान्द्र व्याकरणानुसारी गणपाठ, धातुपाठ, उणादि-सूत्र भी प्रकाशित हैं। भिन्न भिन्न सूत्रों में गणों का निर्देश किया गया है। ऐसे गण संख्या में २२६ हैं। चन्द्रगोमिकृत लघुकाय 'वर्णसूत्र' भी उपलब्ध है जिसमें स्वरों तथा व्यञ्जनों के स्थान, करण तथा प्रयत्न का परिचय दिया गया है। उणादि-प्रकरण में केवल तीन पाद हैं। यह प्रकरण कृवापाजिभिस्वादि साधिअशूम्य: उण् से आरम्भ होता है और प्रत्येक पाद की सूत्र संख्या क्रमशः ६५, ११६ तथा ११४ है। इस उणादि-प्रकरण में सब मिलाकर ३२८ सूत्र तथा तदनुसारी उदाहरण भी हैं। चान्द्रव्याकरण का धातुपाठ पर्याप्त रूपेण उपयोगी है। धातु दस गणों में विभक्त हैं और प्रत्येक गण में धातुओं की संख्या क्रमशः इस प्रकार है-(१)६३८, (२)६२, (३)२१, (४)१२२, (४)२४, (६)१२१, (७) २३, (८) ६, (६) ४८ तथा (१०) १०४। इस प्रकार समस्त धातुओं की संख्या इस व्याकरण में ११७४ (एक सहस्र, एक सी, चौहत्तर)। पाणिनि का धातुपाठ काशक्तस्न के धातुपाठ की अपेक्षा न्यून है और चन्द्र का यह <mark>धातुपाठ तो</mark> पाणिनि की अपेक्षा भी न्यूनता रखता है। इन धातुओं का वैशिष्टच यह है कि यहाँ लोक-ज्यवहार से बहिभू त अप्रयुक्त धातुओं का पाठ अपेक्षाकृत न्यून है। धातुओं के विषय में चन्द्रगोमी का यह मत व्यान देने योग्य है-

> क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकैकोऽर्थः प्रदर्शितः। प्रयोगतोऽनुगन्तच्या अनेकार्था हि धातवः॥

यहाँ प्रयोग के बल पर घातुओं के अथौं का परिचय निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार अपने आवश्यक उपयोगों से मण्डित यह व्याकरण संस्कृत भाषा के व्यावहारिक रूप को लक्ष्य कर ही निष्पन्न किया गया है। सूत्रों का क्रम-निर्देश अष्टाध्यायी के अनुसार है, प्रक्रियानुसारी नहीं है<sup>र</sup>।

१. संस्कृत न्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग । ए० ५२४-५२५ ।

२. इन अंगों से युक्त सुन्दर भूमिका के साथ चान्द्र न्याकरण के सूत्रमाग ( वृत्ति-रहित ) का संस्करण अभी हाल में प्रकाशित हुआ है—राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक ३९, जोधपुर, १९६७।

चन्द्रयोमी के समय का परिचय बहिरङ्ग प्रमाण से मिलता है। इन्होंने उचिछन्न महाभाष्य के अध्ययन-अध्यापन को पुनः प्रचारित किया था। इसका उल्लेख भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में किया है जिसकी पुष्टि राजतरंगिणी के द्वारा स्पष्टतः की जाती है (१।१७६)—

# चन्द्राचार्योदिभि र्लब्ध्वादेशं तस्मात्तदागमम् । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च न्याकरणं कृतम् ॥

इसमें महाभाष्य के प्रवर्तक तथा स्वीय व्याकरण के रचियता की एकता सिद्ध की गई है। फलता चान्द्र व्याकरण के निर्माता ही महाभाष्य अनुशोलन के पुरस्कर्ता भी नि:सन्देह थे। विव्वती ग्रन्थों ने चन्द्र को राजा हर्षदेव के पुत्र शील के समय में विद्यमान माना है (७०० ई० के आसपास); परन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि काशिका ने चान्द्र व्याकरण का उपयोग अपनी वृत्ति में किया है तथा ततः पूर्व भर्तृहरि ने चन्द्राचार्य के द्वारा महाभाष्य के उद्घार की बात लिखी हैं। इससे इनका समय पाँच सा ई० से पूर्व हो होना चाहिये। उससे पश्चाद्वर्ती मानना कथमि उचित नहीं हैं।

चान्द्र व्याकरण का संक्षिप्त रूप बालावबोधन के नाम से प्रस्थात है। १२०० ई० के आसपास भिक्षु काश्यप ने इस ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ सिंघल में संस्कृत-भाषा के शिक्षण के लिए आज भी प्रचलित है तथा लोकप्रिय है।

# (३) जैनेन्द्र न्याकरण

जैन धर्मांनुयायी विद्वानों ने भी पाणिनीय व्याकरण के मुनित्रयम् के द्वारा परिष्कृत मार्ग का अनुसरण कर नवीन व्याकरणां का निर्माण किया। ऐसे तीन व्याकरण अत्यन्त लोकप्रिय हैं—जैनेन्द्र व्याकरण, शाक्ष्टायन व्याकरण तथा हेमचन्द्र का सिद्ध-हैमानुशासन। इन तीनों जैन व्याकरणों में जैनेन्द्र व्याकरण ही काल-हष्टि से सर्व-प्राचीन है।

इसके रचियता का वास्तव नाम है देवनन्दी जो अपनी महत्त्वशालिनी बुद्धि के कारण जिनेन्द्र-बुद्धि तथा देवों के द्वारा पूजित होने से पूज्यपाद के नाम से भी लोक

१. वाक्यपदीय द्वितीय काण्ड, कारिका ४८६।

अग्निपुराण के ३५६ वें अध्याय के आठवें श्लोक में (वेत्त्यधीते च चान्द्रकः)
चान्द्र-व्याकरण का उक्लेख स्पष्ट है। फलतः अग्निपुराण के इस अंश की
रचना पंचमशती से प्राक्कालीन नहीं हो सकती।

में विश्रुत थे। श्रवण बेलगोल का शिलालेख इन तीनों के ऐक्य का प्रबल प्रमाण है । नाम के एकदेश से भी वे निर्दिष्ठ किये गये हैं। कहीं वे 'देव' नाम से और कहीं वे 'नन्दी' नाम से जिल्लाखित हैं। इस प्रकार नामपञ्चक से प्रख्यात होने पर भी उनका मूल अभिधान देवनन्दी ही था और इसी नाम से इस व्याकरण-शास्त्र के निर्माता को हमें पहचानना चाहिये। इस व्याकरण का 'जंनेन्द्र' नाम भी सकारण ही है। श्रद्धातिशय के वशीभूत होकर कितपय विद्वान व्यर्थ ही जिनेन्द्र महावीर के ऊपर इसके कर्तृत्य का आरोप करते हैं। तथ्य यह है कि 'जिनेन्द्रबुद्धि' नाम का मुख्य अवयव है 'जिनेन्द्र' और इसी जिनेन्द्र के द्वारा प्रणीत होने के कारण यह व्याकरण 'जैनेन्द्र' के नाम से प्रख्यात है। इस नाम में किसी प्रकार का अनौचित्य या असंगित नहीं है। फलत: देवनन्दी का यह व्याकरण 'जैनेन्द्र' नाम से लोकविश्रुत है।

## व्याकरण का वैशिष्ठच

इस ब्याकरण के दो पाठ उपलब्ब हैं और दोनों के ऊपर टीकायें मिलती हैं। लघुपाठ केवल तीन सहस्र सुत्रों का है और बृहत् पाठ में सात सौ सुत्र अधिक हैं। लघुपाठ की चर्चा अभी अभीष्ठ है। इस प्रन्थ में १ अध्याय, २० पाद तथा ३०३६ सूत्र हैं। इस पत्राध्यायी ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को अपने में सिन्निष्ठ कर लिया है। पाणिनि-सुत्रों की अपेक्षा एक हजार सूत्र कम होने का कारण यह है कि इसमें अनुपयोगी होने के कारण वैदिकी तथा स्वर प्रक्रिया का अभाव है। प्रणेता का मूल उद्देश्य है लोक-व्यवहार में प्रयुक्त संस्कृत का व्याकरण। देवनन्दी की सुत्ररचना सचमुच ही बड़े बुद्धिकौशल का विषय है। पाणिनि के अपने सुत्रों का ऐसा कौशल-पूर्ण संकलन किया है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति अन्तिम तीन पाद (त्रिपादी) असिद्ध हो जाते हैं। पाणिनि के 'पूर्वत्रासिद्धम' (६।२।१) सूत्र का यही तात्पर्य है। ऐसा कौशल इस व्याकरण में भी है। यहाँ भी 'पूर्वत्रासिद्धम' (१।३।२७) सूत्र को सत्ता है जिससे आरम्भिक साढ़े चार अध्यायों के प्रति अन्त के लगभग दो पाद असिद्ध शास्त्र के अन्तर्गत वाते हैं। सूत्रों के अतिरिक्त कात्यायन के वार्तिक तथा पत्र असिद्ध शास्त्र के अन्तर्गत वाते हैं। सूत्रों के अतिरिक्त कात्यायन के वार्तिक तथा पत्र असिद्ध शास्त्र के अध्रायण से जिन नये छपों की सिद्ध होती है, देवतन्दी ने उन सबको अपना लिया है। यह तथ्य दोनों सूत्र-पाठों की तुलना से स्वयंसिद्ध है।

यो देवनन्दि प्रथमाभिधानो बुद्ध्या महात्मा स जिनेन्द्रबुद्धिः । २ ।
 श्री पूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यंत् प्जितं पाद्युगं यदीयम् । ३ ।

२. अचिन्त्यमहिमा देव: सोऽभिवन्द्यो हितैषिणा। शब्दाश्च येन सिध्यन्ति साधुत्वं प्रतिलम्भिताः॥

<sup>(</sup>पारवैनाथ चरित १।१८)।

पारिभाषिकी संज्ञायें व्याकरणशास्त्र को सुगम बनाने की प्रधान साधिका हैं। पाणिनि ने प्राचीन वैयाकरणों की संज्ञाओं को ग्रहण कर अपनी नवीन संज्ञ यें उद्भावित कीं जिनका सामान्य विवरण पीछे दिया जा चुका है। देवनन्दी ने इस विषय में संज्ञाओं को और भी सूक्ष्म तथा लघु बनाने के प्रयास में एक और कदम आगे बढाया है। इनकी संज्ञायों सचमुच बड़ी ही सूक्ष्म तथा स्वल्पकाय हैं। पाणिनि से तुलना करें—

| पाणिनि        | जैनेन्द्र                       |
|---------------|---------------------------------|
| गुण<br>चृद्धि | एप् ( १।१।१६ )<br>ऐप् ( १।१।१४) |
| आत्मनेपद      | दः (१.२।१५१)                    |
| प्रगृह्यम्    | दि ( १।१।२० )                   |
| दीर्घ:        | दी (१।१।११)                     |
| बहुवीहिः      | बम् (१।३।८६)                    |
| तत्पु रुष:    | षम् ( १।३।१६ )                  |
| अव्ययीभावः    | हः (११३।४)                      |

एक विलक्षणता देखिये। 'विभक्ती' शब्द के ही प्रत्येक वर्ण को अलग करके स्वर के आगे 'प्' तथा ब्यञ्जन के आगे 'आ' जोड़कर सातों विभक्तियों की संज्ञा निर्दिष्ट की है। यथा वा (प्रथमा), इप् (द्वितीया), भा (= तृतीया), अप् (= चतुर्थी), का (पञ्चमी), ता (षष्टी) तथा ईप् (सप्तमी)। ऐसा निर्देश कहीं अत्यत्र नहीं मिलता। इसमें देवनन्दी की प्रतिभा झलकती है अवश्य, परन्तु यह बड़ी क्लिष्ट कल्पना है जिसे याद रखना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए कहना पड़ता है कि पाणिनि की संज्ञाओं में जो प्रसन्नता तथा सद्योबोधकता है, वह यहाँ कहाँ?

पाणिनि व्याकरण में 'एकशेष' प्रकरण की सत्ता है, परन्तु देवनन्दी की मान्यता है कि लोक-व्यवहार में प्रचलित तथ्य तथा रूप के लिए सूत्रों का निर्माण शास्त्र के कलेवर की मुधा वृद्धि हैं। फलतः उन्होंने 'स्वामाविकत्वादिभधानस्य एकशेषानारम्मः' सूत्र लिखकर इस प्रकरण की समाप्ति हो कर दी। इसीलिए जैनेन्द्र व्याकरण 'अनेकशेष' के नाम से जैन-ग्रन्थों में निर्दिष्ट है। देवनन्दी ने पातञ्जल महाभाष्य का विशेष अनु-शीलन किया था। इसके बहुल प्रमाण उनके व्याकरण में उपलब्ध हैं।

#### देश-काल

, 3

देवनन्दी के देश का निर्णय जितना सरल है, उनके काल का निर्णय उतना ही किता कर्नाटक के प्राचीन शिलालेखों में उनके नाम तथा यश का वर्णन होने से ३७

वे निःसन्देह कर्नाटक के निवासी हैं। उनका जीवन-चरित्र भी मिलता है जिसमें वे कर्नाटक के किसी ग्राम के निवासी बतलाए गये हैं।

अन्तरंग परीक्षण से उनके कालविमर्श के लिए दो सूत्र बड़े महत्त्व के हैं-

- (१) वेत्तेः सिद्धसेनस्य (५।१।७)।
- (२) चतुष्ट्यं समन्तभद्रस्य (५।४।१४०)।

प्रथम सूत्र पाणिनि के 'वित्तिविभाषा' (७।१।७) के आधार पर तो अवश्य है, परन्तु सिद्धसेन-दिवाकर के मत में उससे थोड़ा पार्थकय है। जहाँ अन्य वैयाकरण सम् उपसर्गक अकर्मक विद् धातु से रेफ का आगम ।वकल्पेन मानते हैं (संविद्रते तथा संविद्रते), वहाँ सिद्धसेन अनुपसर्गक सकर्मक विद्धातु से इस आगम को स्वोकार करते हैं और प्रयोग भी 'विद्रते' का करते हैं। इस वैशिष्ट्य के निमित्त उनका मत यहाँ निविष्ट है। फलता देवनन्दी सिद्धसेन दिवाकर से पश्चाद्वर्ती ग्रन्थकार है—इसमें मतद्वैविध्य नहीं। परन्तु सिद्धसेन का भी आविभीव-काल निर्णय की अपेक्षा रखता है।

जिनरतन गणि ने विशेषावश्यक भाष्य की रचना ६६६ विक्रम संवत् (=६१० ई०) में की जिसमें उन्होंने मल्लवादी तथा सिद्धसेन के मत की विस्तृत आलोचना की है। इनमें सिद्धसेन के प्रमुख ग्रन्थ 'सन्मित-तर्क' के ऊपर मल्लवादी ने टीका लिखी है। फलता मल्लवादी जिनरतन गणि से पूर्व हैं और सिद्धसेन उनसे भी पूर्वतर। इस प्रमाण पर यदि मल्लवादी को विक्रम की षष्ठ शताब्दी में रखा जाय, तो सिद्धसेन का समय पञ्चम शती सिद्ध होगा। एक बात और भी व्यातव्य है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में जिस 'क्षपणक' की गणना है, वे सिद्धसेन दिवाकर से अभिन्न माने जाते हैं: तथा विक्रमादित्य की स्थापना गुप्तवंशीय प्रतापी नरपित चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५ ई०-७१३ ई०) से की जाती है। फलतः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन होने से सिद्धसेन का आविर्भीव-काल ईस्वी की पञ्चम शती का पूर्वार्थ (विक्रम सं० से पञ्चम शती का उत्तरार्थ) मानना सर्वथा उचित है। इनके पश्चादवर्ती होने से देवनन्दी का समय षष्ठशती का प्रथमार्थ मानना यथार्थ होगा।

देवनन्दी समन्तभद्र के समकालीन थे। उन्होंने उमास्वाती के प्रख्यात ग्रन्थ 'तत्त्वार्थ-सूत्र' पर सर्वार्थिसिद्धि नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसीके मंगलाचरणपद्ध 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' के ऊपरसमन्तभद्र ने 'आप्तमीमांसा' का प्रणयन किया। समकालीन होने पर ही यह काल-स्थिति सुमंगत बैठेगी। देवनन्दी समन्तभद्र को अपने व्याकरण-ग्रन्थ में निर्दिष्ट करते हैं और उधर समन्तभद्र उनके ग्रन्थस्थ मंगलश्लोक की व्याख्या

में अपना ग्रन्थ लिखते हैं। इससे दोनों की सम सामयिकता सिद्ध होता है। दोनों का समय एक ही है षष्ठशादी का प्रथमार्घ ।

#### व्याख्या ग्रन्थ

जैनेन्द्र व्याकरण के ऊपर केवल चार टीकार्ये उपलब्ध होती हैं—(१) अभयनिद् कृत महावृत्ति; (२) प्रभाचन्द्र कृत शब्दाम्भोज-भास्करन्यास; (३) श्रुतिकीर्ति कृत 'पञ्चवस्तु-प्रक्रिया'; (४) पं० महाचन्द्र कृत लघुजैनेन्द्र । इन चारों में अपनी प्राचीनता, प्रौढता तथा विशालता की दृष्टि से अभयनिद्द की महावृत्ति सचमुच ही महती वृत्ति है । सूत्रों की विस्तृत व्याख्या के प्रसंग में वार्तिकों का भी विस्तृत संकलन किया गया है । महाभाष्य तथा काश्विका का पूरा अनुश्चीलन कर प्रणीत होने के कारण यह पाणिनीय व्याकरण को पूर्ण सामग्री का कौशल-पूर्वक चयन प्रस्तुत करती है । मूर्घाभिषिक्त उदाहरणों के अतिरिक्त विद्वात् वृत्तिकार ने अनेक उदाहरण अपने व्यापक अध्ययन तथा विस्तृत अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया है । इन उदाहरणों में जैन तीर्थंकरों, आचार्यों, दार्शनिकों तथा ग्रन्थकारों का पर्याप्त उल्लेख है और इनके कारण पूरे ग्रन्थ में .जैन वातावरण उत्पन्न करने में अभयनिद्द पूर्णतया समर्थ हैं । जैसे १।४।१५ सूत्र के उदाहरण में अनुसमन्तभद्र तार्किकाः, १।४।१६ के उदाहरण में

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने 'अरुणन् महेन्द्रो मथुराम्' (महावृत्ति २।२।६२) के आधार पर मथुरा का अवरोध करने वाले महेन्द्र को गुप्त नरेश कुमार गुप्त (४१३-४५६०) से अभिन्न माना है जिनकी पूरी उपाधि 'महेन्द्र कुमार' थी जो सिक्कों से प्रमाणित होती है। फलतः देवनन्दी का समय उनके मतमें षष्ट शती विक्रमी का पूर्वार्ध था। इस पर लेखक का आक्षेप है कि यह घटना वृत्ति में वर्णित होने से सूत्रकर्ता से परिचित कैसे मानी जा सकती है ! इसी उदाहरण के साथ 'अरुणद् यवनः साकेतम्' भी तो है जो विक्रम-पूर्व द्वितीय शती की महनीय घटना का संकेतक माना जाता है। इससे भी क्या देवनन्दी का सम्बन्ध है ! वह घटना ऐतिहासिक हो सकती है, परन्तु सूत्रकार के जीवन काल में घटित होने का उसमें प्रमाण ही क्या !

२. महावृत्ति के साथ जैनेन्द्र व्याकरण का बड़ा ही प्रामाणिक तथा प्राञ्जल संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ (काशी) ने प्रकाशित किया है, १९५६ है । इस सुन्दर संस्करण के प्रकाशन के लिए हम ज्ञानपीठ के अधिकारियों के लिए आभारी हैं।

उपिसहनन्दिनं कवयः, उपिसद्धिसेनं वैयाकरणाः, ११४।२० की वृत्ति में आकुमारं यशः समन्तभद्रस्य—ऐसे ही कितपय उदाहरण हैं जो जैन वातावरण उत्पन्न करने में सर्वथा समर्थ हैं। सूत्र ११३।५ की वृत्ति में प्राभृतपर्यन्तमधीते उदाहरण महत्त्वपूर्ण है और उसी के साथ सबन्धमधीते भी ध्यान देने योग्य है। इन उदाहरणों में प्राभृत से वात्पर्य महाकर्मप्रकृति प्राभृत से हैं जिसका लोकप्रिय दूसरा नाम षट्-खण्डागम है। इसके लेखक आचार्य पुष्पदन्त तथा भूतबिल माने जाते हैं (प्रथम-दितीय शती)। इस महाग्रन्थ का अध्ययन उस समय जीवन का आदर्श माना जाता था। ऐसी विशिष्ठता से मण्डित महावृत्ति निश्चित ही व्याकरणशास्त्र का गौरवपूर्ण ग्रन्थ है।

अभयनिद के कालनिरूपण के लिए कितपय तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं। (क) श्राश्रिश सूत्र की वृत्ति में माघ कित का 'सटा-छटा-भिन्न घनेन'… (११४७) क्लोक उद्धृत है जिसमें 'प्रतिचस्करे' सूत्र का उदाहरण माना गया है। फलतः अभयनिद 'शिशुपालवध' के कर्ता माघ कित (समय ७०० ई०) से अर्वाचीन है। यह है ऊपरी सीमा उनके आविभावकाल की। (ख) ३।२।५५ की टीका में 'तत्त्वार्थं वार्तिकमधीयते' उदाहरण प्रस्तुत है। तत्त्वार्थं-वार्तिक भट्ट अकलङ्कृदेव की प्रख्यात रचना है (७५० ई०) (ग) प्रभाचन्द्र ने शब्दाम्भोज-भास्कर-न्यास के तृतीय अध्याय में अभयनिद को नमस्कार किया है'। यह ग्रन्थ भोज के पुत्र राजा जयसिंह के काल में (१०७५ ई० के आसपास) लिखा गया था। यह अभयनिद की निचली सीमा। इनके बीच में इनका समय होना चाहिये—सम्भवतः नवमशती के मध्य भाग में (६५० ई०-८७५ ई० लगभग)।

(२) प्रभावन्द्र रिवत शब्दाम्भोजभास्करन्यास महावृत्ति से भी परिमाण में बड़ा है तथा उस महनीय वृत्ति के शब्द ज्यों के त्यों यहाँ गृहीत कर लिये गये हैं। ब्याकरण से अधिक इनका नैपुण्य तथा ख्याति तर्क-विद्या के विषय में हैं। 'प्रमेय-कमल मार्तण्ड' तथा 'न्यायकुमुदचन्द्र' दर्शन-विषय की इनकी विश्रुत कृतियाँ हैं। इन ग्रन्थों का प्रणयन इन्होंने प्रख्यात राजा भोज तथा उनके उत्तराधिकारी राज जयसिंह के शासन काल में किया—इसका परिचय ग्रन्थों की अन्तरंग परीक्षा से भली-भाँति लगता है। मार्तण्ड की रचना भोज के तथा इस न्यास का निर्माण राजा जयसिंह के काल में निष्पन्न हुआ। इस प्रकार इनका समय मोटे तौर पर १०४०-१०६० ई० तक मानना कथमपि अनुचित न होगा।

नमः श्रीवर्धमानाय महते देवनन्दिने । प्रभाचनदाय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिने ॥

- (३) श्रुतकीर्ति रचित पञ्चवस्तु प्रक्रिया-प्रत्थ है जिसमें शब्दों की रूपसिद्धि प्रधान उद्देश्य है। कन्तडी भाषा के 'चन्द्रप्रभ चरित' ग्रन्थ के रचियता अग्गल कि ने श्रुतकीर्ति त्रैविद्य चक्रवर्ती को अपना गुरु बतलाया है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल शक सं० १०११ (=१०८६ ई०) है। श्री नाथूराम प्रेमी ने दोनों—श्रुतकीर्ति तथा श्रुतकीर्ति त्रैविद्य चक्रवर्ती—की सम्भावित एकता के आधार पर पंचवस्तु का रचनाकाल ११ वीं शती ईस्वी माना है।
- (४) लघुजैतेन्द्र—यह महावृत्ति के आधार पर निर्मित बालोपयोगी लघुकाय ग्रन्थ है। इसके प्रणेतः पण्डित महाचन्द्र २०वीं शती के लेखक हैं। फलतः यह नवीनतम रचना है इस जैनेन्द्र व्याकरण के नियम में।

## जैनेन्द्र व्याकरण का बृहत् पाठ

जैनेन्द्र व्याकरण के इस बृहत्पाठ में लगभग तीन सहस्र सात सौ सूत्र हैं जिसमें लघुपाठ से सात सौ सूत्र अधिक हैं। यह तो मान्य तथ्य है कि देननन्दी के केवल सूत्रों से संस्कृत के प्रयोगों की गतार्थता नहीं हो सकती और इसीलिए अभयनन्दि ने अपनी वृत्ति में सैकड़ों वार्तिकों को सन्तिविष्ट कर उसे पूर्णबनाने का उद्योग किया। शाकटायन व्याकरण में यह त्रुटि नहीं रही, क्योंकि यहाँ वार्तिक भी सूत्रों की परिधि के नीतर ही रखकर सूत्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रतीत होता है कि इसीलिए जैनेन्द्र व्याकरण के मूल सूत्रों में सात सी सूत्र और भी बढ़ा कर उसे पूर्ण तथा परिनिष्ठित बनाने का उद्योग किया गया। इसी स्तुत्य प्रयास का परिणाम है जैनेन्द्र का बृहत् पाठ । इस परिवृंहण के कर्ता का नाम आ नार्य गुणनन्दि है और यह परिवृंहित व्याकरण शब्दार्णव के नाम से प्रख्यात हुआ। गुणनन्दि का समय अनुमेय है। शाकटायन व्याकरण का रचना-काल अमोधवर्ष (नवम शती का पूर्वार्घ) का शासन-काल है। उससे प्रभावित होने के कारण शब्दार्णव का काल इसके अनन्तर है। 'कर्णाटक कवि रचित' के कर्ता के अनुसार गुणनिन्द के प्रशिष्य तथा देवेन्द्र के शिष्य आदि पंप का समय वि० सं० ६५७ ( ६०० ईस्वी ) है। अतः दो पीढ़ी पहले होने का कारण गुणनित्द का समय ६५० ई० (अर्थात् नवमश्रती का मध्य ) के आसपास मानना उचित होगा।

शब्दार्णव पर दो टीकार्ये उपलब्ध हैं और दोनों ही प्रकाशित हैं—(१) शब्दार्णव-चिन्द्रका सोमदेव मुित की रचना है। समय १३ शती ई० का पूर्वार्ध। (२) शब्दार्णव प्रक्रिया इसके कर्ता का नाम नहीं मिलता। कर्ता ने इस अपने ग्रन्थ को शब्दार्णव में प्रवेश करने के लिए नौका कहा है प्रथम क्लोक में और गुणनन्दि को सिंह के समान बतलाया दूसरे क्लोक में। अतएव इसे गुणनन्दि की ही रचना मानना

नितान्त अशुद्ध है। यह अज्ञातनामा लेखक की कृति है। जैनेन्द्र व्याकरण की यही टीका-सम्पत्ति है<sup>9</sup>।

# ( ४ ) शाकटायन व्याकरण

शाकटायन पाणिनि से पूर्ववर्ती एतत्-संज्ञक आचार्य नहीं है, प्रत्युत जैन मतावलम्बी अवान्तरकालीन वैयाकरण हैं। इसीलिए ये 'जैन शाकटायन' के नाम से विख्यात हैं। इनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था। दोनों के ऐक्य का प्रतिपादक 'पार्श्वनाथ चरित' का यह श्लोक है—

# कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्तेर्महौजसः । श्रीपद्श्रवणं यस्य शाब्दिकान् कुरुते जनान् ॥

इस श्लोक में उल्लिखित 'श्रीपदश्रवणं' मूल लेखक की अमोघा वृत्ति के आद्य श्लोक का संकेत करता है। फलतः यह श्लोक शाकटायन-रचित व्याकरण का ही निर्देशक है। अतः अमोघावृत्ति के तथा तन्मूल व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता का नाम पाल्यकीर्ति हैं। 'पार्श्वनाथ चरित' की पूर्व श्लोक की टीका में आचार्य शुभचन्द्र के व्याख्यान से इस मत की स्पष्ट पृष्टि होती है। पाल्यकीर्ति यापनीय सम्प्रदायानुयायी जैन विद्वान् थे। यह सम्प्रदाय आजकल लुप्तप्राय बतलाया जाता है।

इनकी प्रमुख रचना है—शब्दानुशासन का मूल सूत्रपाठ तथा उसके ऊपर स्वोपज्ञ अमोघवृत्ति। इनका शब्दानुशासन अनेक वैशिष्यों से मण्डित है। इन्होंने इसे पूर्ण बनाने के लिए उन त्रुटियों की पूर्ति कर दी है जो जैनेन्द्र व्याकरण में पाई जाती थीं। इनकी मौलिक कल्पनाओं के अन्तर्गत इनका प्रत्याहार भी है। इनके प्रत्याहार सूत्र पाणिनीय सम्प्रदाय के कुछ भिन्न ही हैं। यथा 'ऋलृक्' के स्थान पर केवल 'ऋक्' पाठ है, क्योंकि ऋ और लु में अभेद स्वीकार किया गया है। हयवरट् और लण् को मिलाकर एक सूत्र बना दिया गया है। व्यावव्य है कि जैनेन्द्र सूत्र तथा महावृत्ति में प्रत्याहार सूत्र पाणिनि के ही आधार पर स्वीकृत हैं, परन्तु जैनेन्द्र परम्परा की

१. पं नाथूराम प्रोमी के प्रमेयबहुल लेख 'देवनन्दि का जैनेन्द्र व्याकरण' से यहाँ आवश्यक सामग्री सधन्यवाद संकलित की गई है। देखिये जैनेन्द्र व्याकरण की भूमिका पृष्ठ १७–३७।

श्रीवीरममृतं ज्योतिर्नत्वाऽऽदिं सर्ववेदनम् ।
 शब्दानुशासनस्येयममोघा वृत्तिरूच्यते ॥

तस्य पाल्यकीर्तेर्महोजसः श्रीपादश्रवणं । श्रिया उपलक्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि, तेषां श्रवणम् आकर्णनम् ।

शन्दार्णव-चिद्रका में शाकटायन के ही 'प्रत्याहार' सूत्र स्वीकृत किये गये हैं। स्पष्ट है कि शाकटायन व्याकरण में जैनेन्द्र व्याकरण की अपेक्षा अधिक पूर्णता, व्यवस्था तथा दोषराहित्य है। यह व्याकरण चतुरध्यायी है और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं प्रत्येक अध्याय में सूत्रों की संख्या क्रमशः इस प्रकार है—(१) अ० ७२१ सूत्र, (२) ७५३, (३) ७५५ तथा (४) १००७ और इस तरह समस्त सूत्रों की संख्या तीन हजार दो सौ छत्तीस (३,२३६)। शाकटायन ने पाणिनीय निकाय की व्याकरण-सामग्री का पूर्णतया उपयोग कर सुरक्षित रखा है। इस व्याकरण के व्याख्याकार यक्षवर्मा इसके वैशिष्टय का प्रतिपादन करते समय कहते हैं कि इसमें इष्टियों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और सूत्रों से पृथक् कुछ कहने की वस्तु नहीं है; उप-संख्यानों की भी आवश्यकता नहीं है। इन्द्र, चन्द्र आदिक शाब्दिकों ने शब्द का जो लक्षण कहा है वह सब यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है—यत्रेहास्ति न तत् कचित्—सचमुच यह उक्ति बड़ी महत्त्वपूर्ण है और इस तन्त्र की परिपूर्णता तथा सर्वाङ्गीणता की पर्याप्त पोषिका है।

अपने सूत्रों पर स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना शाकटायन ने की है जो अमोब-वृत्ति के नाम से प्रख्यात है। यह वृत्ति परिमाण में विस्तृत है १८ सहस्र श्लोक। इसके नाम-करण का कारण यह है कि ग्रन्थकार ने अपने ही आश्रयदाता अमोघवर्ष प्रथम के नाम से उसका ऐसा नाम दिया है। इस वृत्ति के स्वोपज्ञ होने के प्रमाण विद्वानों ने प्रस्तुत किये हैं। ख्याते हश्ये (शाकटायन ४।३।२०८) की वृत्ति में शाकटायन ने 'अदहद् देवः पाण्डयान्; तथा 'अदहदमोघवर्षीं प्ररातीन्' उदाहरणों में 'अदहत्' का प्रयोग कर सिद्ध किया है कि अमोघवर्ष के द्वारा पाण्डय नरेश पर विजय तथा शानुओं का

१. इष्टिनेष्टा न वक्तब्यं वक्तब्यं सूत्रतः पृथक् । संख्यातं नोपसंख्यातं यस्य शब्दानुशासने ॥ इन्द्रश्चन्द्रादिभिः शाब्दैर्यंदुक्तं शब्दलक्षणम् । तदिहास्ति समस्तं च,यन्नेहास्तिःन यत् कचित् ॥

२. विशेष द्रष्टव्य—नाथूराम प्रेमी रचित जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ १४४-१६० (प्र० हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई सन्१९४२)।

३. इस सूत्र की अमोघा वृत्ति इस प्रकार है—भूतेऽनद्यतने ख्याते लोकविज्ञाते दश्ये प्रयोक्तुः शक्यदर्शने वर्तमानाद् धातो र्लंड् प्रत्ययो भवति (पृष्ठ ४०६) । ज्ञानपीठ वाले संस्करण में सूत्र का पाठ 'ख्यातेऽदृश्ये' है जो 'ख्याते दृश्ये' होना चाहिए । वृत्ति में 'प्रयोक्तुः सख्यदर्शने' न होकर 'शक्यदर्शने' होना चाहिए ।

नाश उनके लिए दृश्य घटनायें थीं। फलतः अमोधवर्ष के साथ शाकटायन की सम-सामिथकता प्रमाणतः परिपुष्ट है। अमोधवर्ष राष्ट्रकूटवंश के प्रस्थात राजा थे जिनका राज्यारोहण काल ५७१ वि० सं० (= ५१७ ई०) माना जाता है। सं० ६२७ के शिलालेख से इनका शासनकाल दशमशतों के प्रथम चरण तक अवश्यमेव सिद्ध होता है। फलतः शाकटायन का भी यही समय है (लगभग ६१० ई०-६७० ई०)। इस व्याकरण की महत्ता के विषय में एक टीकाकार का कथन है कि इन्द्र, चन्द्र आदि वैयाकरणों के समस्त नियम यहाँ प्रस्तुत हैं, परन्तु जो यहाँ है, वह कहीं भी नहीं हैं। यह बड़ी विशिष्ट उक्ति है, यदि यह पूर्णतः चरितार्थ हों।

#### शाकटायन के टीकाग्रन्थ

आमोधवृत्ति घर पर प्रभाजःद्राचार्य कृत 'न्यास' लिखा गया था जिसके केवल दो अध्याय उपलब्ध हैं। अमोध वृत्ति को ही संक्षिप्त कर यक्षवमीं ने चिन्तामणि टीका का निर्माण किया जो लघुकाय होने से 'लघीयसी वृत्ति' कहलाती है। यक्षवमीं की तो प्रतिज्ञा है कि उनकी वृत्ति के अध्ययन से बालक तथा अबलाजन एक वर्ष के भीतर समस्त वाङ्मय का ज्ञान निश्चय रूप से कर सकता है !!! अजितसेनाचार्य रचित मणि-प्रकाशिका चिन्तामणि की टीका है। प्रक्रियासंग्रह के कर्ता अभयचन्द्राचार्य हैं जिसमें सिद्धान्त-कौमुदी के ढंग पर प्रक्रियानुसारी व्याख्या लिखी गई है। भावसेन त्रैनिद्यदेव रचित शाकटायन टीका भी उपलब्ध है जिसके रचियता की उपाधि 'वादि-पर्वतवष्य' थी। दयापाल मुनि कृत 'रूपसिद्धि' टीका लघुकौमुदा की शैली पर है। ये द्रविड संघ के विद्धान् थे। इस ग्रन्थ का रचना काल एकादश शती विक्रमी का मध्यकाल मानना चाहिए—६६५ ईस्वी के आसपास। इन टीका-ग्रन्थों के आधार पर शाकटायन व्याकरण की लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि सर्वथा अनुमेय है।

# ( ५ ) भोज व्याकरण

धाराधिपति भोज नाना विद्याओं के विशेष मर्मज्ञ थे तथा उन्होंने विभिन्न विषयों

इन्द्रचनद्रादिभिः शाब्दैर्यंदुक्तं शब्दलक्षणम्।
 तिदृहास्ति समस्तंचयन्नेहास्ति न तत् कचित्॥

२. अमोघवृत्ति के साथ शाकटायन शब्दानुशासन का एक सुन्दर सुसंस्कृत संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ (वाराणसी ) से प्रकाशित हो रहा है, १९६९।

वालावालाजनोऽप्यस्या वृत्तेरभ्यासवृत्तितः।
 समस्तं वाङ्मयं वेत्ति वर्षेणैकेन निश्चयात्॥

के अनेक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया है। उन्होंने अपने तीन ग्रन्थों का उल्लेख इस प्रसिद्ध क्लोक में किया है—

शब्दानामनुशासतं विद्धता, पातञ्जले कुर्वता, वृत्ति, राजमृगाङ्कसंज्ञकमिप न्यातन्वता वैद्यके। वाक्-चेतो-वपुषां मलः फणिमृतां भर्त्रेव येनोद्धृताः, तस्य श्री-रणरङ्गमख्लनृपतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः॥

भोज ने वाक्, चित्त तथा शरीर का मल त्रिविध ग्रन्थों की रचना से दूर किया क्रम से (१) सरस्वतीकण्ठाभरण नामक शब्दानुशासन से, (२) पात खल योगसूत्र की वृत्ति से तथा (३) राजमृगाङ्क नामक वैद्यक ग्रन्थ से। इन तीनों ग्रन्थों का प्रणेता एक ही व्यक्ति है—भोजराज।

भोज ने 'सरस्वती कण्ठाभरणै' नाम से अपना शब्दानुशासन प्रणीत किया। इसमें र्वाणत विषयों की सूची से ही ग्रन्थ की विपुलता तथा विस्तृति का परिचय मिलता है। धातुपाठ को छोड़कर इन्होंने वार्तिकों को, इष्टियों को, गणपाठ को तथा उणादि प्रत्ययों को एकत्र समेट कर सूत्रों में निबद्ध करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। सूत्रों की संख्या पाणिनीय अष्टाघ्यायी से डेढगुनी से भी अधिक है। पाणिनि तथा चन्द्र दोनों पर इन्होंने इस शब्दानुशासन को आधारित किया है। इसके ऊपर स्वोपज्ञ वृत्ति भी लिखी थी जो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है दण्डनाथ नारायण भट्ट की लघुवृत्ति हृदयहारिणी नाम्नी । वे अपनी इस वृत्ति को 'समुद्धृतायां लघुवत्तौ' कहते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह भोज की स्वोपज्ञ वृत्ति से ही उद्धृत कर निबद्ध की गई है । दण्डनाय के देश-काल का पता ठीक-ठीक नहीं चलता। दण्डनाथ का नाम निर्देश कर मत का उद्धरण नारायणभट्ट ने (१६ शती) अपने प्रक्रिया-सर्वस्व के अनेक स्थलों पर दिया है, परन्तु यहाँ ग्रन्थकार के पूरे नाम के स्थान पर केवल संक्षिप्त नाम 'नाथ' ही दिया हुआ है। इनका सबसे प्राचीन उल्लेख देवराज यज्वा की 'निचण्द्र व्याख्या' में उपलब्ध होता है। सायण-देवराज यज्वा-दण्डनाथ; यह प्राचीनता का क्रम-निर्देश है। देवराज का समय १४ शती का प्रथमार्थ है। फलतः दण्डनाथ का समय इससे पूर्व होना चाहिए।

मुलस्त्रों का संस्करण मदास विश्वविद्यालय से तथा दण्डनाथ की वृत्ति
 के साथ मूल का संस्करण अनन्तरायन प्रन्थमाला में प्रकाशित है।

२. यथा कोमलोरुरित्यादों स्त्री जाति-विवस्तायाम् 'ऊड् उत्' (४।१।६६) इत्युङ् इति नाथः। स्त्रीप्रत्यय खण्ड पृष्ठ १०६ भाग ४; अनन्तशयन अन्थमाला में प्रकाशित।

प्रक्रिया कौ मुदी के 'प्रसाद' व्याख्याकार विट्ठल ने अपने व्याख्याग्रन्थ में सरस्वती-कण्ठाभरण के किसी प्रक्रिया ग्रन्थ का नामोल्लेख किया है जिसकी संज्ञा थी 'पदिस्मु सेतु'। इस उल्लेख से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भोजका व्याकरण प्रचलित हो चला था, तभी तो उनके सूत्रों को प्रक्रिया-क्रम में रखने के लिए इस ग्रन्थ का प्रण्यन किया गया। सरस्वती-कण्ठाभरण की व्यापक दृष्टि ने पाणिनीय सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थकारों को अपनी ओर आकृष्ट किया, विशेषतः केरलीय नारायणभट्ट को जिन्होंने अपने 'प्रक्रिया-सर्वस्व' में इस अध्मर्णता को स्वीकार किया है।

### वैशिष्ट्य

विद्याधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के नाम से सम्बन्ध रखने वाले 'सरस्वती-कण्डाभरण' तथा 'सारस्वत' यह दो व्याकरण उपलब्ध हैं। इनमें प्रथम का आधार प्रायः पाणिनीय व्याकरण एवं द्वितीय का पाणिनि से प्राचीन कोई व्याकरण माना जा सकता है। 'सरस्वतीकण्डाभरण' को बनाने का उद्देश्य परिभाषा उणादि का भी परिज्ञान कराना प्रतीत होता है जब कि 'सारस्वत' व्याकरण का उद्देश्य यथासम्भव प्रक्रिया में शब्द-संक्षेप करना कहा जा सकता है। यहाँ हम भोज-व्याकरण में वर्णित विषय का निर्देश संक्षेप से उपस्थापित करेंगे।

#### सरस्वतीकण्ठाभरण में वर्णित विषय

धाराधीश्वर महाराज भोजदेव (सं० १०७५-१११०) ने अपने 'सरस्वती-कण्डाभरण' नामक व्याकरण ग्रन्थ का आठ अध्यायों में विभाग किया है, प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। इस प्रकार आठ अध्यायों के ३२ पादों में कुल ६४३१ सूत्र हैं जिनमें परिभाषा, लिङ्गानुशासन तथा उणादि का भी समावेश है। प्रारम्भिक सात अध्यायों में लौकिक शब्दों का तथा आठवें अध्याय में वैदिक शब्दों का अन्वाख्यान किया गया है।

सर्वप्रथम पाणिनीय वर्णसमाम्नाय का पाठ करके प्रथम पाद में क्रमशः धातु, प्रातिपदिक, प्रकृति प्रत्यय, विकरण, कृत्, कृत्य, सत्, निष्ठा, तद्धित, घ, संख्या, विभक्ति, प्रथम, मध्यम, उत्तम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, एकवचन, दिवचन, बहुवचन, परस्मैपद, आत्मनेपद, पद, उपपद, उपसर्जन, कर्मधारय, द्विगु, वाक्य, कारक, कर्ता, हेतु, कर्मकर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादन, अधिकरण, आमन्त्रित, सम्बुद्धि, अभ्यास, अभ्यस्त, सम्प्रसारण, गुण, वृद्धि, वृद्ध, संयोग, उपधा, ट, आगम,

१. तथा च सरस्वतीकण्ठाभरण-प्रक्रियायां पदिसन्धुसेतावित्युक्तम्। भाग २, पृष्ठ ३१२।

लीप, लुक्—( क्लुक् ), क्लु, लुप्, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लघु, गुरु, अनुनासिक, सवर्ग, अनुस्वार, विसर्जनीय, प्रग्रह्म, सर्वनाम, निपात, उपसर्ग, गित, कर्मप्रवचनीय, अव्यय, सार्वधातुक, एवं आर्धघातुक ये अस्सी संज्ञाएँ गिनाई गई हैं। दितीय पाद को प्रायः परिभाषा-पाद कहा जा सकता है, क्योंकि "असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे" (सर० १।२।८५), "विप्रतिषेधे परें कार्यम्" (सर० १।२।१२०, ) "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः (सर० १।२।१३३) इत्यादि अनेक परिभाषाएँ सूत्रख्प में पढ़ी गई हैं। तृतीय पाद में 'सन्' इत्यादि प्रत्ययों को गिनाकर क्वादि गणों में होने वाले 'शप्' आदि विकरणों का तथा 'अण्' आदि कुछ कृत्-प्रत्ययों का उपदेश किया है। चतुर्थं पाद में भी कृत्-प्रत्ययों को ही गिनाया गया है। दितीय अध्याय के तीन पादों में उणादि का विस्तार-पूर्वंक उपन्यास किया गया है। तदनु चतुर्थं पाद में कृत्-प्रत्ययों का ही परिगणन है।

तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में कुछ आदेश तथा प्रथमादि विभक्तियों का प्रयोगस्थल बताया गया है जिसमें प्रथमा विभक्ति का विधान अर्थमात्र की विवक्षा में किया गया है—"अर्थमात्रे प्रथमा" "सम्बोधने च" (सर० ३।१।२७४, २७५)। दितीय पाद का अव्ययीभाव तथा तत्पुरुष समास का, तृतीय पाद में बहुवीहि एवं द्वन्द्व समास का प्रपञ्च प्रदिश्चित किया गण है। चतुर्थ पाद में स्त्री-प्रत्ययों को चर्चा की गई है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में तद्धित, द्वितीय में रक्ताद्यर्थंक, तृतीय पाद में शौषिक तथा चतुर्थ पाद में विकाराद्यर्थंक प्रत्ययों का अनुशासन है।

पञ्चमान्याय के प्रथम-द्वितीय पादों में तिद्धित प्रत्ययों को बताते हुए तृतीय, चतुर्थ पादों में 'तस्, त्रल्' आदि विभक्ति सञ्ज्ञक तथा 'कन्' आदि स्वाधिक प्रत्ययों का उपदेश किया गया है। षष्ठ-अध्याय के प्रारम्भ में द्वित्वप्रकरण है। तदनन्तर अनेक रूढ शब्दों का निपातन-द्वारा साधुत्व दिखाया गया है। द्वितीय पाद में अनुक् प्रकरण तथा अनेक आदेशों का निर्देश है। तृतीय में प्रकृति-कार्य, चतुर्थ में आदेश एवं इडादि आगम दिखाए गए हैं। सप्तम-अध्याय के प्रथम पाद में वृद्धि, ह्रस्व, दीर्घ आदि कार्य, द्वितीय पाद में गुण, ह्रस्व, दीर्घादि कार्य, तृतीय पाद में पदों का द्वित्व तथा प्लुत कार्य, चतुर्थ पाद में 'सम्' इत्यादि शब्दों के 'स' इत्यादि अनेक प्रकीर्ण आदेश वताकर लोकिक शब्द-साधन-प्रक्रिया को यथासम्भव पूर्ण करने का प्रयास किया है।

अष्टम-अध्याय के प्रारम्भिक दो पदों में वैदिक-शब्दों की सिद्धि तथा अन्तिम दी पदों में स्वर-विधि का निरूपण किया गया है। स्वरों का विवेचन करते हुए तृतीय पाद में आचार्य ने फिट्-सूत्रों का भी पाठ किया है।

# (६) सिद्धहैम व्याकरण

## हेमचन्द्र कृत शब्दानुशासन

कलिकाल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा निःसन्देह अलैकिक थी। अपने आश्रयदाता जयसिंह सिद्धराज के आदेश से उन्होंने इस सर्वाङ्गपूर्ण व्याकरण ग्रन्थ का निर्माण किया। प्रभाचन्द्र के 'प्रभावक-चरित्र' में हेमचन्द्र की व्याकरण-रचना की बात खड़े विस्तार से दी गई है। सिद्धराज ने मालव देश के राजा यशोवमां को पराजित किया और उसके फलस्वरूप उन्हें अनेक पोथियाँ भी हस्तलेखों के रूप में प्राप्त हुईं। इन्हों में से एक हस्तलेख था राजा भोज के 'सरस्वती-कण्ठामरण' व्याकरण का। इस ग्रन्थ को देख कर उन्हें भी भोज की प्रतिस्पर्धा में एक नवीन व्याकरण ग्रन्थ की रचना कराने की अभिलाषा जगी। इस अभिलाषा की पूर्ति हेमचन्द्र ने की। इसीलिए दोनों के नामों से संविलत यह ग्रन्थ 'सिद्ध-हैम-शब्दानुशासन' के नाम से प्रसिद्ध है। रचनाकाल विक्रम सं० १२ वीं शती का अन्तिम दशक।

यह बड़ा ही विशद तथा साङ्गोंपाङ्ग व्याकरण ग्रन्थ है। पाँचों अङ्गों से मण्डित होने के कारण पञ्चाङ्ग व्याकरण कहलाता है। इन पाँच अङ्गों में सम्मिलित है— सूत्र-पाठ, धातु पाठ, उणादिसूत्र, गण पाठ तथा लिङ्गा नुशासन। इन पाँचों के ऊपर उन्होंने स्वोपज्ञ वृत्ति भी लिखी थी। यह विराट साहित्य सवा लक्ष-श्लोक परिमाण में माना जाता है।

#### सूत्र-पाठ

हेमचन्द्र ने व्याकरण की रचना सूत्रों में की है। इसमें आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद है। इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायों के समान यह भी अष्टाध्यायों है। समग्र सूत्रों की संख्या ४६८१ (चार हजार छः सौ पचासी) उणादि-सूत्रों की संख्या है १००६। दोनों को मिलाकर ५६६१ सूत्र हैं इस व्याकरण में। हैम अष्टाध्यायी के आरम्भिक सात अध्याय में ही संस्कृत व्याकरण का विवरण है। अन्तिम अध्याय (सूत्र संख्या १११६) में प्राकृत तथा अपभंश भाषा का विस्तृत विवरण है। प्राकृत-सूत्रों को छोड़ देने से संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की संख्या ३५६६ (तीन हजार पाँच सौ छासठ) है। सूत्रों की रचना प्राचीन आचार्यों की दौली के अनुसार है जिनमें कमशः संज्ञा, सन्धि, कारक, समास, आख्यात, कृदन्त तथा तिद्धत

लघुवृत्ति के साथ मुनि हिमाँ छुविजय के सम्पादकत्व में अहमदावाद से प्रकाशित, १९५० ई०। इस संस्करण में पञ्चाङ्गों का सिन्नवेश विशेष उपयोगी है।

का निरूपण किया गया है। इन सूत्रों के ऊपर अपने से प्राचीन जैन-अजैन सब ज्याकरणों की कुछ न कुछ छाप है, परन्तु जैन शाकटायन का प्रभाव विशेष ज्यापक-रूपेण दृष्टिगोचर होता है। सूत्रों को हेमचन्द्र ने विशद तथा ज्यापक बनाया है जिनमें वार्तिक आदि का सन्निवेश पृथक्रूपेण न हो कर सूत्रों के भीतर किया गया है।

### वृत्तियाँ

हेमचन्द्र ने इस व्याकरण पर स्वयं व्याख्या लिखी हैं जिनमें दो प्रख्यात हैं—लध्वी-वृत्ति (६ हजार क्लोक) आरिम्भिक अध्येताओं के लिए विशेष लाभदायक है। बृहती वृत्ति (१८ हजार क्लोक परिमाण)—यह विद्वानों के उपयोगार्थ निर्मित है और इसलिए इसमें पूर्व वैयाकरणों—जैसे पूज्यपाद, शाकटायन, दुर्गसिंह (कातन्त्र हित्तकार) तथा पाणिनीय सम्प्रदाय के मान्य ग्रन्थकार—के मतों का विवेचन किया गया है। आचार्य नेअप ने व्याकरण पर शब्दमहार्णव न्यास (अपर नाम बृहन्त्यास) नामक विवरण भी लिखा था। सुनते हैं कि इसका परिमाण नब्बे हजार क्लोक था, परन्तु आज इसका तृतीयांश ही उपलब्ध है (लगभग ३४०० क्लोक) तथा प्रकाशित भी है (आरम्भ से लेकर तृतीय अध्याय के प्रथम पाद तक ही)।

हैमचन्द्र ने अपने व्याकरण के चारों खिलों पर—(१) धातुपाठ, (२) गणपाठ, (३) उणादि-सूत्र तथा (४) लिङ्गानुशासन पर स्वोपज्ञ वृत्तियाँ लिखी हैं। इनमें उणादि-सूत्र तथा उसकी प्रमेयबहुला व्याख्या विशेष महत्त्व रखतो हैं। एक तो ये उणादि-सूत्र ही संख्या में अधिक हैं (एक हजार छः) और दूसरे इसकी वृत्ति भी विस्तृत तथा नाना तथ्यों से मण्डित है। इस प्रकार हेमचन्द्र ने इतना विशाल साहित्य व्याकरण-शास्त्र का केवल एक ही वर्ष में लिखकर प्रस्तुत किया (प्रबन्ध चिन्तामणि के कथनानुसार) और विस्तृत व्याख्यायों भी निर्मित की। इतनी विस्तृत रचना के बाद अन्य लेखकों द्वारा टीका-टिप्पणियों के लिए अवकाश नहीं रह जाता, तथापि इस व्याकरण की इतनी लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि थी कि अन्य लेखकों ने अपनी व्याख्याओं से इसे मण्डित करने में अपना ही गौरव समझा। इसीलिए इसके विभिन्न प्रकरणों पर व्याख्यायें उपलब्ध हैं जिनमें गुख्य हैं —

- (क) मुनि शेखर सूरि रचित लघुवृत्ति ढुंढिका;
- ( ख ) कनकप्रभ कृत दुर्गपद व्याख्या ( लघुन्यास पर )।
- (ग) विद्याधर कृत बृहद्वृत्ति-दीपिका।

द्रष्टव्य—डा० हीरालाल जैन, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदानः (भोपाल, १९६२) पृष्ठ १८८।

- ( घ ) घनचन्द्रकृत लघुवृत्ति अवचूरि ।
- ( ङ ) अभयचन्द्र कृत बृहद्वृत्ति अवचूरि ।
  - ( च ) जिनसागर कृत दीपिका।

अपने व्याकरण के लिए मिट्टकाव्य के सहश हष्टान्त प्रस्तुत करने के निमित्त हेमचन्द्र ने द्वराश्रय महाकाव्यो नामक २८ सगों में विभक्त ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना की है जिसके आदिम २० सगों में संस्कृत व्याकरण के तथा अन्तिम ८ सगों में प्राकृत व्याकरण के उदाहरण दिये गये है। यह महाकाव्य इनके शब्दानुशासन का वस्तुतः पूरक है।

हैम शब्दानुशासन के खिलपाठ वे ही हैं जो किसी भी शब्दानुशासन के होते हैं— धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ तथा लिङ्गानुशासन। इन चारों को हेमचन्द्र ने स्वयं तैयार किया और उनके ऊपर अपनी विवृत्ति भी लिखी जिसका निर्देश किया जा चुका है। धातुपाठ

हेमचन्द्र ने हैम घातुपारायण नामक स्वतन्त्ररूप से स्वोपज्ञ ग्रन्थ लिखा और इसके ऊपर विवृति भी स्वयं लिखी। घातु-प्रकृति को दो प्रकार की माना है—
गृद्धा और प्रत्ययान्ता। गृद्धा में भू, गम, पठ आदि तथा प्रत्ययान्ता में गोपाय, कामि, जुगुप्प, कण्ड्य, बोभूय, चोरि, भावि आदि परिगणित किए गये हैं। हेम ने प्रत्येक-घातु के साथ अनुबन्ध की भी चर्चा की है। अनिट् घातुओं में अनुस्वार को अनुबन्ध माना है यथा पां पाने, ब्रूं व्यक्तायां वाचि। उभयपदी घातुओं में ग् अनुबन्ध लगाया गया है जहाँ पाणिनि व् अनुबन्ध लगाते हैं।

घातुओं की संख्या १६५० है जो नवगणों में विभक्त हैं। यहाँ भी जुहोत्यादिगण अदादि के भीतर ही सिलिविष्ट है, पृथक् नहीं है। नये अर्थों में अनेक नई धातुओं की कल्पना भाषाशास्त्र के अध्येताओं के लिए रोचक सामग्री प्रस्तुत करती है। जैसे फक्कधातु को निर्माण अर्थ में, खोड़ को घात अर्थ में, जम, झम तथा जिम को भोजन अर्थ में, पूली को तृणोच्चय अर्थ में और मुटत् को आक्षेप तथा मर्दन अर्थ में, प्रस्तुत कर हेमचन्द्र ने धातुपाठ में नूतना प्रदर्शित की है। क्रियापदों का प्रयोग रोचक पद्यों में निबद्ध कर हेमचन्द्र ने इस शुक्क विषय में सरसता उत्पन्न कर दी है। एक ही पद्य दृष्टान्त के तौरपर उद्युत है—

नीपात्रोन्दोलयत्येष प्रेङ्खोलयति मे मनः । पवनो बीजयन्नात्रा ममाशामुच्चुलुम्पति ॥

१. द्रष्टव्य-वलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास अष्टम सं०८ प्रष्ट ३११-३१३।

पाणिनि की अपेक्षा नवान तथा विरुक्षण धातुओं का यहाँ संकलन किया गया है। कुछ धातुओं का स्वरूप-वैशिष्टच देखने योग्य है—र्जीद मान और क्रोडा अर्थ में; कर्ज व्यथने, कुत्सिण् अवक्षेपे (कृत्सयते); कृणिण संकोचने (कृणयते); मेथ संगमे (मेथति, मेथते); गुंत प्रकीषोत्सगें (गुवित); इसी धातु से संस्कृत का गूथ (पुरीष) तथा भोजपुरी का गूह निष्पन्न हुआ है। पिच्चण् कुट्टने (पिच्चयित) आदि।

#### गण-पाठ

हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन पर स्वोपज्ञवृत्ति लिखी है। यह दो प्रकार की है—ल्धुवृत्ति और बृहद्वृत्ति । इस वृहद्वृत्ति में ही इस व्याकरण का गण-पाठ उपलब्ध होता है। कुछ ऐसे भी गण हैं जिनका पता वृहद्वृत्ति से नहीं लगता। अतः विजयनीति सूरि ने 'सिद्धहेम बृहत्-प्रक्रिया' में हेम के सभी गण-पाठ दिये हैं।

#### उणादि-पाठ

उणादि-पाठ के ऊपर हेमचन्द्र की स्वोपज्ञ वृत्ति है जिसके आरम्भ में उन्होंने अर्हत् को प्रणाम कर वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की है। उणादि सूत्रों के द्वारा बहुत से ऐसे शब्द निष्पन्न किये गए हैं जो भारतीय प्रान्त-भाषा विशेषतः हिन्दां तथा गुजराती के साथ अपना सम्बन्ध रखते हैं। यथा कर्कर (क्षुद्राश्मा) = कॉकर या कंकड़; गर्गरी (महाकुम्भ) = गागर; दवरी (गुण) = डोरा; पटाका (वैजयन्ती) = पताका, पटाका।

# लिङ्गानुशासन

हेमचन्द्रका लिङ्गानुशासन बड़ा ही विस्तृत तथा विशव है पाणिनीय लिङ्गानुशासन से तुलना करने पर। पाणिनि ने प्रायः प्रत्ययों के आधार पर लिंग-निर्देश किया है। हेम ने हमचन्द्र ने अन्य उपकरणोंको भी व्यान में रखकर लिङ्गप्रवचन किया है। हम ने इसमें विशाल शब्दराशि का संकलन किया है। यहाँ रुचिर, ललित और कोमल शब्दों के साथ कटु और कठोर शब्दों का भी संकलन किया गया है। शब्दों का संग्रह यहाँ विभिन्न साम्यों के आधार पर किया गया है। कोष-चतुष्ट्य के लेखक का शब्द-ज्ञान बड़ा ही विस्तृत है। यहाँ बहुत से अप्रसिद्ध, अज्ञात तथा अल्पज्ञात शब्दों का चयन लिङ्ग निर्देश के लिए किया गया है। यह चयन अकरकोष की शैली पर किया गया है।

हेम-गणपाठ के लिए द्रष्टच्य कपिछदेव—'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा' पृष्ठ ३ ४-१२६ ।

## हेमचन्द्र का वैशिष्ट्य

अपने पूर्व-निर्मित समस्त वैयाकरण सम्प्रदायों अजैन तथा जैन-दोनों से हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन को सामग्री संकलित की। भोजराज का सरस्वती कण्ठाभरण तो उनके निकट पूर्व में रचा गया था। हेमचन्द्र ने पाणिनीय, कातन्त्र तथा भोज के व्याकरणों के अतिरिक्त जैनेन्द्र तथा शाकटायन के व्याकरण ग्रन्थों से अपने लिए प्रभुत सामग्री एकत्रित की । जैनेन्द्र की अपेक्षा शाकटायन से इन्होंने बहुत कुछ लिया । जैनेन्द्र की महावृत्ति और शाकटायन की अमोघवृत्ति तथा लघुवृत्ति से हेमचन्द्र ने अनेक सिद्धान्त लिये हैं, परन्तु इनमें मौलिकता की कमी नहीं है। शाकटायन का सूत्र है—नित्यं हस्ते पाणौ स्वीकृतौ ( १।१।३६ )। इसके स्थान पर हेम का सूत्र 'नित्यं हस्ते पाणाबुद्वाहे (३।१।१५) है, जिसमें सामान्य स्वीकृति को विशिष्ट विवाह का रूप देकर लोक में प्रयुक्त भाषा का गम्भीर विश्लेषण है। इसी प्रकार 'कणेमन: श्रद्धोच्छेदे' १।१।२८ का शाकटायन-सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 'कणेमनः श्रद्धाप्रति-घाते' की छाया पर निर्मित है। अन्तर इतना ही है 'प्रतिघात' का पर्याय 'उच्छेद' दे दिया गया है, परन्तु इससे ताल्पर्य की स्पष्टता नहीं होती। इसलिए हेमचन्द्र ने 'कणे मनस्तृप्ती' (३।१।६) सूत्र लिखकर तात्पर्य को स्पष्ट कर दिया है। 'तावत् पिबति यावत् तुप्तः व्याख्या से 'कर्णेहत्य पयः पिबति' उदाहरण सुस्पष्ट बन जाता है । इस प्रकार सुत्रों में सरलता तथा विशदता लाने का हेमचन्द्र ने पूर्ण प्रयत्न किया है।

एक तथ्य और भी विचारणीय है। हेमचन्द्र के समय में प्राक्तत्य साहित्य अपने उत्कर्ष पर पहुँच चुका था तथा अपभ्रंश लोकभाषा से साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर रहा था। ऐसी दशा में इन भाषाओं का विश्लेषण न करना वास्तविकता से मुँह मोड़ना होता। इसीलिए हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन के अन्तिम (अष्टम) अध्याय में इन भाषाओं का भी व्याकरण प्रस्तुत कर संस्कृत के भाषागत विकाश को समझने के लिए आवश्यक तथा उपादेय उपकरण प्रस्तुत किया। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण को समयोपयोगी बनाने के लिए संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के व्याकरण के साथ अपभ्रंश भाषा का भी व्याकरण लिखा। इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृत का ही एक भेद मान लिया तथा उसका विस्तृत विवेचन किया। इस दृष्टि से हेमचन्द्र का त्रिविध भाषा-शास्त्री का रूप आलोचकों के सामने प्रकट होता है। और यह हैम व्याकरण का निजी वैशिष्ट्य है<sup>१</sup>।

१. इतर वैयाकरणों के साथ हेमचन्द्र की तुलना के लिए द्रष्टच्य डा० नेमिचन्द्र शास्त्री का पाण्डित्यपूर्ण प्रनथ—आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासनः एक अध्ययन' (चौलम्मा विद्याभवन, वाराणसी, १९६३)।

### (७) सारस्वत-व्याकरण

सारस्वत व्याकरण व्याकरण-सम्प्रदायों में सरलतम व्याकरण है। वहाँ सूत्रों की संख्या पाणिनीय अष्टाव्यायों की अपेक्षा पञ्चमांश से भी न्यून है। केवल सात सौ सूत्रों की सहायता से संस्कृत-भाषा का समग्र व्याकरण निबद्ध कर देना सचमुच आश्चर्यजनक घटना है। इससे यह व्याकरण बहुत हो लोकप्रिय रहा है गुजरात आदि प्रदेश में ही नहीं, प्रत्युत पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की केन्द्रस्थली काशी के मण्डल में भी। काशी से पूरब के स्थानों में पाणिनीय व्याकरण के गाढ़ परिचय कराने से पहिले सारस्वत-चन्द्रिका का अध्यापन छात्रों को करा दिया जाता था जिससे वे भाषा के व्यावहारिक नियमों से मली-भाँति परिचित हो जाते थे।

सारस्वत व्याकरण की टीका-सम्पत्ति प्रचुर है। परन्तु इस व्याकरण के रचियता के निर्धारण की समस्या बड़ी विषम है। प्रसिद्धि तो है कि अनुभूति-स्वरूपाचार्य ने किसी पण्डित-मण्डलों में अपाणिनीय 'पुंक्षु' पद का प्रयोग किया। पण्डितों के द्वारा आलोचना किये जाने पर उन्होंने अगले दिन इसकी सिद्धि दिखलाने का वचन दिया। रात में ही आराधना से सन्तुष्ट सरस्वती की महती अनुक्रम्या से उन्हें सूत्रों की स्फूर्ति हुई जो सरस्वती से प्रदत्त होने से सारस्वत सूत्र के नाम से अभिहित हुये। इस किम्बदन्तों के याथातथ्य का विचार अभी भी संदिग्ध ही है। सारस्वतप्रक्रिया के आरम्भस्थ पद्य का रूप इस प्रकार है—

# प्रणभ्य परमात्मानं बालधी-वृद्धि-सिद्धये। सारस्वतीमृजुं कुर्वे प्रक्रियां नातिविस्तराम्॥

इसके प्रामाण्य पर आलोचकों का कथन है कि अनुभूति-स्वरूप ने 'सारस्वती प्रक्रिया' को ऋजु बनाया अर्थात् इघर-उघर विकीर्ण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। इस श्लोक की व्याख्या में पुद्धराज ने 'सारस्वती प्रक्रिया' का व्युत्पत्तिलम्य तात्पर्य 'सारस्वतसूत्र' ही बतलाया है। उनका कथन है—

सरस्वत्या प्रोक्ता या प्रक्रिया, सा सारस्वती प्रक्रिया। तत्र प्रक्रियन्ते प्रकृति-प्रत्ययादि-विभागेन व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनयेति व्युत्पत्या सारस्वती प्रक्रिया सारस्वतीयं व्याकरणमिति।

यह तो पुञ्जराज का मत हुआ कि सारस्वती प्रक्रिया सूत्रों के ही लिए प्रयुक्त है; परन्तु अन्य टीकाकार इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। वे सूत्रों का कर्तृत्व तो भगवती सरस्वती को देते हैं। अनुभूतिस्वरूप को केवल सूत्रों का व्याख्याता ही मानते हैं। कहों-कहीं नरेन्द्राचार्य और कहीं नरेन्द्र-नगरी इसके रचियता माने गये हैं। क्षेमेन्द्र ने अपने 'टिप्पण' में नरेन्द्राचार्य को ही सुत्रों का रचियता माना है— नरेन्द्राचार्यकृते सारस्वते क्षेमेन्द्र-टिप्पणं समाप्तम्। अमरभारती नामक वैयाकरण ने अपनी व्याख्या में नरेन्द्रनगरी को इन सुत्रों का प्रणेता माना है—

## यन्नरेन्द्रनगरीप्रभाषितं यच्च वैमलसरस्वतीरितम् । तन्मयात्र लिखितं तथाधिकं किच्चदेव कलितं स्वया धिया ॥

नरेन्द्राचार्य अज्ञात वैयाकरण नहीं हैं, प्रत्युत प्रक्रिया-कौ मुदी की टीका प्रसाद में विट्ठल द्वारा बहुताः उद्घृत हैं। समस्या यह है कि नरेन्द्राचार्य तथा नरेन्द्रनगरी एक ही आचार्य का अभिधान है या विभिन्न आचार्यों का ? बहुत सम्भव है कि ये दोनों एक ही आचार्य का अभिधान हो।

नरेन्द्रनगरी नाम तो किसी आचार्य के अभिघान के लिए प्रयुक्त होने से विचित्र लगता है, परन्तु अद्वैत वेदान्त के इतिहास में इस नाम के एक आचार्य प्रसिद्ध हैं। ये अनुभूतिस्वरूवार्य के साथ सम्बद्ध थे। अनुभूतिस्वरूप के शिष्य जनादँन ने तत्त्वालोक नामक अद्वैत वेदान्त का प्रख्यात ग्रन्थ लिखा था। इसी ग्रन्थ के ऊपर नरेन्द्रनगरी के शिष्य प्रकाशानन्द ने 'तत्त्वप्रकाशिका' नामनी उत्कृष्ट व्याख्या की रचना की थी।

इन्हीं नरेन्द्रनगरी ने सारस्वत व्याकरण के ऊपर सम्भवतः कोई व्याख्या लिखी थी जिसमें उन्होंने अनुभूतिस्वरूपको अपना गुरु उद्घोषित किया है—

# सूत्रसप्तशतीं यस्मै ददौ साक्षात् सरस्वती । अनुभूतिस्वरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः॥

इस श्लोक को प्रमाण मानकर कहना पड़ता है कि प्राचीन तथा प्रतिष्ठित परम्परा यही रही है कि अनुभूतिस्वरूप को भगवती सरस्वती ने सूत्र-सप्तश्वती का दान दिया था और अनुभूति ने उसके ऊपर प्रक्रिया लिखी।

इन समस्त कथनों का तात्पर्य यही है कि अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने सरस्वती की कृपा से इन सूत्रों का प्रणयन किया और इस सारस्वत प्रसाद की स्मृति में सूत्रों को 'सारस्वत' नाम्ना प्रष्पात किया। अनुभूतिस्वरूप अद्वैतवेदान्त के प्रौढ़ आचार्य थे। उन्होंने गौडपाद-रिवत माण्ड्क्य कारिका के शाङ्करभाष्य के ऊपर टीका लिखी है। आनन्दबोध द्वारा प्रणीत 'प्रमाण-रत्नमाला' पर भी इनकी एक टीका मिलती है। अनुभूति-स्वरूप का सबसे सुन्दर ग्रन्थ है ब्रह्मसूत्रों का व्याख्यान, जिसका नाम प्रकटार्थ-विवरण है। ये पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ इनकी अलोकसामान्य शास्त्रीय वैदुषी के प्रमापक हैं। इन अद्वैत ग्रन्थों के रचियता ने ही सारस्वत सुत्रों का प्रणयन तथा उनके ऊपर

स्वोपज्ञ वृत्ति का भी निर्माण किया — यही मत मानना प्रमाण-पुरःसर तथा परम्परा-निर्दिष्ट है। इनका समय १२ शती के मध्यभाग में मानना सर्वथा उचित प्रतीत होता है (१०२५ ई०-१०७५ ई० लगभग)। इस समय-निरूपण के लिए प्रमाण आगे उपन्यस्त किया जाता है।

### समय-निरूपण

अनुभूतिस्वरूप ने अद्वैतवेदान्त में महनीय ग्रन्थों की रचना की । इन्होंने आनन्दबोध के दो ग्रन्थों के ऊपर—प्रमाणरत्माला तथा न्यायदीपावली पर-अपनी व्याख्याय लिखी हैं। आनन्दबोध अपने 'न्यायमकरन्द' के कारण वेदान्त के इतिहास में चिरस्मरणीय हैं और इस न्यायमकरन्द को चाण्डू पण्डित ने अपनी नैषध-टीका में (रचनाकाल १३५३ वि० सं० = १२६७ ई०) नाम्ना निर्दिष्ट किया है — श्री आनन्दबोधाचार्येरिप न्यायमकरन्दे भेदं निराकुर्वद्भिरुक्तम्। फलतः आनन्दबोध का समय १२५० ई० से पश्चात् नहीं हो सकता। आनन्दबोध ने प्रकाशात्मा के 'शाब्द-निर्णय' पर 'न्यायदीपिका' नामक व्याख्या लिखी है और इसका निर्देश भी उन्होंने अपने 'न्यायमकरन्द' में किया है—

# दिङ्मात्रमत्र सूचितं विस्तरस्तु न्यायदीपिकायामवगन्तन्यः।

इस प्रकाशात्मा के समय का ठीक पता नहीं चलता, परन्तु रामानुज ने (१०१५ ई०-११३७ ई०) प्रकाशात्मा के पञ्चावयव वाक्य का अपने ग्रन्थों में बहुशः खण्डन किया है। फलतः इनका समय १००० ई० के आस-पास होना चाहिए। इनके टीकाकार आनन्दबोध का समय १०४०-११०० ई० लगभग होना चाहिए। अनुभूति-स्वरूपाचार्यं इन्हीं आनन्दबोध के दो ग्रन्थों के व्याख्याकार हैं। फलतः इनका समय ११५० ई० अर्थात् १२वीं शती का मध्य भाग मानना चाहिए।

अनुभूतिस्वरूपाख्यो यतिश्चकार चिन्द्रकाम्। व्याख्यां सामर्थ्यसत्यापि पुंसामानन्ददायिनीम्॥ यह चौखम्भा सं० सीरीज से प्रकाशित भी है।

१. न्यायदीपावली की टीका का नाम चिन्द्रका है। इसका हस्तलेख सरस्वती-भवन में विद्यमान है। हस्तलेख की संख्या १७५६६ है जिसके अन्त में टीका का नाम दिया गया है।

२. नैषधचरित-श्रंग्रेजी अनुवाद डा॰ हाण्डीकुइ द्वारा, (पंजाब ओरि॰ सी॰ ) पृष्ठ ४८०।

## सारस्वतसूत्रों में वर्णित विषय

सारस्वत-व्याकरण तीन वृत्तियों में विभक्त है। प्रथम वृत्ति के अन्तर्गत संज्ञाप्रकरण, स्वरादि सिन्ध-प्रकरण, स्वरान्त हसान्त सुबन्त शब्द, स्त्रीप्रत्यय, कारक,
समास एवं तिद्धत प्रकरण हैं। द्वितीय वृत्ति में स्वादि से लेकर चुरादि पर्यन्त तथा
तथा नामधात्वादि का भी यथासम्भव विवेचन किया है। स्वादि गणों में पठित
धातुओं को परस्मैपद, आत्मनेपद एवं उभयपद के विभाग से उपस्थापित किया गया
है। तृतीय वृत्ति में अर्थक्रम से 'अण्' इत्यादि कृत्-प्रत्ययों का विधान किया गया है।
इस व्याकरण में १२७४ सूत्र उपलब्ध हैं। 'पुंक्षु' शब्द की सिद्धि के लिए ''असम्भवे
पुंसः कक् सौ'' (सारस्वत-हसन्त पुं०) सूत्र बनाया गया है। असम्भव शब्द का
तात्पर्य वेदान्तैकवेद्य परमात्मा से है। वयोंकि उसका बहुत्व सिद्ध करना बुद्धि से सम्भव
नहीं माना जाता। सारांश यह है कि परमपुरुष परमात्मा के ही लिए सप्तमी बहुवचनान्त 'पुंक्ष' प्रयोग साधु होगा। अथ च लौकिक पुरुषों के लिए 'पुंसु' शब्द साधु
माना जायगा ।

पुंक्षु शब्द की सिद्धि का प्रकार—पुनातीति पुमान्। "पुनातेः सुक् नुम् च'' इति सुप्रत्ययो नुमागमश्च, प्वादेह्व स्वः। अथवा पाति त्रिवर्गमिति पुमान् "पाते हु मसः" इति 'हुम्स्' प्रत्ययः। एवं पुंस् शब्दात् सप्तमीबहुवचने सुपि प्रत्यये, कगागमे कृते पुंस् क् सु' इत्यत्र सकारस्य संयोगादि छोपे, सुप् प्रत्ययावयवसकारस्य ककारे 'क् ष्' संयोगेन क्षकारे कृते 'पुंक्षु' इति रूपसुपपद्यते।

संज्ञाप्रकरण में समान, सवर्ण, सन्ध्यक्षर, नामी, व्यञ्जन, इत्, लोप, संयोग, वर्ग, गुण, बृद्धि, टि, उपधा, लघु, गुरु, अनुनासिक, निरनुनासिक, विसर्जनीय तथा अनुस्वार संज्ञाएँ की हैं। यहाँ विशेष ज्ञातव्य यह है कि वर्णसमाम्नाय में पढ़े गए वर्णों का क्रम अत्यन्त भिन्न (अप्रसिद्ध) है। यहाँ पाणिनीय वर्णसमाम्नाय की तरह दो बार हकार का पाठ नहीं किया गया है। प्रत्याहारों को बनाने के लिए अनुबन्धों का पाठ नहीं किया गया है। प्रत्याहारों को बनाने के लिए अनुबन्धों का पाठ नहीं किया गया है। अतः अन्तिम वर्णों से ही निर्दिष्ठ कार्य सम्पन्न होता है। वर्णसमाम्नाय इस प्रकार है— "अ इ उ ऋ लू ए ऐ ओ औ, ह य व र ल, ल ण न ङ म, झ ढ ध घ भ, ज ड द ग ब छ ठ थ ख फ च ट त क प, श ष स"।

संज्ञाप्रकरण के अन्त में उद्धृत-

''गजकुम्भाकृतिर्वर्णं ऋवर्णः स प्रकीतितः , एवं वर्णा द्विपञ्चाशन्मातृकायामुदाहृताः ।''

भ्लोक में ५२ वर्णों को स्वीकार किया गया है। श्री अनुभूतिस्वरूपाचार्य के "प्रत्याहाराणां संख्यानियमस्तु नास्ति" इस वचन की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीति ने कहा है कि 'संख्यानियम' शब्द में 'संख्या अनियम' ऐसा पद-विच्छेद करना चाहिए

जिससे प्रत्याहारों की संख्या निश्चित कही जा सकती है, अनिश्चित नहीं। उन्होंने 'हस' इत्यादि २० प्रत्याहार गिनाए हैं। यहाँ व्यञ्जनों को 'हस' माना जाता है। महिष पाणिनि ने पदान्त नकार का शकार परे रहते तुगागम करके 'संच्छम्भुः' इत्यादि रूपों की निष्पत्ति की है, परन्तु सारस्वत में सीधे 'चक्' का ही आगम किया गया है।

वृक्षच्छाया, तवच्छत्रम्' इत्यादि पदों में कोई आगम न करके छकार का द्वित्व तथा पूर्व छकार का चकार किया गया है। कातन्त्र में भी यही बात कही गई है। 'श-ष-स-ह' तथा रेफ के परे रहते अनुस्वार का "' यह आदेश किया गया है, जैसे--'सामयजू "षि, देवाना "राजा' इत्यादि । इस 'ग्वं' रूप अनुस्वारादेश का उचारण लोक में न किए जाने से यह सिद्ध होता है कि इसमें वैदिक शब्दों के लिए भी कुछ कार्यों का निर्देश किया गया है। स्यादि-त्यादि रूप दो प्रकार की विभक्तियाँ मानी गई हैं। पाणिनि ने जिन शब्दों को प्रातिपदिक कहा है उनको यहाँ 'नाम' संज्ञा दी गई है। सख्युः पत्युः शब्दों की सिद्धि के लिए सिख, पित शब्दों का ऋगागम करके ङसि, ङस् प्रत्ययों के अकार का उकार तथा उस उकार का डिद्भाव किया गया है। यहाँ प्रक्रिया में गौरव स्पष्ट परिलक्षित होता है। चादि गण के शब्दों की 'निपात' संज्ञा की गई है। "किमः सामान्ये चिदादिः" (अन्यय १३) इस सूत्र पर कहें गए—"सर्वविभक्तान्तात् किंशब्दात् सामान्येऽर्थे चित् चन च इत्येते प्रत्यया भवन्ति" इस वचन में, चित् एवं चन दो ही प्रत्ययों का विधान किए जाने पर बहवचन निर्देश चिन्त्य कहा जा सकता है। उपसर्गसंज्ञक प्रादि गण में पाणिनि-अभिमत २२ उपसर्गी के अतिरिक्त श्रव्, अन्तर् तथा आविर् इन तीन शब्दों को और पढ़ा गया है। कारक-प्रकरण में 'कर्ता' इत्यादि संज्ञाओं को बिना किए ही उनमें प्रथमादि विभक्तियों का विधान किया गया है। औपश्लेषिक, सामीप्यक, अभिन्यापक, वैषियक, नैमित्तिक तथा औपचारिक भेदों से अधिकरण को छः प्रकार का माना गया है। क्रमशः औपश्लेषिक आदि भेदों के उदाहरणों का उपन्यास क्लोक द्वारा इस प्रकार किया गया है-

> "कटे शेते कुमारोऽसौ वटे गावः सुशेरते। तिलेषु विद्यते तैलं हृदि ब्रह्मामृतं परम्॥ युद्धे संनद्धते धीरोऽङ्गुल्यम्रो करिणां शतम्।"

वेद में स्यादि विभक्तियों के व्यत्यय को "छुन्दिस स्यादिः सर्वत्र" (कारक प्र०) सूत्र से कहा है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व, द्विगु, बहुब्रीहि तथा कर्मधारय—ये छः समास बताए गए हैं। 'तद्धित' संज्ञा-विधायक कोई सूत्र तो नहीं किया गया है तथापि चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि समास का अथवा सभी नाम शब्दों के (अनेक अर्थों के निर्वचन से) हित करने वाले को 'तद्धित' कहते हैं।

आस्यात-प्रकरण में आत्मनेपद को 'आत्' तथा परस्मैपद को 'प' कहा गया है। काल का विभाग करते हुए तिप्, तस्, अन्ति इत्यादि प्रत्ययों को सूत्र-द्वारा गिनाया गया है। म्वादि गण में 'अप्' विकरण किया जाता है जिसका अदादि तथा जुहोत्यादि में लुक् हो जाता है। दिवादि गण में 'य' विकरण का उपयोग किया गया है। 'णश्' अदर्शने धातु से इ परे रहते विकल्प से अकार का एकार करके 'अनेशत्, अनशत्' यह दो रूप बनाए हैं (पाणिनीय लुङ् लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन, तिप् प्रत्यय)। इनमें 'अनेशत्' रूप अपाणिनीय है। स्वादिगण में 'नु', रुधादि में 'नम्', तनादि में 'उप्', तुदादि में 'अ', क्यादि में 'ना', तथा चुरादि में 'लि', विकरण का विधान देखा जाता है। पाणिनीय 'सन्' के लिए 'स' का प्रयोग हुआ है। अन्त में अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने प्रयोग दृष्ट्या धातुओं की अनन्तता को बताते हुए उसका सर्वाङ्गीण प्रवचन नहीं किया जा सकता—ऐसा कहकर इस प्रकरण को पूर्ण किया है।

कहा है-

"धात्नामप्यमन्तस्वान्नानार्थस्वाच्च सर्वथा । अभिधातुमशक्यस्वादाख्यातख्यापनैरलम् ॥"

कृत-प्रकरण में 'क्त, क्तवतु' प्रत्ययों की 'निष्ठा' संज्ञा और 'ध्यण्, क्यप्, तब्य, 'अनीय'तथा 'य' इन पाँच प्रत्ययों की 'कृत्य' संज्ञा की गई है। कृत्यसंज्ञक तथा स्त्रीत्वार्थ में किए गए 'क्ति' प्रत्यय को कातन्त्रानुसारी समझना चाहिए।

ग्रन्थ के अन्त में आचार्य ने इस व्याकरण में जिन शब्दों की सिद्धि नहीं बताई गई है उनकी सिद्धि अन्य व्याकरणों से करनी चाहिए; ऐसा सूत्र द्वारा निर्देश किया है—

"लोकाच्छेषस्य सिन्धिर्यथा मातरादेः;' (क्तवाधिकार प्रक्रिया )। यहाँ 'लोक' शब्द से व्याकरणान्तर ही अभीष्ठ है। तदनन्तर आवार्य ने अपना नाम, परिचय एवं मङ्गलाचरण उपस्थापित कर ग्रन्थ को पूर्ण किया है।

## सारस्वत की व्याख्या सम्पत्ति

सारस्वत व्याकरण बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। दो व्याकरण ग्रन्थों का आपस में संमिश्रण हो गया है। सारस्वत-चिन्द्रका मूल सारस्वत सूत्रों से परिमाण में डेढ़ गुना अधिक है तथा सूत्रों से अपनी पृथक् स्थिति घारण करती है। सारस्वत अकिया के कितपय टीकाकारों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है—

(क) चन्द्रकीर्ति—ये जैन ग्रन्थकार थे। नागपुरतपागच्छ के भट्टारक थे। इनकी टीका का नाम है सुबोधिका, दीपिकार या चन्द्रकीर्ति। इन्होंने पद्मचन्द्र उपाध्याय की

तैरियं पद्मचन्द्राख्योपाध्यायाग्यर्थनात् कृता । शुभा सुबोधिका नाम्नी श्री सारस्वतदीपिका ॥

अभ्यर्थना को मानकर इस टोका का प्रणयन किया । चन्द्रकोर्ति के ही शिष्य हर्षकीर्ति ने इस टोका का आदर्श प्रस्तुत किया । टीका सुबोध तथा सुन्दर है<sup>१</sup> ।

(ख) पुञ्जराज—इन्होंने दो अलङ्कार ग्रन्थों—ध्वनिप्रदीप तथा काव्यालङ्कार-शिशुप्रबोध-की रचना के साथ ही साथ सारस्वतप्रक्रिया की टीका का प्रणयन किया। इस टीका का सबसे प्राचीन हस्तलेख भाण्डारकार शोध संस्थान में है और उसका काल है १६१२ संवत् (=१५५६ ईस्वी)। इस टीका के आरम्भ में पुखराज ने अपने वंश का विस्तृत विवरण दिया है जिसका ऐतिहासिक मूल्य कम नहीं है। इसमें उन्होंने अपने सप्तम पूर्वज से लेकर अपने तक के प्रुषों का नाम दिया है। इनके पिता जीवन तथा पितृब्य मेघ दोनों ही मालवा के सुन्तान गियास उद्दीन खिल जी के मन्त्री थे<sup>९</sup>। यह गियासुद्दीन-शाह १५ शती के अन्तिम चरण में राज्य करता था मालवा के ऊपर (लगभग १४७५ ई०-१५०१ ई०)। वह विष देकर मार डाला गया । तब नासिर-उद्दीन खिलली वहाँ का शासक बना और अपनी मृत्यु (१५११ ई०) तक राज्य करता रहा । इन्हीं दोनों बादशाहों के नन्त्री होने के कारण पुआराज के पिता तथा पितृब्य दोनों का मन्त्रित्व काल १४७५ ई०-१५१० ई० तक मानना चाहिये: पुञ्जराज का समय १४७५ ई०-१५२० ई० तक मानना कथमपि अनुचित नहीं होगा । पुझराज ने अपने को 'पुझराजो नरेन्द्र:' कहा है । तो क्या ये नरेन्द्र के पद पर भी असीन हुये थे ? इस प्रश्न की मीमांसा अभी अपने समाधान के लिए अधिक प्रमाण चाहती है। मालवा के खिलजी शासकों का अन्त १५३५ ई० में हो गया जब बादशाह हुमायूँ ने नासिर के उत्तराधिकारी महमूद खिलजी की १५३१ ई० में हत्या के अनन्तर मालवा को जीत लिया। फलतः सारस्वत प्रक्रिया की इस व्याख्या का प्रणयन काल १६ वीं शती का प्रथम चरण मानना सर्वथा न्याय्य है।

(ग) अमर भारती—विमल सरस्वती के शिष्य अमरभारती ने सारस्वत-सूत्रों पर व्याख्या लिखी है जिसमें नरेन्द्र-नगरी को ही वे इनका लेखक मानते हैं। इस विषय की समीक्षा ऊपर की गई है कि नरेन्द्र-नगरी अनुभूतिस्वरूपाचार्य के शिष्य प्रतीत होते हैं। फलतः वे मूल लेखक नहीं हैं। टीका का नाम था सुबोधिनी। इस टीका का प्राचीनतम हस्तलेख १५५४ सं (=१४६७ ई०) का है। फलतः इनका समय इससे प्राचीन है।

१. चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित, १९६७।

२. श्री विलासवित मण्डपदुर्गे स्वामिनः खलचि साहिगयासान्। प्राप्य मन्त्रिपदवीं भुवि याभ्यामर्जिताऽजितपरोपकृतिः श्रीः॥

<sup>—</sup>सारस्वतटीका, श्लोक ६।

- (घ) वासुदेव भट्ट—इन्होंने सारस्वत प्रक्रिया के ऊपर 'सारस्वत प्रसाद' नामक व्याख्यान लिखा है। ये बड़े ही प्रौढ पण्डित थे न्याय तथा पाणिनीय व्याकरण के और इन दोनों का उपयोग उन्होंने अपने व्याख्यान में भूयसा किया है। टीका विस्तृत तथा विश्वदार्थ-बोधिनी है। इनके देश का पता नहीं चलता, परन्तु ग्रन्थ की रचना का काल' उन्होंने स्वयं १६३७ वि० सं० (= १५७७ ईस्वी) दिया है जिससे प्रसाद' का निर्माण पुआराज की पूर्व निविष्ट व्याख्या के लगभग अर्घ शताब्दी के अनन्तर सिद्ध होता है। दोनों ही १६ वीं शती के व्याख्याकार हैं।
- (ङ) भट्ट धनेश्वर—भट्ट धनेश्वर से पहिले क्षेमेन्द्र ने सारस्वतप्रक्रिया पर 'टिप्पण' नाम से लघुवृत्ति लिखी थी। इनका देशकाल अज्ञात है। यह क्षेमेन्द्र हरिभद्र या हरिभट्ट के पुत्र कृष्ण धर्मा का शिष्य था। फलतः वह अभिनवगुप्त के शिष्य काश्मीरी महाकवि क्षेमेन्द्र से नितान्त भिन्न व्यक्ति है। इसी टिप्पण के खण्डन के लिए धनेश्वर भट्ट ने अपना ग्रन्थ—सारस्वत-प्रदीप—निबद्ध किया था। ये अपने को 'वैयाकरणगजेन्द्रसिह' तथा 'न्यायशास्त्र-पारंगत' की उपाधि से विभूषित करते हैं। इनका वैयाकरणत्व तो इस ग्रन्थ में पदे-पदे सिद्ध हो रहा है। न्यायशास्त्र के भी ये प्रवीण विद्वान् थे, क्योंकि इस ग्रन्थ में 'चिन्तामणि अनुमान खण्ड' के 'पक्षधर्मतावाद' का उल्लेख इन्होंने किया है। यह चिन्तामणि निश्चयेन गंगेशोपाध्याय के 'तत्वचिन्ता-मणि' से अभिन्न है (र० का० १२०० ई०)। इस 'सारस्वत-प्रदीप' का अपर नाम 'क्षेमेप्द-खण्डन' है जिससे इसकी रचना का उद्देश्य स्पष्ट प्रतीत होता है।

इस ग्रन्थ में प्राचीन आचार्यों के मतों का स्थान-स्थान पर संकेत है जिनमें काल निरूपण को दृष्टि से रामचन्द्राचार्य तथा प्रसादकार का उल्लेख महत्वपूर्ण है। रामचन्द्राचार्य तो प्रक्रिया-कौमुदी के विश्वत प्रणेता हैं तथा प्रसादकार उनके ही पौत, प्रक्रिया-प्रसाद के प्रस्थात रचियता, विट्ठल हैं। विट्ठल का अविभीवकाल १५ शती का मध्यकाल (लगभग १४५० ई०) माना जाता है। सारस्वत प्रसाद का उपलब्ध एकमात्र हस्तलेख भण्डारकर शोध-संस्थान (पूना) के पुस्तकालय में हैं। उसका समय है १६५३ वि० सं० (= अर्थात् १५६६ ई०)। प्रसादकार विट्ठल के उल्लेख से तथा हस्तलेख के लिपिकाल से इनका समय १५७५ ई० से लेकर १५२० ई० तक लगभग होना चाहिए। अर्थात् धनेश्वरभट्ट का आविभीवकाल १६वीं शती का प्रथम चरण मानना नितान्त उपयुक्त है। यट्ट धनेश्वर प्रौढ वैयाकरण हैं—सारस्वती प्रक्रिया

संवत्सरे वेद-विन्ह-रसभूमि-समिन्वते।
 शुचौ कृष्णद्वितीयायां प्रसादोऽयं निरूपितः॥

२. चौज़म्भा विद्याभवन, वाराणसी से मूळ के साथ प्रकाशित, १९६७ ।

में ही निष्णात नहीं, प्रत्युत महाभाष्य के भी प्रौढ मर्मज्ञ। वे स्वयं कहते हैं कि पातक्षल-महाभाष्य पर 'चिन्तामणि' नामक व्याख्या उन्होंने स्वयं लिखी थीं।

उन्होंने 'पीताम्बर' नामक वैयाकरण का मत अपने ग्रन्थ में दिया है। पीताम्बर शर्मा नामक लेखक के दो व्याकरण ग्रन्थों को इण्डिया आफिस लाइब्रेरी का सूचीपत्र निर्दिष्ट करता है—

- (१) सारसंग्रह—क्रमदोश्वर के 'संक्षिप्त सार' का यह संग्रह बालकों के शिक्षा के निमित्त निबद्ध आरम्भिक ग्रन्थ है।
- (२) छात्रव्युत्पत्ति—नवसर्गों में रामायण की कथा का श्लोकबद्ध सारांश, जिसमें 'सारसंग्रह' के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।

भट्टधनेश्वर ने यह भी लिखा है कि पोताम्बर के किसी शिष्यने 'सारस्वत प्रदीप'' का हस्तलेख स्वयं प्रस्तुत किया था। फलतः पीताम्बर धनेश्वर के ज्येष्ठ समसामयिक प्रतीत होते हैं लगभग १५०० ई० में वर्तमान।

### सिद्धान्त-चन्द्रिका

सारस्वत प्रक्रिया से अतिरिक्त भी सारस्वत व्याकरण के व्याख्याताओं का एक पृथक् सम्प्रदाय है। रामचन्द्राश्रम अथवा रामाश्रम नामक वैयाकरण ने मूल सारस्वत व्याकरण को पाणिनीय अष्टाव्यायों के स्तर पर लाने के लिए एक नवीन प्रन्थ लिखा सिद्धान्त-चिन्द्रका<sup>3</sup>। इसमें केवल नवीन सूत्रों का ही प्रणयन अष्टाव्यायी के आधार पर नहीं है, प्रत्युत अन्य विशिष्टतायें भी यहां लक्षित होतो हैं। सूत्रों की संख्या पूर्णतः

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक 'संस्कृत ज्याकरण-शास्त्र का इतिहास' प्रथम भाग (संशोधित सं०) के पृष्ठ ३७६ तथा ५७१ पर दो स्थानों में भट्टधनेश्वर को वोपदेव का गुरु मानते हैं। यह उनकी भूल है। उन्होंने नामसाम्य को ही लक्ष्य कर यह भूल की है। वोपदेव के गुरु का नाम धनेश था, भट्ट धनेश्वर नहीं। वोपदेव (१२५०-१२८० ई०) के गुरु होने से धनेश का समय १३वीं शती का पूर्वार्ध निश्चयेन है, जब भट्ट धनेश्वर का समय १५ शती का अन्त है। फलतः काल-बाधित होने से यह समीकरण नितान्त अयुक्त है।

२. इस हस्तलेख के विश्लेषण के लिए द्रष्टव्य डा॰ पी॰ के॰ गोडे—स्टडीज इन इण्डियन लिटररी हिस्टरी भाग २ पृष्ठ १५-१८।

लोकेशकर की तत्त्वदीपिका तथा सदानन्द गणि रचित सुबोधिनी के साथ सिद्धान्त चिन्द्रका का प्रकाशन चौखम्मा कार्यालय ने दो जिल्दों में किया है सं०१६६०, वाराणसी।

२२३७ (दो हजार दो सौ सैंतीस) है। सिद्धान्त-प्रक्रिया की अपेक्षा इसमें नवीन संज्ञाओं तथा गणों का भी उल्लेख पाया जाता है। यहाँ केवल १५ परिभाषाओं का व्याख्यानरूप स्वतन्त्ररूप से परिभाषा-प्रकरण भी उपलब्ध है। जहाँ प्रक्रिया में उणादि सूत्र केवल ३३ हैं, वहाँ चिन्द्रका में पाँच पादों में विभक्त ३६१ सूत्र हैं। इन सूत्रों को को पाणिनितन्त्र की पञ्चपादी के सूत्रों से तुलना करने पर पता लगता है कि इन सूत्रों में कितना परिवर्तन है और कितना अक्षरद्याः गृहीत है। फलतः मूल से यहाँ इतने विशिष्ठ परिवर्तन-परिवर्धन हैं कि इसे एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानना ही उचित प्रतीत होता है। सिद्धान्त चिन्द्रका में दो भाग हैं—पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। इसमें पूर्वार्ध तो प्रक्रिया से प्रायः मिलता है। उत्तरार्ध प्रक्रिया की अपेक्षा भिन्न तथा परिवृंहित है। इसलिए काशीमण्डल में सारस्वत प्रक्रिया के पूर्वार्ध तथा चिन्द्रका के उत्तरार्ध पढ़ने की प्राचीन परिपाटी थी। यह सिद्धान्त-चिन्द्रका ही 'सारस्वत चिन्द्रका' के नाम से अभिहत की जाती थी। किसी समय इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सिद्धान्त-कीमुदी के अध्ययन से पूर्व इस चिन्द्रका का पठन नितान्त आवश्यक माना जाता था।

इसके रचियता का नाम था—रामचन्द्राश्रम या रामाश्रम । इनके देशकाल का स्पष्ट संकेत उपलब्ध नहीं होता । यह तो प्रसिद्ध तथ्य है कि भट्टोजि दीक्षित के पुत्र भानुजि दीक्षित का संन्यास दशा का नाम 'रामाश्रम' था । फलतः कुछ लोग इन्हें ही इस वृत्ति का—अन्ततोगत्वा चन्द्रिका वृत्ति ही तो है—प्रणेता मानते हैं । इस ग्रन्थ की लोकेशकरकृत टीका का रचना-काल १७४१ सं० (=१६६४ ई०) है । अतः मूल ग्रन्थ को इतः प्राचीन होना चाहिए । भानुजिदीक्षित का समय मैंने पहिले १६०० ई०-१६५० ई० प्रमाणों से निश्चित किया है (पृष्ठ ३४५) । फलतः चन्द्रिका के लेखक रामाश्रम तथा भट्टोजिदीक्षित के पुत्र रामाश्रम एक ही समय के व्यक्ति हैं, तथापि इस अभिन्नता की सिद्धि के लिए पुष्ट प्रमाणों की आवश्यकता है । इन्होंने अपनी टीका का एक संक्षित रूप लघुसिद्धान्त-चन्द्रिका के नाम से भी लिखा है । इसके ऊपर वरद-राज की लघुसिद्धान्त कौमुदी का कुछ प्रभाव पड़ा है क्या ?

इसके ऊपर दो प्रख्यात प्रकाशित व्याख्यायें उपलब्ध है-

(१) लोकेशकर-तत्त्वदीपिका । श्रीनाथकर के पौत्र तथा क्षेमकर के पुत्र थे । टीका का रचनाकाल है १७४१ विक्रमी (= १६८४ ई०) । ये प्रकरणों के अन्त में अपने को

चन्द्र-वेद हयभूमि-संयुते वत्सरे नभिस मासि शोभने । श्रक्कपक्षदशमीतिथाविथं दीपिका बुधप्रदीपिका कृता ॥

श्रीनाथकर-पौत्रेण लोकेशकर-शर्मणा।
 कृतायामिह टीकायां द्विरुक्तन्याकृतिर्गता॥

'श्रीविद्यानगरस्थायी' लिखते हैं'। परन्तु इस नगर का यथार्थ परिचय नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 'विद्यानगर' के नाम से प्रख्यात थी, परन्तु इन दोनों के ऐक्य
मानने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। 'कर' उपनाम
उत्कलदेशीय ब्राह्मणों में पाया जाता है। अतः सम्भव है कि लोकेशकर उत्कल के
ही ब्राह्मण हो तथा 'श्रीविद्यानगर' भी उत्कल में ही किसी प्रख्यात नगर का अभिधान
हो। तत्त्वदीपिका नाम्नी यह टीका बड़ी विस्तृत है तथा पदार्थों का विश्लेषण विस्तार
के साथ करती है। इसमें लघुभाष्य का संकेत तथा उसके मत का खण्डन बहुशः
मिलता है जिससे लघुभाष्य के लेखक रघुनाथ का समय १७ शती के पूर्वाध से प्राचीन
ही प्रतीत होता है। लघुभाष्य सारस्वत-प्रक्रिया पर महाभाष्यानुसारी भाष्य हैं
(वॅकटेश्वर मुद्राणालय, बम्बई से प्रकाशित)। लोकेशने अमर, रत्नमणि नामक
कोषकार तथा गणरत्नमहोदिध के लेखक का मत स्थान-स्थान पर दिया है तथा अपनी
समन्वय बुद्धि को भी प्रदर्शित किया हैं । फलतः चिन्द्रका के मर्म समझने के लिए
यह नितान्त उपयोगी है।

(२) सदानन्द—सदानन्द की टीका का नाम सुबोधिनी है। इसके आरम्भ में उन्होंने अपनी गुरु परम्परा का विशद विवरण दिया है। यह गुरु-परम्परा खरतर आम्नाय के जिनभक्तिसूरि से आरम्भ होकर भक्तिविनय सूरि तक चलो आती है। इन्हीं भक्तिविनय के शिष्य थे ये सदानन्दगणि जो जैन धर्भावलम्बी थे। ग्रन्थ की पुष्पिका में इन्होंने अपने गुरु की बड़ी उदात्त प्रशस्ति लिखी है जहाँ रचनाकाल १७६६ वि० सं० भी उद्घिखित हैं। फलतः इस सुबोधिनी का प्रणयन इस संवत् में किया गया (=१७४३ ई०)। यह वृत्ति पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों पर है और प्राचीनकाल के अनेक वैयाकरणों तथा कावयों के उल्लेख से मण्डित है। सदानन्द व्याकरण के बहुज विद्वान् थे। उन्होंने अमर, पतञ्जलि, पराशर, हरदत्त, माघ, भट्टि, श्रोहर्ष के उल्लेख के साथ में किसी लघुभाष्य कर्ता का भी निर्देश किया है (इति लघुभाष्यकर्तु-रिप प्रयासो व्यर्थ एव)। यह निर्देश ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। विनायक के पुत्र रघुनाथ ने पातञ्जल महाभाष्य के अनुकरण पर सारस्वत सुत्रों पर इस 'लघुभाष्य' का प्रणयन किया। सुबोधिनी में निर्दिष्ट होने से रघुनाथ का समय इतः पूर्व होना

श्रीविद्यानगर-स्थायि-लोकेशकर-शर्मणा।
 कृतायामिह टौकायां पुंलिंगोऽगात् स्वरान्तकः॥ (वही पृष्ठ ११७)।

२. द्रष्टन्य 'क्रोडा' शब्द पर उनकी मीमांसा, पृष्ट २२५ ( पूर्वार्ध )।

निधि-नन्दार्वभूवर्षे सदानन्दः सुधी मुदे।
 सिद्धान्त चिन्द्रका वृत्ति कृदन्ते चक्रवानृजुम्॥

चाहिए। यह स्वतन्त्र काल-निर्देश इन्हें भट्टोजिदीक्षित से अवान्तरकालीन तो अवश्य सिंद करता है, परन्तु इनके भट्टोजि के शिष्य होने की बात प्रमाण की अपेक्षा रखती है। यह टीका प्रमाणित करती है कि १० शती में भी जैन विद्वानों की दृष्टि व्याकरण की ओर आकृष्ठ थी और वे हेमचन्द्र की परम्परा का यथाविधि पालन करते थे। सिद्धान्त चन्द्रिका के ऊपर इस सुबोधिनी से अतिरिक्त दो टीकार्ये और भी मिलती हैं—(१) चन्द्रकीर्ति द्वारा टिप्पण। तथा (२) अज्ञात नाम्नी व्याख्या। इन तीनों टीकाओं का उल्लेख प्रो० वेलणकर ने अपने जिनरलकोष में किया है। फलतः जैन विद्वानों की दृष्टि सारस्वत व्याकरण पर वृत्ति लिखकर सुबोध बनाने की ओर विशेषतः आकृष्ट थी—यह मानना ही पड़ता है।

चन्द्रकोर्ति की यह व्याख्या बड़ी विस्तृत तथा विशद हैं। लोकेशकर की वृत्ति में अव्याख्यात अंशों की इन्होंने सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की है। अव्ययों के अर्थ दिखलाने में इनकी प्रौढ़ि उपलब्ध होती है। मेरी जानकारी में चन्द्रकीर्ति की इस अव्ययवृत्ति के समान ऐसी टीका प्रायः दुर्लभ हैं। लोकेशकर को वृत्ति में यह अंश व्याख्या-विरहित ही है। 'उपगु' शब्द की उद्धव के किसी पूर्वज की संज्ञा मानने के लिए भागवत का यह अंश उद्घृत है—उद्धवः प्रकृत्यौपगविर्जगाम। उणादि प्रक्रिया की बड़ी ही विशद व्यख्या इसे विशेष महत्त्वशालिनी सिद्ध कर रही है।

सारस्वत व्याकरण के विकास की दशा इन ग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट अभिव्यक्त हो रही है। आरम्भ तो हुआ सात सौ सूत्रों से ही, परन्तु उन्हें अपर्याप्त मानकर सारस्वत-प्रक्रिया में उनकी संख्या १२७४ तक पहुँच गई। सारस्वत प्रक्रिया में

१. डा॰ बेलवेकर ने ऐसा ही उब्लेख किया है—सिसटम्स आफ संस्कृत ग्रामर में।

२. ये चन्द्रकीर्ति कौन थे ? ये सारस्वत प्रक्रिया पर सुबोधिका या दीपिका टीका के कर्ता हैं (समय १५५० ई०) और उन्होंने ही चिन्द्रका पर भी सुबोधिनं। व्याख्या लिखी—ऐसी मान्यता डा० पो० के० गोडे का है (स्टडीज भाग १ पृष्ठ १००)। यदि यह कथन यथार्थ हो, तो सिद्धान्त-चिन्द्रका के लेखक रामाश्रम भद्दोजि दीक्षित (१५७५ ई०-१६२० ई०) के पुत्र रामाश्रम से भिन्न व्यक्ति ठहरते हैं, क्योंकि उनका समम १५५० ई० से पूर्ववर्ती होना चाहिए। परन्तु दोनों चन्द्रकीर्ति की अभिन्नता के लिए प्रमाण की पूरी आवश्यकता है।

३. भण्डारकार शोध-संस्थान ( पूना ) से प्रकाशित ।

इष्टब्य—सिद्धान्तचिन्द्रका पूर्वोर्घ पृ० १९६-२०५ ।

शब्दों के रूपों को सिद्धि सूत्रानुसार की गई है जिससे बालकों को इन रूपों के जानने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। 'सिद्धान्त-चिन्द्रका' में सूत्रों की संख्या बढ़कर २२३७ तक पहुँच गई है। सिद्धान्त-चिन्द्रका के प्रणेता रामचन्द्राश्रम के हृदय में सारस्वत तन्त्र को भी पाणिनीय तन्त्र के समान स्तर पर पहुँचाने की अभिलाषा ही इस संख्या-वृद्धि में जागरूक दृष्टिगोचर होती है। इसमें विषयों का भी इतना परिबृंहण है कि इसे सारस्वत व्याकरण से पृथक् नवीन घारा में प्रवाहित होने वाला तन्त्र मान सकते हैं। इस व्याकरण की टीका-सम्पत्ति पर्याप्त रूपेण विस्तृत है, परन्तु उसके प्रकाशित न होने के कारण विद्वानों की दृष्टि इसके अनुशीलन की ओर आज भी उतनी आकृष्ट नहीं है जितनी उसे होना चाहिए।

# ( = ) मुग्धबोध व्याकरण

प्रसिद्ध विद्वान् वोपदेव ने संस्कृतशिक्षण की दृष्टि से अपना एक स्वतन्त्र व्याकरण ही लिखा जिसका नाम है मुग्धबोध। वोपदेव के पिता का नाम केशव था जो आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान् थे तथा जिन्होंने सिद्धमन्त्र नामक वैद्यक ग्रन्थ का प्रणयन किया। वोपदेव ने अपने पिता के इस सिद्धमन्त्र के ऊपर प्रकाशिका नामनी व्याख्या लिखो। केशव देवगिरि के यादववंशीय नरेश सिंघण (या सिंहराज—शासनकाल १२१० ई०-१३४७ ई०) के सभापण्डित थे। यादव-नरेश महादेव (१२६० ई०-१२७१ ई०) तथा रामचन्द्र (१२७१ ई०-१३०६ ई०) के धर्माघ्यक्ष हेमाद्रि (जिनका लोक प्रचलित नाथ हेमाड पन्त था) के आश्राय में रह कर वोपदेव ने नाना शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण किया। फलतः वोपदेव का समय १३वीं शती का उत्तरार्ध है।

वोपदेव ने 'मुखबोध' नामक व्याकरण का प्रणयन किया । इन्होंने किवकल्पद्भुम नाम से पद्मबद्ध धानुपाठ की रचना की तथा उसके ऊपर किवकामधेनु नामक स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी । यह व्याकरण बड़ा हो लोकप्रिय हुआ विशेषतः बंगाल में, जहाँ इसका पठन-पाठन आज भी खूब है । इसकी लोकप्रियता का पता इसकी विपुल टीकासम्पत्ति से लगता है । इसके परिशिष्टों तथा व्याख्या की रचना नन्दिकशोर भट्ट ने १३२० शक सं० (= १३६८ ईस्वी) में की । परन्तु दुर्गादास विद्यावागीश की टीका विशेष प्रसिद्ध है । दुर्गादास के पिता का नाम वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य है जो बहुत सम्भव है चैतन्यदेव के (१४८६ ई०-१५३३ ई०) समकालीन वासुदेव सार्वभौम से भिन्न नहीं हैं । दुर्गादास का समय १६ शती का उत्तरार्घ होना चाहिए ।

१. अन्य टीकाकारों के लिए द्रष्टव्य—डा॰ बेलवेलकरका 'सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर।'

# ( ६ ) क्रमदीश्वर अथवा जौमर व्याकरण

क्रमदोश्वर नामक वैयाकरण ने बालबोध के निमित्त संक्षिप्तसार नामक एक ज्याकरण रचा जिसके मुख्य भाग में तो संस्कृतभाषा का ज्याकरण है और अन्तिम परिच्छेद में प्राकृत का भी ज्याकरण है। फलतः क्रमदीश्वर ने हेमचन्द्र को ज्याकरण लिखने में आदर्श माना। जैसे नाम से पता चलता है यह पाणिनीय ज्याकरण का ही संक्षेप प्रस्तुत करता है। इन्होंने सात पादों में पाणिनीय की ही सामग्री का नये ढंग से ज्यवस्थापन किया। क्रमदीश्वर ने अपने ज्याकरण ग्रन्थ पर स्वोपज्ञवृत्ति का भी निर्माण किया जो रसवती नाम से प्रख्यात है। इनका समय १२५० ई० के आसपास है।

जुमरनन्दी ने रसवती का शोधन किया। इस व्याकरण के परिष्कार के लिए जुमरनन्दी का प्रयास इतना क्लाधनीय माना जाता है कि यह व्याकरण सम्प्रदाय ही उन्हों के नाम से जौमर के अभिधान से विश्रुत हो गया। रसवती की पुष्पिका बतलातों है कि जुमरनन्दी महाराजाधिराज थे, परन्तु कब तथा कहाँ? इस प्रक्रन का उत्तर उपलब्ध नहीं है।

गोयीचन्द्र (समय १४५० ई० लगभग)—इस व्याकरण-सम्प्रदाय के मुख्य टीकाकार तथा परिशिष्टकार हैं। इन्होंने सूत्रपाठ, उणादि तथा परिभाषा पाठ पर व्याख्यार्ये लिखी हैं। इनकी सूत्रपाठ की वृत्ति नितान्त प्रख्यात है और उसका उल्लेख मान्य वैयाकरणों ने किया है।

पीताम्बर शर्मा (समय १५०० ई०-१५२५ ई० लगभग) ने 'सारसंग्रह' नामक ग्रन्थ लिखा था जिसमें क्रमदीश्वर के न्याकरण का सार बालकों के आरम्भिक शिक्षण के लिए उपन्यस्त किया गया । पीताम्बर अपने युग के प्रख्यात वैयाकरण थे, क्यों इनके मत का उल्लेख भट्टधनेश्वर ने अपने टीकाग्रन्थ-सारस्वत-प्रदीप—में किया है। इस ग्रन्थ का हस्तलेख इण्डिया आफिस लाइज़ेरी के सूचीपत्र में विणत है।

इसके अतिरिक्त डा० बेलवेलकर ने इन ग्रन्थकारों को गोयीचन्द्र की व्याख्या पर टीकाकर्ता बतलाया है—

न्याय पञ्चानन, तारक पञ्चानन, चन्द्रशेखर विद्यालंकार, वंशीवादन, हरिराम तथा गोपाल चक्रवर्ती (कोलबूक के द्वारा उल्लिखित होने से इनका ससय १६ शती का प्रथम चरण होना चाहिए) यह व्याकरण आजकल बंगाल में ही पढ़ा-पढ़ाया जाता है। प्राचीनकाल में इसकी स्थिति क्या थी? कहा नहीं जा सकता।

### (१०) सुपद्म व्याकरण

पद्मनाभदत्त ने 'सुपद्म' नामक संक्षिप्त व्याकरण का प्रणयन किया। ये मैथिल - ब्राह्मण थे। ये उणादि-पाठ की वृत्ति में अपना 'सुपद्मनाम' तथा अवनेप ति। का नाम दामोदरदत्त देते हैं । व्याकरण का नाम ग्रन्थकार के नाम्ना अभिषीयमान सुपद्म ही है। इनका समय १४ शती का अन्तिम चरण है। इन्होंने पाणिनि-प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित तथा पुनर्वगीकृत किया है। इन्होंने पाणिनीय पारिभाषिक शब्दों तथा तत्सम्बद्ध अन्य नामों का भूरिशः प्रयोग किया है। इन्होंने परिभाषावृत्ति के अन्त में स्वरचित ग्रन्थों का उल्लेख किया है जिससे इनका व्याकरण तथा काव्यकला में निष्णात होना सिद्ध होता है। इनके व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थ ये हैं—(१) सुपद्म-पिक्षका (यह इनकी व्याकरण पर स्वोपज्ञ वृत्ति है) (२) प्रयोगदोपिका (३) धातु कौमुदी, (४) उणादिवृत्ति, (५) परिभाषावृत्ति, (६) यङ्लुग्वृत्ति। इतर ग्रन्थों का नाम यह है—(७) भूरिप्रयोग कोशः (६) आचार-चन्द्रिका (धर्मशास्त्र); (६) छन्दोरत्न (छन्दशास्त्र), (१०) आनन्दलहरी (माघ काव्य की टीका) तथा (११) गोपाल चरित (काव्य)। ये परम वैष्णव थे। उणादिवृत्ति के आरम्भ में गोपीजन-बल्लभ भगवान् श्रीकृष्ण को इन्होंने प्रणाम किया है जिससे इनकी वैष्णवता स्पष्टतया अनुमेय है।

इस सम्प्रदाय के कितपय ग्रन्थकारों का भी परिचय मिलता है। विष्णुमिश्र, श्रीधरचक्रवर्ती, रामचन्द्र तथा काशीश्वर सूत्रपाठ के टीकाकार हैं जिनमें विष्णुमिश्र की सुपद्ममकरन्द नाम्नी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रामनाथ सिद्धान्त ने सुपद्म की परिभाषावृत्ति पर अपनी टीका लिखी थी। अनेक ग्रन्थ अभी तक हस्तलेख रूप में ही उपलब्ध हैं, अभी प्रकाशित होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं है। इस सम्प्रदाय का प्रचलन बंगाल के ही किन्हीं भागों में सीमित है। फलतः प्रान्तीय प्रस्थाति से अधिक इस सम्प्रदाय की प्रसिद्धि नहीं हो सकी।

गौडीय वैष्णवों तथा शैवों ने स्वसम्प्रदायानुसारी व्याकरण ग्रन्थों की रचना को। इनमें रूपगोस्वामी (१६ शती) ने हरिलीलामृत व्याकरण का निर्माण किया जिसमें समग्र पारिभाषिक शब्दावली कृष्णमत से सम्बद्ध है। जैसे 'स्वर' के लिए कृष्ण नाम का प्रयोग यहाँ किया गया है। प्रबोधप्रकाश (१५ शती) नामक वैयाकरण ने अपने व्याकरण ग्रन्थ में शैवधर्म से सम्बद्ध नामावली का प्रयोग किया। इस प्रकार धार्मिक परिवेश में संस्कृत के शिक्षण का यह समुद्योग अपनी शैली में नितरां अनुपम है।

बुधैरुणादेर्बहुधा कृतोऽस्ति यो
 मनीषि-दामोदरदत्त-सूनुना।
 सुपद्मनाभेन सुपद्मसम्मतं
 विधिः समग्रः सुगमं समस्यते॥

उत्पर हमने भोज-व्याकरण के नाम से एक नवीन व्याकरण-सम्प्रदाय की चर्ची की है, वस्तुतः उस व्याकरण ग्रन्थ का नाम 'सरस्वतीकण्ठाभरण' है। परन्तु भोज-व्याकरण के नाम से भो संस्कृत का एक नवीन व्याकरण ग्रन्थ लिखा गया था। लेखक का नाम है विनयसागर उपाध्याय जो अंचलगच्छाधिराज कल्याणसागर स्रीश्वर के शिष्य थे। विनयसागर ने अपने आश्रयदाता, सौराष्ट्र की राजधानी भुजनगर (भुज) के स्वामी, भारमल्ल के पुत्र, राजा भोज की तुष्टि के लिए लिखा इसे या। भोजराज की आज्ञा से ही यह नवीन व्याकरण लिखा गया था'। यह राजा सौराष्ट्र पर १६३१ ई० से १६७५ ई० तक शासन करता था और इसी काल के बीच 'भोज-व्याकरण' का निर्माण किया गया। भोजराज विद्वानों के आश्रयदाता थे और इन्हों के परामर्श से अनेक विद्वानों की मण्डली ने धर्मप्रदीप नामक धर्मशास्त्रीय प्रन्थ की रचना की थी। यह एक मान्य निबन्ध-ग्रन्थ है। भोज-व्याकरण की विशिष्ठता का संकेत विनयसागर उपाध्याय ने नीचे के पद्य में किया है। इन्होंने जहाँगीर के शासन-काल में १६११ ई० में एक हस्तलेख की प्रतिलिपि की थी।

सकल - समीहित - तरणं हरणं दुःखस्य कोविदाभरणम् । श्री भोज - न्याकरणं पठन्तु तस्मात् प्रयत्नेन ॥

श्री भारमञ्ळतनयो भुवि भोजराजो
 राज्यं प्रशास्ति रिपुवर्जितमिन्द्रवन्द्यः ।
 तस्याज्ञया विनयसागर-पाठकेन
 सत्यप्रबन्धरचिता सुनृतीयवृत्तिः ॥
 — प्रन्थ के हस्तलेख का अन्तिम पद्य ।

### सप्तम खगड

## पालि तथा प्राकृत व्याकरण

(क) पालि-व्याकरण के सम्प्रदाय

यह असम्भव था कि संस्कृत-भाषा की विपुल वैयाकरण चिन्ता का प्रभाव पालिभाषा को अछूता रख सके। फलतः संस्कृत-व्याकरणों के द्वारा प्रभावित तथा वहीं से स्फूर्ति ग्रहण कर पालिभाषा के लिए भी व्याकरण ग्रन्थों का निर्माण प्राचीन-काल में ही होने लगा। उद्देश्य था तथागत के वचनों का यथार्थ तात्पर्य हुदयंगम करना। और व्याकरण के साहाय्य के अभाव में यह सम्भव न था। पालि के व्याकरण ने भी 'रक्षोहागमलव्वसन्देहाः प्रयोजनम्' को अपने लिए भी मुख्य तात्पर्य स्वोकार किया। पालि व्याकरणों की यह विशेषता बड़े महत्त्व की है कि वहाँ व्याकरण के पाँच सम्प्रदाय थे—(१) बोधिसत व्याकरण, (२) कच्चायन व्याकरण, (३) सब्बगुणाकर व्याकरण, (४) मोग्गलायन व्याकरण तथा (५) सद्नीति व्याकरण। मेरी दृष्टि में यह क्रमिक विन्यास ऐतिहासिक क्रम को लक्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है। इनमें प्रथम तथा तृतीय सम्प्रदाय तो सर्वदा के लिए लुप्त हो गये हैं। अविष्ठ तीन सम्प्रदाय भारत, सिंचल तथा बर्मा में क्रमशः उद्भूत तथा पल्लवित हुए हैं। इनमें प्राचीनता तथा ग्रन्थसम्पत्ति की दृष्टि से कच्चायन व्याकरण ही सर्वीधिक महत्त्वशाली है।

### कच्चायन-व्यक्तित्व

कच्चायन (संस्कृत कात्यायन) का व्यक्तित्व धुँधले अतीत को पार कर आज तक विशद आलोक में नहीं आया। कच्चायन नामधारी अनेक आचार्यों का परिचय पालि-साहित्य में मिलता है। प्राचीन परम्परा बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से अन्यतम महाकच्चायन थेर को ही इस व्याकरण के रचियता के रूप में मानती आती है। ये सिद्धान्तों के बड़े व्याख्याता तथा उत्तम वैयाकरण के रूप में नितान्त प्रसिद्ध हैं। फलतः नाम की समता के द्वारा भी पृष्ट होकर महाकच्चायन ही इस व्याकरण के मूल निर्माता माने जाते हैं। परन्तु इस परम्परा के पोषक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। बुद्धघोष ने 'मनोरथपूरणी' में कच्चायन का पूर्ववृत्तान्त वितरशः विणित किया है, परन्तु व्याकरण ग्रन्थ के लेखन का कहीं उल्लेख नहीं है। यदि महान् कच्चायन के द्वारा इसे निर्मित होने का तथ्य यथार्थ होता, तो यहाँ उल्लेख अवश्य-

म्भावी था। अट्टकथा (पालि त्रिपिटक की टीका) में व्याकरण-सम्बद्ध प्रसंगीं की न्यूनता नहीं है जिनमें इस शास्त्र के अनेक पारिभाषिक शब्दों का विधिवत् निर्देश है। सन्धि, व्यञ्जन, आमेण्डित ( आम्रेडित ), उपसगा, निपात आदि अनेक पारिभाषिक संज्ञायें अट्टकथायों में उपलब्ध होती हैं, परन्तु उनका संकेत इस व्याकरण की ओर न होकर किसी इतर व्याकरण-सम्प्रदाय की ओर है। पाणिनिसम्मत अनेक तथ्यों की उपलब्धि यहाँ बहुशः होती है। बुद्धघोष के द्वारा प्रदर्शित 'इन्द्रिय' शब्द की भ्युत्पत्ति अष्टाच्यायी ( ५।२।६३ ) को स्पष्ट लक्षित करती है<sup>9</sup>। अन्यत्र 'भगवा' शब्द की व्युत्पत्ति 'भाग्यवा' से बतला कर 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (पा० ६।३।१०६) पाणिनि सूत्र को स्पष्ट उद्घृत किया गया है । फलता अट्टकथा का निर्देश कच्यायन व्याकरण की ओर कथमिप नहीं माना जा सकता। इसलिए इस व्याकरण के लेखक का व्यक्तिगत सम्बन्ध महाकच्चायन थेर के साथ स्थापित करना कथमपि न्याय्य तथा सुसंगत नहीं है। न तो ये पाणिनि-सम्प्रदाय के वार्तिककार वरहिच-कात्यायन के साथ भी वादारम्य रखते हैं। काल की भिन्नवा इसमें प्रधान बाधिका है। वार्तिककार का समय विक्रमनूर्व तृतीय शतक है। इस तादात्म्य को मानने पर अट्टकथा की स्थिति अन्याख्यात ही रह जाती है। फलतः इन दोनों प्रख्यात आचार्यों से कचचायन का व्यक्तित्व कथमपि साम्य अथवा तादात्म्य धारण नहीं कर सकता।

#### कच्चायन व्याकरण

पालि का सर्व-प्राचीन यह व्याकरण सूत्रबद्ध है। इसके सूत्रों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। 'त्यास' में सूत्रों की संख्या ७१० बतायी गई है, परन्तु कच्चायन व्याकरण के सभी प्रामाणिक संस्करणों में सूत्रों की संख्या ६७५ दी गई है। 'त्यास' की सूत्रसंख्या सूत्रों के योगविभाग से तथा वार्तिकों के योग से निष्पन्न मानी जा सकती है। इस व्याकरण के दो नाम और मिलते हैं—(१) कच्चायनगन्ध और (२) सुसन्धिकष्प। इस द्वितीय नाम की पुष्टि ग्रन्थ के बारम्भिक घलोक से भी होती है—"वक्खामि सुत्तहितमेत्य सुसन्धिकष्पम्"। इसके तीन अवयव हैं—सूत्र, वृत्ति तथा उदाहरण जिनकी रचना के विषय में प्राचीन परम्परा यों बोलती है—

कच्चानेन कतो योगो, वुत्ति च सङ्घनन्दिनो। पयोगो ब्रह्मदत्तेन, न्यासो विमलबुद्धिना॥

१-२. द्रष्टच्य-कच्चायन व्याकरण की भूमिका, पृ० ५३, (काशी सं० सन् १६६२)।

फलतः कच्चायन रिचत सूत्र, (योग), सङ्घनिन्द की वृत्ति तथा ब्रह्मदत्त-निर्मित उदाहरणों से सम्पन्न इस व्याकरण ग्रन्थ पर कालान्तर में विमलबुद्धि ने 'न्यास' नामक भाष्य लिखा।

इस व्याकरण के चार भाग हैं और प्रतिभाग में अनेक काण्ड हैं। सन्धिकप्पो, नामकप्पो, आख्यात कप्पो, किष्विधान कप्पो-इन चार भागों में काण्ड हैं क्रमशः पाँच, आठ, चार तथा छ:। इस प्रकार २३ काण्डों में विभक्त यह ग्रन्थ पालि के समग्र व्याकरण को एकत्र प्रस्तुत करने में समर्थ है। नामकप्तो में कारक, समास और तद्धित का विवरण एक-एक काण्ड में क्रमश: है। अन्तिम खण्ड में कृत् प्रत्ययों का विशेष विधान उपलब्ध है। 'धातु मंजूषा' जिसमें पालि के धातुओं का गणानुसारी वर्गीकरण तथा संकलन है इसका सहायक ग्रन्थ है। संस्कृत का कौन व्याकरणसम्प्रदाय इसका प्रेरक है ? इन प्रश्न के उत्तर में विद्वानों में मत्तैक्य नहीं है। कुछ विद्वान पाणिनि का ही इस पर विशेष भाव मानते हैं, परन्तु कितपय सूत्रों को प्रभावित करने के अतिरिक्त पाणिनि का महत्त्व यहाँ अधिक नहीं है। कातन्त्र व्याकरण का सार्वभौम प्रभाव यहाँ नि:सन्देह अधिकतर तथा व्यापक है। यह प्रभाव दो प्रकार से दृष्टिगोचर होता है-प्रकरणों के निर्माण में तथा सूत्रों के स्वरूप में। कातन्त्र व्याकरण के चार प्रकरणों के आधार पर ही यहाँ प्रकरण-चतुष्टय का तद्वत् विषया-नुसारी सन्निवेश है। सूत्रों का साम्य तो और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। कातन्त्र-व्याकरण के सैंकड़ों सूत्रों की छाया लेकर कात्यायन ने अपने पालिसूत्रों का प्रणयन किया है<sup>9</sup>। दो दृष्टान्त पर्याप्त होंगे। कच्चायन ने 'रक्खणत्थानमिच्छितं' ( सूत्र संख्या २७५) सूत्रद्वारा अपादान का तथा 'कालभावेसु च' (सूत्र संख्या ३१५) सूत्र के द्वारा सप्तमी का विधान किया है। ये सूत्र क्रमशः कातन्त्र के 'इप्सितं च रक्षार्थानाम्' ( २।४।६ ) तथा 'कालभावयोः सप्तमी' ( २।४।३४ ) सूत्रों के अक्षरशः अनुवाद हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण का शास्त्रोय विवेचन है, कातन्त्र में व्याहारिक संस्कृत का ही विवरण है। फलतः कच्चायन ने व्यवहारा-नुकूल कातन्त्र को ही अपना आदर्श मान कर उसका ही आश्रयण किया है।

काल—इस व्याकरण का रचनाकाल अनुमानतः साध्य है। बुद्धघोष, बुद्धदत्त तथा धर्मपाल के द्वारा अट्टुकथाओं में उल्लेखाभाव से यह षष्ठ शतक से पूर्ववर्ती कथमिप नहीं हो सकता। इस व्याकरण के ऊपर कालान्तर में निर्मित भाष्यरूप न्यास की व्याख्या न्यासप्रदीप में की गई है जिसे बर्मा के प्रख्यात भिक्षु 'छपद' ने १२वीं

विशेष दृष्टच्य कच्चायन व्याकरण (पृ॰ ४४३-४४७) काशी संस्करण १६६२।

श्राती के अन्त में निबद्ध की थी। फलता 'न्यास' का समय दशमश्राती मानना उचित है। अतएव बुद्धशेष तथा न्यास के मध्यवर्ती काल में इसकी रचना सम्पन्न हुई थी— लगभग सप्तम श्राती में। काशिका वृत्ति के द्वारा प्रभावित होने पर भी समय के इस निरूपण में कथमपि विप्रपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि काशिका की रचना का काल षष्टशती का प्रारम्भ ऊपर निश्चित किया गया है।

### कच्चायन सम्प्रदाय के ग्रन्थ

संस्कृत व्याकरण की टीका-प्रटीका वाली शैली पालि साहित्य में भी विद्यमान है। इस सम्प्रदाय में विपुल ग्रन्थों का निर्माण हुआ जिनमें मौलिक ग्रन्थों की अपेक्षा व्याख्या-ग्रन्थों का ही बाहुल्य है। प्रसिद्ध ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है—

- (क) कच्चायन न्यास—इसके प्रणेता विमलबुद्धि के देशकाल का इदिमित्थं निर्देश उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें सिंघली मानते हैं, तो अन्य बर्मी। इसकी न्यासप्रदीप नाम्नी व्याख्या बर्मी भिक्षु छपद ने लिखी १२ वीं शती के अन्त में। फलतः विमलबुद्धि का समय सप्तम तथा एकादश शतियों के मध्य में कभी मानना चाहिए। यह बड़ी ही प्रामाणिक, प्रमेयबहुल तथा मर्मोद्घाटिनी व्याख्या मानी जाती है। सुत्रों का रहस्य विस्तार से यहाँ विवृत तथा विवेचित है।
- (ख) सुत्तिनिहेश—मूल सुत्रों की टीका। लेखक वही बर्मी भिक्षु छपद। रचना का काल ११८१ ई० निश्चित है।
- (ग) रूपसिन्धि—इसको हम कच्चायन व्याकरण सम्प्रदाय की 'सिद्धान्त-कौमुदी' कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कच्चायनं सूत्रों का भिन्नक्रम से प्रक्रियानुसारी संकलन है। इसके लेखक हैं बुद्धिप्य-दीपंकर जो चोल देश के निवासी होने के कारण 'चोलिय दीपंकर' नाम्ना प्रख्यात हैं। इसकी महत्ता दिखलाने के लिए 'महारूप-सिद्धि' नाम से भा यह पुकारा जातो है। भाषा तथा शैली की दृष्टि से यह अतिगम्भीर स्रोर पूर्ण विकसित व्याकरण ग्रन्थ है। समय है १३ शतो का अन्तिम भाग।
- (घ) बालावतार—कच्चायन का लघु संक्षिप्त रूप। इसे सम्प्रदाय की 'लघु-कौमुदी' कहना नितान्त उपयुक्त हैं। लेखक हैं धम्मिकित्ति तथा समय है १४ शती।
- (ङ) कच्चायन वण्णना—कात्यायन सूत्रों की प्रौढ़ टीका। शैली भाष्य के समान है। सूत्रों पर सन्देह उठाकर प्रथमतः पूर्वपक्ष को प्रस्तावना है। तदनन्तर उसका विस्तृत समाधान है। बर्मा के प्रख्यात भिक्षु महाविजितावी ने १७वीं शती के आरम्भ में इसका प्रणयन किया। सूत्रों के मर्म समझने के लिए यह नितान्त उपयोगी है।

となるとなったというないないのであるとは、 をはなる かれ

(च) धातु-मंजूषा—इसके रचयिता सीलबंस ने पालि की धातुओं का पद्यबह्य संकलन किया हैं जो आख्यातों का स्वरूप-निर्देशक होने से विशेष उपयोग रखता है।

इस व्याकरण में बहुत-सी एकाक्षरी पारिभाषिक संज्ञायें निर्दिष्ट हैं जिनके आधार खोजने की आवश्यकता है। यथा सम्बोधन के अर्थ में सि (प्रथमा) विभक्ति की 'ग' संज्ञा होती है (सू० ५७); इवर्ण तथा उवर्ण की क्रमशा झ और ल संज्ञायें होती हैं (सू० ५०); इकारान्त तथा उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों की प संज्ञा होती हैं (सू० ५०) आदि-आदि। इस प्रकार पारिभाषिक संज्ञाओं की कस्पना से लघ्वक्षर सूत्रों के स्वरूप की पूर्ण रक्षा हो जाती है और इसीलिए ये मान्य हैं। इस सम्प्रदाय के अन्य ग्रन्थों की भी सत्ता इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

- (छ) सम्बन्ध चिन्ता—पदों के पुञ्ज को वाक्य कहते है जिसमें आने वाले पदों का पारस्परिक सम्बन्ध रहता है। क्रिया-कारक के इन सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से यह ग्रन्थ लिखा गया। इसके रचियता है संघरिक्षत थेर। इसका रचनाकाल सुत्तिनिद्देस के समय में अर्थात् १२ वीं श्रती के उत्तरार्ध के आसपास माना जाता है। इस गद्य-पद्यमय ग्रन्थ में गद्यभाग ही पद्यभाग की अपेक्षा अधिक है।
- (ज) कारिका—घम्म सेनापित ने बरमा के राजा अनोरत के पुत्र के शासन-काल में 'कारिका' नामक इस व्याकरणग्रन्थ का निर्माण किया। रचना का समय ११ वीं शती है। इन कारिकाओं का आधार कच्चायन का व्याकरण है। कारिकाओं की संख्या ५६८ है। ग्रन्थ के आरम्भ में लेखक ने व्याकरण से सम्बद्ध अनेक ज्ञातव्य विषयों का भी संकलन किया है जैसे शब्द-विविश्चय, शब्दानुशासन-विनिश्चय आदि। लेखक ने इसके ऊपर स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है।
- ( झ ) सहस्थभेदिचिन्ता—(= शब्दार्थभेदिचिन्ता)। ग्रन्थ के लेखक हैं बरमा के थेर सद्धम्मसिरि जो १२ शताब्दी के अन्तिम चरण में वर्तमान माने जाते हैं। ग्रन्थ का मुख्य विषय है शब्द, अर्थ तथा उनके परस्पर सम्बन्ध का विवेचन। इस प्रकार यह ग्रन्थ 'सम्बन्धचिन्ता' का पूरक ग्रन्थ माना जा सकता है। दोनों का रचनाकाल भी प्रायः समसामयिक है।

इससे लगभग दो शताब्दी पीछे लिखा गया ग्रन्थ (ङ) सद्द-सारत्थ-जालिनी विषय की दृष्टि से और भी प्रौढ तथा विशद विवरण प्रस्तुत करता है। ५१६ कारिकाओं में निर्मित इस ग्रन्थ में व्याकरण के तात्विक विषयों के विवेचन के संग में शब्द, अर्थ, सिन्ध, तिद्धत, आख्यात आदि जैसे पारिभाषिक शब्दों का भी विवरण उपलब्ध होता है। फलतः पालिक्याकरण की समग्रता की दृष्टि से यह निःसन्देह महत्त्वशाली है। रचियता है भदन्त 'नागित' थेर तथा रचना का काल है १४ शती। इसी युग के (ट) कच्चायन भेद की ख्याति कम नहीं है। बरमा के भिक्षु महायस की यह रचना आधारित है

कच्चायन के व्याकरण पर ही, परन्तु सूत्रबद्ध न होकर कारिकाबद्ध है। १७८ कारिकायों में निबद्ध इस ग्रन्थ पर सारस्थ-विकासिनी तथा कच्चायनभेद-महाटीका नाम्नी टीकार्ये अस्यन्त विश्रुत हैं। इतना ही नहीं, महायस ने ही कच्चायन के सार-संकलन निमित्त (ठ) कच्चायनसार नामक नवीन ग्रन्थ का प्रणयन किया। कारिकाओं की संख्या केवल बहत्तर ७२ ही है, परन्तु इतने ही में कच्चायन के विषयों का सार प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें बालावतार, रूपसिद्धि, तथा सम्बन्ध-चिन्ता आदि ग्रन्थों से उद्धरण वर्तमान हैं। ग्रन्थकार ने इसे स्वोपज्ञ टीका से भी विभूषित किया जो आजकल उपलब्ध 'कच्चायनसार-पोराणटीका' से अभिन्न मानी जाती है (डा० गाइगर के मत से)। इस पर एक दूसरी व्याख्या भी है 'सम्मोह-विनाशिनो' नाम्नी भिक्षु सद्धम्मविलास की रचना, जिससे ग्रन्थ की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि थाटोन (बरमा) के निवासी महायस का पालि-व्याकरण को लोकप्रिय बनाने में विशेष हाथ रहा है।

इनके अतिरिक्त छोटे-मोटे ग्रन्थों की भी उपलब्धि होती है। जैसे बरमा के किसी राजा द्वारा रिवत सद्दिवन्दु (२० कारिकाओं में), महाविजितावी रिवत वाचकोपदेश ( गद्यपद्य मिश्रित ग्रन्थ ) तथा सिरि सद्धम्मालंकारकृत 'अभिनवचूल निरुत्ति' ( कच्चायन-सूत्रों के अपवाद का विवरण )। परन्तु कच्चायनवण्णना की प्रौढता तथा विश्वदता का दर्शन कम ही ग्रन्थों में होता है। शैली इसकी भाष्यानुसारिणी है जिसमें पूर्वपक्ष का विन्यास तथा समाधान देकर सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन है। लेखक की जागरूकता तथा वैदुषों की यह पहिचान है कि वह स्वसम्प्रदायी 'न्यास' तथा 'रूप सिद्धि' के मतों पर ही विमर्श नहीं करता, प्रत्युत परसम्प्रदायी 'सद्दनीति' के सिद्धान्तों :की भी आलोचना करता है। ग्रन्थ के आरम्भ में कच्चायन व्याकरण की उत्पत्ति तथा ग्रन्थ के प्रणेता कच्चायन पर भी विवेचना कर लेखक ने अपने व्यापक दृष्टि का प्रमाण उपस्थित किया है।

# (२) मोग्गलान व्याकरण

पालि के प्रौढ व्याकरण सम्प्रदाय के प्रवर्तक होने की दृष्टि से मोग्गलान पालि-साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सिंबल के राजा पराक्रम बाहु (११५३ ई०-११६६ ई०) के राज्यकाल में विद्यमान थे। मोग्गलान महाथेर अपने समय के संघराज थे। ये लंका के प्रख्यात नगर अनुराधपुर के थूपाराम विहार में रहते थे और सम्भवतः यह व्याकरण वहीं लिखा गया होगा—यह अनुमान करना स्वाभाविक है। यह व्याकरण सूत्रों में निबद्ध है और सूत्रों की संख्या ६१७ है। यह पूर्ण पञ्चाङ्ग व्याकरण है अर्थात् सूत्रों के अतिरिक्त, धातुपाठ, गणपाठ, ण्वादि ( उणादि-पाठ ) तथा नामलिङ्गानुशासन भी उपलब्ध होता है। इस समग्रता का उल्लेख ग्रन्थ के अन्त में लेखक द्वारा किया गया है—

# सुत्त-धातु-गणो-ण्वादि-नामिळङ्कानुसासनं, यस्स तिट्ठति जिह्नुग्गे सो व्याकरणकेसरी।

सूत्रपाठ ६ काण्डों में विभक्त है—सञ्जादिकण्डो, स्यादिकण्डो, समासकण्डो, णादिकण्डो, खादिकण्डो तथा त्यादिकण्डो। केवल ६१७ सूत्रों के द्वारा पालिभाषा का विशद व्याकरण प्रस्तुत करना सचमुच ही एलाघनीय व्यापार है। धातुओं की संख्या साढ़े पाँच सौ के लगभग है। वे नवगणों में विभक्त हैं, परन्तु इन गणों का क्रम पाणिनीय पद्धति से भिन्न तथा पृथक् है। यहाँ स्वीकृत नवगणों के नाम हैं—(१) म्वादि, (२) रुधादि, (३) दिवादि, (४) तुदादि, (५) ज्यादि, (६) क्यादि, (७) स्वादि, (७) स्वादि, (७) स्वादि, (७) स्वादि, (७) स्वादि, (७) स्वादि तथा (६) चुरादि। पाणिनीय क्रम से कुछ भिन्नता यहाँ रखी गई है। गणपाठ तथा उणादि पाठों की सत्ता इस व्याकरण के वैशद्य का सूचक हैं।

### ग्रन्थ-सम्पत्ति

(१) मोग्गलान ने सूत्रों के ऊपर स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी और इस वृत्ति पर अपनी पंचिका (व्याख्या) भी । वृत्ति तो पहले ही उपलब्ध थी, परन्तु 'पश्चिका' का उद्धार सिंहल के धर्मानन्द महास्थिविर ने अभी हाल में ही किया है। ताडपत्र पर लिखी एक ही हस्तिलिखित प्रति के आधार पर अश्चान्त परिश्रम कर उन्होंने इस महनीय ग्रन्थ का वैज्ञानिक तथा विशद संस्करण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मूल लेखक के

१. इन पाँचों अंगों के लिए द्रष्टन्य जगदीश काश्यप रचित पालि-महान्याकरण (द्वितीय सं०, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १६६३) यह महा-न्याकरण मोग्गलान के सूत्रों को लेकर निर्मित है। फलतः मोग्गलान के ज्ञान के लिए विशेष उपयोगी है।

२. वृत्ति तथा पंजिका के भीतर विद्यमान पार्थक्य को राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में दिखलाया है। सूत्राणां सकलसार-विवरणं वृत्तिः। विषमपद-भिज्जका पिञ्जका (द्वितीय अध्याय) वृत्ति में सूत्रों के सार-संकलन पर आग्रह होता है। और पिञ्जका में विषम पदों को तोड़कर अला कर देने पर निष्ठा होती है। वृत्ति अर्थ के प्रकाशन की ओर प्रवृत्त होती है, तो पिञ्जका विषम पदों के अर्थ-प्रतिपादन के लिए अग्रसर होती हैं। फलतः पिञ्जका आकार मे विपुल तथा अर्थ-विवरण में गम्भीर होती है।

द्वारा ही स्वोपज्ञ वृत्ति तथा पिक्कका के निर्माण के कारण यह व्याकरण इतना पुष्ट तथा पूर्ण है। मोग्गलान ने पाणिनि तथा कातन्त्र के अतिरिक्त चन्द्रगोमी से भी पर्याप्त सहायता ली है जिससे ग्रन्थ में इतनी प्रौढि आ गई है।

- (२) पद-साधन—मोग्गलान के ही शिष्य पियदस्सी (प्रियदर्शी) ने इसकी रचना की है जो कच्चायन-मतानुसारी 'बालावतार' की भाँति मोग्गलान व्याकरण का संक्षेप है।
- (३) प्रयोगिसिद्धि—प्रयोगों को ध्यान में रखकर वनरतन महाथेर ने इसका निर्माण किया कच्चायन सम्प्रदायी रूपिसिद्धि के समान ही। समय १३ शती के लगभग।
- ( ४ ) पञ्जिका-प्रदीप—यह ग्रन्थ मोग्मलान की 'पश्चिका' की ही सिंहलीभाषा में अत्यन्त प्रौढ तथा पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या है। 'पश्चिका' के प्रकाशन से पूर्व यही ग्रन्थरन्थ शास्त्रीय विवरणों का प्रतिपादक एकमात्र ग्रन्थ था। आज पंजिका प्रकाशित है, तथापि इस प्रदीप का महत्त्व कथमपि न्यून नहीं है। प्रदीप के रचयिता राहुल 'वाचिरसर' (वागीश्वर) की उपाधि से मण्डित किये गये हैं। वे 'षड्भाषा-परमेश्वर' की उदात्त पदवी से भी सम्मानित हैं। फलतः उनका यह सिंहली ग्रन्थ नितान्त प्रौढ, गम्भीर तथा व्याकरणतत्त्वों का विशिष्ठ 'प्रतिपादक है। प्रदीप का रचनाकाल १४५७ ई० माना जाता है। इन्होंने बुद्धिप्पसादनी टीका भी निर्मित की थी।

इनके अतिरिक्त पालि-व्याकरण से सम्बद्ध महनीय ग्रन्थों का नाम इस प्रकार है—संघराज श्री सारिपुत्र रचित 'पदावतार'; संघराज संघरिकखित महाथेर इत सुसह्सिद्धि; सम्बन्ध-चिन्ता; तथा सारत्थिवलासिनी। यह ग्रन्थसम्पत्ति पालि-व्याकरण के महत्व की पर्याप्त परिचायिका है।

# (३) सद्दनीति व्याकरण

सद्द्वीति व्याकरण को हम पालिभाषा का तृतीय तथा सर्वापेक्षया परिबृहित सम्प्रदाय मानते हैं। इस ग्रन्थ की रचना मोग्गल्लान व्याकरण के समकालीन है। यह बर्मा के बौद्ध पाण्डित्य का अप्रतिम निदर्शन है। बर्मी भिक्षु अग्गवंस ने ११५४ ई० में इसका निर्माण किया। ये बर्मा के प्रभावशाली राजा 'नरपित सिथु' के गुरु थे। अग्गवंस बर्मी के ही मूल निवासी थे। इस व्याकरण की रचना कर उन्होंने एक नये सम्प्रदाय की अवतारणा की जो आज भी बर्मी पाण्डिय का निकष्यावा है। आधारित है यह कच्चायन पर ही, परन्तु अपने वैशद्ध तथा विस्तार के कारण यह 'थेरवाद के अक्षय भण्डार' की उपाधि से मण्डित किया जाता है। यह

ग्रन्थ पूर्व दोनों सम्प्रदायों से विशेष समृद्ध तथा पूर्ण माना जाता है। और यह प्रसिद्धि नितान्त यथार्थ है। इसके तोन भाग हैं—(क) 'पदमाला' (विवरण है पदों का), (ख) घातुमाला (घातु तथा तन्निष्पन्न शब्द), (ग) सुत्तमाला (समस्त पालिन्याकरण का व्याख्यान)। सुत्तमाला में १३६१ (एक सहस्र तीन सो एकानबे) सूत्र हैं जो पूर्ववर्ती दोनों व्याकरण के सम्मिलित सूत्रों की संख्या के बराबर है। यह व्याकरण सिंघली सम्प्रदाय से पूर्ण स्वतन्त्र रह कर अपनी विशिष्ठ शैली पर विकसित हुआ है जिसमें बर्मा के पालि-पाण्डित्य का निदर्शन पद्रे-पदे उपलब्ध होता है। इस सम्प्रदायकी घातुओं का संकलन पद्यों में किया गया है। इसके रचियता बरमो भिक्षु 'हिंगुलवल जिनरतन' हैं। ग्रन्थ का नाम घारनत्थदीपनी है।

इस प्रकार संस्कृत व्याकरण से प्रेरणा तथा उत्साह ग्रहण कर पालि का यह व्याकरण-सम्प्रदाय अपने दृष्टिकोण तथा व्यापक पाण्डित्य के लिए सर्वदा स्मरणीय रहेगा।

### ( ख ) प्राकृत-व्याकरण

संस्कृत व्याकरण के आधार पर प्राकृत भाषा के नियमों के परिज्ञान के निमित्त प्राकृत व्याकरणों का निर्माण हुआ। 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति है 'प्रकृति से निष्पन्न भाषा' और यहाँ प्रकृति से तात्पर्य संस्कृत-भाषा से है। फलतः 'प्रकृतिः संस्कृतम्' यह कथन प्रत्येक व्याकरणकर्ता को मान्य था, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे जैन। जैन-धर्म के मूल ग्रन्थों को आर्ष प्राकृत में निबद्ध होने पर भी प्राकृतज्ञ जैन विद्वान् संस्कृत को प्राकृत के मूल मानने में पूर्ण आस्था रखता है। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत के तीन प्रकार ही विशेष रूप से उपलब्ध हैं—महाराष्ट्री (पद्यों में), शौरसेनी (गद्य में) तथा मागधी (नीच पात्रों के भाषण में)। इनके अतिरिक्त पैशाची-भाषा की भी स्थिति मानी जाती है। महावीर स्वामी के उपदेश 'अर्धमागधी' में निबद्ध हैं जिन्हें 'आर्ष प्राकृत' की भी संज्ञा प्राप्त है। प्राकृत की 'विभाषा' भी अनेक हैं जिनमें आवन्ती, टाक्को, शकारी आदि के नाम लिये जा सकते हैं। ये नाटकों के विभिन्न पात्रों के लिए ही स्वीकृत की गई हैं। 'विभाषा' का अर्थ शिथिल नियमों से सम्पन्न प्राकृत भी

१. 'कच्चायन व्याकरण' का बड़ा हो वैज्ञानिक संस्करण पण्डित लक्ष्मीनारायण तिवारी ने परिश्रमपूर्वक प्रस्तुत किया है (प्र० तारा पिंडलकेशन्स, वाराणसी, १९६२)। इसके आरम्भ की विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना पर ऊपर का विवरण आधारित है जिसके लिए यह लेखक उनका विशेष आभार मानता है।

माना जाता है। अनेक विभाषाओं का प्रयोग 'मुच्छकटिक' प्रकरण में विशेषरूप से मिलता है।

प्राकृत भाषा के विभिन्न भेदों के वर्णन के लिए हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में बड़ी उपयोगी सामग्री दी है। देश भर में राष्ट्र-भाषा के रूप में व्याप्त होने वाली प्राकृत निःसन्देह महाराष्ट्री ही थी। 'महाराष्ट्री' का अर्थ कुछ पण्डित लोग महाराष्ट्र प्रान्त की भाषा न मानकर पूरे भारत के महान् राष्ट्र की भाषा मानते हैं। इसीलिए महाराष्ट्री का विवरण विस्तार से प्रत्येक प्राकृत व्याकरण में मिलना स्वाभाविक है। हेमचन्द्र ने शौरसेनी, मागधी, पैशाची तथा चूलिका-पैशाची के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया है। मार्कण्डेय कवीन्द्र का वैशिष्टच यह है कि उन्होंने भाषा के साथ विभाषाओं का भी वर्णन किया है। भाषायें तो हेमचन्द्र-सम्मत ही हैं। विभाषाओं में नवीनता है। प्राच्या, आवन्ती तथा अर्धमागधी का उल्लेख भाषा के प्रसंग में है। शकारी, चाण्डाली, आभीरी तथा औड़ी के साथ शाबरी, टाक्की, नागर तथा उपनागर अपभंश त्तथा पैशाची का भी विवरण दिया गया है। विभाषाओं के लिए उदाहरण 'मृच्छकटिक' से अधिकतर दिया गया है। पता नहीं चलता कि इनके लिए मार्कण्डेय के पास कोई इतर ग्रन्थ भी प्रस्तुत था या नहीं। प्रतीत यही होता है कि मार्कण्डेय एक बुद्धिमान् संग्रहकर्ता थे। मुच्छकटिक की ही भाषा का विश्लेषण कर उन्होंने नई विभाषाओं की भी कल्पना प्रस्तुत की है। जैसे शकार जैसा पात्र तो इस प्रकरण से अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। फलतः 'शकारी' का क्षेत्र नितान्त संकृचित है। 'पैशाची' के लक्षण का तो हमें परिचय मिलता है, परन्तु उसके उदाहरणों की यथार्थता में हमें पूरा सन्देह है।

प्राकृत वैयाकरणों में दो ही मुख्य हैं—वरहिच तथा हेमचन्द्र, परन्तु वरहिच से पूर्व काल में तथा हेमचन्द्र से अवान्तर काल में भी अनेक व्याकरण-प्रन्थों का प्रणयन किया गया। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्राचीन प्रन्थ का नाम है प्राकृतलक्षण लिसे चण्ड (या चन्द्र) ने प्रस्तुत किया था। यह ६६ या १०३ सूत्रों में निबद्ध है और इस प्रकार उपलब्ध व्याकरणों में संक्षिप्ततम है। प्रन्थ के आदि में वीर (महावीर) तीर्थं कर को प्रणाम तथा उदाहरणों में अर्हन्त (सूत्र २४ और ४६) तथा जिनवर (सू० ४८) का उल्लेख लेखक को जैन सिद्ध करता है। इसमें सामान्य प्राकृत का निरूपण किया गया है जो अशोक की धर्मिलिपियों की भाषा और वरहिच द्वारा विणित प्राकृत के मध्ययुग की बोली थी। वह अश्वधोष तथा भास के प्राकृत से साम्य

१. डा० हानर्छे द्वारा बिब्लिओथिका इण्डिया (कलकत्ता) में प्रकाशित १८८० तथा नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा हिन्दी अनुवाद से युक्त 'आर्ष, प्राकृत व्याकरण' के नाम से प्रकाशित, १९१३।

रखती है। इसीलिए इसका समय ईसा की दूसरी-तीसरी शती अनुमान करना अनुचित नहीं। प्राकृत-लक्षण चार पादों में विभक्त है जिनके द्वारा वर्ण-परिवर्तन, रूपसिद्धि आदि का संक्षित विवरण है। अन्त में चार सूत्र मिलते हैं जिनमें क्रमशा अपभ्रंश, पैशाची, मागधिका तथा शौरसेनी का मुख्य लक्षण एक-एक सूत्र में दिया गया है। इसमें विणित सामान्य प्राकृत को अनेक विद्वान् जैन धर्म ग्रन्थों को भाषा स्वीकार करते हैं।

#### वररुचि

का रचना की जो प्राकृत-भाषा का सर्वोत्तम लोकप्रिय व्याकरण ग्रन्थ है। प्रस्पात आलंकारिक भामह (५ शती) द्वारा वृत्ति (मनोरमा) लिखने के कारण प्राकृत-प्रकाश का रचनाकाल चतुर्थशती में मानना उचित प्रतोत होता है। इसमें १२ परिच्छद हैं जिनमें आरम्भिक नौ परिच्छेदों में महाराष्ट्री का (यद्यपि यह नाम ग्रन्थ में निर्दिष्ट नहीं है), दसवें में पैशाची का, इग्यारह में मागधी का और अन्तिम बारह में शौरसेनी का व्याकरण विणत है। वरहचि के अनुसार मूल प्राकृत महाराष्ट्री ही है और इसीलिए उसका व्याकरण—स्वरविधान, व्यञ्जन परिवर्तन, सुबन्त तथा तिङन्त-साङ्गोपाङ्गरूपेण विवृत किया गया है। अन्य प्राकृतों का परिचय नितान्त सामान्य है। प्राकृतप्रकाश में विणत भाषा की परोक्षा उसे पौरस्त्य सम्प्रदाय (पूर्वी प्राकृत स्कृल) से सम्बद्ध सिद्ध करती है। फलता इसके लेखक वरहिच संस्कृत के वार्तिककार कात्यायन-वरहिच से सर्वथा भिन्न हैं जो दाक्षिणात्य माने जाते हैं। प्राकृतप्रकाश की अनेक टीकाओं से मण्डित होने का श्रेय हैं जिनमें भामह का मनारमा वृत्ति (गद्यमयी), कात्यायन की मञ्जरी वृत्ति (पद्यमयी), सञ्जीव नी तथा सुबोंधिनी मुख्य है। इस टीका-सम्पत्ति से भी ग्रन्थ की महिमा और लोकप्रियता का परिचय प्राप्त होता है।

पौरस्त्य प्राकृत व्याकरण की परम्परा के अन्तर्गत अनेक वैयाकरणों ने अपने ग्रन्थों का निर्माण किया। लंकेश्वर या रावण नामक किसी व्यक्ति ने प्राकृतकामधेनु की रचना की, जिसका मंगलश्लोक इसे किसी विम्तृत ग्रन्थ का संक्षेप बतलाता है।

१. मनोरमा तथा मंजरी के साथ प्राकृतप्रकाश का सम्पादन कलकत्ते से हुआ है। सम्पादक वसन्तकुमार चट्टोपाध्यायं; प्रकाशक एस के लाहिरी कम्पनी, कलकत्ता १९१४ (बँगला अनुवाद के साथ)।

२. संजीवनी तथा सुबोधिनी का सम्पादन पं बहुकनाथशर्मा तथा बलदेव उपाध्याय ने किया है। —सरस्वती भवन सीरीज, काशी १६२५। इस प्रन्थ का परिवर्धित संस्करण अभी उसी सीरीजमें पं बलदेव उपाध्याय के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है (१६६६)।

यह बहुत ही छोटा ग्रन्थ है केवल ३४ सूत्रों का, जिनमें बहुत से सूत्र अस्पष्ट तथा दुरूह हैं। ११ वां सूत्र अ के स्थान पर उका परिवर्तन बतला कर अपभ्रंश की ओर संकेत कर रहा है। समय का निर्णय कथमपि नहीं किया जा सकता। इस सम्प्रदाय का दितीय प्रत्य बंगाल के निवासी पुरुषोत्तम का प्राकृतानुशासन १२ वीं शती की रचना माना जाता है। आरम्भ के दो अध्यायों का अभाव है। तृतीय अध्याय अपूर्ण है। ग्रन्थ २० अध्यायों में समाप्त होता है। नवम अध्याय में शौरसेनी, दशम में प्राच्या, ११वें में अवन्ती, १२वें में विवृत मागधी-भाषायें हैं। विभाषाओं में शकारी, चाण्डाली, शाबरी और टाक्की के नियम दिये गये हैं। अनन्तर अपभंश में नागरक, ब्राचड, उपनागर के विवेचन के अनन्तर कैंकेय पैशाचिक तथा शौरसेन पैशाचिक के लक्षण दिए गये हैं। इस ग्रन्थ का मूल्य विभाषा तथा अपभ्रंश के विविध प्रकारों के प्रतिपादन में हैं। इसी पर आधारित है रामशर्मा तर्कवागीश भट्टाचार्य का प्राकृत-कल्पतरु'। पुरुषोत्तम के समान ये भी बंगाल के निवासी थे। समय लगभग १७वीं शती। प्राकृतकल्पतरु के तीन अध्यायों (शाखाओं) में प्राकृत की भाषा, विभाषा तथा अपभंश के विविध भेदों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। प्रथम शाखा (दश स्तबक) में महाराष्ट्री का साङ्गोपांग विवरण दिया गया है। द्वितीय शाखा (तीन स्तवक ) में शौरमेनी, प्राच्या, आवन्ती, बाह्लीकी, मागधी, अर्धमागधी तथा दाक्षिणात्या का विवेचन है। तृतीय शाखा में नागर अपभ्रंश ब्राचड अपभ्रंश तथा पैशाचिक का विवेचन है। यहाँ पैशाचिक के अत्यन्त विचित्र भेद देशों के आधार पर किल्पत किए गये हैं जैसे कैकय, शौरसेन, पञ्चाल, गौड, मागध तथा वाचड पैशाचिक। रामशर्माका यह प्राकृत व्याकरण कल्पना के ऊपर खड़ा किया गया प्रतीत होता है। सब नियम लक्ष्य ग्रन्थों के ही आधार पर निर्मित किए गये हैं-ऐसा कहना संशय से शून्य नहीं है।

### प्राकृतसर्वस्व

इस परम्परा में मार्कण्डेय कवीन्द्र का प्राकृतसर्वस्व बड़ा ही लोकप्रिय, उपादेय तथा आकर्षक ग्रन्थ है। उडीसा के निवासी मार्कण्डेय राजा मुकुन्ददेव के समय में

मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित (एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, १६५५) साथ में प्राकृतकामधेनु तथा प्राकृतानुशासन भी प्रकाशित हैं।

२. भट्टनाथ स्वामी द्वारा सम्पादित ग्रन्थ प्रदर्शिनी सीरीज में प्रकाशित (विजगापट्टम, १९२७)। ग्रन्थ का वैज्ञानिक शुद्ध संस्करण आज भी भपेचित है।

वर्तमान थे, १७ वीं शती में। ग्रन्थ के आरम्भ में आधारभूत वैयाकरणों में शाकल्य, भरत, कोहल, वरहचि; भामह तथा वसन्तराज के नामों का उल्लेख हैं। इस ग्रन्थ की विशिष्टता है भाषा, विभाषा, अपभ्रंश तथा पैशाची के नाना भेदों का विशव विवेचन। ये समस्त भेद १६ हैं जिनमें भाषा है ५ प्रकार की (महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती तथा मागधी); विभाषा भी ५ प्रकार की (शकारी, चाण्डाली, शाबरी, औड्डा, टाक्की), अपभ्रंश होते हैं तीन (नागर, ब्राचड तथा उपनागर) तथा पैशाची भी होती है तीन प्रकार की (कैक्य, शौरसेनी तथा पाञ्चाल)। प्राकृतसर्वस्व का प्राकृतकल्पत्र के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से प्राकृत के विषय में अनेक नवीन तथ्यों का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राकृत के ये नाना भेद इन दोनों ग्रन्थों का वैशिष्ट्य प्रतिपादन करते हैं। ध्यान देने की बात है कि ये प्रभेद हेमचन्द्र के ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होते। मेरी हिष्ट में ये समस्त भेदोपभेद 'मृच्छकटिक' को ही लक्ष्य कर निर्मित तथा व्याख्यात हैं।

क्रमदीश्वर ने अपने संस्कृत ब्याकरण के अन्तर्गत प्राकृत भाषा का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह भी इसी सम्प्रदाय की मान्यताओं का अनुसरण करता है। लंकेश्वर या रावण के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने शेषनाग के प्राकृत व्याकरण सूत्र पर एक वृत्ति लिखी थी, परन्तु मूल ग्रन्थों के हस्तलेख उपलब्ध न होने से रावण का ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रमाणतः पृष्ट नहीं होता।

## हेमचन्द्र

प्राकृत के पश्चिमी सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वमान्य ग्रन्थ हेमचन्द्रका प्राकृत व्याकरण है, जो उनके 'शब्दानुशासन' का अन्तिम अध्याय है। हेमचन्द्र ने अष्टाध्यायी को प्रतिस्पर्धा में अपने 'शब्दानुशासन' को आठ अध्यायों में विभक्त किया है जिनमें आदि के सात अध्याय तो संस्कृत-भाषा का व्याकरण प्रस्तुत करते हैं और अन्तिम (आठवाँ) अध्याय प्राकृत तथा अपभ्रंश का व्याकरण। हेमचन्द्र का व्याकरण प्राकृत भाषाओं के परिज्ञान के लिए नितान्त उपयुक्त, विपुलतर तथा सुव्यवस्थित है। व्यवस्था तथा वैशद्य की हिष्ट से यह निश्वनदेह अनुपम है। इसमें चार पाद हैं। प्रथम पाद (२७१ सूत्र) में सन्धि, व्यञ्जनान्त शब्द, अनुस्वार, लिंग, स्वरव्यत्यय तथा व्यञ्जन-व्यत्यय का क्रमशः निरूपण किया गया है। द्वितीय पाद (२९६ सूत्र) में संयुक्त व्यञ्जनों के परिवर्तन, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्ण-

१. हेमचन्द्र का प्राकृतन्याकरण डा० पी० एल० वैद्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है। प्रकाशक मोतीलाल लाढजी, प्ता, १६२८। पिशेलकृत जर्मन अनुवाद, हाल्ले १८७७-८०। हैं ढिका टीका, भावनगर सं० १६६० विक्रमी।

विपर्यय, तिद्धित, निपात तथा अव्यय का क्रमशः विवरण है। तृतीय पाद (१८२ सूत्र) में कारक विमक्तियों तथा क्रिया रचना सम्बन्धी नियम बतलाये गये हैं। चतुर्थ पाद (४४८ सूत्र) के आदि के २५६ सूत्रों में धात्वादेश और फिर शेष में क्रमशः श्रीर-सेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची और अन्त में अपभंश माषा के विशेष लक्षण बतलाये गये हैं। इस ग्रन्थ पर हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी है जिसमें सूत्र के अर्थ तथा तदनुसारी उदाहरण दिये गये हैं।

हेमचन्द्र के इस व्याकरण का वैशिष्ट्य घ्यातव्य है। उन्होंने प्राकृत के प्रकारों में वृद्धि कर दी है। प्राकृत-प्रकाशाभिमत चार प्राकृत तो हैं ही, साथ ही साथ आर्ष-प्राकृत का भी वर्णन है, जिनमें जैन आगम की रचना की गई है और जो अर्धमागधी नाम से मुख्यतः प्रख्यात है। किवयों की सामान्य महाराष्ट्री के साथ-साथ वे जैन-महाराष्ट्री पर भी विचार करते हैं; पैशाची के साथ वे 'चूलिका पैशाची' को भी स्थान देते हैं। महाराष्ट्री के उदाहरण वे हाल सत्तसइ तथा सेतुबन्ध से देते हैं। अपभंश का निख्पण तो अपने वैशद्य तथा विस्तार के लिए पिण्डतों के विशेष सम्मान का भाजन है। हेमचन्द्र ही एकमात्र प्राकृत वैयाकरण हैं जो अपभंश का विश्लेषण करते हैं तथा उस युग की अज्ञात काव्यपुस्तकों से महत्त्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। ये गाथायें उस युग के उत्कृष्ट अपभंश-साहित्य के समुत्कर्ष की निःसन्देह परिचायिकायें हैं जिससे उस समय के साहित्य के सौन्दर्य तथा अस्तित्व का हम भला भाँति अनुमान कर सकते हैं। यह वर्णन अन्तिम ११६ सूत्रों में है और पर्याप्तरूपेण विशद तथा प्रामाणिक है।

इसी सम्प्रदाय के अन्य प्राकृत सूत्र भी उपलब्ध होते हैं जिन पर त्रिविक्रम ने प्राकृत-राब्दानुशा'सन, लक्ष्मीघर ने षड्भाषा चिन्द्रका' तथा सिंहराज ने प्राकृत रे रूपावतार का निर्माण किया है। इन तीनों ग्रन्थकारों ने एक ही सूत्रों को अपने विभिन्न इन्थों का आधार बनाया है, परन्तु एक ही क्रम से नहीं। त्रिविक्रम के ग्रन्थ में सूत्रों की संख्या १०६५ है। उन्होंने बड़े ही पाण्डित्यपूर्ण ढंग से विशद टीका है जो पाणिनीय सम्प्रदाय की 'काश्विका वृत्ति' के समान प्रामाणिक मानी जाती है। त्रिविक्रम के विषय में हम निश्वित् हा से कुछ नहीं कह ककते। इतना हो कह सकते हैं कि वे

चौखम्भा संस्कृत-सीरीज में काशी से तथा शोलापुर से डा० वैद्य के सम्पा-दकत्व में प्रकाशित, १६५४ ई०।

२. श्री के॰ पी॰ त्रिवेदी द्वारा बाम्बे संस्कृत सीरीज में सम्पादित।

डा॰हुल्श ने रायल एशिएटिक सोसाइटी, लण्डन से सम्पादित कर प्रकाशित किया है।

हेमचन्द्र के पश्चात् तथा मिल्लागथ के पुत्र कुमार स्वामी से पूर्ववर्ती है अर्थात् १४ शती से ये अविचीन नहीं हो सकते। लक्ष्मीधर अपनी 'षड्भाषा चिन्द्रका' को त्रिविक्रम वृत्ति की व्याख्या मानते हैं। यह प्रत्य पूरे १०८५ सूत्रों का व्याख्यान करता है, परन्तु भिन्न क्रम से । सूत्रों का यह क्रम निर्देश प्रक्रिया (अर्थात् रूपसिद्धि) को दृष्टि में रखकर किया गया है और इसीलिए यह 'सिद्धान्त कौमूदी' के समान ही प्रक्रियानुसारी प्राकृत व्याकरण है। प्रतीत होता है कि लक्ष्मीधर विजयनगर के तृतीय राज वंश के राजा तिरुमलराज के आश्रित थे जो १६ वीं शती के मध्यभाग में विद्यमान थे। त्रिविक्रम के पश्चादवर्ती तथा अप्पय दीक्षित से (जिन्होंने अपने प्राकृत-मणिदीप में इनका नाम निर्देश किया है ) पूर्ववर्ती होने से भी इस समय की पुष्टि होती है। फलतः लक्ष्मीघर का समय १६ वीं शती का मध्यभाग मानना उचित होगा (१५३० ई०-१५६० ई० )।सिंहराज ने मूल सूत्रों में से ५७५ सूत्रों को चुनकर इन पर संक्षिप्त टीका लिखी है। इसलिए इसकी तुलना मध्य-कौमुदी अथवा लघु-कौमुदी से दी जा सकती है। इनका समय यथावत् निर्णीत नहीं है। 'प्राकृत रूपावतार' के सम्पादक डा० हुल्श का कहना है कि इस ग्रन्थ में भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्त-कौमुदी और नागोजिभट्ट के परिभाषेन्द्र शेखर से साम्य मिलते हैं। अतएव इनका समय १८वीं शती का अन्तिम काल होना चाहिये।

# वाल्मीकि प्राकृत-सूत्र

अब विचारणीय है इन तीनों ग्रन्थकारों द्वारा व्याख्यात मूल सुत्रों का रचियता कीन है? इसके विषय में पर्याप्त मतभेद है। एक पक्ष त्रिावक्रम को हो इन सुत्रों का निर्माता मानता है और द्वितीय परम्परानुसारी पक्ष वाल्मीकि को इनका रचियता अङ्गीकार करता है। प्रथममत के पक्षपाती श्रीयुत भट्टनाथ स्वामी का कहना है कि त्रिविक्रम ने ही इन सूत्रों का निर्माण किया था, क्योंकि ग्रन्थ के अन्त से इसकी सूचना मिलती है तथा ग्रन्थ के आरम्भ में प्राप्त ग्लोक से भी इसकी पृष्टि होती है।

१. 'षड्भाषा' के भीतर प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिकापैशाची तथा अपभंश की गणना की जाती है। यह विभाजन हेमचन्द्र ने अपने प्रन्थ में किया जिसका अनुगमन अनेक प्रन्थकारों ने किया। दृष्टव्य— डा० जगदीशचन्द्र जैन—प्राकृत साहित्य का इतिहास (पृष्ट ६४६–६४७)।

२. द्रष्टच्य उनका 'त्रिविकम एण्ड हिज फालोवर्स' शीर्षक लेख—इण्डियन एंटिकेरी, भाग ४० (१६११ ई०)।

३. शब्दानुशासनिमदं प्रगुणप्रयोगं, त्रैविक्रमं जपत मन्त्रमिवार्थसिद्ध्ये ।

इस क्लोक का 'प्रचक्ष्महे' पद इसे ही सिद्ध करता है । त्रिविक्रम ने ही स्वयं अपने भुन्ध के स्वरूग का निर्देश इस पद्य में किमा है—

> तद्भव-तत्सम-देश्य-प्राकृतरूपाणि पश्यतां विदुषाम् । दर्पणतयेयमवनौ वृत्तिस् त्रैविक्रमी जयति॥

यहाँ यह ग्रन्थ 'वृत्ति' ही कहा गया है और यही इसका यथार्थ रूप है। फलतः त्रिविक्रम वृत्तिकार ही, सूत्रकार नहीं। सूत्रों के रचियता का नामोल्लेख लक्ष्मीघर ने 'षङ्भाषा चिन्द्रका' में इस प्रकार किया है—

वाग्देवी जननी येपां वाल्मीकिर्मूलसूत्रकृत् । भाषाप्रयोगा ज्ञेयास्ते पड्भाषाचिन्द्रकाथ्बना ॥

'वाल्मीकि' मूलसूत्रों के रचियता है। परम्परा से ये वे ही वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण का निर्माण किया था। 'शम्भुरहस्य' ग्रन्थ से इसी परम्परा की पृष्टि होती है, परन्तु सूत्रों के स्वरूप का विवेचन उन्हें बहुत प्राचीन सिद्ध नहीं कर रहा है। श्री त्रिवेदी का मत है कि ये सूत्र हेमचन्द्र के सूत्रों की अपेक्षा छोटे तथा सुव्यवस्थित हैं जिससे इनकी पश्चाद्भाविता सिद्ध होती है। तथ्य यही प्रतीत होता है कि वाल्मीकि नामक किसी व्यक्ति में हेमचन्द्र के पश्चात् त्रयोदश शती में इनकी रचना की, परन्तु नामसाम्य के कारण इनकी रचना रामायणकर्ता के ऊपर आरोपित की गई प्रतीत होती है। 'शम्भु रहस्य' ने तो दोनों के ऐक्य का स्पष्ट संकेत किया है।

प्रकृतेः संस्कृतात् साध्यमानात् सिन्दाच यद् भवेत् ।
 प्राकृतस्यास्य लक्ष्यानुरोधि लक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥

२. 'शम्भुरहस्य' एक प्राचीन प्रचण्ड श्रन्थ है जिसके पूरे २६५वें अध्याय में प्राकृत की प्रशस्त प्रशंसा की गई है—

को विनिन्देदिमां भाषां (प्राकृतीं ) भारतीमुग्धभाषितम् । यस्याः प्रचेतसः पुत्रो व्याकर्ता भगवान् ऋषिः ॥ पाणिन्याद्यैः शिचितत्वात् संस्कृती स्यात् यथोत्तमा । प्राचेतस-व्याकृतत्वात् प्राकृत्यपि तथोत्तमा ॥

विशेष के लिए द्रष्टव्य, मेरा लेख—'वालमीकि और उनके प्राकृत सूत्र' (नागरी प्र० पत्रिका भाग ७, सं० १९५३; प्रष्ट १०३–१११)।

षोडश-सप्तदश शतक में प्राकृत व्याकरण के निर्माण की कला आगे बढ़ती गई। इस यूग में जैन तथा अजैन उभय ग्रन्थकारों ने प्राकृत-भाषा का व्याकरण बनाया। अजैन ग्रन्थकारों में संस्कृत व्याकरण तथा दर्शन के ख्यातनामा विद्वानों को प्राकृत व्याकरण का निर्माण करते देख आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ता है। ऐसे विद्वानों में वैयाकरणकेसरी शेष श्रीकृष्ण ने (१७ श०) 'प्राकृत चिन्द्रका' की तथा दार्शनिक-शिरोमणि श्री अप्ययदीक्षित (१५५३ सन्-१६३६ई०) ने प्राकृत-मणिदीप की रचना कर इस विभाग में ब्राह्मण लेखकों के सहयोग का रूप परिष्कृत किया। ज्योतिर्विद् सरस के पुत्र पण्डित रघुनाथ ने ४१६ सूत्रों में प्राकृतानन्द का निर्माण किया जिसमें प्राकृत-प्रकाश के ही सूत्र प्रक्रियानुसारी क्रम से व्यवस्थित किये गये है। जैन ग्रन्थकारों में शुभचन्द्र ने 'शब्दिचिन्तामणि' का, श्रुतसागर ने 'औदार्य-चिन्तामणि' का, समन्त-भद्र ने प्राकृत व्याकरण और देवसुन्दर ने प्राकृत-युक्ति का निर्माण किया। इससे स्पष्ट है कि जैन विद्वानों ने अपनी धार्मिक भाषा मानकर प्राकृत भाषा के विश्लेषण में बड़ा मनोयोग दिया। इन ग्रन्थों के पीछे हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण अवश्यमेव प्रेरणास्रोत का काम करता था। इधर के ग्रन्थों में जैन-सिद्धान्त कीमुदी का नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें अर्धमागधी का व्याकरण विस्तार के साथ दिया गया है। अवश्यमेव इस ग्रन्थ का आदर्श 'सिद्धान्त कौमुदी' है, परन्तु आवश्यक नियमों के एकत्र संकलन के हेतू यह ग्रन्थ अपनी उपयोगिता रखता है।

उन्नीसवीं शती में यूरोपियन विद्वानों की दृष्टि जैन के आगम ग्रन्थों की ओर आकृष्ट हुई जिससे उन्होंने प्राकृत का विशेष अनुशोलन वैज्ञानिक पद्धति पर करना शुरू किया। ऐसे विद्वानों में याकोबी, ग्रियर्सन तथा पिशल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। याकोबी ने जैन महाराष्ट्री के अनुशोलन पर आग्रह किया। ग्रियर्सन ने विभाषा तथा पैशाची के विश्लेषण पर मनोयोग लगाया। पिशल का काम सब की अपेक्षा विशद, विस्तृत तथा विशाल सिद्ध हुआ। इन्होने जर्मन भाषा में 'ग्रामाटिक डेर प्राकृत श्राखेन'

१. ऊपर निर्दिष्ट ग्रन्थों के उपलिध-स्थल के निमित्त द्रष्टन्य डा॰ जगदीशचन्द्र जैन रचित 'प्राकृत साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ६४७–६४६ (चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १६६१)।

२. प्रकाश मेहरचन्द लछमनदास, लाहौर, १९३७।

३. इसका अंग्रेजी अनुवाद ढा० सुभद्र झा ने किया है तथा मोतीलाल बनारसी दास ने प्रकाशित किया है (वाराणसी, १६६० ई०)। हिन्दी अनुवाद ढा० हेमचन्द्र जोशी ने 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण' नाम से किया है (प्रकाशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना)।

(१६०० ई० में प्रकाशित) नामक अपूर्व ग्रन्थ लिखकर विपुल कीर्ति अर्जित की। यह प्राकृत भाषाओं के स्वरूप-विश्लेषण के लिए निर्मित्त वस्तुतः एक विश्वसनीय विश्वकोश है जिसमें प्राकृत की भाषा तथा विभाषाओं के रूपों का वैज्ञानिक विवरण है। यह उपलब्ध लक्ष्य तथा लक्षण-ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर ग्रथित हैं और अर्धशता हो से अधिक समय बीतने पर भी आज भी उपयोगी तथा प्रामाणिक है।

# परिशिष्ट--१

## पृ० ६-भेल संहिता

भेलसंहिता की छपी पुस्तक अधूरी है, परन्तु उसके भी देखने से इस संहिता का चरकसंहिता के साथ प्रभूत साहम्य दृष्टिगोचर होता है। अग्निवेश के समान भेल भी पुनर्वसु-आत्रेय के ही षड् शिष्यों में अन्यतम थे। यहाँ आत्रेय के संकेतक कृष्णात्रेय, पुनर्वसु-रात्रेय तथा चान्द्रभागि शब्द प्रायः आते हैं जैसे वे चरकसंहिता में आते हैं। दोनों ही शिष्य एक ही गुरु का निर्देश अपने-अपने ग्रन्थों में कर रहे हैं। भेल-संहिता की रचना चरक-संहिता के समान ही सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर, चिकित्सा, कहा तथा सिद्धस्थान रूप प्रकरणों में हैं। वर्ण्य विषय चरक से मिलता-जुलता हैं। परन्तु अनेक विषय नवीन हैं तथा लेखक की मौलिक सूझ के प्रतिनिधि हैं। उन्माद की चिकित्सा के अवसर पर ग्रन्थ के विषय घ्यान देने योग्य है (चिकित्सा, अघ्याय ६) वह कहता है—चित्तं हृद्य-संस्थितम्। यहाँ हृदय से किसकी पहिचान की जाय? हृदय को पद्म के स्वभाव वाला माना गया है—

यथा हि संवृतं पद्मं रात्रों चाहिन पुष्यति । हृत्तथा संवृतं स्वप्ने विवृतं जायतः स्मृतम् ॥

( भेल, सूत्रस्थान अ० २१ )।

कहा है कि हृदय से रक्त निकलता है और फिर शिराओं द्वारा उसी में लौट आता है—यह नवीन सिद्धान्त है। ग्रन्थ का प्रचार मध्ययुग में विशेष था। तभी तो छन्नन, विजयरक्षित, शिवदास सेन ने भेल संहिता से कितपय वचन उद्घृत किये हैं। इसकी रचना का समय चरक संहिता का ही काल मानना उचित होगा। समान गुरु के विभिन्न दो शिष्यों की रचनाओं में साम्य के साथ वैषम्य होना स्वाभाविक है, परन्तु वैषम्य न्यून है, साम्य ही अधिक है।

## पृ० ११ - खरनाद-संहिता

अरुणदत्त ने अष्टाञ्जहृदय की अपनी व्याख्या में 'खारणादि' नामक किसी वैद्यक आचार्य के मत का उल्लेख किया है। इस व्याख्या में कहों-कहीं यही आचार्य 'खारनाद'

भेल संहिता—सर आशुतोष मुकर्जी द्वारा सम्पादित तथा कलकत्ता विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित ।

तथा 'खरणादि' नाम्ना भी उद्घृत किये गये हैं। हेमाद्रि ने अष्टाङ्गहृदय की अपनी 'आयुर्वेद रसायन' नाम्नी वृत्ति में 'खारणादि' नामक आचार्य के ग्रन्थ से प्रभूत उद्धरण दिये हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है लगभग १२७० ई० के आसपास हेमाद्रि को 'खारणादि' का ग्रन्थ उपलब्ध था जिससे उन्होंने कहीं अपने मत की पृष्टि के निमित्त और कहीं विमित्त दिखलाने के लिए प्रचुर उद्धरणों को देने की व्यवस्था की है। हेमाद्रि जैसे विज्ञ तथा विशेषज्ञ विद्वान् के द्वारा उद्घृत किये जाने से 'खारणादि' का ग्रन्थ अवश्यमेव उस ग्रुग में बड़े आदर के साथ देखा जाता था—यह कल्पना निराधार नहीं मानी जा सकती। इसके प्रमाण में वोपदेव का एक कथन बड़ा महत्व रखता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि वोपदेव हेमाद्रि के आश्रित पण्डित थे। अतएव उनका भी आविभीवकाल हेमाद्रि के समान ही १३ शती का उत्तराध है (लगभग १२५० ई०—१३०० ई०)! वोपदेव उस ग्रुग के प्रकाण्ड विद्वान् थे—इस घटना का अनुमान उनके ही कथन से निर्धारित किया जा सकता है। 'मुक्ताफल' के अन्त में दिया गया यह पद्य उनके विस्तृत लेखकत्व का विशद परिचायक है—

यस्य व्याकरणे वेरण्यघटनाः स्फीताः प्रबन्धा दश, प्रख्याता नव वैद्यकेऽपि तिथिनि ग्रीरार्थमेकोऽदुतः। साहित्ये त्रय एव भागवत-तत्त्वोक्तौ त्रयः, तस्य च भूगीर्वाणशिरोमणेरिह गुणाः के के न लोकोत्तराः॥

वोपदेव ने अपने पिता केशव के 'सिद्धमन्त्र' नामक आयुर्वेदीय ग्रन्थ के ऊपर 'प्रकाश' नामक अपना व्याख्यान लिखा था। केशव ने 'खारणादि' का निर्देश इस पद्य में किया है—

वातलं चरको ब्रूते वातन्नं वष्टि सुश्रुतः। खारणादिवैदत्यन्यद् इत्युक्तरेत्र निर्णयः॥

वोपदेव की टोका इस प्रकार है-

चरक-सुश्रुत-खारणादीनां च परस्परिवरुद्धानां द्रव्यशक्तिविषयाणामामुक्तीनामन्न प्रन्थे निर्णयो निर्णयार्थकथनम् ।

वोपदेव का पूर्वोक्त कथन बड़े महत्त्व का है। केशव ने चरक, सुश्रुत तथा खारणादि के द्रव्यगुण-विषयक मतों के निर्णय के लिए ही अपना 'सिद्धमन्त्र' प्रन्थ का निर्माण किया था। महाराष्ट्र में तद्धितान्त नाम 'खारणादि' प्रख्यात है, तो बंगाल में केवल 'खरनाद' ही। इन समस्त प्रन्थों के अनुशीलन से खारणादि के मत का परिचय भलीभौति लग सकता है। कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो अरुणदत्त में 'खरनाद' के नाम से उद्घृत हैं, वे ही हेमाद्रि की टीका में 'खारणादि' के नाम से उद्घृत की गई हैं जिससे खरनाद तथा

खारणादि को अभिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है। वोपदेव तथा हेमाद्रि के ग्रन्थ में 'खारणादि' के दो घलोक समानरूप से उद्धृत किये गये मिलते हें जिससे स्पष्ट है कि दोनों ग्रन्थकार एक ही ग्रन्थ से उद्धरण दे रहे हैं। उद्धरणों का परीक्षण सिद्ध करता है कि खरनाद अथवा खारणादि का ग्रन्थ पद्यों में निबद्ध किया गया था। केशव के ऊपर उद्धृत घलोक से पता चलता है कि यह ग्रन्थ उस युग में चरक तथा सुश्रुत के समान ही प्रमाण माना जाना था तथा इसके मत की युक्तिमत्ता दिखलाने तथा चरक-सुश्रुत से अविरोध प्रदर्शित करने के लिए केशव को अपना 'सिद्धमन्त्र' नामक ग्रन्थ की ही रचना करनी पड़ी।

खारणादि का समय कौत-सा है ? इस प्रश्न के उत्तर में इदिमित्थं कहना असम्भव है। वोपदेव तथा हेमाद्रि के द्वारा १२७२ ई० में तथा अरुणदत्त तथा केशव द्वारा १२२० ई० में उद्धृत किये जाने से इनका समय ११५० के आप्तपास मानना ही उचित होगा। तीसट के पुत्र चन्द्रट ने अपने प्रन्थ 'योगरत्न-समुच्चय में (लगभग १००० ई०) खरनाद का उल्लेख किया है जिससे खरनाद का समय इतः पूर्व होना चाहिए। काश्मीर के प्रख्यात विद्वान् मधुसूदन कौल ने खारनाद-न्यास का एक पत्र' गिल-गित की खुदाई से प्राप्त किया (१९३८)। इस न्यास का समय ६०० ई०-६०० ई० के बीच कभी मानने के लिए इनके प्राप्तिकर्ता का अनुमान है। फलतः खरनाद का समय इस न्यास से पूर्व ही होना चाहिए—षष्ठशती के आसपास।

# पृ० २१ - वाग्भट के टीकाकार

इन्दु—इन्दु वाग्मट के 'ग्रन्थों के मर्मज्ञ व्याख्याता थे। उन्होंने अष्टाङ्गसंग्रह की शिक्षित्वा नामनी पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या लिखी है जो प्रकाशित है। अष्टाङ्गहृद्दय की भी इन्होंने 'शिशिलेखा' नामक टीका लिखी थी जिसका हस्तलेख मद्रास के मैनुसिक्रिण्ट लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है । इन्दु की दृष्टि में इन ग्रन्थों का लेखक एक हो अभिन्न वाग्मट नामक आचार्य है—उनकी टीकाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है। इन्दु ने निघण्डु पर भी ग्रन्थ लिखा था जो आज उपलब्ध नहीं है, परन्तु जिसका बहुल उद्धरण क्षीरस्वामी ने अपनी अमरकोश-व्याख्या में किया है। वाग्मट के टीकाकार इन्दु से पृथक् इन्दु नामक किसी वैद्यक ग्रन्थकर्ता का संकेत नहीं मिलता। फलतः निघण्डुकार इन्दु को ही वाग्मट-व्याख्याकार मानना सर्वथा उचित प्रवीत होता है। क्षीरस्वामी का समय

१. इस न्यास में गर्भावकान्ति का थोड़ा वर्णन मिलता है। इसके लिए द्रष्टच्य डा० गोडे—स्टडीज, प्रथम भाग, पृष्ट १२६–१३१।

२. त्रिचूर से १९१३ ई॰ में तीन खण्डों में प्रकाशित।

<sup>3.</sup> Tiennial Catalogue of Madras MSS. Vol IV p. 5142.

भोज के अनन्तर ११ शती का उत्तरार्ध पूर्व ही नियत किया गया है (पृष्ठ ३३७) फलतः इन्दुका समय १० शती के अन्तिम चरण से ११ शती के प्रथम चरण तक मानना अध्यार्थ है (लगभग ६७५ ई०-१०२५ ई०)।

इन्दु काश्मीर के ही निवासी थे, क्षीरस्वामी के ही देशवासी । इनकी अष्टाङ्गसंग्रह-स्यास्था में शाक तथा फलों के काश्मीरी नाम बहुशः दिये गये हैं । फलतः इनका तहेशाज होना स्वाभाविक है । इन्होंने भट्टारहरिचन्द्र या भट्टारक नाम से किसी वैद्यक आचार्य के मत का उल्लेख किया है । परन्तु इन उल्लेखों से पता चलता है भट्टार हरिचन्द्र की व्यास्था विद्वजन-मान्य नहीं थी—

> एतदेव हृदि कृत्वा भद्वारहरिचन्द्रेण वा शब्दस्य निर्दिष्टस्याप्राधान्यं छङ्घनस्याप्राधान्यं व्याख्यातम् ॥ तच्च भिषक्शास्त्र-निष्णाता नाङ्गीकुर्वन्ति ।

क्रियर निर्दिष्ट व्याख्या भट्टार हरिचन्द्र की चरक-संहिता के ऊपर है जो चरक-संहिता-भाष्य के नाम से प्रख्यात है। इन्द्र का निर्देश इस टीका के कितपय व्याख्या-स्थलों से ही है, अन्यथा यह चरक की सर्वाधिक प्राचीन व्याख्या है नितान्त प्रामाणिक तथा उपयोगी। इन्द्र के द्वारा उद्घाखित होने के कारण हरिचन्द्र का समय ६५० ई० अर्थात् दशम शती के मध्यकाल से कथमिप अर्वाचोन नहीं हो सकता। इन्द्र ने अष्टाङ्ग-संग्रह की व्याख्या में लिखा है कि बाहट (वाग्भट) दुव्यांख्याविष से सुप्त थे। उहें मेरी यह उक्तियाँ चैतन्य प्रदान कर पुनक्जीवित करेंगी—

> दुर्ज्याख्याविषसुप्तस्य वाहटस्यास्मदुक्तयः। सन्तु संवित्तदायिन्यः सदागम परिष्कृताः॥

शशिलेखा व्याख्या संग्रहरूपी सरोज को विकसित करने वाली है—ग्रन्थकार की गर्वोक्ति कथमपि मिथ्या नहीं है—

रचितद्र सिवाङ्गः संग्रहा ख्यं सरोजं। विकसति शशिलख। व्याख्ययेन्दोर्थथावत्॥ (आरम्भिक २ पद्य)।

अष्टाङ्गहृदय के व्याख्याकार

'अष्टाङ्ग संग्रह' की अपेक्षा 'अष्टाङ्गहृदय' बहुत ही लोकप्रचलित तथा प्रस्यात

१. किंजवडेकर शास्त्री द्वारा सम्पादित सटीक अष्टाङ्ग संग्रह प्रष्ट ६ (निदान-स्थान)।

२. निर्णयसागर प्रेस बम्बई से दोनों टीकाओं के साथ अष्टाङ्गहृदय का प्रकाशन हुआ है, १६३८।

ग्रन्थ रहा है। इसका संकेत उसकी विस्तृत व्याख्या-सम्पत्ति से आज भी मिलता है। इनकी दस टीकार्ये हस्तलेखों के रूप में मिलती हैं जिनके नाम हैं—

- (१) अरुणदत्त की सर्वाङ्गसुन्दरी; (२) हेमाद्रि का 'आयुर्वेद-रसायन, (३) आशाधर कृत व्याख्या; (४) चन्द्रनन्दन की पदार्थंचन्द्रिका; (५-७) राम-नाथ, टोडरमङ्ग तथा भट्ट नरहरि-कृत टीकार्ये, (६) पथ्या नाम्नी टीका; (६) हृदय-प्रबोधिका नामक व्याख्या तथा (१०) दामोदर रचित संकेतमञ्जरी। इन टीकाओं में से प्रथम दोनों सुन्दर संस्करण में प्रकाशित हैं।
- (१) अरुणद्त्त—डा॰ औफ केट ने अपनी 'बृहत् ग्रन्थसूची' में अरुणदत्त नाम के तीन व्यक्तियों का पृथक्-पृथक् निर्देश किया है जिन्होंने चार विषयों पर ग्रन्थ लिखे—आयुर्वेद, कोश, व्याकरण तथा शिल्पशास्त्र। ये तीनों समाननामधारी एक ही व्यक्ति थे अथवा भिन्न-भिन्न ? यह समस्या अभी समाधेय है। कोषकर्ता तथा वैयाकरण अरुणादत्त को रायमुकुट ने (१४३१ ई०) तथा सर्वानन्द-वन्द्यघटीय (११५६ ई०) वे अपने अमरकोश के व्याख्यानों में उद्घृत किया है। फलतः ये १२ शती के मध्य से पूर्वतन ग्रन्थकार हैं। शिल्पशास्त्री अरुणदत्त ने 'मनुष्यालयचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। तृतीय अरुणदत्त ने वाग्भट रचित अष्टाङ्गहृद्दय की सर्वाङ्ग-मुन्दरी नाम्नी व्याख्या लिखी। विजय रक्षित (१२४० ई०) ने आंख की बनावट के बारे में अरुणदत्त के मत का खण्डन किया है। फलतः ये उनसे पूर्ववर्ती होने से लगभग १२२५ ई० में वर्तमान थे।
- (२) हेमाद्रि रचित आयुर्वेद-रसायन टीका—धर्मशास्त्र के इतिहास में हेमाद्रि की कीर्ति महनीय है। इन्होंने 'चतुर्वगंचिन्तामणि' नामक विकालकाय निवन्ध का संग्रह किया जिसमें पौराणिक तथा धर्मशास्त्रीय उद्धरण प्रचुर मात्रा में दिए गये हैं। हेमाद्रि के पिता का नाम था कामदेव, पितामह का वासुदेव तथा प्रपितामह का वामन। ये देविगरि (वर्तमान दौलताबाद) के यादव शासक महादेव (१२६०—१२७१ ई०) तथा उनके उत्तराधिकारी रामचन्द्र (१२७१—१३०६ ई०) के समय में राज्य के उच्चाधिकारी थे। आयुर्वेदरसायन 'अष्टाङ्गहृदय' की बड़ी प्रौढ व्याख्या है। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने चतुर्वगंचिन्तामणि को उह्मिखित किया है जिससे यह चिन्तामणि से पश्चात्कालीन रचना सिद्ध होती है। रसायन की रचना तब हुई जब वे रामचन्द्र के मान्य राज्याधिकारी थे—इसका उह्मेख इस ग्रन्थ के आरम्भ में हैं । फलतः इस टीका का रचनाकाल १२७१—१३०६ ई० के बीच में है—सम्भवतः १३ वीं शती के अन्तिम चरण में।

हेमादिनीम रामस्य राज्ञः श्रीकरेणष्वि । नन्भौ भगवित्तिष्ट-षाड्गुण्यकरणेष्वि ॥

हेमाद्रि (१२६०-१३०६ ई०) निश्चयेन अरुणदत्त से-जिनका समय १२२० ई० निर्णीत है-अर्वाक्कालीन हैं। १३ वीं शती के आरम्भ में अरुणदत्त का काल है और उसी शती के अन्त में हेमाद्रि का। हेमाद्रि ने अरुणदत्त का मत अपनी टींका में निर्दिष्ट किया है 'मैरेयः खर्जुरासवः' इत्यरुणदत्तः (१०१३६)। आयुर्वेद-रसायन हेमाद्रि का ही स्वोपज्ञ ग्रन्थ है-इसका परिचय पुष्पिका से निश्चितरूपेण मिलता है।

(३) अष्टाङ्गहृदय पर शिवदाससेन की टीका है जिसका नाम है तत्त्वबोध । इसके आरम्भ में शिवदास ने अपना परिचय दिया है जो आगे दिया जावेगा। ये बंगाल के नामी वैद्य थे (समय १३७५ ई०-१५०० ई०)। इस टीका में इन्होंने निश्चलकर के मत का उल्लेख प्रभूतमात्रा में किया है।

# पू० २७-माधव-निदान के टीकाकार

विजयरक्षित तथा उनके शिष्य श्रीकण्ठदत्त दोनों ने सम्मिलित रूप से माधविनदान की मधुकोष व्याख्या का प्रणयन किया। 'आतङ्कदर्पण' वाचस्पित की रचना है, श्रीकण्ठदत्त की नहीं। यह मधुकोष के द्वारा प्रभावित है। फलतः उससे पश्चात्वर्ती है। इन टीकाओं का समय १३ वीं शती का उत्तरार्ध निश्चयेन है। अरुणदत्त के समय का निरूपण उनके निकटवर्ती दो आयुर्वेदीय ग्रन्थकारों के परिप्रेक्ष्य में डा० हार्नली ने अपने 'ओस्टिओलाजी' नामक प्रख्यात ग्रन्थ में किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है—

- (१) वाचस्पित ने माधव के निदान-ग्रन्थ पर (अर्थात् माधविनदान पर) 'आतङ्कदर्पण' नामक टोका लिखी।
- (२) विजयरक्षित तथा उनके शिष्य श्रीकण्ठदत्त ने सम्मिलतरूप से 'माघव निदान' पर 'मधुकोश' नामक प्रख्यात व्याख्या रची।
- (३) वानस्पित ने 'आतङ्क-दर्पण' की प्रस्तावना के चतुर्थ पद्य में लिखा है कि उन्होंने 'मधुकोश' व्याख्या का अनुशोलन कर अपनी पूर्वोक्त टीका प्रस्तुत की।
- ( ४ ) विजयरक्षित ने आँख की बनावट के बारे में अरुणदत्त के सिद्धान्त का खण्डन किया है।

१. रघुवंश के टीकाकार, ईश्वरस्रि के पुत्र, भट्टहेमादि इन धर्मशास्त्री हेमादि से भित्र तथा पश्चात्कालीन हैं। भट्टहेमादि रामचन्द्र (१२४० ई०-१४०० ई०) की प्रक्रिया-कौसुदी से अपनी टीका में उद्धरण देते हैं। फलतः वे १४ शती के पूर्वार्ध के अन्थकार हैं—हेमादि से लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद होने वाले व्यक्ति।

- (५) वाचस्पति ने अपनी प्रस्तावना के पञ्चमक्कोक में अपने पिता प्रमोद के विषय में लिखा है कि वे मुहम्मद हम्मीर के मुख्य वैद्य रहे। ये मुहम्मद मुहम्मद गोरी (११६३ ई०-१२०५ ई० तक दिल्ली के शासक) से अभिन्न व्यक्ति माने जाते हैं। फलत! वाचस्पतिका समय १२१० ई० के आसपास होना चाहिए।
- (६) विजयरक्षित ने गुणाकार के 'योगरत्नमाला' का निर्देश अपने ग्रन्थ में किना है। योगरत्नमाला की रचना का काल १२३६ ई० है।

इत प्रमाणों के आधार पर डा॰ हार्नली ने इत तीनों वैद्यकप्रन्थ के कर्ताओं का काल इस प्रकार निर्दिष्ट किया है—

(१) अरुणदत्त का आविभिवकाल १२२० ई० के आसपास

(२) विजयरक्षित "१२४० ई०

(३) वाचस्पति "१२६० ई० "

इन तीनों ग्रन्थकारों को यही समय सर्वतीमान्य है।

# पृ० २७-वृन्द-सिद्धयोग

तीसट रिचत 'चिकित्सा किलका' के ढंग पर वृन्द ने अपना यह विशद ग्रन्थ तैयार किया। इस में रोगों का क्रम माधविनदान के ही आधार पर रखा गया है। प्राचीन ग्रन्थों में निर्दिष्ट तथा स्वानुभूत योगों का यह अपूर्व संग्रह आयुर्वेद के इतिहास में अपना वैशिष्टच रखता है। इसमें चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट के योगों का संग्रह है तथा अन्य वैशों के योगों का भी। 'माधविनदान' की विशेष ख्याति होने के कारण वृन्द ने रोगों के निदान लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझी। चिकित्सा को लक्ष्य में रखकर ग्रन्थ की रचना सम्पन्न की गई है। क्रियात्मक योगों की सत्ता इसे विशेष उपयोगी बना रही है। जैसे ज्वर में दाह के कारण उत्पादन बेचैनी को हटाने के लिए वृन्द ने जो प्रयोग लिखा' है वह उनके अनुभव पर आधारित है तथा निष्पादन में सरल भी है। भाषा सरल सुबोध है। श्लोक रोचक तथा चमरकारी भी है।

सिद्धयोग के ऊपर प्रख्यात टीका श्रीकण्ठदत्त की है—व्याख्या-कुसुमावली। विजयरक्षित (लगभग १२४० ई०) के शिष्य श्रीकण्ठ का समय १३वीं शती का अन्तिम चरण है (१२७५ ई०-१३०० ई० तक)। श्रीकण्ठ का कहना है कि उन्होंने

उत्तान-सुप्तस्य गभीरताम्रकांस्यादिपात्रं प्रणिधाय नाभौ ।
 तत्राम्बुधारा बहला पतन्ती निहन्ति दाहं व्वरितं सुशीता ॥
 (१।१०४)।

ग्रन्थ के विस्तार के भय से कहीं-कहीं व्याख्या छोड़ दी थी<sup>9</sup>। उसी की पूर्ति नागरवंश में उत्पन्न नारायण ने की है। यह व्याख्या प्रकाशित<sup>र</sup> है जिसमें पूर्ति वाला अंश भी अस्त्रण से दिया गया है।

इनसे भी प्राचीन टीकाकार का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था अह्यदेव । अह्यदेव ने सिद्धयोग (या वृन्दमाधव) पर व्याख्या लिखी थी। इसका प्रमाण श्रीकण्ठ-दत्त, हेमाद्रि तथा डल्लाण के टीका ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

- (क) श्रीकण्ठदत्त ने अपनी व्याख्या-कुसुमावली में इनके अनेक वचनों को उद्भुत किया है। एक दो उद्धरण ही पर्याप्त होगा—
- (१) अथ श्री ब्रह्मदेव ज्याख्या—लङ्कन शब्द उपवासपर्यायो, न तु वमन विरेचनानुवासनादिपर्यायः (पृष्ठ १)।
- (२) ब्रह्मदेवाचार्यस्तु—एण्या इदमैणेयं, न तु पुनरेणस्येदं तत्र ऐंग्रेयमिति प्रयोगो न स्यात् (पृष्ठ ५७४)।

श्रीकण्ठदत्त के समय में ब्रह्मदेव की टीका उपलब्ध थी। तभी तो उन्होंने इतने उदरण देने की व्यवस्था की है। उनके प्रति विशेष आदर-भाव भी है। उनके लिए 'आचार्य' शब्द का प्रयोग तो यही सूचित करता है।

(ख) हेमाद्रि (१२६० ई०-१३०० ई०) ने अष्टाङ्गहृदय की टीका 'आयुर्वेद-रसायन' में ब्रह्मदेव का मत उद्धृत किवा है—

> आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरप्येकभाजने । सन्धानं तद् विजानीयात् मैरेयमुभयात्मकम् ॥

## इति जेज्जटो ब्रह्मदेवश्च ।

(ग) डल्लण ने सुश्रुत संहिता की अपनी टीका के आरम्भ में ब्रह्मदेव को अपने लिए उपजीव्य ग्रन्थकारों में अन्यतम माना है तथा उनके वचन भी उद्घृत किया है। डल्लण का समय डा० हार्नली ने १२वीं शती माना है।—(११०० ई०-१२०० ई० लगभग)।

श्रीकण्ठदत्तिभिषजा ग्रन्थ-विस्तारभीरुणा।
 टीकायां कुसुमावल्यां व्याख्या मुक्ता कचित् कचित् ॥

<sup>्.</sup> **आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला नं**० २७, पूना, १८६४ ई०।

३. डल्लण ने राजा भोज (१०५० ई०) तथा चक्रपाणिदः (१०६० ई०) को उद्धृत किया है तथा हेमादि (१२६० ई०) द्वारा उद्धृत हैं। अतएव उनका प्वीक्त समय उचित प्रतीत होता है।

वृन्द का समय डा० पी० सी० राय के अनुसार ६०० ई० है। फलतः ब्रह्मदेव का समय ६०० ई० से अनन्तर तथा ११५० ई० से पूर्व होना चाहिए। वृन्द का यह सिद्धयोग ही 'वृन्दमाघव' नाम्ना लोकप्रस्थात है।

# पृ० २८—चक्रपाणिदत्त—चिकित्सासार संग्रह

चक्रपाणिदत्त के ग्रन्थ का अभिधान तो 'चिकित्सा-सारसंग्रह है, परन्तु वह ग्रन्थकार के नाम से चक्रदत्त की लोकप्रिय संज्ञा से प्रख्यात है। इस ग्रन्थ का आधार
वृद्ध का सिद्धियोग है। योगों की संख्या इस ग्रन्थ में सिद्धयोग की अपेक्षा कहीं अधिक
है। मस्मों का अर्थात् धातुओं का भी अधिक प्रयोग है, परन्तु यह आरम्भिक दशा
का सूचक है। यह स्वाभाविक था कि इनके युग में जो द्रव्य चिकित्सा के लिए व्यवहृत
थे, उनका उपयोग इस ग्रन्थ में किया गया। सिद्धयोग के योगों में भी स्थान स्थान
पर परिवर्तन तथा परिवर्धन है। इनका दूसरा ग्रन्थ है—द्रव्यगुणसंग्रह। इनमें द्रव्यों
के तथा उनके गुणों का संग्रह अनुपान आदि को विवेचना के साथ है। संग्रह होने पर
भी इसमें मौलिकता है। इनका तीसरा ग्रन्थ चरक संहिता की विशेष सम्मानित
व्याख्या है—आयुर्वेददीपिका (चरक-तात्पर्य)। सुश्रुत के ऊपर भानुमती टीका,
मुक्तावली (निचण्दुकोश) तथा शब्द वन्द्रिका—इनके अन्य ग्रन्थ कहे जाते हैं।
इन ग्रन्थों के निर्माण से इनकी आयुर्वेद की प्रकाण्ड विद्वत्ता का परिचय मिलता है।

चक्रपाणिदत्त का सामान्य परिचय उपलब्ध है। ये बंगाली वैद्य थे—'दत्त' कुल में उत्पन्न। गौड देश के शासक नयपालदेव की पाकशाला के अधिकारी तथा मन्त्री नारायणदत्त के ये पुत्र थे। पिता की मृत्यु के अनन्तर चक्रपाणिदत्त पहिले पाकशाला के अधिकारी बने और पीछे अपनी योग्यता के कारण उनके मन्त्री भी। गौडाधिपति महीपाल (छगभग ६७५-१०२६) के अनन्तर नयपाल राजा हुए। फलतः उनका राज्यकाल ११वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। और यही समय चक्रपाणि के आविर्भाव का भी है।

गौडाधिनाथ - रसवत्यधिकारपात्र-

नारायणस्य तनयः सुनयोऽन्तरङ्गात्।

भानोरनु प्रथित-लोधवर्ला-कुलीनः

श्रीचकपाणिरिह कर्नु पदाधिकारी ॥

इस श्लोक की टीका में शिवदास येन ने 'पात्र' का अर्थ मन्त्री तथा 'अन्तरङ्ग' का अर्थ विद्या-कुल से सम्पन्न वैद्य लिखा है।

१. उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है 'चरकभाष्य' के अन्त में-

## टीकाकार

इनके ग्रन्थों के टीकाकार शिवदास सेन हैं—बंगाल के मालंचिका ग्राम के निवासी तथा गौड देश के राजा के वैद्य अनन्त सेन के पुत्र। इन्होंने गौड के बादशाह बारवक शाह (१४५७ ई०-१४७५) ई०) से अपने पिता के अन्तरङ्ग पदनी और छत्र प्राप्त करने का उल्लेख किया है जिससे इनका समय निष्टित होता है १५ शती का उत्तरार्ध (१४७५ ई०-१५०० ई० लगभग)। इनकी चार ग्रन्थों की टीकार्यें प्रसिद्ध हैं—(क) अष्टाङ्गहृदय की टीका, (ख) चक्रदत्त की टीक (=तत्त्व चिन्द्रका) तथा (ग) इन्व्यगुण संग्रह की टीका। अष्टाङ्गहृदय टीका का नाम तत्त्वबोध है और वह प्रकाशित है। इन्होंने निष्ट्चलकर की टीका से अनेक विषयों का संग्रह किया है। (घ) तत्त्वप्रकाशिका—चरकसंहिता की व्याख्या का नाम है।

## पू० २८-वंगसेन

वंगसेन अपने युग के बड़े प्रख्यात वैद्य थे। थे तो बंगाली वैद्य, परन्तु इनकी कीति
महाराष्ट्र में तुरन्त पहुँच गई जिससे हेमाद्रि (१२६० ई०) जैसे प्रौढ विद्वान् ने अपने
ग्रन्थ—आयुर्वेद रसायन—में इनके ग्रन्थ से प्रचुर उद्धरण दिया है। वंगसेन का ग्रन्थ
'चिकित्सा-सार-संग्रह' वुन्दमाधन तथा चक्रदत्त की शैली में निबद्ध उसी परम्परा में
अनुस्यूत ग्रन्थ है। इसमें इन्होंने चिकित्सा से पूर्व निदान का भी विषय रखा है जिससे
यह ग्रन्थ दोनों आवश्यक विषयों का एक साथ ही विवरण प्रस्तुत करता है। वंगसेन
द्वारा अपने ग्रन्थ की यह प्रशंसा यथार्थ है—

# हृदि तिष्ठति यस्यैव चिकित्सातत्त्व-संग्रहः। स निदानचिकित्सायां न दरिदात्यसौ भिषक्॥

इसमें रसायन, रसौषधि तथा लौह आदि धातुओं का वर्णन उस युग की चिकित्सा-पद्धित का स्वरूप दिखलाता है। उस युग में रसौषधियों का चिकित्सा में पूर्विपक्षया अधिक प्रयोग होने लगा था। काष्ठौषिधियों के साथ इन रसौषिधियों का विध्या प्रयोग रसिचिकित्सा के उत्कर्ष को अभिन्यिक्त करता है।

वंगसेन के पिता का नाम 'गदाघर' था। मंगलाचरण से शिवभक्त तथा 'सेन' • उपाधि से बंगाली प्रतीत होते हैं। इन्होंने चक्रदत्त का उपयोग अपने ग्रन्थ में किया है। चक्रदत्त का कहना है कि 'रसपर्पटी' उन्हीं की बनाई है (निबद्धा चक्रपाणिना) इसी का निर्देश वंगसेन अपने ग्रन्थ के रसायनाधिकार में 'गन्धक रसपर्पटी' नाम्ना करते हैं।

योऽन्तरङ्गपद्धीं दुरवापां झ्त्रमप्यतुलकीर्तिमवाप ।
 गौडभूमिपति-बार्वकशाहात् तत्सुतस्य सुकृतिनः कृतिरेषा ॥

फलतः वे चक्रपाणि से (१०५० ई० लगभग) अवान्तरकालीन है। उधर हेमाद्रि ने अपने आयुर्वेद रसायन में (विशेषतः चिकित्सा स्थान में ) वंगसेन से प्रचुर (लगभग ४०-५०) उद्धरण दिये हैं। हेमाद्रि का समय १२६०-१३०० ई० है। फलतः इन दोनों ग्रन्थकार—चक्रपाणि तथा हेमाद्रि—के बीच में वंगसेन को होना चाहिये। वंगाली ग्रन्थकार को महाराष्ट्र में उस युग में प्रसिद्धि पाने के लिए कम से कम सत्तर—पचहत्तर वर्ष का काल लगना स्वाभाविक है। फलतः वंगसेन का समय १२ वीं शती का अन्तिम चरण मानना सर्वथा समुचित प्रतीत होता है (१७७५ ई०-१२०० ई० लगभग)। वंगसेन इस प्रकार १२ वीं शती के बड़े ही मान्य तथा प्रामाणिक वैद्य हैं। गदिनग्रह

गदिनग्रह एक गुजराती वैद्य की लोकोपयोगी रचना है। रचियता का नाम सोढल था। 'गुणसंग्रह' नामक अन्य ग्रन्थ में इन्होंने अपने विषय में लिखा है कि वे वत्सगोत्री रायकवाल ब्राह्मण, वैद्य नन्दन के पुत्र तथा संघदयालु के शिष्य थे। इनके समय का परिचय एक ताम्रपत्र से उपलब्ध होता है। १२५६ ई० के इस ताम्रपत्र में राजा भीमदेव दितीय के द्वारा रायकवाल जाति के ब्राह्मण ज्योति सोढल के पुत्र को दान देने का उल्लेख है। सोढल ज्योतिषी भी थे और इसीलिए ये इस ताम्रपत्र में 'ज्योति' कहे गये हैं (ज्योति = ज्योतिषी)। फलतः इस ताम्रपत्र में ये हो वैद्यराज उल्लिखित हैं। अतः इनका समय १३ शती का मध्यभाग मानना उचित हैं (१२४० ई० - १२६० ई० लगभग)।

गदिनग्रह<sup>4</sup> में दश खण्ड हैं। प्रथम खण्ड प्रयोग-खण्ड है जिसमें चूर्ण, गुटिका, अवलेह, आसव तथा तैल सम्बन्धी छा अध्याय (अधिकार) हैं। शेष नव खण्डों में चिकित्सा, शालाक्य, आदि विषय हैं। प्रयोग-खण्ड के पृथक् निर्माण से योगों की विशेष जानकारी तथा कियात्मक औषध निर्माण का परिचय वैद्यों को सहज में हो सकता है। 'गुणसंग्रह' वैद्यक निषण्टु है। इसमें गुजराती वैद्य के द्वारा निर्दिष्ट गुजरात में प्राप्य औषधियों का भी समावेश किया गया है। दोनों ग्रन्थ एक दूसरे के पोषक हैं। चिकित्सा से योगों को पृथक् रखने का, प्रतीत होता है, इन्होंने नियम बनाया जिसका

१. यह प्रनथ पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ में सूत्रस्थान, निदानस्थान के प्रथम छः अध्याय तथा चिकित्सा स्थान के प्रथम सात अध्याय उपलब्ध हैं।

यह प्रनथ मूलमात्र आयुर्वेदीय प्रनथमाला में प्रथमतः प्रकाशित हुआ था।
 अब हिन्दी अनुवाद के साथ इसका प्रथम खण्ड चौखम्भा विद्याभवन ने प्रकाशित किया है, वाराणसी, १६६७।

अनुकरण पिछले युग के वैद्यों ने किया। योगों तथा रसायनों में अनेक वैधिष्टच यहाँ उपलब्ध होते हैं।

# पु॰ २६—तीसट

तीसट का ग्रन्थ चिकित्सा किलका एक प्रकार का योगसंग्रह है जो नावीनतक से अितविस्तृत है। इसमें प्रायः योग काष्ठीषिधयों के ही मिलते हैं। समग्र-ग्रन्थ में चार सी पद्य हैं। पद्यों की रचना बड़ी सरस-सुबोध है। इनके समय का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। इसके ऊपर चन्द्रट ने विवृति लिखी है जिसमें वे अपने को तीसट का पुत्र लिखते हैं। इन्होंने एक दूसरे श्लोक में कहा है कि हरिचन्द्र तथा जेज्जट जैसे सुधोर व्याख्याता होने पर किसी दूसरे व्यक्ति का व्याख्या लिखना उसका घृष्टता का ही सुचक है—

तीसटसूनुर्भक्तया चन्द्रटनामा भिषङ्मतश्चरणौ।
नत्वा पितुश्चिकित्साकलिका-विद्वृतिं समाचष्टे॥
ब्याख्यातरि हरिचन्द्रे श्रीजेज्जटनाम्नि सति सुधीरे च।
अन्यस्यायुर्वेदे ब्याख्या धाष्ट्र्यं समावहति॥

चन्द्रट का समय डा० हार्नली के मत में १००० ईस्वी है। अतः तीसट का समय जो इनके पिता थे, ६७४ ई० माना जा सकता है। ६४० ई० से पूर्व उन्हें मानना उचित नहीं है। चन्द्रट के द्वारा उक्कि खित होने के कारण हरिचन्द्र तथा जेज्जट दोनों का समय १०म शती से पूर्व ही माना जाना चाहिये।

चिकित्सा-किलका में मुख्यतया चिकित्ना के योगों का विस्तृत संग्रह है। आज-कल प्रचलित अनेक योग यहीं से लिये गये हैं। चन्द्र ट ने तीन ग्रन्थों का प्रणयन किया था—जैसा उन्होंने इस श्लोक में लिखा है—

# चिकित्सा-कलिका-टीकां योगरत-समुचयम् । सुश्रुते पाठश्चिद्धं च तृतीयां चन्द्रटो न्यधात् ॥

इन श्लोक में तीन ग्रन्थ निर्दिष्ट हैं—(१) चिकित्सा कलिका टीका (२) योग-रत्नसमुच्चय तथा (३) सुश्रुत-पाठ-शुद्धि। इन तोनों में प्रथम ही प्रख्यात है तथा प्रकाशित भी है। योगरत्न समुच्चय के हस्तलेख उपलब्ध होते हैं—प्रायः अधूरे ही। इसमें सात परिच्छेद हैं जिनमें योगों का बड़ा ही विस्तृत विवरण दिया गया है। चन्द्रट वैद्यविद्या के प्रकाण्ड पण्डित थे। इस ग्रन्थ में उन्होंने प्राचीन लगभग चालीस

यह प्रन्थ चन्द्रट की टीका तथा जबदेव विद्यालङ्कार कृत 'परिमल' नामक हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित है (१६८३ विक्रमी)।

आयुर्वेदीय ग्रन्थकारों के वचनों या मतों का उल्लेख किया है। इनमें से अनेक ग्रन्थकार एक दम नवीन हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। डा० गोडे ने भण्डारकर-शोध-संस्थान के हस्तलेखों के आधार पर जो सूची तैयार की है वह आयुर्वेद के इतिहास के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि इस ग्रन्थ में निर्दिष्ट ग्रन्थकारों का समय १० म शती के उत्तरार्ध से पूर्वंतर होने से उनके समय की ऊपर सीमा निर्धारित हो जाती है।

# पृ॰ २६ (छ)-लोलम्बराज

इनका जीवनचरित प्रख्यात है। ये पूना के पास जुन्नर नाम स्थान के निवासी थे। इनके पिता का नाम दिवाकर भट्ट था। लोलिम्बराज-आख्यान नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि इन्होंने एक सुन्दरी यवनकन्या से शादी की थी जिसका नाम इन्होंने 'रत्नकला' रखा था। वे उसके प्रति नितान्त आसक्त थे। उसकी मृत्यु के अनन्तर उनका जीवन ही बदल गया। ये 'सप्तश्रृंगभवानी' के उपासक बन गये और अपनी तपस्या के बलपर जनता के आदर के पात्र हो गये। सप्तश्रृंग नासिक के उत्तर में है और उस स्थान पर देवी की प्रतिमा बारह फीट ऊँची है तथा अठारह भुजाओं वाली है। इन देवी की प्रगाढ़ मक्ति का तथा उनकी अलौकिक काव्य निर्माण का उल्लेख इन्होंने अपने वैद्यक्त ग्रन्थ 'वैद्यजीवन' में किया है । इनके ग्रन्थों में वैद्यजीवन सर्वापक्षया प्रख्यात तथा लोकप्रिय ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त वैद्यावतंस तथा चमत्कार-चिन्ता-मणि भी आयुर्वेदविषयक ग्रन्थ हैं। रत्नकला-चरित्र सम्भवतः रत्नकला के विषय में मराठी में निबद्ध है। ये वैद्य होने के अतिरिक्त प्रतिभाशाली कवि थे। इसका परिचय 'वैद्यजीवन' के चमत्कारी छलोकों से पूर्णतया उपलब्ध होता है।

नारायणं भजत रे जठरेण युक्ताः। नारायणं भजत रे पवनेन युक्ताः॥

१. डा॰ गोडे—स्टडीज भाग १, पृष्ठ १३५-१३७।

भावे ने अपने 'महाराष्ट्र सारस्वत' नामक मराठी साहित्य के इतिहास में इनका जीवन-चरित षोडश शताब्दी के कवियों के प्रसंग में दिया है, द्वितीय सं०, पूना, १६१६ ई०।

३. रस्नं वामद्दशां द्दशां सुखकरं श्रीसप्तश्रङ्गास्पदं स्पष्टाधाददाबाहु तद् भगवतो भगस्य भाग्यं भने । यद्भक्तेन मया घटस्तिन घटीमध्ये समुत्पाद्यते पद्यानां शतमङ्गानाधरसुधा-स्पर्शाविधानोद्धरम् ॥ ( वैद्यजीवन श्लोक २ ) ।

ग्रन्थ के विस्तार के भय से कहीं-कहीं व्याख्या छोड़ दी थी<sup>9</sup>। उसी की पूर्ति नागरवंश में उत्पन्न नारायण ने की है। यह व्याख्या प्रकाशित<sup>र</sup> है जिसमें पूर्ति वाला अंश भी अस्त्रण से दिया गया है।

इनसे भी प्राचीन टीकाकार का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था अह्यदेव । अह्यदेव ने सिद्धयोग (या वृन्दमाधव) पर व्याख्या लिखी थी। इसका प्रमाण श्रीकण्ठ-दत्त, हेमाद्रि तथा डल्लाण के टीका ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

- (क) श्रीकण्ठदत्त ने अपनी व्याख्या-कुसुमावली में इनके अनेक वचनों को उद्भुत किया है। एक दो उद्धरण ही पर्याप्त होगा—
- (१) अथ श्री ब्रह्मदेव ज्याख्या—लङ्कन शब्द उपवासपर्यायो, न तु वमन विरेचनानुवासनादिपर्यायः (पृष्ठ १)।
- (२) ब्रह्मदेवाचार्यस्तु—एण्या इदमैणेयं, न तु पुनरेणस्येदं तत्र ऐंग्रेयमिति प्रयोगो न स्यात् (पृष्ठ ५७४)।

श्रीकण्ठदत्त के समय में ब्रह्मदेव की टीका उपलब्ध थी। तभी तो उन्होंने इतने उदरण देने की व्यवस्था की है। उनके प्रति विशेष आदर-भाव भी है। उनके लिए 'आचार्य' शब्द का प्रयोग तो यही सूचित करता है।

(ख) हेमाद्रि (१२६० ई०-१३०० ई०) ने अष्टाङ्गहृदय की टीका 'आयुर्वेद-रसायन' में ब्रह्मदेव का मत उद्धृत किवा है—

> आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरप्येकभाजने । सन्धानं तद् विजानीयात् मैरेयमुभयात्मकम् ॥

## इति जेज्जटो ब्रह्मदेवश्च ।

(ग) डल्लण ने सुश्रुत संहिता की अपनी टीका के आरम्भ में ब्रह्मदेव को अपने लिए उपजीव्य ग्रन्थकारों में अन्यतम माना है तथा उनके वचन भी उद्घृत किया है। डल्लण का समय डा० हार्नली ने १२वीं शती माना है।—(११०० ई०-१२०० ई० लगभग)।

श्रीकण्ठदत्तिभिषजा ग्रन्थ-विस्तारभीरुणा।
 टीकायां कुसुमावल्यां व्याख्या मुक्ता कचित् कचित् ॥

<sup>्.</sup> **आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला नं**० २७, पूना, १८६४ ई०।

३. डल्लण ने राजा भोज (१०५० ई०) तथा चक्रपाणिदः (१०६० ई०) को उद्धृत किया है तथा हेमादि (१२६० ई०) द्वारा उद्धृत हैं। अतएव उनका प्वीक्त समय उचित प्रतीत होता है।

# यन्थकार सूची

સ

अकलंक देव ३४८, ५८० अकाल जलद २०६ अग्निवेश १० अच्यतोपाध्याय ३३९, ३४५ अजय ३२६, ३५२, ३५४ अजयपाल ३५२, ३६२ अजितसेन ५८४ अडेलार्ड १४० अताउल्लाह रसीदी ६६ अनन्त १२५ अनन्तदास २५० अनन्तदेव ५२५ अनन्त पण्डित २५६ अनन्ताचार्य ३२२ अनुभूति सरूपाचार्य ५६३, ५६४, ५६४, 33 X अप्पयदीक्षित १४७, १८८, २६०, ५०२, ५०४, ५१०, ५१४, ६२३, ६२५ अब्जभर १४० अबुलहसन ८० अभयचन्द्र २३६, ५८४, ५६० अभयनन्दी ५७९ अभिनवगुप्त १४७, १६१, १६२, १६३, १६४, १६४, १६६, १६७, १६८, १६०, १६७, २०४, २०६, २०८, २७४, ४७४

अमरकीति ३४७, ३४६ अमरदत्त ३३१ अमरभारती ५६४, ५६६ अमरसिंह ३२८, ३३१, ३३३, ३६६ अरस्तू १४१ अरुणदत्त २३, ६३१, ६३२, ६३३ अर्जुनवर्म देव २२४ अर्नेष्ट वाल्डिश्मट ३१० अलक २२५ अल-कश्रानी १४० अल-स्वारिज्मी १०४ अल-नदीम ८० अल-फजारी ८० अल-बेरूनी ६३, ८०, १३६ अल-सैमारी १४० अल-हाशिमी १३८, १३६ अल्लंट १८८, २२४ अवधेशनारायण सिंह ७८ अवन्ति सुन्दरी २०६ अश्मकुट्ट २२६ अश्वघोष ३३, १५८ अश्वतर २६८, ३१३

आ

आग्नेय २० आग्रायण ३२३ आढमल्ल २६ आत्रेय पुनर्वसु ८, ६ आदित्यदास ६२, १२३ आदिपम्प ५८१ आनन्द २२४ आनन्द बोध ५६४, ५६५ आनन्दवर्धन १४६, १५७, १६७, १७२, १७७, १८३, १८४, १८७, १८६, १६०, १६७, २०१, २०४, २१०, २७०, २७७ आपिशलि ३८६, ३६७, ४१२, ४६३ आबू मराहर अलबल्खी १४२ आर्यभट (प्रथम ) ५६, ६० ६१, ६२, ६३, ६४, ६४, ६६, ५२, ५३, ५४, ५४, ५६, १००, १०२, १०४, १०६, १०६, १३३, १३६ आर्यभट (द्वितीय ) ६६, १०४ आशाधर २०२, २६१

#### इ

इन्दु १२, २२, ४६३, ६२६, ६३० इन्न अल अदमी १४० इह्म दण्डनाथ ३५६

#### उ

उक्थशास्त्रकार ३०८

उग्रभूति ५७२ उज्ज्वलदत्त ५६०, ५६७ उतथ्य १५१ उत्पलाचार्य २०७, ४६८ उद्भट ( आचार्य ) १४५, १६६, १७१, १७३, १८७, १८६,१६२,२१०, २११ उपमन्यु १५१ उमर इन्न अलफर्स्सान १३६ उपाध्याय ३३६ उमास्वाति ५४३. ५७८ उन्बट २२२

#### Ţ

एल्यूथिनस जेबेलेनुस् १४१

## औ

औक्तिक १५१ औदुम्बरायण ३२३ औपकायन १५१ औपमन्यव ३२३ औणंवाभ ३२३

#### क

कल्लिनाथ २५३

क विकर्णपुर २५६

कविराज २०६

कच्चायन ६०९ कर्काचार्य ११० कत्रे (डा०) ३७२ कनक १४१ कनकप्रभ ५८६ कर्पार्दस्वामी १०६ कपिल २६८ कमलशोल ७८ कमलाकर भट्ट ७१, ६६, २४४, ५२५ कम्बल ३१३ कम्बलमुनि २६८ कर्न ६२, ६५ करविन्द स्वामी १०६ करुणाकर दास ३०२ कल्लट १८८ कल्याण वर्मा ६५, १४१ कल्हण ३३, १६६, १६७, १८६, १८७, २०४, ४६६ कलार्क डब्लू० ई० ६२

कवि सारंग ३६५ कवीन्द्राचार्य ५६७ कश्यप ३२२ काकचण्डीश्वर ३६ कांकायन २० काजारो एफ० (डा०) १००, १०१, 308 कार्गे (डा॰) १६४, १७६, १६१ कात्यक्य ३२३ कात्य ३२८, ३३० कात्यायन ७६, १०६, १५७, १५७, ३१३ ३२८, ४१७, ४३६, ४४२, ४४४, ८८७, ८४४, ८४६, ८४८, ४६७, 387 कापहिया एच० आर० ६४ काप्य प्र कामदेव १५१ कायस्थ चामुण्ड २६ कालिदास ५१, ५२, ७०, १५७, १६४, १६५, १६१, १६२ ३०४, ३१२ काशकुरन ३६२,४०६,४१४, ४३४, ४३६ काश्यप ४, ११६, १५६, २५६, ३०६, ३८८, ३६२, ३६८ काशीनाथ कार्लेंकर ५३० काशीराम २६ काशीश्वर ६०७ कीर्तिकराचार्य १६७ कीथ ५६० कीलहार्न १५६, ५६० क्चमार १५१ कृणि ( वृत्तिकार ) ४६१ कुन्तक १४६, १४६, १७६, २०६, २१४, २७६

कुबेर १५१ कुमारजीव १८३ कुमारदास १६९ कुमारलब्ध ३३ कुमार स्वामी १४६, १५१, १८३, २४६ क्मारिल भट्ट २११ क्रम्मकर्ण २२७, ३६१ क्रविराम २१३ क्श ४ कृशाश्व १५६ कृष्णकवि १२६ कृष्णिकिङ्कर तकंवागीश १८६ कृष्णदैवज्ञ ६६ कृष्ण ३१७ कृष्णदत्त ३६३ कुष्णभट्ट ३०७ कृष्ण विहारी मिश्र ३७५ कृष्णसार ३०२ कृष्णात्रेय = कुस्ताविनी लूकाबालवकी १३६ केदार दत्त जोशी ६६ केदारभट्ट २६६, ३००, ३०६, ३११ केरो लक्ष्मण छत्रे ७२ केशव ७०, ६०, १२४, १८६, ३२८, ३५६, ३६८, ६०६ केशव भट्टारक १८६ केशव मिश्र २५० केशव वैद्य ३६३ केशव स्वामी ३५२, ३५५, ३६६, ३६८ केशवार्क ७० कैयट १८=, २०४, २२२, ३३२, ४०६, ४१२, ४८० कैयदेव ३३३

कोलबुक ६६, १०२, ५२६, ६०६
कोहल १६३, २२७, २६८
कौटल्य ६०, ७४, १५६
कौण्डमट ५०६, ५०६, ५१४, ५२३
कौण्डन्य २६८
क्रमदीश्वर ६०६, ६२१
कौण्डिक्य ६०६, ३२३
सीरपाणि १०, २०, ३२२, ३३०, ३३२, ३३३, ३३६
क्षीरस्वामी ३७६, ४८०, ५३६
क्षेमराज २१६
क्षेमराज २१६

### ख

खारणादि ६२७, ६२८, ६२६ खारनाद ६२७, ६२८ खुसरो १३६ खुसरो अनुशीरवान १३८

#### ग

गर्ग ६०, ११६, २२६
गंगादास ३०६, ३११
गंगाधर ६६
गंगाधर वाजपेयी २६१
गंगाधर बास्त्री ५३१
गंगाधा पंडित ५३०
गंगेश उपाध्याय ६००
गणेश दैवज ७०, ६६
गणेश भट्ट २३८
गणस्वामी २६५
गयदास १८
गरबर्ट ६०
गागाभट्ट १४१

गार्ग्य १५३, ३२३, ३८८, ३६८ गार्गी १२० गालव ३२८, ३८६, ३६८ ग्रियर्सन (डा०) ६२४ गुणनन्दि ५८१ गूणरत्नसूरि ३६५ गुणरात ३३४ गोपाल ११० गोपालकृष्ण ४२ गोपाल चक्रवर्ती ६०६ गोपाल भट्ट ३६ गोपीनाथ २४६ गोप्पेन्द्र तिप्प भूपाल २०० गोयीचन्द्र ६०६ गोरख प्रसाद (डा०) १२८ गोविन्द ७१, १२४, १२४, ३१४, ३६३ गोविन्द ठकुर १६६, २२४ गोविन्द दास २६ गोविन्द भगवत्पाद ३७ गोविन्दाचार्य ४२ गौडपाद ( आचायँ ) ३३६, ४५४, ५६४ गौतम १७८

#### च

चक्रदत्त १३ चक्रपाणि ८, १२, १८, २२, २८ चक्रपाणिदत्त ६३५ चक्रवर्ती २४६ चण्ड ६१८ चण्डीदास २२५ चतुर्भु ज ३१४ चतुर्भु ज मिश्र ३७, ३६३ चन्द्र ५२४ चन्द्र ५२४ चन्द्रकीर्ति सूरि ३१६ चन्द्रगोमी ५६१, ५७३, ५७५ चन्द्रट २४, ६३८ चन्द्रनन्दन २३, ६३१ चन्द्रशेखर भट्ट ३०७ चन्द्रशेखर विद्यालंकार ६०६ चन्द्रशेखर सिंह सामन्त ७१ चन्द्राचार्य ४७६ चन्नवीर किव ३६२, ५३४ च्यवन ४ चाक्रवर्मण ३८६, ३६८ चाणक्य १२० चाण्ड पण्डित ५६५ चान्द्रभाग ६ चित्रांगद १५१ चुल्लिभट्टि ४६१ चैतन्य महाप्रभु ५४१ चोलिय दीपंकर ६१२ ज जगद्धर भट्ट २२७, ५७३ जगदीश तकलिंकार ३६४ जगन्नाथ ७१, १२८, १३३, १८६ जगन्नाथ सम्राट ६४, १२६, १२८, १३०, १३३ जन्जल ३१८ जत्कर्ण १० जनार्दन ३०२, ५६४

जनाश्रय २९५

ज्योतिरीश्वर ३५३

जयदेव मिश्र ५३३

जयन्त ५००

जयकीत्ति २६७, ३०६

जयदेव २४१, २६६, ३०६, ३०६

जयन्त भट्ट २२५ जयरथ १६५, २१३, २३१, २३२, २३३ जयसिंह द्वितोय १२८, १२६ २२० जल्हण ३४८ जसवन्त सिंह २४१ जाइलैण्डर १०२ जाडि ३६ जातवेद २२७ जातुकर्ण २० जाहिद ५० जिनप्रभ ३१६ जिन प्रबोध ५७२ जिनमण्डन गणि ६३ जिनरत गणि ५७८ जिनसागर ५६० जिनेन्द्र बुद्धि ३३३, ५७५, ५७६ जीज-अल-शाह १४० जीवक ६, २० जीव गोस्वामी २५६ जीवशर्मा १२३ जुमर नन्दी ६०६ जेकब (कर्नल) १६२ जेज्जट ८, ११, १२, १८, ६३४ जैयट १८८, २२ ज्ञानेन्द्र सरस्वती ५०६ झ

झलकीकर २२६

र

टालमी ६३, १२७, **१**२६, **१**३०, १३६ टेलर ६६

₹

डल्हण ८, १८, ६३४

ग्रन्थ के विस्तार के भय से कहीं-कहीं व्याख्या छोड़ दी थी<sup>9</sup>। उसी की पूर्ति नागरवंश में उत्पन्न नारायण ने की है। यह व्याख्या प्रकाशित<sup>र</sup> है जिसमें पूर्ति वाला अंश भी अस्त्रण से दिया गया है।

इनसे भी प्राचीन टीकाकार का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था अह्यदेव । अह्यदेव ने सिद्धयोग (या वृन्दमाधव) पर व्याख्या लिखी थी। इसका प्रमाण श्रीकण्ठ-दत्त, हेमाद्रि तथा डल्लाण के टीका ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

- (क) श्रीकण्ठदत्त ने अपनी व्याख्या-कुसुमावली में इनके अनेक वचनों को उद्भुत किया है। एक दो उद्धरण ही पर्याप्त होगा—
- (१) अथ श्री ब्रह्मदेव ज्याख्या—लङ्कन शब्द उपवासपर्यायो, न तु वमन विरेचनानुवासनादिपर्यायः (पृष्ठ १)।
- (२) ब्रह्मदेवाचार्यस्तु—एण्या इदमैणेयं, न तु पुनरेणस्येदं तत्र ऐंग्रेयमिति प्रयोगो न स्यात् (पृष्ठ ५७४)।

श्रीकण्ठदत्त के समय में ब्रह्मदेव की टीका उपलब्ध थी। तभी तो उन्होंने इतने उदरण देने की व्यवस्था की है। उनके प्रति विशेष आदर-भाव भी है। उनके लिए 'आचार्य' शब्द का प्रयोग तो यही सूचित करता है।

(ख) हेमाद्रि (१२६० ई०-१३०० ई०) ने अष्टाङ्गहृदय की टीका 'आयुर्वेद-रसायन' में ब्रह्मदेव का मत उद्धृत किवा है—

> आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरप्येकभाजने । सन्धानं तद् विजानीयात् मैरेयमुभयात्मकम् ॥

## इति जेज्जटो ब्रह्मदेवश्च ।

(ग) डल्लण ने सुश्रुत संहिता की अपनी टीका के आरम्भ में ब्रह्मदेव को अपने लिए उपजीव्य ग्रन्थकारों में अन्यतम माना है तथा उनके वचन भी उद्घृत किया है। डल्लण का समय डा० हार्नली ने १२वीं शती माना है।—(११०० ई०-१२०० ई० लगभग)।

श्रीकण्ठदत्तिभिषजा ग्रन्थ-विस्तारभीरुणा।
 टीकायां कुसुमावल्यां व्याख्या मुक्ता कचित् कचित् ॥

<sup>्.</sup> **आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला नं**० २७, पूना, १८६४ ई०।

३. डल्लण ने राजा भोज (१०५० ई०) तथा चक्रपाणिदः (१०६० ई०) को उद्धृत किया है तथा हेमादि (१२६० ई०) द्वारा उद्धृत हैं। अतएव उनका प्वीक्त समय उचित प्रतीत होता है।

चन्द्रकीर्ति सूरि ३१६ चन्द्रगोमी ५६१, ५७३, ५७५ चन्द्रट २४, ६३८ चन्द्रनन्दन २३, ६३१ चन्द्रशेखर भट्ट ३०७ चन्द्रशेखर विद्यालंकार ६०६ चन्द्रशेखर सिंह सामन्त ७१ चन्द्राचार्य ४७६ चन्नवीर किव ३६२, ५३४ च्यवन ४ चाक्रवर्मण ३८६, ३६८ चाणक्य १२० चाण्ड पण्डित ५६५ चान्द्रभाग ६ चित्रांगद १५१ चुल्लिभट्टि ४६१ चैतन्य महाप्रभु ५४१ चोलिय दीपंकर ६१२ ज जगद्धर भट्ट २२७, ५७३ जगदीश तकलिंकार ३६४ जगन्नाथ ७१, १२८, १३३, १८६ जगन्नाथ सम्राट ६४, १२६, १२८, १३०, १३३ जज्जल ३१८ जत्कर्ण १० जनार्दन ३०२, ५६४

जनाश्रय २९५

ज्योतिरीश्वर ३५३

जयदेव मिश्र ५३३

जयन्त ५००

जयकीत्ति २६७, ३०६

जयदेव २४१, २६६, ३०६, ३०६

जयन्त भट्ट २२५ जयरथ १६५, २१३, २३१, २३२, २३३ जयसिंह द्वितोय १२८, १२६ २२० जल्हण ३४८ जसवन्त सिंह २४१ जाइलैण्डर १०२ जाडि ३६ जातवेद २२७ जातुकर्ण २० जाहिद ५० जिनप्रभ ३१६ जिन प्रबोध ५७२ जिनमण्डन गणि ६३ जिनरत गणि ५७८ जिनसागर ५६० जिनेन्द्र बुद्धि ३३३, ५७५, ५७६ जीज-अल-शाह १४० जीवक ६, २० जीव गोस्वामी २५६ जीवशर्मा १२३ जुमर नन्दी ६०६ जेकब (कर्नल) १६२ जेज्जट ८, ११, १२, १८, ६३४ जैयट १८८, २२ ज्ञानेन्द्र सरस्वती ५०६ झ

झलकीकर २२६

र

टालमी ६३, १२७, **१**२६, **१**३०, १३६ टेलर ६६

₹

डल्हण ८, १८, ६३४

पाइथोगोरस १०५, ११६, ११७ पाणिनि ७६, १५४, १५५, १५७, २८७, ४१६, ५३६, ५४४, ५५०, ५५३ पांचाल ३०८ पादरी बरजेस ५६ ( टि० ) पाल्यकीति ५८२ पिंगल ७६, २८४, २८७, २८६, २६४, २६८, ३०८, ३१३, ३४१, ४१६ पिटर्सन १७४ पियदस्सी ६१६ पिशेल (डा०) १७४, ६२४ पीताम्बर ६०१ पीताम्बर शर्मा ६०६ पीयुषवर्ष २४१ पंजराज ५६३, ५६६ पुण्यराज ४३६, ४६७, ४६८, ४७४, ४७६ पुनर्वसु आत्रेय ६२७ पुरुषोत्तमदेव ३२८, ३४९, ४६३, ४५८, ६२० पुरुषोत्तम भट्ट ३०६ पुलस्त्य १५१ पुष्पदन्त ४४, ४५०

पुरुषोत्तम भट्ट ३०६
पुरुषोत्तम भट्ट ३०६
पुरुषदन्त १५१
पुष्पयगद १७५
पूणीक्ष ४
पृथुयश ६२, १२३
पृथुदक स्वामी ४८, ६३, ६७, ८२, १०३,
१०४
पृथ्वीचःद्र सूरि १७२
पोलस ६३
पौष्करसादि ३६३
प्रकाशातमा १७१

प्रकाशानन्द ५६४ प्रवेतायन १५१ प्रजापति ३
प्रतिहारेन्दुराज १८७, १६०, १६१,
१६२,१६४,१६४,२०१,२११
प्रबोधनमट्ट १४२
प्रबोधनमह १४२
प्रभाकर भट्ट २२६
प्रभाकर भट्ट २२६
प्रभाकर १४१

फ

फजारी १४० फमस्प १३८

ब

बबुआ मिश्र ८६ बर्बर स्वामी ३२६ बल्लाल सेन ७० बहरूप मिश्र २१३ बाणभट्ट ३३, १७२, १७३, १८३, १८४, 254 बादर २२६ बादरायण १२० बापूदेव गास्त्री ७२, ६६ बाल गंगाधर तिलक ४४, ७३ बालमनोरमाकार ४४५ बार्लभट्ट पायगुण्डे ५२६ बालशास्त्री रानाडे ५३०, ५३१ बुद्धधोष ६०६ बुद्धनत्त ६११ बृद्धिपय दीपंकर ६१२ बृहस्पति २८४, ३४२ बेंकटेश वापूजी केतकर ७२ बोथलिंक ३६८, २७१ बौधायन १०६, १०७ ब्यूलर (डा०) १८६, १६२

ब्रजेन्द्रनाथ सील ( डा० ) ११८ ब्रह्म **१**६४

ब्रह्मगुप्त ५६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६१, ६२, ६३, ६४, ६६, ६१, ६२, १०२, १०३, १०४, १३६, १४० ब्रह्मदत्त १५६, ६११ ब्रह्मदेव ६३४

#### भ

भगवत्-गोविन्द ३९ भट्ट कल्लट २११ भट्ट गोपाल २३० भट्ट तोत २०७ भड़ त्रिविक्रम ६५ भट्ट धनेश्वर ६००, ६०१ (टि) भट्टनाथ स्वामी ६३३ भट्ट नायक १६६, ११३, २७४ भट्ट मल्ल ३६४, ३६८ भड़ यन्त्र १६६, १६७ मद्र लोल्लट २७४ भट्ट हलायुध २६०, २६३, २६६ भट्टारक ६३० भट्टार हरिश्चन्द्र ८, १२, ३६१, ६३० भट्टेन्द्रराज २०७ मट्टोजि दीक्षित २६४, ४६३, ४९७, ४०१, ४१८, ४३६, ४४१, ४४४ भट्टोद्भट १८८, १६०, १६१, १६३, १६४ भट्टोत्पल ११६, १२०, १२३, १२४, २६४ भदन्त नागित थेर ६१३ भद्र शौनक प्र भरत १५१, १५६, १६०, १६१, १६३,

१६४ १६६, १६७, १६८, **१**७१, १७६, २०२, २७३, २६३, २६८,

383 भरत-मल्लिक ३४४ भर्तिमित्र २११ मर्तृहरि १८५, ३६२, ४३६, ४३७, ४६३, ४६४, ४६६, ४६६, ५२७, ५२८ भल्लट १८८ भवमूति १६४, १६७, ५२२ भागूरि ३२८, ३३०, ३७८, ३६४ भानुजि दीक्षित ३४४, ३६४, ५०२, ५०८ भान्दत्त २५५ भामह १४५, १५६, १६६-१८२, १८४, १८४, १८८, १६१, २०२, २७४, 383 भारद्वाज ३, ४, ३८६, ३६६ भारवि ३६८ भागव प्र भाविमश्र २६ भावसेन त्रैविद्य ५७२, ५८४ भास्कर प्रथम ६२, ६३, ६४ भास्कर राय २६१, २६२, ३०८, ३१०, ३११, ३२७ मास्कराचार्यं ४६, ४८, ६३, ६७, ६८, ७०, ५२, ५४, ५७-९२, ६४, ६६, ६७, ६६, १०२-१०४, ३०२ भिक्ष अगगवंस ६१६ भिक्ष छपद ६१३, ६१७ भिक्ष महायश ६१३, ६१४ भिक्षु सद्धम्मविलास ६१७

भिक्ष हिंगुलवल जिनरतन ६१७

भीमसेन २२२, ५४३ भीमसेन दीक्षित २२६

भूतबलि ५८०

भेड़ १०

भैरव मिश्र ४०६, ४१३, ४३०, ४४८ भोज १४६, २४६, ३३६, ४४०, ४६४ भोजराज १४७, २११, २१६, ३२३

· Ħ

मकरन्द ७० मिक्सिट्ट ५७, ५५, ६६ मंख १८८, २३०, ३५४, ३६८ मंगल ३२८ मंगेश रामकृष्ण तैलंग १६२ मणित्थ १२३ मण्डन मिश्र ३२६ मतङ्ग १६३ मथुरानाथ शुक्ल २४६ मथुरेश विद्यालंकार ३४४ मदनपाल ३६३ मनुदेव ५१३, ५१६ मनोमोहन घोष १६० मम्मट १५३, १५५, १६६, १७०, १८८, २०१, २२१, ४८० मय १२३

मयूर भट्ट ५७१
मलयगिरि ६३
मलल ३६८
मलल वादी ५७८
मिललनाथ १६६, १८६,२७५;३००,३५३
महा कच्चायन थेर ६०६
महाचन्द्र ५७६, ५८१
महाजल्लपति २७
पहाक्षपणक ३३२
पहादेव ६०,१२५, ५७२

महादेव ज्योतिषी १२५

महाविजितावी ६१२, ६१४

महावोर ८२, ८४, ८४, ८८, ६१, १०४

महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ५६ ( टि० ) महिम भट्ट १६६, २०६, २१३, २१६ महीधर ६६, ११० महीप ३५८ महीपाल २१० महेन्द्रपाल २१० महेन्द्र सूरि ७०, ३५५ महेश ३२८ महेश्वर १२, ६८, २००, २२८, ३४४, 348 माघ १८५ माणिक्य चन्द्र १६६, २२५ माण्डव्य १२०, २८४, २८६,२६८, ३०६ मातृगुप्ताचार्य १६६, १६८, २२६ माधव २७, २६ माधवकर १७, २७, ३६२ माधव शर्मा २९५ माध्यंदिनि ३६४ मारुत आचार्य ५१५ मार्जन १८६ मार्कण्डेय कवीन्द्र ६१८, ६२० मित्रधर ३२० मुकुल मट्ट १६४, २११, २६७ मुक्ताकण १८६ मुझाल ६६, ६७ मुनिशेखर सूरि ५८६ मुनीश्वर ६७, ६६, ६६ मुरारि ५२२ मुहम्मद इब्न मूसा द :, १००, १०३ मुसा १०६ मेटनं ५८

मेदिनी ३२८

मेदिनीकर ३५४

मेघाविरुद्र १५६; १६६, १७०, २०२ मैक्डानल्ड १०२ मैक्समूलर ७३ मैत्रेय रक्षित ५४० मेरुतुंग ५७२ मोक्षेय्यर ५७२ मोग्गलान ३७२ मोनियर विलियम्स ३७१

य

यक्षवर्मा ५८३, ५८४ यज्ञनारायण ५४३ यवन १२३ यशोधर ३८ यहदी माशा अल्लाह १३८ याकूब १०६ याकूव इब्न तारिक ८०, १४० याकोबी (डा०) १७६, १७७, १८६, ६२५ याज्ञवल्क्य १२० यागेश्वर शास्त्री ५३०, ५३३, ५५८ यादव प्रकाश २६०, २६३, ३०८, ३५१, ३६७, ३६८ यादवेन्द्र ३१७ यामुन १८६ यास्क १५२, १५३, २८४, ३०८, ६२१, ३२३, ३२४, ४१२, ४१७ यूक्लिड १२७, १३३,

₹

रघुनाथ चक्रवर्ती ३४५
रघुनाथ ज्योतिषी १२५
रघुनाथ पंडित ३१२, ६०३, ६२५
रंगनाथ ६६
रंगाचार्य (प्रो०) १८६

रंगोजो भट्ट ५०७ रत्नदेव ३२६ रत्नशेखर ३१८ रत्नश्री ज्ञान १८६ रत्नाकर १८६, ३६८ रन्तिदेव ३६२ रज्ञेश्वर २२१ रभस ३२६ रभसपाल २६२ रमानाथ विद्यावाचस्पति ३४५ रविकर ३१६ राघव ३६० राघव भट्ट ८७, ८८, १६८, १७३ राघवेन्द्राचार्य ५५८ राजशेखर १४६, १५१, १६६, १६६, १६७; २२७, ३१४, ३४८, ४१६ राजहंस उपाध्याय २३८ राजानक तिलक १९५ राजा भोज ३३६ राजाराम शास्त्री ५३० रात २८६, ३०६ राथ (डा०) ३६८, ३७१ राघाकान्त देव (राजा) ३७१ राबर्ट १०० रामकृष्ण ६६, १६० रामचन्द्र २३४, २३६, ३६४, ६०७ रामचन्द्र विबुध ३०१ रामच द्राचार्य ४९६ रामचन्द्राश्रम ६०२ रामचरण तर्कवागीश २५० रामतर्कं वागीश ३६४ रामदेव मिश्र ५२० रामदैवज्ञ ७०

पाइथोगोरस १०५, ११६, ११७ पाणिनि ७६, १५४, १५५, १५७, २८७, ४१६, ५३६, ५४४, ५५०, ५५३ पांचाल ३०८ पादरी बरजेस ५६ ( टि० ) पाल्यकीति ५८२ पिंगल ७६, २८४, २८७, २८६, २६४, २६८, ३०८, ३१३, ३४१, ४१६ पिटर्सन १७४ पियदस्सी ६१६ पिशेल (डा०) १७४, ६२४ पीताम्बर ६०१ पीताम्बर शर्मा ६०६ पीयुषवर्ष २४१ पंजराज ५६३, ५६६ पुण्यराज ४३६, ४६७, ४६८, ४७४, ४७६ पुनर्वसु आत्रेय ६२७ पुरुषोत्तमदेव ३२८, ३४९, ४६३, ४५८, ६२० पुरुषोत्तम भट्ट ३०६ पुलस्त्य १५१

पुष्पदन्त ४४, ४५० पुज्यपाद ५७५ पूर्णाक्ष ४ पृथुयश ६२, १२३ पृथूदक स्वामी ५८, ६३, ६७, ८२, १०३, १०४ पृथ्वीचः इ सूरि ५७२ पोलस ६३ पौष्करसादि ३९३ प्रकाशात्मा ५७५ प्रकाशानन्द ५६४ प्रचेतायन १५१

प्रजापति ३
प्रतिहारेन्दुराज १८४, १६०, १६१,
१६२,१६४,१६४,२०१,२११
प्रचोतनभट्ट २४२
प्रचोधप्रकाश ६०७
प्रभाकर भट्ट २२६
प्रभावन्द ३४८, १७६, १८०
प्लोटिनस १४१
फ

फजारी १४० फमस्प १३८

ब

बबुआ मिश्र ८६ बर्बर स्वामी ३२६ बल्लाल सेन ७० बहरूप मिश्र २१३ बाणभट्ट ३३, १७२, १७३, १८३, १८४, 254 बादर २२६ बादरायण १२० बापूदेव गास्त्री ७२, ६६ बाल गंगाधर तिलक ४४, ७३ बालमनोरमाकार ४४५ बार्लभट्ट पायगुण्डे ५२६ बालशास्त्री रानाडे ५३०, ५३१ बुद्धधोष ६०६ बुद्धनत्त ६११ बृद्धिपय दीपंकर ६१२ बृहस्पति २८४, ३४२ बेंकटेश वापूजी केतकर ७२ बोथलिंक ३६८, २७१ बौधायन १०६, १०७ ब्यूलर (डा०) १८६, १६२

वाचस्पति ११८, ३२८, ३३१, ३४६. ६३२, ६३३ वाजप्यायन ४३६ वाणीभूषण ३०५ वात्स्यायन १५०, १५१ वात्स्यायन नागमल्ल ३६८ वादि-जङ्घाल १८६ वादिराज सुरि ३४८ वामन १४५, १४६, १७०, १८५, १६६,

वामन भट्ट ३५६ वामन शिवराम आप्टे ३७२ वाम्क भट्ट २०० वारण वनेश ४०० वाष्यीयणि ३२३ वालिस १०५ वाल्मीकि १४०, १५६, १८७, ६२३ वास्देव भट्ट ६०० वास्देव दीक्षित ५०६, ५४९ वास्रदेव सार्वभौम ६०५ विक्रम २१६ विक्रमादित्य ३२८, ३४९, ३६९ विज्जका २११ विजयनीति सूरि ५६१ विजयरक्षित १६, २७, ६३२, ६३३ विजयानन्द १८६ विट्रल ५६४, ६०० विद्याधर २००, २४४, ३१८, ५८६ विद्यानन्द ३६५ विद्यानाथ २००, २४४, २६७ विद्यापति ३०५ विद्याभूषण ( डा० ) १७६; १७६, १८०, १८२, २२८

विद्यारण्य स्वामी प्रश्न विनयसागर ६०८ विन्सेण्ट स्मिथ १८३ विभित भषणदत्त ७२, ११८ विमल बुद्धि ६१२ विमल सरस्वती ५६६ विरहाङ्क ३१३ विलकिन्सन ७२ विश्व ३२८, ३४३ विश्वनाथ ३०२, ३६१ विश्वनाथ कविराज १४६, २०४, २२५, २४७, ३१२ विश्वनाथ चक्रवर्ती २५६, २६० विश्वनाथ दीक्षित ५०१ विश्वनाथ पंचानन ३१७ विश्वनाथ शास्त्री ५०० विश्वप्रकाश ३२८ विश्वरूप ३५२ विशालकीर्ति ३४६ विश्रद्धानन्द गौड़ १७ विश्वेश्वर पण्डित २६६ विश्वेश्वर भट्ट २४४ विष्णु गुप्त १२०, १२३ विष्णुचन्द्र ५६, ६४ विष्णुदेव ६९ विष्णु मिश्र ६०७ वीर पाण्ड्य ३६५ वीरसेन स्वामी ३४८ वीर सिंह २६ वीरेश्वर पाण्डेय २७१ वृद्धगर्ग ११६ वृद्ध भरत १६३, १६४ वृद्ध सुश्रुत १६ वृत्द २७, ६३३

चुन्द्रावन तकालंकार २६०
चुन्द्रावन तकालंकार २६०
चुन्द्रावन दिए १७४
वेद्रेष्ट्रवर दीक्षित १०६
वेद्रेष्ट्र भारती ३०२
वैद्याय तत्सत् २६१
वैद्याय पायगुण्डे ४०६, ४२६, ४४६
वेपाद्रव २६, ३४४, ३६१, ६०४, ६२६
वोपालित ३६२

ग शक्ति १२३ शंकरमद्र ११२, ५२५ चं करबालकृष्ण दीक्षित ५३,७२,६४,१२८ शंकराचार्य ७८ शंक्क १६६, २७४ शतानन्द ६८, २०० शन्तन् आचार्य ) ५६०, ५६२ शबर स्वामी २११, २८६, ४५७ शरणदेव ३४१.४६३ शर्ववमा ५६६, ५६७, ५७० शाकटायन ३८६, ३६६, ५४६, ५८२ शाकपुणि ३२३ शाक्लय ३०९, ३६६ शाण्डिल्य १६३ शान्तरक्षित ७८, १७८, १८०,१८२,१८३ शान्तिदेव २४ शारदातनय १६४, १११, २५१

शार्क्नदेव २६, १४१, १६३, १६४, १६८,

२५३

शालिभद्र २०१

शाहदान १४२

शाश्वत ३२६, ३४६, ३४४

शाहजी महराज ३५७

चिंगभूपाल १६३, २४४, २४६, २४२ शिलालि १५६ शिव २८४ शिवकुमार मिश्र ५३१ शिव ज्योतिषी १२५ शिवदत्त मिश्र ३६३ शिवदास ११२ शिवदास सेन १३, २८, ६३२, ६३६ शिवराम त्रिपाठी ५०६ शिवस्वामी १८६ शोलस्कन्ध ३५० श्भचद्र ६२५ श्काचार्य २८४ श्मंकर २२७ श्भांग ३६२ शुद्रक ५६५ शलपाणि १०६ शेष १५१ शेष कृष्ण ५०२, ६२५ शेष चक्रपाणि ५००. ५०४ शेष वीरेश्वर ५०० रोष श्रीमृष्ण ४९७, ५०० शोभाकर २३० शोभाकर मित्र २२६, २६४ शौद्धोदनि २५१ चौनक ४०२, ४०६, ४१३, ४१७ श्रीकंठ १६, ३०२ श्रीकंठ दत्त २७, ६३३ श्रीधर ८२-८४, ८७-८६ श्रीधर चक्रवर्ती ६०७ श्रीनिवास यज्वा ५६२ श्रीपति ८५-८८, ६७, ६३, १०३ श्रीपाद २५१ श्रीभोज ३३६, ३३६

श्रीविद्या-चक्रवर्ती २३३ श्रीवेण ५८, ६४ श्रीहर्ष ७८, १६७, २२२, २२६, ४८० श्रुतसागर ६५२ श्रुतकीर्ति ५७६, ५८१ ख्वेतपट २६६ ख्वेत वनवासी ५४६, ५५१

#### ष

षट्सहस्त्रीकार १६७ षड्गुरु शिष्य २८७

### स

सारिपुत्र ६१६

सङ्घनन्दी ६११ सत्यप्रकाश (डा०) ६३, १३६ सत्याचार्य १२३ सद्धम्मसिरि ६१३ सदानन्द ६०१ (टि०), ६०३ सदाशिव १६४, ३०२ समन्तभद्र ५७८, ६२५ समयसुन्दर गणि २३८, ३०१ समुद्रबन्ध १६१, २३३, २७२ सरस्वती तीर्थ २२५ सर्वानन्द २२७, ३३१, ३३३, ३३४, ३३६, ३४०, ३५२ सवाई जयसिंह द्वितोय ७१, ७२ सहदेव २०० सहस्त्राक्ष १५१ संघ रिकखत ६१६ संघरिक्षत थेर ६१३ सागर नन्दी २२६, २२७ साधु सुन्दरगणि ३५८ साबित् १३३ साबित् विनिकुसै १३६

साहसांक ३२८ सांकृत्यायन ४ सिंग भूपाल २५४ सिद्धसेन १२३ सिद्धसेन गणि ५३४ सिद्धसेन दिवाकर ५७८ सिन्धुराज २२० सिरि सद्धम्मालंकार ६१४ सिंहतिलक ६७, ८६, ६३ सिंहनन्दी ५८० सिहराज ६२२ सीरदेव ५५८ सीलबंस ६१३ सुखानन्द नाथ ३७१ सुषेण ५६६ स्षेण विद्याभूषण ५७२ सुधाकर विवेदी ४६, ४७, ६४, ६६, ७३, ५७,५५,६०, ६६,१०४,१२६,१२५ सुन्दर मिश्र १६८ सुदर राज ११० सुनाग ४४० स्पद्मनाभ ६०६ सुबन्धु ७८ सुभूतिचन्द्र २२७, ३४१ सुरपाल ४३ सुरानन्द २०६ मुरेश्वर ४३ सुल्हण २६६, ३०१ सुवर्णनाभ १५१ सुश्रुत ५, १६ सूर्यदास ६६ सूर्यदेव यज्वा ६२

सेनक ३६०, ४०६

सेनगुप्त पी० सी० ६२ सेबेरस सेबोरत ७८ सैतव २८४, २८६, २६६, ३०६, ३१३ सोढल वैद्य ६३७ सोमचन्द्र ३००, ३०१ सोमदेव ३६, २१०, ३६८ सोमाकर ५६ सोमानन्द ४६८ सोमेश्वर २२४ सौभरि ३६१ स्कन्द महेश्वर ३२३ स्कन्द स्वामी ३२३, ३२६ स्टेचा ६६ स्थौलाष्ठीवि ३२३ स्फोटायन ३६०, ४०० स्वच्छन्द भैरव ३६ स्वयंभू ३१४ स्वामी कुमार १२

₹

हज्जाज १३३ हरदत्त ३७६, ४६३, ४८०, ४२० हरिचन्द्र ६३० हरिदीक्षित ४०८, ४१३, ४२३, ४२८ हरिनाथ ( महामहोपाध्याय ) १८६

हरिराम ५७०, ५७२, ६०६ हरिश्चन्द्र ३५१ हरिषेण १५८ हरिस्वामी ४७० हरिहर २४४ हर्षकोति ३५६ हर्षट २६७ हर्षवर्धंन ५५६ हलायुघ १८, ३०६, ३११, ३२६, ३५०, 384, 308 हारीत १०, २० हाल्स्टेड जी० बी० ७८ हिपार्कस ५८, १२६ हृदयदर्पणकार २१३ हेमचन्द्र ६३, १६३, १६६, १६०, २०३, २०६, २११, २३४, २६१, २६६, ३०४, ३१०, ३१४,३१६, ३२८, ३३०, ३५२, ३६२, ३६८, ३७३, ४८६, ४८८, ६१८, ६२१, ६२२ हेमतिलक सूरि ३१६ हेमाद्रि २७, २८; १०६,६३१,६३२,६३४ हेलाराज ४३९, ४६४, ४६८, ५७३, ४७४, ४७६ ह्विटनी (डा०) ५३७

# प्रन्थ-सूची

#### ध

अंकगणित ७२ अक्षरकोश ३६२ अखमत् १४२ अगस्त्य संहिता ७ अग्निप्राण ७८, २२८, ३०२, ५७० अग्निवेश संहिता ७ अच्युतचरित ३०६ अजित शान्तिस्तव ३१६ अट्टकथा ६१० अत्रिसंहिता ७ अथर्व संहिता ५४, ७६ अद्भुत सागर ७० अद्वयसिद्धि ४७६ अद्वैत कौस्तुभ ५०३ अद्वैत चिन्तामणि ५०७ टि०, ५०८ अद्वैतशास्त्र-सारोद्धार ५०८ अद्वैतसिद्धि खण्डन ५१४ अधर शतक ५१६ अध्यातम रामायण टीका ५२४ अष्वरमीमांसा कौतूहल ( वृत्ति ) ५०६ अनुयोगद्वारसूत्र ८४ अनेकार्थ-कैरवाकर-कौमुदी ३५५, ३६८ अनेकार्थ कोष ३५४, ३६८ अनेकार्थ-तिलक ३५८ अनेकार्थध्वनिमंजरी ३३२ अनेकार्थ-नामवाला ३४७

अनेकार्थ-निघण्टु ३४७ अनेकार्थ-मञ्जरी ३३२ अनेकार्थ-संग्रह ३५४, ३५५, ३६८ अनेकार्थ-समुच्चय ३४६ अन्वयकोश ३६२ अपाणिनीयप्रमाणता ५१६ अभिज्ञान-शकुन्तल १६८, १७३ अभिधान-चिन्तामणि ३३०, ३५४, ३६८ अभिधान चूडामणि ४३, ३६३ अभिधानप्पदीपिका ३७२ अभिधान-रत्नमाला ३५०, ३७६ अभिधान राजेन्द्र ३७४ अभिधावृत्तिमातृका १६५, २११, २६७ अभिनवदर्पण १५१ अभिनव परिमल ५१४ अभिनवभारती १६०, १६१, १६३, १६६ १६७, २०७, २०८ अभिनव वृत्तरत्नाकर ३११ अमरकोश १७२, ३२३, ३२६, ३३६, ३६४ अमरकोश-पंजिका ३४५ अमरकोशोद्घाटन ३३६, ३३७ अमरमाला ३३१ अमरविवेक ३४५ अमर-व्याख्या ३३७ अमृत-तरंगिणी ३३७ अमृतलहरी २६३

अमृतसृति ५०० अमेरिकन इनसाइक्लोपिया १३० अमोघवृत्ति ३८६, ४८२, ४८३, ४६२ अरकन्द १३८, १३६, १४०, १४२ अरसन्न ५० अरिथमेटिका १०१ अर्जुन चरित २०४ अर्थचोतनिका १७३ अर्थशास्त्र ७४, १५६ अल-अरकःद ६४ अलजब बलमुकाबला १०० अल-तामीमी १३६ अल-मेजास्ती १२८, १२६, १३८, १४१ अल- मैजेष्ट १३० अलम्बायन संहिता ७ अलंकार कौस्तुभ २६०, २६६, २६७, २७१ अलंकार चुडामणि १६० अलंकार प्रदीप २६७ अलंकार-प्रबोध २४० अलंकार-भाष्य २३३, २६५ अलंकार-रत्नाकर २३०, २३६, २६५ अलंकार-विमर्षिणी १६० अलंकार-शेखर २५१ अर्लंकार-सर्वस्व १८८, १६०, १६१, १६६ २१३, २१६, २२२, २३०, २३२, 748 अलंकार-सार २३३ अलंकार सार लघुविवृति १६० अलंकार सार-संग्रह १८६, १६०, १६१,

१६२, १६३

अलंकार सुधा २६४

अलंकारोदाहरण २३३

अवन्ति-सुंदरी-कथा १८४, १८७ अवलोक (टीका) २१२ अष्टसाहस्री २१ अष्टांग संग्रह २०, २१ अष्टांग-हृदय १२, १३, २१, २३, २७ अष्टाच्यायी १५७, ३८७, ४१६, ४२१ अस्सिन्द हिन्द ६७

आ

आशौच निर्णय ५२६

आशौच-प्रकरण ५०३

आसफ विलास २६३

आख्यात चिन्द्रका ३६५, ३६९ आख्यातवृत्ति ५७२ आचारचन्दिका ६०७ आचारेन्द्-शेखर ५०६ आतंकदर्ण २७, ६३२ आदर्शटीका २२८ आनन्दचन्दिका २५६ आनन्दलहरी ६०७ आपस्तम्ब शुल्बसूत्र ११०, ११४ आपस्तम्ब श्रीतसूत्र १०६ आपस्तम्ब सूत्र परिभाषा १०६ आपिशल व्याकरण ३८६, ३६२ भारमीमांसा ५७८ आयुर्वेद दीपिका ६३५ आयुर्वेद प्रकाश २६ आयुर्वेद रसायन ६३१ आरोग्य मञ्जरी ७८ आर्यभट प्रकाश ६२ आर्यभटीय ६०, ६१, ६२, १०४, १०६, 388 आर्षेय ब्राह्मण २८३

ई

ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा २०७ ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विवृतिविमाषणी ४७५ ईश्वर-विलास १२६

उ

उकरा १३६, १३७ उक्तिगर्म १५१ उक्तिरत्नाकर ३५६ उज्ज्वलनीलमणि ३०६ उज्ज्वलनीलमणि किरण २४६ उणादिवृत्ति ५५०, ५५७ उत्कलिका-वल्लरी २५७ उत्तर-रामचरित १६४ उत्तराध्ययनसूत्र ६४ उप्पलिनी ३२८, ३३०, ३४६, ३५३ उत्पलटोका ११६ उद्भट विवेक १९५ उदाहरण दीपिका २६५ उद्योत ५२५ उपक्रमपराक्रम २६० उपायहृदय १५ उभयालंकारिक १५१ उशनस्-संहिता ७

**ऋ** 

ऋक् प्रातिकाख्य ३०६, ४१३ ऋक्-सर्वानुक्रमणी ४१६ ऋग्-भाष्य ३२३ ऋग्वेद ४६, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ७६, ११४, ११४, १४२, १४३

ए-ऐ

एकाक्षर-काण्ड ३५६ एकाक्षर-कोश ३५० एकाक्षर नाममाला ३६१ एकावली २४५ ऐतरेय ब्राह्मण ४६, ४०, ४१, ४४ ऐन्द्र व्याकरण ३६१

ओ-औ

ओरायन १५ टि०, ७३ ओष्ठशतक ११६ औचित्य-विचार-चर्चा २१८, २१६, २८० औदार्य-चितामणि ६२५ औपनिषदिक १५१ औपधेनव तन्त्र ७

क

कंसवध १५६, ४६७ कंसारिशतक ३०६ कच्चायन गन्ध ६१० कच्चायन न्यास ६११, १२ कच्चायन व्याकरण ६०६, ६१० कठोपनिषद् १५२ कठ संहिता ११५ कथा-सरित्-सागर ३६८, ४१७ कन्दर्प-चडामणि २४४ कपिल तन्त्र ७ कपिष्ठल संहिता ११५ करण कुतूहल ६८, ७३ करवीर्यं तन्त्र ७ कराल तन्त्र ७ करुणा-लहरी २६३ कर्पर-मञ्जरी २१० कर्मयोगामृत-तरङ्गिणी ३३७ कला (टीका) ५२८ कलापचन्द्र ५६६, ५७२ कल्पतर ३६१ कल्पतर-परिमल २६० कल्पद्रकोश ३२८, ३५६, ३६८ कल्पसूत्र १०७ कविकण्ठाभरण २१८

कविकलपद्रुम ३४४, ६०४ कविकल्पलता २४० कविकामधेनु ६०५ कविकौस्तुभ ३१२ कवि-दर्पण ३१६ कवि-रहस्य १५१, २६० ३५१, ३६५ कवि-राजमार्ग १८४ कवीन्द्रकण्ठाभरण २६७ कवीन्द्र-चन्द्रोदय ३६, ४ कवीन्द्राचार्यं सूची ५६७ कक्षपुर तंत्र ७ काङ्कायन तंत्र ७ काठक संहिता ७६ कातन्त्र पंजिका १७२ कातन्त्र व्याकरण ३६१, ४६४ कातीय शुल्बसूत्र १११ कात्यायन श्लबसूत्र १०७ कात्यायन शल्बपरिशिष्ट ११० कादम्बरी १८४ कामधेनु १२४, २००, ३४१ कामसूत्र १५१ कालनिर्णय-दीपिका-विवरण ११७ कान्यकल्पलता २३६ काव्यकल्पलता परिमल २४० काव्यकौतुक २०७ काव्यकौतुक-विवरण २०६ काव्यतत्व विवेचन कौमुदी १८६ काव्यनिणंय २१२ काव्यप्रकाश १५३, १५५, १५६, १६६, १७३, १७०, १९६, २२२ काव्यप्रकाशदर्पण २२४, २४=, २४६ काव्यप्रकाश संकेत २३२

काव्यप्रदीपोद्योत ५२६

काव्यप्रदीप १६६, २२६ काव्यमीमांसा १४६, १५०, १५१, २१०, 388 काव्यादर्श १४६, १४७, १४६, १५६, १७०, १५४, १५४, १५६, १५७ काब्यादर्शटोका २२५ कव्यान्शासन १६३, १६६, १६०, २३४, २३६, ३०४ काव्यालंकार १४४,१४६,१४६, १६६,१७० १७२, १७३, १७४, १७४, १७७, १७८, १७६, १८१, १८२, १८४, १८४, २०१ काव्यालंकार विवृति १६१ काव्यालंकार सारसंग्रह १४५ काव्यालंकार सूत्र १६७, १६८ काशकुतस्नधातु व्याख्यान ५३५ टि॰ काशकृत्स्न व्याकरण ३६२ काशिका ४६३, ४७०, ४१३, ४२०,४३७ 40€ काशिका-विवरण-पंजिका ४६३ काश्मीर रिपोर्ट १८६ काश्यप संहिता ४, ७, २०,२६ किरातार्जुंनीय ५७१ कीर्तिलता ३०५ कृद्विनीमत १६३ क्रण्डाकृति १११ कुमारपाल प्रबन्ध ६३ कुमार-सम्भव १६०, १६१, १६२ क्रक्केत्र-प्रदीप ५१३ न्वलयानन्द २४३, २६१, २७५ क्वलयाश्व चरित २४७ कृष्णकौत्हल ४१८ कृष्णलीलामृत ५४१ कृष्णात्रेय तन्त्र ७

कृष्णानिदनी टीका २२८ कृष्णीय विवरण ३१७ केतकीग्रह-गणित ७३, ११६ केयदेव निघण्दु ३६३ कौमार व्याकरण ५७१ कौमदी विद्या वलास ५०६ क्रमदीपिका १११ क्रमदीश्वर ब्याकरण ६०६ क्रमस्तोत्र २०४, ४७५ क्रियाकलाप ३६५ क्रियाकोश ३६५ क्रियापयीय-दी,पका ३६५ क्रियारतन समूच्चय ३६५ क्रियाविवेक ४७६ क्षारपाणि संहिता ७ क्षीरतरङ्गिणी ३३६, ३३७, ५३६

ख

खण्डखाद्यक ६४, ६७, ७६, ८०, १३६ खरनाद संहिता ७, १२, ६२७ खारनादःयास ६२६

ग

गङ्गालहरी २६३
गणक तरं गणी ७३, ८८, ६०, ६४, ६६,
१२६, १२८
गणरत्नमहोदध ३३७, ३४२, ४१८,
४६४, ४४६
गणवृत्ति ३३७
गणित इतिहास १०१
गणित कौमुदी ६८
गणित तलक ६७, ८८, ६३
गणितसार मंग्रह ८८, ६१
गणितामृत कूपिका ६६

गणितामृत सागरी ६६

गदा (टीका) ४२८, ४४८ गरुड पुराण ५७० गाथा लक्षण ३१२ गाथा सप्तशती ३१८ गार्ग्य तन्त्र ७ गालव तन्त्र ७ गीतगोविन्द २४१ गीत गौरीपति २५६ गीत गौरीश २५६ गीतामृत लहरी १६ गीर्वाणपदमंजरी ५१७ गुणोपादानिक १५१ गुरुमर्म-प्रकाशिका २६४, ४२४ गूढार्थ-प्रकाशक ९९ गृह्यसूत्र १०७ गोपयं ब्राह्मण ४०७, ४१० गोपालचरित ६०७ गोपालशतक ३०६ गोपालिका टीका ३२६ गोपुररक्षित तन्त्र ७ गोभिल गृह्यसूत्र ४१० गोलीय रेखागणित ७३ गौतमतन्त्र ७ ग्रहकौस्तुभ ७० ग्रहण । रण ७३ ग्रहलाघव ७०, ७३, ११६ ग्रहसाधनकोष्ठक ७२ ग्रामाटिक डेर प्राकृत श्राखेन १७५, ६२५

चक्रदत्तं २८, ३३५ चक्षुष्य तस्त्र ७ चन्द्रकला टीका ५१३ चन्द्रकला नाटिका २४८ चन्द्रप्रज्ञित ६०, ६१ चन्द्रशेखर विलास ३५७ चन्द्रा लोक २४२, ३०६ चिन्द्रका (टीका) ५६५ टि० चरकपञ्जिका १२ चरकसं हेता ३, ४, ५, १०, ११, १३, १६, ३५१ चरकसंहिताभाष्य ६३० चलन-कलन ७२, १०५ चलराशिकलन ७२ चान्द्र व्याकरण १७१, ३४६, ५७३ चिकित्सा कलिका २६ चिकित्सा सङ्ग्रह १३, २८ चिकित्सा सारसंग्रह २८, ६३५ चित्रमोमांसा १४७, २६१ चित्रमीमांसा-खण्डन २६२, २६४ विदस्थिमाला ५२८ चितामाण ५८४, ६०१ चिमनी चरित ४१६

## **छ** छन्दः कोश ३१८

चैतःय च द्रादेय २५६

छन्दः कौस्तुभ २६२, ३१२
छन्दः च्हामणि ३०४
छन्दः चेखर ३१४
छन्दः सुत्र ७९
छात्र व्युत्पत्ति ६०१
छान्दोग्य उपनिषद् ७४, १४२
छाया (टीका) ४२८
छन्दोगोविन्द ३०३, ३०६
छन्दोगोविन्द ३०३, ३०६
छन्दोगंजरी ३०३, ३०६, ३११
छन्दोगंणिक्य ३१२
छन्दोमाणिक्य ३१२

छन्दोमाला ३०३ छन्दोरत्न ६०७ छन्दोरत्नाकर ३१२ छन्दोरत्नावली २४० ३१२ छन्दोविचिति ३०३, ३१० ज ज जगत् प्रकाश ३६१ जगदाभरण २६३ जतूकर्ण संहिता ७ जम्बूद्वीप प्रज्ञिस ६२, ६४

जयदेव छन्दः २६६, २६७, २६८, ३०१ जातक पद्धति ६७, ८६ जातकार्णाव १२० जातकीहरण २६५ जातकीहरण २६५ जानश्रयो छन्दोविचिति २६५ जाम्बवती विजय १५७, २८७ जारजात शतक ५१६ जीज-अल-शाह १३८, १३८, १४२

जीवक तंत्र ७ जीवाजीवािभगम सूत्र ६४ जीवाजीवािभगम सूत्र ६४ जीवेशाभेदिधकार ५१४ जैन साहित्यका बृहत इतिहास ६३ जैन स्कूल आफ मैथेमेटिक्स ६४ जैनेन्द्र व्याकरण ४४६, ५७५ जैमिन सूत्र १२३, १२४ जौम रच्याकरण ६०६

जोम रच्याकरण ६०६ ज्योतिर्गणित ७२ ज्योतिविदाभरण ७०

ज्वरदर्पण ८

ज्योतिष-रत्नमाला ६७, ८०, ८० ज्योतिष शास्त्र का इतिहास ४२ ज्योतिष्करण्डक ६३ ज्वरतिमिरभास्कर २६ ई

ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा २०७ ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विवृतिविमाषणी ४७५ ईश्वर-विलास १२६

उ

उकरा १३६, १३७ उक्तिगर्म १५१ उक्तिरत्नाकर ३५६ उज्ज्वलनीलमणि ३०६ उज्ज्वलनीलमणि किरण २४६ उणादिवृत्ति ५५०, ५५७ उत्कलिका-वल्लरी २५७ उत्तर-रामचरित १६४ उत्तराध्ययनसूत्र ६४ उप्पलिनी ३२८, ३३०, ३४६, ३५३ उत्पलटोका ११६ उद्भट विवेक १९५ उदाहरण दीपिका २६५ उद्योत ५२५ उपक्रमपराक्रम २६० उपायहृदय १५ उभयालंकारिक १५१ उशनस्-संहिता ७

**ऋ** 

ऋक् प्रातिकाख्य ३०६, ४१३ ऋक्-सर्वानुक्रमणी ४१६ ऋग्-भाष्य ३२३ ऋग्वेद ४६, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ७६, ११४, ११४, १४२, १४३

ए-ऐ

एकाक्षर-काण्ड ३५६ एकाक्षर-कोश ३५० एकाक्षर नाममाला ३६१ एकावली २४५ ऐतरेय ब्राह्मण ४६, ४०, ४१, ४४ ऐन्द्र व्याकरण ३६१

ओ-औ

ओरायन १५ टि०, ७३ ओष्ठशतक ११६ औचित्य-विचार-चर्चा २१८, २१६, २८० औदार्य-चितामणि ६२५ औपनिषदिक १५१ औपधेनव तन्त्र ७

क

कंसवध १५६, ४६७ कंसारिशतक ३०६ कच्चायन गन्ध ६१० कच्चायन न्यास ६११, १२ कच्चायन व्याकरण ६०६, ६१० कठोपनिषद् १५२ कठ संहिता ११५ कथा-सरित्-सागर ३६८, ४१७ कन्दर्प-चडामणि २४४ कपिल तन्त्र ७ कपिष्ठल संहिता ११५ करण कुतूहल ६८, ७३ करवीर्यं तन्त्र ७ कराल तन्त्र ७ करुणा-लहरी २६३ कर्पर-मञ्जरी २१० कर्मयोगामृत-तरङ्गिणी ३३७ कला (टीका) ५२८ कलापचन्द्र ५६६, ५७२ कल्पतर ३६१ कल्पतर-परिमल २६० कल्पद्रकोश ३२८, ३५६, ३६८ कल्पसूत्र १०७ कविकण्ठाभरण २१८

दशभक्त्यादि महाशास्त्र ३४६ दशरूपक १८३, २१२ दशरपकावलोक १६४ दंशावतार चरित २१६ दान-विवेक ५०८ दिनेशशतक ३०६ दिव्यानुष्ठान पद्धति ५१४ दीधितिप्रकाशिका २६० दीपन व्याख्या ५०२, ५०३ दीपिका २४३, २६१, ४६० दीपिका टीका २२४ दीर्घवृत्त लक्षण ७३ दुर्गपद व्याख्या ५८६ द्वर्गाचार्य वृत्ति ३२५ दुर्घटवृत्ति ३४१, ४६३, ५७० देवीचः द्रगुप्त २३५ देवीशतक २०४, ३३२ देशी-नाममाला ३१५, ३७३ दैव ५४०, ५६७ दैवज्ञवल्लभ ६७ दोषाधिकरण १५१ दौर्ग व्याकरण ५६७ द्युत्तरचार ७३ द्रव्यगुण शतक्लोकी ३६३ द्रव्यगुण-संग्रह २८, ६३५ द्रव्यगुण-संग्रह-व्याख्या १३ द्विरूपकोश ३५० द्विसःधान काव्य ३४८ द्वैतनिर्णय ५२५ द्वचक्षर नाममाला ३६१ द्वचाश्रय काव्य ५६०

ध धन्व तरि निघण्डु ३६२ धरणीकोश ३६२

धर्मशास्त्र-संग्रह ५१३, ५२६ घातुकाव्य ५१६ घातुकौमुदी ६०७ घातुक्रिया ४२ धातुचन्द्रिका ३६० घातुपाठ ५३४ धातपाठतरंगिणी ३६० धातुपाठ-निर्णय ५०४ धातुपारायण ५६० घातुप्रदीप ५४०, ६०८ घातुरत्नाकर ३५८, ३५६ घातुरूपभेद ३६४ धाराभ्रम ७३ धात्वत्थदीपनी ६१७ धीकोटि ( करण ) ६७, ६८, ८० धूर्त समागम ३५३ घ्रवमानस ६७, ८€, ६● ध्वनिध्वंस १६७ घ्वन्यालोक १५६, १५७, १६७, १८७, १८८, १८६, २०४, २०६, २०८; २११, २७६ ध्वन्यालोक लोचन १६०, २०८

न

नञ्जराजयशोभूषण २६७
नर्रासह विजय २४६
नलविलास २३६
नवशती ५७, ६६
नवसाहसाङ्क्रचरित २१२, २१६
नागार्जुन तन्त्र ७
नाटक चन्द्रिका २५७
नाटकमीमांसा २१६
नाट्यदर्पण २३५
नाट्यदर्पण २३५

नाट्यशास्त्र १४६, १६०, १६१, १६५, १६४, १६४, १६८, १७७, ४०८ नानार्थ-तिलक ३५८ नानार्थ-मञ्जरी ३६० नानार्थं-रत्नमाला ३५९ नानार्थ-संग्रह ३५२ नानार्थाणी वसंक्षेप ३५२,३५५,३६६,३६८ नामपारायण ५४६ नाममाला ३३०, ३४७ नाममालिका ३६१ नामलिङ्गानुशासन ३३३, ३६६ नारायण उपनिषद् ५३ नारायणीय ५१८ नावनीतक १५. २० निधण्द्र ४२, १५२, ३२०, ३२१, ३२२ निघण्द्र ( वैद्यक ) ३३२, ३६२ निघण्द्र कोश ३५४ निघण्ट निर्वचन ३२३ निघण्द्रभाष्य ३२२ निघण्दराज ४३ निघण्द्र व्याख्या ५५५ निघण्द्रशेष ३६२ निदान ३०८ निपाताव्ययोपसर्गवृत्ति ३३७ निबन्ध संग्रह १८ निमितन्त्र ७ निरन्तर-पद-व्याख्या ११, १२ निरुक्त १४२, १४३, २८३, ३२१, ३२४. 800 निरुक्तभाष्य ४०७ निरुक्तभाष्य टीका ३२३ निरुक्त समुच्चय ३२७ निसृष्टार्थंद्वती ६६ नृत्यरत्नकोश ३६१

नैषधकाव्य ७८, ४८०% न्यायकन्दली ५५ न्यायक्रमृदचन्द्र ५८० न्यायदीपावली ५६५ न्याय दीपिका ४६४ न्याय-पदार्थ-दीपिका ५०८. ५०६ न्यायप्रवेश १७८, १८२ न्यायबिन्द् १७८, १७६, १८०, १८१, न्याय मकरन्द ५६५ न्यायमुक्तावली ३१८ न्यायरत्नाकर ५१४ न्यायवर्तिक १७७. १८१ न्यायसूत्र १७८ न्यायामृततरंगिणी-कंटकोद्धार ५१४ न्यायामृत सौगन्ध्य ५१४ न्यायामृत सौरभ ५१४ न्यास ३३३, ५२०, ५३७ न्यास-प्रदीप ६११

प

पडमचरिउ ३१४
पञ्चपादीवृत्ति ५४६
पञ्चिवांश ब्राह्मण ७६
पञ्चवस्तु-प्रक्रिया ५७६
पञ्चस्तु-प्रक्रिया ५७६
पञ्चसिद्धान्तिका ५७, ५८, ६२, ६३, ७३
पञ्चसिद्धान्तिका ५७, ५८, ६२, ६३, ७३
पत्ज्जलि चरित ४५४
पथ्यापथ्य विवोधक ३६३
पद्चन्द्रिका ३२६, ३३१, ३३४, ३४०,
३४२, ३७६, ३६०, ४६६
पदमञ्जरी ३६०, ३६६, ४६३, ४५०
पदसिन्घुसेतु ५८६
पदमप्राभृतक ५६५
पदमप्राभृतक ५६५

पदार्थादर्श ८७, ८८ परमत-खण्डन ५०५ परमलघुमञ्जूषा २३ परमार्थसप्तति ३३५ परमार्थसार २०८, २१६ परात्रिंशिकाविवरण २०७, २०५ पराशरजातक १२३ पराशरसंहिता ७ परिभाषापाठ ५५७ परिभाषावृत्ति ५५८ परिभाषास्चन ५५७ परिभाषेन्द्रशेखर ५२४, ५२६,५२७,५५६ पर्यायमुक्तावली ३६२ पर्याय रत्नमाला ३६२ पर्यायाव ल ३६२ पाटीगणित भौमुदी ६६ पाटीसार ६६ पातञ्जलतन्त्र ७ पाताल वजय २८७ पायिउल च्छनाममाला ३७३ पारसीकप्रकाश ३७५ पारसीविनोद ३७५ पाराश्वरी १२३ पाराशरीसं हता १२३ पा रजातहरण ३०६, ४६८ पार्श्वनाथचरित ६४८, ५७६ टि॰ पालिव्या रण ७६ पिंगलकःदःशास्त्र २८८ पिङ्गलछन्दःसूत्र २८८ पिङ्गलटीका ३१७ पिङ्गलतत्त्वप्रदीपिका ३१७

पिङ्गलनागछन्दोविचितिभाष्य २६०

पिङ्गलप्रदीप ३०७

पिङ्गलप्रकाश टीका ३१७

पिङ्गलसार-विकाशिनो ३१६ पिङ्गलसूत्र-भाष्यराज २६२ पिङ्गलार्थ-प्रदीष ३१७ पिण्डप्रभाकर ७३ पितामहसिद्धान्त ५८ पीयूषधारा ७१ पुरुषकार ५४१ पुलिशसिद्धान्त ५८, ६३, ७८ पुष्पमाला २४७ पृथ्वीराजविजय २३३ पौष्कलावत-तन्त्र ७ प्रकटार्थविवरण ५६४ प्रकाश २४६, २६६, ४७६, ४७७ प्रक्रियाकौमुदी ४४६, ४२० प्रक्रियाप्रदीप ५०० प्रक्रियाप्रकाश ४६८ प्रक्रियारज्जन ५०१ प्रक्रियासंग्रह ५८४ प्रतापकल्याण २४६ प्रतापरुद्र-यशोभूषण २४४, २६७ प्रदीपोद्योत ४६३, ५२४ प्रभा २४६, ४२८ प्रभावतीपरिणय २४७ प्रमाणरत्नमाला ५६४, ५६५ प्रमाणसमुच्चय १७७, १७८, १७६, १८२ प्रमाणसंग्रह ५१४ प्रमेयकमलमार्तण्ड ३४८, ५८६ प्रमोदजननी टीका ३६४ प्रयुक्ताख्यानमञ्जरी ३६५ प्रयोगदीपिका ७०६ प्रयोगरतन ३०१ प्रशस्तिरत्नावली २४८ प्रसन्नराधव २४१, २४२

प्रसाद ५२०

प्राकृतकल्पतक ६२० प्राकृतकामघेन ६१६ प्राकतचन्द्रिका ६२५ प्राकृतपैंगल ३१६, ३१८ प्राकृतप्रकाश ६१६ प्राकृतमञ्जरी ६१६ प्राक्तमणिदीप ६२३, ६२५ प्राकृतमनोरमा १७४ प्राकृतयुक्ति ६२५ प्राकृतरूपावतार ६२२ प्रकृतलक्षण ६१५ प्राकृतशब्दमहार्णव ३७४ प्राकृतशब्दानुशासन ६२२ प्राकृतसर्वस्व ६२० प्राकृतसूत्र ६२३ प्राकृतानन्द ६२५ प्राकृतानुशासन ६२० प्राणाभरण २६४ प्रीढमनोरमा ४६७, ५०४, ५२३, ५५१ प्रौढमनोरमाखण्डन ५००

#### फ

फिटसूत्रपाठ ५५६

भक्तिरत्नाकर ५१४ भक्तिरसाम्तसिन्ध् २५७, २५८ भगवतीसूत्र ७४, ६४ भट्टदीपिका ६२ भट्टोत्पली (टीका) १२१ भागवृत्ति ४६३ भानुमती १८, ६३५ भाभ्रमरेखा ७३ भामहिववरण १७१, १६०, १६३ भामिनीविलास २६३ भारतीयज्योतिष ५३, ६४, १२४, १२४ भारतीयज्योतिषशास्त्र ५५ भारतीयज्योतिषशास्त्राचाइतिहास १२६ भारद्वाजगृह्यसूत्र १०६ भालकीयतंत्र ७ भावप्रकाश २६, ३६ मावप्रकाशिका ५०८, ५०६, ५२८ भावप्रकाशन १६७, २५२ भावार्थदीपिका ३०२ भाष्यप्रदीप ४५६, ४६३ भाषाणीय २४७ भाषाभूषण २४१ भाषावृत्ति ४६३ भास्वतीकरण ६८ भोमरथो १५८ भूवनाम्स्दय १६६ भूतिटीका ५३३ भूरिप्रयोग ३५३, ६०७ भृग्संहिता १२४ मेलसंहिता ७, ६, १०, २०, २६, ६२७ भैरवस्तोत्र २०७ भैरवीटीका ५५= भैषज्यरत्नावली २६ भोजव्याकरण ५८४, ६०८

बालचितानुरंजिनी २२५ बालबोध ५७२ बालबोधिनी वृत्ति ५७३ बालभारत २१० बालंभट्टी ५२६ बालमनोरमा ४३४, ४०६ ५४६ बालरामायण २१०, ३४८ बालावबोधन ५७५ बावरहस्तलेख २० बीजगणित ६७, ६८, ७३, ८८, ६८ बीजनवांकुर (टीका ) १६ बुद्धचरित १५८ बुद्धि विलासिनी (टीका) ६६ बृहत्उद्योत २६५ बृहत्कथा १७२ बृहज्जातक ६३, ६४, ६७, १२०, १२३ बृहद्देवता ४०६ बृहन्स्यास ५८६ बृहत्पाटी ८७ बृहत्पाराशरी १२३ बृहत्मंजूषा २३ बृहद्यात्रा ६३, १२० बृहद्विवाह पटल १२१ बृहद्विवाहपटलयात्रा ६३ बृहद्वृत्ति अवचूरि ५६०

१२१, १२२, २६४ बोधिसत् व्याकरण ६०६ बौधायन शुल्ब १०८, ११४

बृहद्बृत्तिदीपिका ५८६

ब्रह्मप्रकाशिका ५१४

ब्रह्मवैवतं पुराण:५३८ ब्रह्मसूत्र ५५५

ब्रह्मसूत्र सिद्धान्तमुक्तावली ५१४

बाह्यस्फ्टसिद्धान्त ६४, ६७, ७३, ८०, ८४, ८६, १०३, १३७, १४०-१४२

बृहत्संहिता ५८, ६३, ६७ ११६, १२०,

बाह्मणसर्वस्व १८

ब्राह्मीपाटी ८६

म

माधकाव्य ३५३ मजिस्ती १३१, १३२, १३३ मञ्जुश्री मूलकलप ३७० मणिप्रकाशिका ५८४ मत्स्यपुराण ५०

मदनपालनिघण्ट ७, ३६३ मदनविनोद ३६३ मदनविनोदनिघण्टु ४३ मधुकोष २७, ६३२ मधूकरात १४२ मध्यसंहिता २१, २२ मध्यसिद्धांतकौमुदी ५१७, ५१८ मध्वमूखमर्दन ५१४ मंज्षा ४५१, ५२४ मंत्रमहोदधि ११० मंत्रराजरहस्य ८६ मनोरथपूरणी ६०६ मनोरमावृत्ति ५१५, ६१६ मनोरमाक्चमदेन २६४, ५००, ५०१, टि० ५०५ मनोरमा मण्डन ५०५, ५०८ मरीचि (व्याख्या ) ६६ मशकशल्ब १०७ महाकर्मप्रकृति ५५० महाभास्करीय ६३ महाभाष्य १५४,१५६,१५६, ३८५,४४८, ४४६, ४**५१**, ४४४, ५२७, ५३७ महाभाष्यदीपिका ४४३, ४६३ महाभाष्यप्रदीप ४०१ महामायूरी २४ महावृत्ति ५७६ ५६२ महावीरचरित ५२१ महाव्युत्पत्ति ३७२ महासिद्धान्त ६१, ६६, ७३

महीपकोश ३५८

माण्डव्यतन्त्र ७

महेन्द्र व्याकरण ३६१

माण्ड्व्यकारिका ५६४

माधवनिदान ८, १६, १७, २७, ६३२

माधवीया धातुवृत्ति ५२०, ५४२ माध्यंदिनी शिक्षा ३६४ माध्वमुखालंकार ५१४, ५१५ मानव श्लबसूत्र १०७ मायूरी २४ मारुतमण्डन ५१४, ५१५ मालतीमाधव ५२१ मालिनीविजयवार्तिक २०७ मिताक्षरा ५२६ मुक्ताफल ६२८ मुक्तावली ६३५ मुग्धबोध व्याकरण ६०५ मुद्राराक्षस ५२१ मुहर्तगणपति १२५ मृहर्तं चिःतामणि ७०, १२४ महर्तचुड़ामणि १२५ महर्तदीपक १२५ मुहर्तमार्राण्ड १२५ मुहर्तमाला १२५ मुहर्ततत्व १२५ मृतजीवनी २६०, २६२ मृतसंजीवनी वृत्तिधारा ३५१ मेदिनी कोष ३५३, ५५० मैत्रायणी १०७ मैत्रायणीय प्रातिशाख्य ३८६ मैंत्रायणीय शूल्बसूत्र १११ मैंत्रायणी संहिता ७६, ११५ मैथिमेटिके सिनटैक्सिस १३० मोग्गलान व्याकरण ६०९ य

यजुर्वेद ४४, ७६, ११४ यतिधर्मसमुच्चय २६१ यन्त्रराज ७०, ७३ वर्णन-नाम्य २६४

यशस्तिलक चम्पू २१० याज्य ज्योतिष ७३ यूक्लिड रेखागणित ७३ योगतरंगिणी २६ योगरत्नसमुच्चय २४, ६२६ योगमुत्र ७८ ₹ रघुवंश १५७, १६५, ५२१ रत्नकेतु २४ रतन नेप ६५, ३३१ रत्नप्रकाशिका ५०६ रत्नमंजूषा २६८ रत्नमाला ३६२ रतिरहस्य १५१ रत्नशाण २४६ रत्नश्री टीका १८६ रत्नसार ८६ रत्नापण २४६ रत्नप्रभा २१ रमा २४४ रसकलपद्रम ३६३ रसर्गगाधर १८८, २६४ रसचन्द्रिका २६७ रसतरंगिणी २५७ रसप्रकाशसुधाकर ३८, ३६ रसप्रदीप ४२, २२६ रसमंजरी २५६ रसमंजरी प्रकाश ५२५ रसरत्नसम्मुच्चय २१, २३, ३६ रसरत्नाकर ३४, ४१

रसराजलक्ष्मी ३९

रसहदय तंत्र ३७

रसवाग्भट २३

रससार ४२

रसवती ( बृत्ति ) ६०६ रसहदय ३६३ रसाधिकारिक १५१ रसार्णव ३८ रसार्णव सुधाकर १६३, २४६, २५१, २४४, २४४ रसिक रंजिनी २६१ रसेन्द्रकलपद्रम ४२ रसेन्द्रचिन्तामणि ३६, ४२ रसेन्द्रचूड़ामणि ३८ रसेद्धमंगल ३४ रसेन्द्रसंग्रह ४२ रसेन्द्रसार संग्रह ३७, ३६ राकागम २४४ राघवविलास २४७ राजतरंगिणि ३३, १६६-१६८, १८६, १६७, २०४, ४६६ राजनिघण्द्र ४३, ३६३ राजमृङ्गाक ५८५ राजराजीय ३५६ राजव्यवहार कोश ३५८, ३७५ रामविनोद १२४ रामायण १४६, १५६, १७२ रामाश्रमी ३३७, ३४४, ५०८ रामीया टी 🖅 ५२४ रीतिनिर्णय १५१ रूपक निरूपण १५१ रूपमालावृत्ति ५७२ रूपसिद्धि टीका ५८४, ६१२

रेखार्गाणत ७२, १२७, १३२ रोमक सिद्धान्त ५८, ६३

ल लक्ष्मीलहरी २६३ लक्ष्मीटीका ५२६

लक्ष्मो-निवासामिधान ५०७ लघु उद्योत २६५ लघु जातक ६७, १२० लघू जैनेन्द्र ५७६ लघुपाराशरो १२३, १२४ लघुभाष्य ६०३ लघुभास्करीय ६३ लघुभूषणकान्ति ५१३, ५२६ लघुमंजूषा २३, ५२६ लघुमानस ६६, ६७ लघ्वसि ठ सिद्धान्त ५६ लघु विबृति १६०, १६१, १६२ लघुवृत्ति १६४, ४४८, ४६२ लघुवृत्ति अवचुरि ५६० लघुवृत्ति दुंदिका ५८६ लघसिद्धान्त कौमुदी ४१७, ४१८ लिलत विस्तार ७४, ७६, १४६ ललितावृत्ति ५५८ ललिता-सहस्रनाम ३२७ लाट्यायन संहिता ७ लिंग विशेष विधि ३३० लिंगानुशासन ३३०, ३४४, ४४३ लिंगानुशासन वृत्ति ५०४ लीलावती ६३, ६८, ७३, ८७, ८६, 33-13 लीलावतीभूषण ६६ लीलावतीविवरण ६६ लीलावतीविवृति १६ लीलावतीवृत्ति ८६ लोकप्रकाश ३७६ लोचन १४७, १४८, २०७ लोचनरोशनी २५६ वक्रोक्ति जीवित १४६, १७६,२१५, २७६ विमर्षिणी २०७ वरवर्णिनी ३०८ वराह शुल्वसूत्र १०७ वर्णदेशना ३५०, ३६२ वणंभेदसूचक कोश ३६२ वर्णरत्नाकर ३५३ वर्णसूत्र ५७४ वर्धमान विद्याकल्प ८६ वसन्तराजीय २४६ वसिष्ठ तंत्र ७ वसिष्ठ सिद्धान्त ४८, ४६ वस्तुरत्नकोश ३६१ वाक्यपदीय १८५, २११, ३८२, ३६२, ४३६, ४३७, ४४१, ४६४, ५२७ वाक्यमाला ५०२ वाग्भटालंकार २३८ वाग्वल्लभ ३०८ वाङ्मयार्णव ३६६ वाचस्पत्य ३७१

वाजसनेयि संहिता ५१ वाजसनेयि प्रातिशाख्य ४१२, ४१४• वात्स्यायन-भाष्य १७८ वादनक्षत्रावली २६० वाधूल शलबसूत्र १०७ वायुपुराण ५०, ७८ वारक्वं काव्यम् १५७ वाराणसी-दर्गण-प्रकाशिका ३४४, ५०३ वाराह शुल्बसूत्र ११२ वाराही संहिता १२१ वार्तिक १६७, ३८४ वार्तिकोमेष ४७६ वालिवध १५६ वाल्मीकि रामायण १५७ वासवदत्त १५८

वासनाभाष्य ६८ वास्तव १५१ वास्तवचन्द्रशृंगोन्नतिसाधन ७३ विक्रमांकदेव चरित ३७० विक्रमोवंशीय १६४, १६५ विचित्र प्रश्न ७३ विजया टीका ५३३ विदग्ध माधव २५७ विदेह तंत्र ७ विद्धशालभं जिका २१० विद्याविलास ५०६ विधिरसायन २६० विनोद १५१ विवरण टीका २०७ विवाह वृत्दावन ७० विवृत्त २५० विषमपदव्याख्यान षट्पदानन्द २६६ विषमपदी २६६ विषमबाणलीला २०४ विशेषावश्यक भाष्य ५७८ विष्णुतत्त्व प्रकाश ४१४ विष्गुपुराण ७८ विध्याभनित-कल्पलता-प्रकाश ११० विश्वप्रकाश ३५१, ३५३ विश्वामित्र संहिता ७ विस्तार ५७२ वीरसिंहावलोक २६ वृत्तकौमुदी ३०३ वृत्तचन्द्रोदय २६२ वृत्तजाति समुच्चय ३१३ वृत्त प्रदीप ३०२ वृत्त मुक्तावली ३०७ वृत्तमौक्तिक ३०७, १७४, २६६ वृत्तरत्नाकर २६६, ३०५, ३०६, ३११ वृत्तरत्नाकरादर्श ३०२ वृत्तिवार्तिक २६१ वृत्तिविवरण पंजिका ५७२ वृत्ति-विवरण-पंजिका-दुर्गपद-प्रबोध ५७२ वद्धगर्ग संहिता १२१ वन्दमायव २७, ६३५ वेदभाष्यसार ५०४ वेदांग ज्योतिष ५५, ५६, ६० वेदान्ततत्व कौस्तुभ ५०३, ५०४ वेदान्ततत्व विवेक ५०२, ५०३ वेदान्तदीपिका ५१४ वेदान्तसिद्धान्त मुक्तावली ५१४ वेदान्तसिद्धान्त संग्रह ५१४ वेदार्थं दीपिका १०६ वैजयत्ती २६१, ३५१, ३६७ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा €3 वैतरण तंत्र ७ वंदिककोष ३२७ वैद्य जीवन २६ वैद्यविलास ३१२ वैमत्यविधायिनी टीका १८६ वैयाकरण भूषण ५१२, ५२३ वैयाकरण भूषणसार ५०८, ५१२, ५२३ वैयाकरणमतोनमज्जिनी ५१३, ५१४ वैयाकरण-सिद्धान्तभूषण ५०८ वैयाकरण-सिद्धान्तमंजूषा ४२५ व्यक्तिविवेक १८८, २०६, २१३, २१७ व्यक्ति-विवेकविचार २३१ व्यंग्यार्थकौमुदी २५६ व्याख्या कुसुमावली ६३३ च्याख्या प्रदीप ३३६, ३४५ व्याख्यासार ५७०, ५७२

व्याख्यासुधा ३४४, ५०८

भ्याडि तंत्र ७

व्यास भाष्य ७८ হা शङ्करदिग्विजय ४५४ शतपथ ब्राह्मण ४०, ५३, ११५, ११६ १४२, ४७० शतक्लोकी २८ शब्दकल्पद्रम ३७१ शब्दकीस्तुभ ३८६, ४६३, ५०२, ५०३, 408, 448 शब्दचन्द्रिका ६३५ शब्दचितामणि ६३५ शब्दपारायणं ३६१ शब्दप्रदीप ४६ शब्दप्रभा ४७३ शन्दभेदपुराण ३५२, ३६२ शब्दमहार्णवन्यास ५८६ शब्दरत्न ४०८, ४०६, ४२३ शब्दरत्नसमन्वय (कोश) ३५७ शब्दरत्नाकर ३५५ शब्दरत्ने द्शेखर ५०६ शब्दव्यापारविचार २२६ शब्दशक्ति प्रकाशिका ३६४ शब्दशोभा ४०३, ४१४, ४१६ शब्दसिद्धि ५७२ शब्दानुशासन ४१६ शब्दानेकार्थ ३६० शब्दाम्भोज भास्कर ५७६, ५५० शब्दार्णव ३२८, ३३१, ३४८, ३८०, ५८१ शब्दार्णवचन्द्रिका ५८१ शब्दाणंवप्रकिया ५ ८१ शब्दार्थविन्तामणि ३७१ शन्दार्थ संग्रह २५७ शब्दालंकार ४६८ शब्देःद् शेखर ५२४, ५२६, ५२७

शम्भुरहस्य ६२४ शरदागम २४२, २४३ शर्मण्यसंग्रह ३६८ श शलेखा १२, २२, ६२६ शाक्टायन व्याकरण ४४४, ४५२ शाक्त व्याकरण ३६० शाकुःतल ५० शाङ्खायन ब्राह्मण ३९६ घाङ्खायन श्रोतसूत्र ७६ शान्तनव सूत्र १६० शाब्द निर्णय ५६५ शारदा शवरी २४३ शारदा-तिलक ८७, १११ शारदीयाख्य नाममाला ३५६ शारदीयाभिधान-माला ३५६ शारीरक भाष्य ५५५ शाङ्गिधर संहिता २६, २७ शाहराजाष्टपति ३५७ शिवकोश ३६३ शिबदृष्टि ४६८ शिवराजभूषण २६७ शिवार्कमणिदीपिका २६० शिष्यधीवृद्धि ६५ शिष्यहितान्यास ५७२ शिश्पालवध १८५ श्लबसूत्र ७५, १०६, १०७, ११४, ११६ शुल्बदोपिका १०६ शुल्बप्रदोप ११० शुल्बवातिक १११ शौनक तन्त्र ७ श्रीकण्ठ चरित २३०, २३१, ३५४ श्रोपतिनिबन्ध ६७, ८९ श्रीपतिसमुच्चय ६७, ८९

श्रुतबोध ३००, ३०४, ३१२ -श्रुतानुपालिनो टाका १८६ श्रुतिसद्धात ५१४ श्रुङ्गार-तिलक २०२, २०३ श्रुङ्गार-प्रकाश २२०, २४६ श्रुङ्गार-शतक ५१६ श्रीतसूत्र ११५

ष

षट् खण्डागम ३४८, ५८० षट् पंचाशिका ६२, ६७, १२३ षड् भाषाचित्रका ६२२, ६२४

स संसारावर्त ३२८, ३४९, ३६६ संस्कृत बृहत्तम कोश ३७२ संस्कृत वरटेर् बुख ३७१ संकेत टाका २२२, २२४ संकेत मंजरो ६३१ संक्षिप्त सार ६०६ संगोत मकरंद २५३ संगोत रत्नाकर १५१, १६३, १६६,२५३ संगोतराज ३६१ संग्रह ४३४, ४३६, ४४३, ४४४ संजावनी २४६, ६१६ सत्क्रिया-व्याकृति ५०१ सत्प्रक्रियाच्याकृत ५०० सद्दनोति व्याकरण ६०६, ६१६ सनक संहिता ७ सन्मतितर्क ५७८ समरसार १११ समरसारसंग्रह १११ समासान्वयटिप्पण २३८ समीकरणमीमांसा ७३

सरस्वती कण्ठाभरण १८६, २२०, ५२०,

५५४, ६०५ सर्वतीर्थं प्रकाश ५१४ सर्वदर्शन संग्रह ३७ सर्वाङ्ग सुन्दरी ६३१ सर्वानुक्रमणी २८३ सर्वार्थंसिद्धि ५७८ सब्बगुणाकर व्याकरण ६०१ सहदय लीला २३१ साइंस आफ दी शुल्ब ११८ शांख्यायन गृह्यपद्धति १११ सात्य क तंत्र ७ सापिंड्य प्रदीप ४२४ साःतंत्र ३८८ सायनवाद ७२ सारलहरी २६० सारसंग्रह ६०१, ६०६ सारसिद्धान्त कौमुदी ५१७, ५१८ सार सुन्दरी ३४५ सारार्थदर्शिनी २५६ सारावली ६४, २४१ सारस्वत प्रक्रिया ५६३, ५६८ सारस्वत चिन्द्रका ६०२ सारस्वत प्रदीप ६००, ६०१ सारस्वत प्रसाद ६०० सारस्वत व्याकरण ५६३ सावजूसयूस १३६ साहित्य कौमुदी २२८ साहित्य चूडामणि २३० साहित्य मीमांसा १४६, २१८, २३१ साहित्य दर्पण १४६, २४६, २४७, २४६, 382 साहित्य सर्वस्व २००

सिढमंत्र ३६३, ६०४, ६२८, ६२६

सिद्धयोग १६, २७ सिद्धराजवर्णन ५४७ सिद्धहेमबृहद् प्रकिया ५६३ सिद्धहैमशब्दानुशासन ५८८ सिद्धान्तकौमुदी ५०५, ५५४ सिद्धान्तकीस्तुभ १२६, १३१, १३२ सिद्धान्त चन्द्रिका ६०१, ६०२, ६०४ सिद्धान्त तत्त्वविवेक ७१, ५१४ सिद्धान्त दर्पण ७२ सिद्धान्तलेश संग्रह २६० सिद्धान्त शिरोमणि ६४, ६८, ७२, ६२, 85, 33,03 सिद्धान्त शेखर ६७, ६८, ८० सिद्धान्त सम्राट् १२८, १२१,१३२ सिद्धान्त सार १३२ सिद्धान्त-सार्वभौम ९६ सिनटैक्सिस १३६ सिन्दहिन्द ८०, १४०, १४१, १४२ सिय-बस-लकर १५६, १८४, १८६ सुकविहृदयानन्दिनी ३०१ सुत्तनिद्देश ६१२ सुधा २४४ सुधाकरी टीका ६६ सुषा लहरी २६४ सुधासागर २२६ सुपद्मपंजिका ६०७ सुपद्ममकरन्द ६०७ सुपद्म व्याकरण ६०६ सुबोधिका ५६८ सुबोधिनी ६०१ टि, ६०३, ६१६ सुभाषितावली १७५ सुमनोत्तरां १५८ स्वृत्ततिलक २८३७, ०३

सुश्रुतसंहिता ३, ४, १४, १७, १६
सुश्रुत-क्लोकवार्तिक १७
सुसिन्धकप्प ६१०
सुसह सिद्धि ६१६
सुहुल्लेख ३४
सुक्ति सुक्तावलो ३४८
सूर्यप्रज्ञिस ६०, ६१, ६२, ६४
सूर्यसिद्धान्त ५७, ५६, ६०, ६१, ६८;

७२, ७३, ६६, ११६
समृतिकौस्तुम ४२४
सेतुबन्ध ३१८
सेतुबन्ध ३१८
सोन्दरनन्द १५८
सौर्तंत्र ३३७
सौश्रुत तंत्र ७, १६
सौश्रुत तंत्र ७, १६
सौश्रुतपंजिका १८
स्यानाङ्गसूत्र ७४
स्मुटसिद्धान्त ५६, ६३
स्फोटसिद्ध ३२६

स्वयंभू छन्द **३१३** स्वर सि**द्धा**न्त चन्द्रिका ५०५, ५६२

₹

हयत १३३ हरविजय ३६८ हरिलोलामृत ६०७ हर्षचरित ३३, १७२ हर्षवातिक १६७ हारावलांकोष ३२८, ३४६ हारोत संहिता ७ हिरण्यकेशी शुल्ब १०७ हिस्टाारिकल ग्रामर आफ संस्कृत ५३७ हिस्ट्री आफ इण्डियन लाजि र १७६,१८० हिस्टी आफ मैथेमेटिक्स १०१ हृदयङ्गमा १८६ हृदयदर्पण १६६, २१३ हृदयप्रबोधिका ६३१ हृदयहारिणीटीका ५८५ हेमसिद्धानुशासन ३०५ हैमवती ५३१, ५३३, ५५८

## उपादेय ग्रन्थ

#### सामान्य ग्रन्थ

डा० कीथ—हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी अनुवाद, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली १९६४)

( इस ग्रन्थ के १९-२७ परिच्छेदों में संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का इतिहास संक्षेप में दिया गया है )

हाः विन्रानित्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (तृतीय खण्ड, द्वितीय भाग; अनुवादक डा॰ सुभद्र झा, प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली १९६६)

(इस भाग में संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का हितिहास दिया गया है। यह डा० कीय के पूर्वोक्त ग्रन्थ की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा विश्वद है। ग्रन्थों की सूचनायें पूर्ण तथा आज तक दी गई हैं। उपादेय विवरण। संक्षिप्त और प्रामाणिक)

# आयुर्वेद

राकुर साहेब आफ गोण्डल—िंहण्ट्री आफ आर्यन मेडिकल साहन्स, लण्डन, १८९६

( अंग्रेजी में भारतीय आयुर्वेदशास्त्र का यह बहुचचिंत इतिहास है। ग्रन्थकार ने मूल ग्रन्थों का अध्ययन कर अपने सिद्धान्तों का निरूपण किया है)

- हा॰ पी॰ सी॰ राय—हि॰ट्रो आफ हिन्दू केमेस्ट्री भाग प्रथम, (कलकत्ता १६०२)
- हा॰ पी॰ सी॰ राय हिस्टी आफ हिन्दू केमेस्ट्री भाग द्वितीय (पूर्ववत्) (डा॰ पी॰ सी॰ राय का यह अस्य अपने विषय का मार्गदर्शक अन्य माना जाता है। इसमें रसायन शास्त्र का इतिहास मूल उद्घरणों के साथ विस्तार से प्रतिपादित है। इधर इन्डियन केमिल सोसाइटी ने इस अन्य का परिशोधित संस्करण एक भाग में प्रकाशित किया है जिसमें भध्ययुगीय रसायन का भी इतिहास सम्मिलित कर अन्य को विस्तृत तथा विशद बनाया गया है)
- खाः सत्यप्रकाश-भारतवर्षं की वैज्ञानिक परम्परा (प्रः बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना)

(इस प्रामाणिक ग्रन्थ में प्राचीन भारतवर्ष के विज्ञानों का अनुशीलन किया जाता है और दिखलाया गया है कि यहाँ भी वैज्ञानिक अध्ययनकी दीर्घकालीन परम्परा विद्यमान है । हिन्दी में अपूर्व विश्वद ग्रन्थ )

डा॰ जी॰ एम॰ मुखोपध्याय—हिस्ट्री आफ हिन्दू मेडिसिन (चार खण्ड; कलकता)
(यह अंग्रेजी ग्रन्थ चार खण्डों में निबद्ध है। यहाँ प्राचीन आयुर्वेदीय आचार्यों के द्वारा उद्भावित योगों का वर्णन उद्धरण के साथ दिया गया है तथा उनके विषयमें प्रकीर्ण ऐतिहासिक सामग्री एकत्र दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए नितान्त उपयोगी)

श्री अत्रिदेव विद्यालङ्कार—आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास (प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)

श्री अत्रिदेव विद्यालक्कार—सायुर्वेद का विस्तृत इतिहास (प्र० हिन्दी समिति, सचिवालय, लखनऊ)

(हिन्दी में ये दोनों ग्रन्थ बहुत उपयोगी हैं। पहिला तो सामान्य छात्रों को हिष्ट में रखकर लिखा गया है, परन्तु दूसरे में विषय का प्रतिपादन विस्तृत तथा व्यापक है। लेखक मूल ग्रन्थों से विशेष परिचय रखता है। फलतः आयुर्वेद-सम्बन्धी बहुत सी उपयोगी सामग्री यहाँ संकलित है)

सं० राजगुरु पण्डित हेमराज शर्मा—काश्यप संहिता ( बम्बई, १९३८ ई० )
( इस प्रन्थ का संस्कृत में निबद्ध उपोद्धात आयुर्वेद के वैदिक रूप जानने के
लिए विशेष उपयोगी है। बड़ी ही उपयोगी सामग्री यहाँ दी गई है, विशेषत: अथवंवेदीय वैद्यक के विषय में। प्राचीन आयुर्वेद के परिज्ञान के लिए गम्भीर तथा अपयोगी )

डा॰ जूलियस जाल्ली—'मेडिसिन' नामक जर्मन ग्रन्थ। 'इण्डियन मेडिसिन' नामसे अंग्रेजीमें अनुवाद, श्री काशीकर द्वारा, पूना १६५१

( संक्षेप में आयुर्वेंद के इतिहास का विश्वद विवरण )

डा॰ ऊलनर—जे॰ आर॰ ए॰ एस॰ १६२५ (इस लेखमें मध्य एशियाई कूची भाषा के अनुवाद ग्रन्थों में भारतीय आयुर्वेद के द्रव्य-नामों की जो समानता दृष्टिगोचर होती है, उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है )

इण्डो—एश्चियन कलचर (जिल्द २ भाग प्रथम ) में 'इण्डियन साइन्स इन फार ईस्ट' शीर्षक लेख।

सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त-आयुर्वेंदेर इतिहास (बँगला निबन्ध, प्रवासी भाग ३४, खण्ड १)

आचार्य परमानन्दन शास्त्री—प्राचीन तिब्बतमें आयुर्वेदका प्रसार (जे॰ बी॰ ए॰ एस॰ १९५४-५५ भाग ३) लंकामें आयुर्वेदका प्रसार (धन्वन्तरि' अलीगढ़,

## उपादेय ग्रन्थ

#### सामान्य ग्रन्थ

डा० कीथ—हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी अनुवाद, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली १९६४)

( इस ग्रन्थ के १९-२७ परिच्छेदों में संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का इतिहास संक्षेप में दिया गया है )

हाः विन्रानित्स—हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (तृतीय खण्ड, द्वितीय भाग; अनुवादक डा॰ सुभद्र झा, प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली १९६६)

(इस भाग में संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का हितिहास दिया गया है। यह डा० कीय के पूर्वोक्त ग्रन्थ की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा विश्वद है। ग्रन्थों की सूचनायें पूर्ण तथा आज तक दी गई हैं। उपादेय विवरण। संक्षिप्त और प्रामाणिक)

# आयुर्वेद

राकुर साहेब आफ गोण्डल—िंहण्ट्री आफ आर्यन मेडिकल साहन्स, लण्डन, १८९६

( अंग्रेजी में भारतीय आयुर्वेदशास्त्र का यह बहुचचिंत इतिहास है। ग्रन्थकार ने मूल ग्रन्थों का अध्ययन कर अपने सिद्धान्तों का निरूपण किया है)

- हा॰ पी॰ सी॰ राय—हि॰ट्रो आफ हिन्दू केमेस्ट्री भाग प्रथम, (कलकत्ता १६०२)
- हा॰ पी॰ सी॰ राय हिस्टी आफ हिन्दू केमेस्ट्री भाग द्वितीय (पूर्ववत्) (डा॰ पी॰ सी॰ राय का यह अस्य अपने विषय का मार्गदर्शक अन्य माना जाता है। इसमें रसायन शास्त्र का इतिहास मूल उद्घरणों के साथ विस्तार से प्रतिपादित है। इधर इन्डियन केमिल सोसाइटी ने इस अन्य का परिशोधित संस्करण एक भाग में प्रकाशित किया है जिसमें भध्ययुगीय रसायन का भी इतिहास सम्मिलित कर अन्य को विस्तृत तथा विशद बनाया गया है)
- खाः सत्यप्रकाश-भारतवर्षं की वैज्ञानिक परम्परा (प्रः बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना)

(ये दोनों ग्रन्थ अपने विषय के प्रामाणिक विवेचन हैं—प्रख्यात तथा बहु-चर्चित। श्री काणे के ग्रन्थ में नवीन प्रकाशनों तथा उपलब्धियों का भी महत्त्वपूर्व विवरण है)

### छन्दः शास्त्र

शिवप्रसाद भट्टाचार्य — जाटिंग्स आन संस्कृत मेट्रिक्स (प्र० संस्कृत कालेज, कलकत्ता, १६६३)

(सस्कृत के छन्द:शास्त्र के विषय में नितान्त प्रामाणिक विवेचन । ऐतिइसिक विवरण के साथ वर्ण्य विषय का भी प्रतिपादन मार्मिक तथा गम्भीर है)

- एच० डी० वेळणकर—जयदामन् (प्र० इरितोषमाला के अन्तर्गत, बम्बई १९४६)
  (डा० बेलणकर ने छन्द: शास्त्र का बड़ा ही गम्भीर विवेचन किया है जो इस
  प्रन्थकी तथा अन्य छन्दोग्रन्थों की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ है।
  संस्कृत छन्दों के साथ उन्होंने प्राकृत तथा अपभ्रंश माषा के छन्दों का भी
  विस्तृत विवरण दिया है)
- डा॰ भोलाशक्कर ज्यास—प्राकृत पेङ्गलं (दो भाग, प्र॰ प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, काशी, १६६२)

(इस सं० में अनेक टीकाओं का प्रकाशन किया गया है। द्वितीय खण्ड भूमिका भाग है जिसमें विषय का प्रतिपादन विस्तार तथा वैशद्य के साथ किया गया है। प्रामाणिक सं०)

### कोशविद्या

म॰ म॰ रामावतार शर्मा — कल्पहु कोश (गायकवाड ओ॰ सी॰, दो भागों में प्रकाशित, बडोदा १९२८, १९३२)

(इस कोश की विस्तृत प्रस्तावना में पण्डित रामावतार शर्मा ने कोशविद्या का संक्षिप्त परन्तु प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। इस विषय के विशेषज्ञ के द्वारा निबद्ध होने से यह प्रस्तावना वास्तवमें महत्त्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। अंग्रें जी में इतना विशद विवरण सम्भवतः और नहीं है)

### व्याकरण

ढा॰ बेळवेळकर—सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर ( श्रंग्रेजी ), पूना १६१८ ( अपने विषय का आदिम ग्रन्थ। आज भी उपयोगी तथा उपादेय ) युधिष्ठिर मीमांसक—संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग, द्वितीय सं०,

सं ० २०२० ( प्रकाशक भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, अजमेर, )

युधिष्टिर मीमांसक संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास द्वितीय भाग, प्रकाशक पूर्ववत, सं० २०१८

(इन दोनों खण्डों में संस्कृत न्याकरणसम्बन्धी उपादेय सामग्री का संकलन है। गम्भीरता तथा न्यापकता से मण्डित यह अनुशीलन नितान्त उपयोगी तथा उपादेय है)

- श्री काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर—महाभाष्य का अनुवाद (मराठी) सप्तमा, खण्ड। इस प्रत्थ में व्याकरण शास्त्र से सम्बद्ध प्राचीन प्रत्थकारों से लेकर आधुनिक ग्रन्थकारों तक का परिचय है। विशुद्ध ऐतिहासिक पद्धित की न्यूनता होने पर भी बहुत ही उपादेय सामग्री एकत्र संकलित है।
- श्री काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर—ए डिक्शनरी आफ संस्कृत ग्रामर (गायकवाड के बोरियण्डल सीरीज, बडोदा, व्याकरण के पारिमाधिक शब्दों तथा ग्रन्थकारों का अंग्रेजी में उपादेय विवरण।
- हां। गजानन बालकृष्ण पलसुले—ए कानकार्डेन्स आफ संस्कृत धातुपाठज (प्रकाशक डेकन कालेज, पूना १९४५
- दाः गजानन बालकृष्ण पलसुरे—दी संस्कृत धातुपाठज-ए क्रिटिकल स्टडी (प्रकाशक पूर्ववत्, १६६१)

(इन दोनों प्रन्थों में संस्कृत के धातुपाठों का विश्वद तथा विस्तृत अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है। प्रथम प्रन्थमें अक्षर क्रमसे धातुओं की सूची है तथा उनके अर्थका विवरण है। द्वितीय प्रन्थमें धातुओं के विषय में ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। शैली वैज्ञानिक तथा निरूपण ग्रम्भीर है)

**ढा० भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी**—पाणिनीय धातु-पाठ-समीक्षा (प्र० वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६५)

(संस्कृत में निबद्ध इस विस्तृत ग्रन्थमें अक्षर क्रमसे धातुओं का, उनके अथीं का तथा तज्जन्य शब्दों का विशद विवेचन है। पाणिनि के धातुओं तथा तदुद्भूत शब्दों का प्रयोग यूरोप की भाषाओं में तथा भारतकी प्रान्तीय भाषाओं में दिखलाया गया है जिससे इन धातुओं की विस्तृति, प्रसृति तथा प्रयुक्ति का गम्भीर परिचय प्राप्त होता है)

हा० कपिछदेव—संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि (प्र० भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, अजमेर, सं० २०१८)

( पाणिनि तथा इतर व्याकरण सम्प्रदायों में गणपाठ का विवेचन )

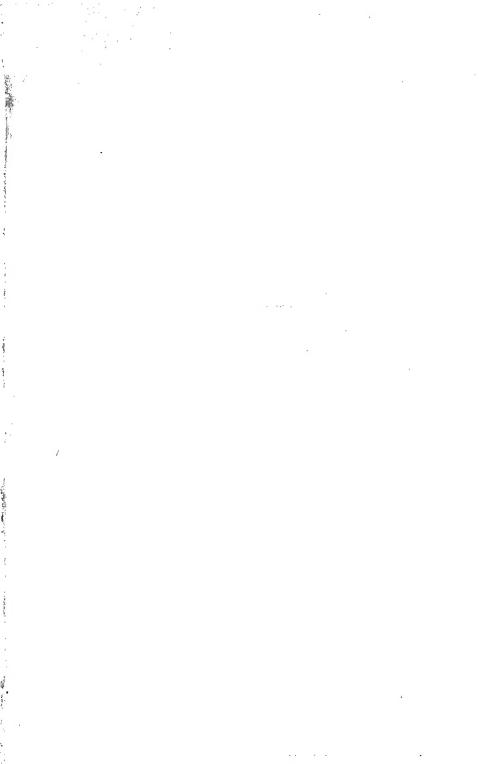

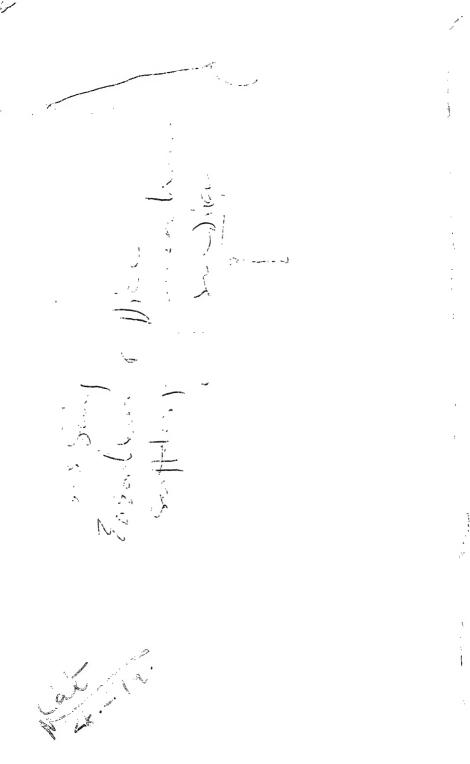

### Central Archaeological Library,

NEW DELHI. 4811

Call No. 891 -20 9 400.

Author upadhyaya Bulder,

Title Somskit Shastro Ka

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology

Please help us to keep the book clean and moving.